

# शाह्रविधि प्रकरण

### अर्थात् श्रावकविधि



अनुवादक----

तिलक विजय पंजाबी



प्रकाशक---

श्रीआत्मतिलक ग्रंन्थं सोसायटी नं० ९५ रविवार पेंठ, पूना सिटी

वि० सं० १२८५, वीर सं० २४५५, सन् १९२९



[ मूल्य ४) ६०

### श्राद्धविधि प्रन्थके प्राष्ट्कोंकी शुभ नामावली।

१५० वावु सौभागमळ सिखरचंदजी कलकत्ता

६१ वावु सुमेरमलजी सुराणा

५५ वाबु लालचंद अमानमलजी

५० वावु गणेशमल रघुनाथमलजी सिघी (हैदराबाद)

५० यावु निर्मलकुमार सिंहजी नौलखा

५० वावु जुहारमलज्जी उदयचंदजी

४१ बाबु हस्तमल लखमीचंद्जी

३५ वाबु मरोत्तम भाई जेठाभाई

३५ वावु राघनमलजी भैरोदानजी कोठारी

३५ वावु जवेरसम्दजी वाठरी

३१ बाबु द्याचंदजी पारेख

३१ वावु जसकरणजी केशरीचन्द

२५ बाद्य रणजीत सिंहजी दुघेडिया

२५ चातु मनुलाल चूनीलालजी श्रीमाल

२१ वायु रावतमल कन्हेंयालालजी

२१ वावु नोपालसन्दनी मूलचंद वाठिया

२० त्रायु सुरपत सिंहजी

२० चाघु पंजीलाल घनारसीदासजी

२० यति श्रीयुन स्यमलजी,

२० यात्र सङ्मीपनसिहजी कोटारी

१५ बाबु करमचद डोसाभाई

१५ चायु चन्दुलाल चिमनलाल ( पूना )

१५ बादु रसिकलाल बाडीलालजी

१२ वायु रतनलालजी मानिकलालजी योथरा

११ वाबु मोनीलालजी वाडिया

११ वाबु वैगर्नातालजी जीहरी हिली

११ यात्र रिधवरणही वर्म्ह्यालालजी

१८ दादु मोहनलाल यम्नागम्बी

१० वाघु महाराज बहादुर सिंहजी करनावट

६ बावु जालिम सिंहजी श्रीमाल

१ बाबु चल्लभजी टोकरजी

८ बाबु प्यारेलालजी वदलिया

७ बाबु मंगलचंद मगनलालजी

५ घावु भैरोदानजी गोलछा

५ वाबु हजारीमल चंपालालजी

५ वाबु बागमलजी खवास

५ बाबु लक्ष्मीचन्द् करनावट

५ वाबु गणेसीलालजी नाहर वकील

५ वायु तेजकरणजी

४ वावु गम्भीर सिंह्जी श्रीमाल

४ वाबु मंगलचन्दजी आनन्दमलजी ढढ्ढा

२ वाषु द्वारकादास देवीदासजी

१ वाबु ज्ञानचंदजी

१ वाबु हीरालालजी जौहरी

१ वाबु नौवतरायजी बदलिया

१ बाबु मोतिलालजी महमबाल

१ याबु रतनञालजी जौहरी ( दिल्ली )

१ वाबु जीतमलजी टांक

१ वाबु मुन्नीलालजी द्वारङ

१ वावु प्यारेलालजी मुकीम

१ वाद्य गंभीरमलजी फूलचंद्जी ( नखलऊ )

१ वाबु गंगारामजी मैरुका महमवाल

१ याबु विधगाज फोजराजजी वाटिया

१ वाबु सोहनलालजी सेठिया

१ वाबु शिववकसजी कपूरचंद श्रोमाल

१ वाबु चेननदासजी जोहरी ( मुलतान )

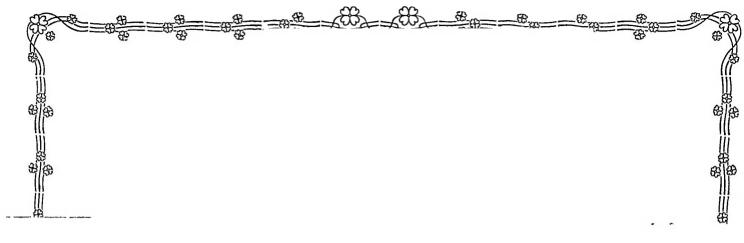

- ५१ बाबू सिखरचन्द नथपलजी रामपुरिया।
- ३५ वावू यहादुरमल यशकरणजी रामपुरिया।
- ११ बाबू पूनमचन्दजी सेठिया।
  - ५ बाबू छोगमळजी चोपड़ा ।
  - ५ वाबू छोटालालजी सुरागा।
  - ५ बाब् धनराजमन्नजी कोचर।
  - प्र वावू किसनचन्द विसनचन्दजी राखेचा।
  - प्रवाव काल्राम जेसराजजी वोथरा।
  - ४) वाब् सिरदारमळजो कोचर ।
  - २ बाबू ज्ञानचन्द छगनमलजी कोचर।
  - १ बाबू उदयचन्द राखेचा।
  - १ बाबू कालुराम नी नाहटा।

### आद्धविधि प्रनथके प्राहकोंकी शुभ नामावली।

१५० वावु सौभागमळ सिखरचंदजौ कलकसा ६१ वावु सुमेरमलजौ सुराणा ५५ वावु लालखंद अमानमलजी

- १० बाद्य महाराज बहादुर सिंहजी करनावट
  - ६ वावु जालिम सिंहजी श्रीमाल
  - १ वाबु बल्लभजी टोकरजी

📭 बाबु रतनलालजा मानिकलालजा बाथरा

११ बाबु मोनीलालजी वाडिया

११ यायु पैरानीलालजी जोहरी टिल्ली

११ यातु स्थिवरणजी कन्ट्यालालजी

१० बाद्य मोहनलाल घस्तारामजी

१ वावु गंगारामजी मैरुका महमवाल

१ गाबु विधराज फोजराजजी वाठिया

१ वाबु सोहनलालजी सेटिया

१ वायु शिववकसजी कपूरचंद श्रोमाल

१ याबु चेननदासजी जोहरी ( मुलतान )



. . • . • . . ,

### समप्र

अनेक गुण विभूषित परम गुरुदेव श्रीमान विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की पूनीत सेवामं—

पूज्यवर्य गुरुदेव! आपश्रीने जो मुझ किंकर पर अमृत्य उपकार किये हैं उस ऋणको में किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। प्रभो! में चाहे जिस भेष और देशमें रहकर अपने कर्तव्य कार्योंमें त्रवृत्ति करता रहूं परन्तु आपश्री के मुझपर किये हुये उपकारोंका चित्र सदैव मेरे सन्मुख रहता है और मुझसे बने हुये यत्किंचित उन प्रशस्त कार्योंको आपकी ही कृपा समझकर आपको ही अपित करता रहता हूं।

वर्तमान जैन समाजकी बीमारीका निदान आए मली प्रकार कर सके हैं अतः आप उस सामाजिक अझान तिमिर रोगको दूर करनेके लिये जैन समाजमें आज ज्ञान प्रचार औषधीका अद्वितीय प्रचार कर रहे हैं। इस कान्तिकारी युगमें प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य है कि वह उदार भाव पूर्वक अपने धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यके साथ साथ देशहित कार्योंमें भी अपनी शिक्तका कुछ हिस्सा अवश्य व्ययकरे इस बातको मली प्रकार समझ कर आप श्री देश हिर्ताध और त्यागी पदको सुशोभित करने वाली खादीको स्वयं अंगीकार कर इस फैसन प्रिय जैन समाजमें उसका प्रचार कर रहे हैं। आप हिन्दी प्रचारके भी बड़े प्रमी हैं। आपकी सदैव यह इच्छा रहती है कि जैन धर्म संबन्धी आचार बिचार के ग्रन्थ हिन्दी भाषामें अनुवादित हो प्रकाशित होने चाहिये और आप तदर्थ प्रशृत्ति भी करते रहते हैं।

समाजेक आचार्य उपाध्याय आदिपद शारी विद्वानों में समाज को समया जुसार समुद्रातिक पथ पर लेजाने के लिये अश्रान्त प्रवृत्ति करने वालों में आज आपका नाम सबसे प्रथम गिना जाता है। आपके इन अनेकानेक परोपकार युक्त सद्गुणों से मुग्ध हो में यह अपना छोटासा शुभ प्रयत्न जन्य श्राद्ध विधिका हिन्दी अनुवाद आपके पवित्र करकमलों में समर्पित करता हूं। आशा है कि आप इसे स्वीकृत कर मुझे विशेष उपकृत करेंगे। भवदीय तिलक

### भूमिका

यह बात तो निर्विवाद ही है कि जिस धर्मके आचार विचार सम्बन्धी साहित्य का समयानुसार जितने अधिक प्रमाण में प्रचार होता है उसके आचार विचार का भी उस धर्मके अनुयायी समाज में उतने ही अधिक प्रमाण में प्रचार होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज गुजराती जैन समाज में जितना जैनधर्म के आचार विचार का अधिक प्रचार है उतना मारवाड़, यू॰ पी॰, पंजाब और बंगालके जैन समाज में नहीं है। क्योंकि गुजरात में गुजराती भाषामें जैनधर्म के आचार विचार—धार्मिक क्रियाकाण्ड विषयक साहित्य का समयानुक्ल काफी प्रकाशन हो गया है और प्रतिदिन हो रहा है। परन्तु एक गुजरात को छोड़ अन्य देशके निवासी जैनियों में प्रायः अधिकतर राष्ट्रभाषा हिन्दीका ही प्रचार है और हिन्दी भाषामें अभी तक उन जैन प्रन्थोंका विलक्षल कम प्रमाण में प्रकाशन हुआ है कि जिनके द्वारा समाज में धार्मिक आचार विचार एवं कियाकाण्ड का प्रचार होना चाहिये।

यद्यपि पूर्वाचार्यों द्वारा रचित जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत में आज विशेष प्रमाण में प्रकाशित हो गया है परन्तु विद्वान् त्यागीवर्ग के सिवा श्रावक समाज उससे कुछ लाभ नहीं उठा सकता। उसे यदि अपनी नित्य बोलचाल की भाषामें उस प्रकारके प्रन्थोंका सुयोग मिले तब ही वह उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी कारण मैंने हिन्दीभाषा भाषी कई एक सज्जनों की प्रेरणा म जैनसमाज में आज सूत्रसिद्धान्त की समानता रखने वाले और श्रावक के कर्नव्यों मे परिपूर्ण श्राद्धविधि प्रकरण-श्रावक विधि नामक इस महान् प्रन्थ का गुर्जर गिरासे राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अनुवाद किया है।

माधारण ज्ञानवान धर्मपिपासु मनुष्यों का सदैव धार्मिक कियाकाण्ड की

ओर विशेष ध्यान रहता है और ऐसा होना अत्यावश्यक है, परन्तु जब तक मनुष्य को अपने करने योग्य धार्मिक और व्यवहारिक क्रिया कलापका विधि विधान एवं उन क्रियाओं में रहे हुये रहस्यका परिज्ञान न हो तब तक वह उन क्रियाओं के करनेसे भी विशेष लाभ नहीं उठा सकता। इस हिटको पूर्ण करनेके लिये क्रियाविध वादियों के वास्ते यह ग्रन्थ अद्वितीय है।

इस प्रन्थके रचिता विक्रमकी पंद्रहवीं शताब्दी में स्वनामधन्य श्रीमान् रत्नशेखर सूरि हुये हैं। सुना जाता है कि श्री सुधर्मस्वामी की पट्टपरम्परा में उनकी ४८ वीं पाट पर श्री सोमतिलक सूरि हुये, उनकी पाट पर देवसुन्दर सूरि, उनकी पाट पर श्रीमान् रत्नशेखर सूरि हुये हैं। उनका जन्म विक्रम संवत् १४५७ में हुआ था। पूर्वी-पार्जित सुकृतके प्रभावसे बचपन से ही संसारसे विरक्त होने के कारण मात्र ६ वर्षकी ही वयमें उन्होंने सम्वत् १४६२ में असार संसारको त्याग कर दीक्षा अंगीकार की थी। आप की अलोकिक बुद्धि प्रगत्भता के कारण आपको सम्वत् १४८३ में पण्डित पदवी प्राप्त हुई और तदनन्तर सम्बत् १५२० में आप सूरि पदसे विभूषित हुये।

आपने अपनी विद्वता का परिचय दिलाने वाले श्राह्मपतिक्रमण वृत्ति, अर्थदीपिका, श्राह्मविधि सूत्रवृत्ति, श्राद्धविधि पर विधिकौमुदी नामक वृत्ति, आचारप्रदीप और लघुक्षेत्र समास आदि अनेक प्रन्थ संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में लिख कर जैन समाज पर अत्युपकार किया है। आपके रचे हुये विधिवाद के प्रन्थ आज जैन समाजमें अत्यन्त उपयोगी और प्रमाणिक गिने जाते हैं। आपके प्रन्थ अर्थकी स्पष्टता एवं सरलता के कारण ही अति प्रिय हो रहे हैं। यदि सच पूछा जाय तो जैन समाज में विधिवाद के प्रन्थोंकी श्रुटि आपके द्वारा पूर्ण हुई है।

ग्रन्थकर्ता के बौद्धिक चमत्कार से जैनी ही नहीं किन्तु जैनेतर जनता भी पुग्ध हो गई थी। आचार्य पद प्राप्त किये बाद जब वे स्थम्भन तीर्थकी यात्रार्थ लंभात नगरमें पधारे तब उनकी अति विद्वत्ता और चमत्कारी वादी राक्तिसे पुग्ध हो तत्रस्थ एक बांबी नामक विद्वान्ने उन्हें 'बाल सरस्वती' का विरुद्ध पदान किया था। जैन समाज पर उपदेश द्वारा एवं कर्तव्य का दिग्दर्शन कराने वाले अपने ग्रन्थों द्वारा अत्यन्त उपकार करके वे सम्बत् १४२७ में पोष कृष्ण षष्टीके रोज इस संसारकी जीवनयात्रा समाप्त कर स्वर्ग सिधारे।

विधिवाद के प्रन्थों में प्रधानपद भोगने वाले इस श्राद्धविधि प्रकरण नामक मूलप्रन्थ की रचना प्रन्थकर्ता ने प्राक्ठत भाषामें मात्र १७ गाथाओं में की है, परन्तु इस पर उन्होंने स्वयं संस्कृतमें श्राद्धविधि को मुदी नामक छह हजार सातसों इकसठ श्लोकों में जबरदस्त टीका रची है। उस टीका में प्रन्थ कर्ता ने श्रावकके कर्तव्य सम्बन्धी प्रायः कोई विषय बाकी नहीं छोड़ा। इसी कारण यह प्रन्थ इतना बड़ा होगया है। सचमुच ही यह प्रन्थ श्रावक कर्तव्य रूप रत्नोका खजाना है। धार्मिक क्रिया विधिविधान के जिज्ञासु तथा व्यवहारिक कुशलता प्राप्त करनेके जिज्ञासु प्रत्येक श्रावकको यह प्रन्थ अपने पास रखना चाहिये। इस प्रन्थके पड़नेसे एवं मनन करनेसे धार्मिक क्रियाओं के करनेका सरलता पूर्वक रहस्य और सांसारिक व्यवहार में निपुणता प्राप्त होती है और धर्म करनी करने वालोंके लिये यह पवित्र प्रन्थ हितैषी माग दर्शक का कार्य करता है।

अनुवाद के उपरान्त इस ग्रन्थकं प्रथमके वारह फार्म छोड़ कर इसका मंशोधन कार्य भी मेरे ही हाथसे हुआ है अतः यदि इसमें दृष्टिदोप से कहीं पर प्रस मम्बन्धी या भाषा सम्बधी हिटियें रह गई हों तो पाठक वृन्द सुधार कर पहें और नदर्थ मुझे क्षमा करें।

विनीत तिलक विजयः

#### निवेदन

#### 9998666A

इस ग्रन्थका अनुबाद कार्य तो दो वर्ष पूर्व ही समाप्त होचुका था। संबद १९८३ के चैत्र मामके प्रारम्भ कर जेठपास तक इस महान् ग्रन्थका भाषान्तर निर्विष्टनतथा पूर्ण होगया था, परन्तु इतने यह ग्रन्थ को क्रपानेके लिये आर्थिक साधनके अभावसे मैं इसे शीघ प्रकाशित न कर सका। कुछ दिनोंके बाद साधन संपादन कर लेने पर भी मुभे इसके प्रकाशन में कई एक भव्य जन्तुओं के कारण विष्टनोंका सामना करना पड़ा।

ग्रन्थका अनुदाद किये चारेक महीने बाद में अहिंसा प्रचारार्थ रंगून गया, वहां पर सज्जन श्राब-कोंकी सहाय एवं एक विद्वान बौद्ध फुंगी—साधुकी सहाय से देहात तकमें घूम कर करीव हाई हजार दुद्धिष्टोंको मांसाहार एवं अपेय सुरापान छुड़वाया। जब देहातमें जाना न बनता था तब कितने एक सज्जनों के आग्रह से रंगून में जैन जनता को एक घंटा व्याख्यान सुनाता था। इससे तल्लस्थ विचार-शील जैन समाज का सुक्त पर कुछ प्रेम होगया, परन्तु एक दो व्यक्तियों को मेरा कार्यार्थ रेलवे तथा जहान वगैरहसे प्रवास करना आदि नृतन आचार विचार वड़ा ही खटकता था।

वहां के संघमें अग्रगर्य श्रीयुत प्रेमजी भाई जो मेरी स्थापन की हुई वहां की जीवद्या कमेटी के मानद मन्त्री थे एक दिन उन्होंने मुक्त कहा कि शायद मुक्ते देशमें जाना पड़े, यदि पीछे आपको कुछ द्रव्यकी जरूरत हो तो फरमावें। मैं ने समय देख कर कहा कि मुक्ते मेरे निजी कार्यके लिये द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु मैंने श्राद्धविधि नामक श्रावकों के आचार विचार सम्बन्धी एक बड़े ग्रन्थका भाषान्तर किया है और उसके छापने में करीव तीने कहजार का खर्च होगा, सो मेरी इच्छा है कि यह ग्रन्थ किसी प्रकार प्रकाशित होजाय। प्रेमजी भाई ने कहा कि यहां के संघमें ज्ञान खातेका द्रव्य इकट्ठा हुआ पड़ा है सो इम संघकी औरसे इस ग्रन्थको छपवा देंगे। उन्होंने वैसा प्रयत्न किया भी सही।

एक दिन जब संघकी मिटींग किसी अन्य कार्यार्थ हुई तब उन्होंने यह बात भी संब समद्ता रख दी। संधकी तरफसे यह बात मंजूर होती जान एक दो व्यक्ति जो मेरे आचार विचारसे विरोध रखते थे हाथ पैर पीटने लगे। तथापि विशेष सम्मति से रंगून जैन संघकी ओरसे इस ग्रन्थ को छपानका निश्चय होगया और पांच तो रू० कलकत्ता जहां ग्रन्थ छपना था नरोत्तम भाई जेटा भाई पर भेजवा दिये गरे ग्रन्थ छपना शह हो गया, यह बात मेरे विरोधियों को बड़ी अखरती थी।

कई एक आवश्यकीय कार्यों के कारण सुभे पूना आना पड़ा फिर तो भवा जन्तुओं ने मेरे अभा-वका लाभ उठा लिया। इधर में मजी भाई भी देशमें चले गये थे। अब राणाजी की चढ़ वनी। विचारे भोले भाले जयपुर वाले उस मैनेजिंग त्रष्टीके मेरे बिहद्ध कान भर दिये गये एवं आठ माल तक परिश्रम करके याने बत्या के देहात में शूख प्यास सह कर किये हुये मेरे आहिंसा प्रचार प्रशस्त कायंको लोगोंके समद्य अवशस्त रूपमें समकाया गया, बस फिर क्या था? विचार शक्तिका अभाव होनेके कारण विना पदीके लाटेक समान तो हमारा धार्मिक समाज है ही। अन्थमें सहायता देना नामंजूर होगया, भेजो हुई रक्षम कलकत्ता से वापिस मंगवा ली गई अन्थ छपना बन्द पड़ा।

इस समय हाटकी बीमारी से पीड़ित हो जिन्दगी की खतर नाक हालत में मैं डाक्टरकी सम्मति से देवलाली नासिक में पड़ा था। छपता हुआ ग्रन्थ बन्द होजाने पर डेढ महीने बाद कुछ अनारोग्य अवस्था में ही मुक्त कलकत्ता आना पड़ा। मैं चाहता था कि कोई व्यक्ति इसके छपानेका कार्य भार ले ले तो मैं इसमे निश्चिन्त हो अपने दूसरे कर्तव्य कार्यमें प्रष्टत्त रहूं, इसिलये मैं दो चार श्रीमन्त श्रावकों से मिलकर वैसी कोशिश की। परन्तु दाल न गलने पर मैं ने कलकत्ता में ग्राहक बना २ कर इस कामको चालू कराया। अपरिचित व्यक्तियों को ग्राहक बना कर इतने बड़े ग्रन्थका खर्च पूरा करनेमें कितना त्रास होता है इसका अनुभव मेरे सिवा कौन कर सकता है ? तथापि कार्य करनेकी इट भावना वाले निराश हो स्वकर्तव्य से परान्मुख नहीं होते। अन्तमें ग्रुक्देव की क्रुपासे मैं कृतकार्य हो आप सज्जनोंके सन्मुख इस ग्रन्थको सुन्दर रूपमें रख सका।

मित्रवर्य यित श्री मनसाचन्द्रजी और मद्रास निवासी श्रावक श्री पुखराजमल जो की परिणा से में न यह श्राद्ध विधि नामक ग्रन्थ श्रीयुत चीमनलाल साकलचन्द जी मारफितियां द्वारा संस्कृत से गुजर भाषान्तर परमे हिन्दी अनुवाद किया है अतः में उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रथम इस ग्रन्थमें सुज्ञ श्रीमान् वावृ वहादुर्शमह जो सिवीकी ओरसे सहायता मिली है इसिलये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। कलकत्ता में में कायेमें श्रीमान वावु पूर्णाचन्द्रजी नहार वी० ए० एल० एल० वी० वकील तथा यित श्रीयुत स्यमलजी तथा वयोद्यह पिग्डन वर्ध श्रीमान वावा हेमचन्द्रजी महाराज एवं उनके सुयोग्य शिष्य श्रीयुत यतिवर्ध कर्मचन्द्रजी तथा कनकचन्द्रजी आदिस मुम्ने बड़ी सरलता माप्त हुई है अतः आप सब सज्जनों को में माभार घन्यवाद देना हूं।



### श्राद्ध-विधि प्रकरण। (अर्थात् श्रावक विधि)

टीका मंगलाचरण।

अहित्सद्धगणींद्रवाचकमुनिप्रष्ठाः प्रतिष्ठास्पदम्, पंचश्रीपरमेष्ठिनः पददतां प्रोचैर्गरिष्ठात्मतां । द्वैधान् पंचसुपर्वणां शिखरिणः प्रोद्दाममाहात्म्यत— श्रेतश्रिंतितदानतश्र कृतिनां ये स्मारयंत्यन्वहम् ॥ १॥

अर्थ—जो पुण्यवन्त प्राणियों को अपने प्रवल प्रभाव से और मनवांछित देने से निरंतर स्मरण कराता है, दो प्रकार के पांच भेद के देवों में शिरोमणि भाव को धारन करता है और जिस में अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि ये पांचों मुख्य हैं वह वाह्याभ्यन्तर शोभावान पंच परमेष्ठी केवलज्ञानादिक प्राप्त कराने-वाली आत्मगुणों की स्थिरता की पदवी को समर्पण करो।

### श्रीवीरं सगणधरं प्रणिपत्य श्रुतिगिरं च सुगुरुश्च । विवृणोमि स्वोपज्ञं श्राद्धविधि प्रकरणं किंचित् ॥ २ ॥

अर्थ—गणधर सहित ज्ञान दर्शन और चारित्रक्षप लक्ष्मी के धारक थ्री वीर परमातमा, नया सरम्बर्ता और सुगुरु को नमस्कार कर के अपने रचे हुवे श्राद्धविधि प्रकरण को कुछ विस्तार से क्रयन करना है।

युगवरतपागणाधिप, पूज्य श्रीसोमसुन्दर गुरुणाम्। वचनादिधगततत्वः, सत्वहितार्थं प्रवर्ने उहुम्।। ३।।

अर्ध—तपग्चछ के नायक युगप्रधान श्री सोमसुन्दर गुर के बुद्ध है हिन्द प्राप्त कर के बुद्ध है । योध के लिये यह प्रन्थरचना-विवेचना की प्रवृत्ति करता है

### व्रथ संगलाचरण ( सूलगाथा )

### सिरि वीरिजणं पणिअ, सुआओ साहेमि किमविसद्ढिविहि। रायगिहे जगगुरुणा जहभणियं अभयपुट्टेणं ॥ १॥

क्षेत्रह्मान अशोक्षादि अप्र प्रातिहार्य पैतीस वचनातिशय रूप रुक्ष्मी से संपन्न चरम तीर्थंकर श्री वीर पर-सात्मा को उत्हर भावपूर्वक सन वचन कायासे नमस्कार करके सिद्धांतों और गुरु संप्रदाय द्वारा वारंवार सुना हुवा श्रावकका विधि कि जो अभयकुमार के पूछने पर राजगृह नगर में समवश्रित श्री महावीर स्वामी ने स्वयं अपने सुखारविन्द से प्रकाशित किया था वेसाही मैं भी किंचित् संक्षेप से कथन करता हूं। इस गाथामें जो वीरपद ग्रहण किया है सो कर्मरूप शत्रुओं का नाश करने से सार्थक ही है। कहा है कि-

विदारयति यस्कर्म, तपसा च विराजते।

तपोवीर्थेण युक्तश्च तस्माद्वीर इति स्मृत: ॥ १ ॥

तप से कर्मों को दूर करते हैं, तप द्वारा शोभते हैं और तपसम्बन्धी वीर्यपराक्रम से संयुक्त हैं इसिलये वीर कहलाते हैं।

रागादि शत्रुओं को जीतने से जिनपद भी सार्थक ही है। तथा दानवीर, युद्धवीर और धर्मवीर एवं तीनों प्रकारका वीरत्व भी तीर्थंकर देव में शोभता ही है। शास्त्र में कहा है कि—

हत्वा हाटककोटिभिजगदसदारिद्यमुदाकषम्, हत्वा गर्भशयानिषिस्फुरदरीन् मोहादिवंशोद्धवान् । तत्पादुक्तपमस्पृहेण मनसा कैवल्यहेतुं तप-स्त्रेषा वीरयशोदधद्विजयतां वीराक्षिलोकग्रिरः ॥ १ ॥

इस असार संसार के दारिद्यु चिन्ह को करोड़ों सौनेयों के दान द्वारा दूर कर के, मोहादि वंश में उत्पन्न हुए शत्रुओं को समूल चिनाश कर तथा निस्पृह हो मोक्षहेतु तप को तप कर एवं तीन प्रकार से चीर यश को धारण करने वाले त्रै लोक्य के गुरु श्री महाचीर स्वामी सर्वोत्कर्प-सर्वोपरी चिजयवन्त रहो।

"वीरजिन" इस पद से ही वे चार मूल अतिशय ( अपायापगम—जिससे कप्ट दूर रहे, ज्ञानातिशय—उत्कृष्ट ग्रानवान, प्जातिशय—सव के पूजने लायक, वचनातिशय—उत्तमवाणी वाले ) से युक्त ही हैं।।

इस प्रन्थ में जिन जिन हारोंका वर्णन किया जायगा उनका नाम वतलाते हैं: --

### दिणरत्तिपव्वचडमासग वच्छरजम्मकिचिदाराई। सद्हाणणुरगहथ्था सद्हविहिए भणिजंति॥ २॥

१ दिन इत्य. २ रात्रि इत्य, ३ पर्व इत्य, ४ चातुर्मासिक इत्य, ५ चप इत्य, ६ जनमञ्ज्य । ये छह द्वार श्रापणों के उपकारार्थ इस श्रावकविधि नामक प्रत्थमें वर्णन किये जार्वगे ॥ इस गाथा में मंगल निरूपण करके विद्या, राज्य और धर्म ये तीनों किसी योग्य मनुष्य को ही दिये जाते हैं अतः श्रावक धर्मके योग्य पुरुषका निरूपण करते हैं॥

### सङ्चलणस्सजुग्गो भइगपगई विसेसनिउणमई। नयमगगरईतह दढनिअवयणहिइविणिहिङो॥१॥

१ भद्रक प्रकृति, २ विशेष निषुणमित-विशेष समभदार, ३ न्यायमार्गरित और दृढनिजप्रतिइस्थिति। इस प्रकार के चारगुण संपन्न मनुष्य को सर्वज्ञोंने श्रावक धर्म के योग्य बतलाया है। भद्रक प्रकृति याने माध्य-स्थादि गुणयुक्त हो परन्तु कदाग्रह ग्रस्त हृदय न हो ऐसे मनुष्य को श्रावक धर्म के योग्य समभना चाहिये। कहा है कि—

## रत्तो दुङ्ठो मूढो पु॰वंवुगगाहिओ अ चत्ति । एए घम्माणारेहा अरिहो पुण होइ मङ्झध्यो ॥ १-॥

१ रक्त याने रागीष्ट मनुष्य धर्मके अयोग्य है। जैसे कि भुवनभानु केवली का जीव पूर्वभव में राजा का पुत्र त्रिद्ण्डिक मत का भक्त था। उसे जैनगुरु ने बड़े कप्टसे प्रतिवोध देकर द्रुढधर्मी वनाया, तथापि वह पूर्व परिचित त्रिदंडीके वचनों पर हूपीराग होने से सम्यक्त्य को वमनकर अनन्त भवोंमें भ्रमण करता रहा । २ हे वी भी भद्र-वाहु स्वामीके गुरुबन्धु वराहमिहरके समान धर्मके अयोग्य है। ३ मूर्ल याने वचन भावार्थ का अनज्ञान ब्रामीण कुछ पुत्र के समान, जैसे कि किसी एक गांवमें रहनेवाछे जाटका छड़का किसी राजा के यहां नौकरी करने के लिये नला, उस समय उसकी माताने उसे शिक्षा दी कि वेटा हरएक का विनय करना। लड़के ने पूछा माता ! विनय कैसे किया जाता है ? माता ने कहा "मस्तक झुकाकर जुहार करना"। माता का वचन मन में धारण कर वह विदेशयात्राके लिये चल पड़ा । मार्गमें हिरनोंको पकड़नेके लिये छिपकर खड़े हुये पारिधयोंको देखकर उसने अपनी माताकी दी हुई शिक्षाके अनुसार उन्हें मस्तक झुकाकर उच्च स्वरसे जुहार किया। उंचे स्वरसे की हुई जुहार का शब्द सुनकर समीपवर्ती सब मृग भाग गये, इससे पारिघयोंने उसे खूब पीटा। लड़का बोला मुझे क्यों मारते हो, मेरी माता ने मुझे ऐसा सिखलाया था, पारधी बोले तू बड़ा मूर्ख है ऐसे प्रसंग पर "चुपचाप आना चाहिये" वह वोला अच्छा अवसे ऐसा ही करू गा। छोड़ देने पर आगे चला। आगे रास्तेमें घोवी लोग कपड़े घोकर सुखा रहे थे। यह देख वह मार्ग छोड़ उन्मार्गसे चुप्चाप धीरे धीरे तस्करके समान डरकर चलने लगा। उसकी यह चेष्ठा देख घोवियोंको चोरकी शंका होनेसे पकड़ कर खूच मारा। पूर्वोक्त हकीकत सुनानेसे धोवियोंने उसे छोड़ दिया और कहा कि ऐसे प्रसंग पर "धौले वनो उज्वल वनों" ऐसा शब्द बोलते चलना चाहिये। उस समय दर्पात की वड़ी चाहना थी, रास्तेमें किसान-खड़े हुये खेती बोनेके लिये आकाशमें वादलों की ओर देख रहे थे। उन्हें देख वह बोलने लगा कि "धौले वनो इज्वल वनो" । अपशक्तनकी भ्रान्तिसे किसानोंने उसे खूव ठोका । वहां पर भी पूर्वोक्त, घटना सुना देनेसे छपकोंने उसे छोड़ दिया और सिखलाया कि ध्यान रखना ऐसे प्रसंग पर "बहुत हो बहुत हो" ऐसा शब्द बोलना।

खंब वह आरी एक गांवके समीप पहुंचा तब दैवयोगसे गांवके लोग किसी एक मुखे को उठाये स्मशान की ओर क्षा रहे थे। यह घटना देख प्रवासी महाशय जोर जोरसे चिल्लाने लगे कि 'वहुत हो वहुत हो' उसके ये शब्द सुनकर वहां क्षी लोगोंने उसे अच्छी तरह मेथीपाक चखाया। पूर्वोक्त सर्व वृत्तान्त सुनाने पर छुट्टी मिली और यह धिक्षा मिली की ऐसे प्रेसंग यह पर बोलना-"ऐसा मत हो २" गांवमें प्रवेश करते समय रास्तेके पास एक संडप्सें विवाह समारम्भ हो रहा था। औरतें मंगल गीत गा रही थीं, मंगल फैरे फिर रहे थे। यह देख हमारे प्रवासी सहानुभाव वहां जा खड़े हुए और उचस्वर से पुकारने छगे कि "ऐसा मत हो २।" अपशक्तन की युद्धि से एकड़ कर वहां भी खुवकोंने उसकी खूब ही पूजा पाठ की। इस समय भी उसने पहलेकी बनी हुई घंटनायें और उनसे प्राप्त किये शिक्षा पाठ सुनाकर छुट्टी पाई। वहांसे भी उसे यह नवीन शिक्षा पाठ सिखाया कि आई ऐसे प्रसंग पर बोलना कि-"निरन्तर हो २"। अब महाशयजी इस शिक्षापाठको घोखते हुये आगे दहे। आगे किसी एक भले मंतुष्य को चोरकी भांति पुलिसवाले हथकड़ियां डाल रहे थे यह देख वह लड़का बोला कि-"निरन्तर हो २" यह शब्द सुन कर आरोपी के सम्बन्धियों ने उसे खूब पीटा वहां से भी पुर्वोक्त वृत्तांत कहकर मुक्ति प्राप्तकर और उनका सिखलाया हुआ यह पाठ याद करता हुआ आगे चला कि-"जल्दी छूटो जल्दी छूटो" यह सुनकर रास्ते में बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलाप हो रहा था और वह अपनी मित्रताकी दृढ़ताकी वातें कर रहे थे यह देख हमारे महाशय उनके पास जा पहुंचे और जोर जोरसे योलने लगे कि-"जल्दी छूटो जल्दी छूटो" यह सुनकर अपमङ्गलकी बुद्धिसे उन दोनों मित्रोंने भी उसे अच्छी तरह उसकी सूर्णताका फल चलाया परन्तु उनके सामने पूर्वोक्त आद्योपान्त सर्ववृत्तांत कह देनेपर रिहाई पा बार आगे चला। 'किसी एक गांवमें जाकर दुर्भिक्षाके समय एक द्रोगा के घरपर नौकर रहा' एक रोज दो पहरके वक्त दरोगा साहवके घरमें खानेके लिये राव वनाई थी उस वक्त दरोगा साहव किसी फौजदारीके मामले की जांच करनेके लिये बहुतसे आद्मियोंको लिये चौपाल में बैठे हुये थे राव तयार हो जानेपर दरोगा साहयके नौकर उन्हें वुलाने के लिये चौपाल में जा पहुंचे और सब लोगके समक्ष दरोगा साहबके सन्मुख खड़े होकर दोलने लगे कि साहव जल्दी चलो नहीं-तो राव ठंडी होजायगी यह वात सुनकर दरोगा साहवको वहुत ही लजा आई और घर आकर उसे खूव शिक्षा दी दरोगा साहवने उसे यह पाठ सिखलाया कि "मूर्ख ! ऐसी लज्ञा भरी वात गुप्त तौरसे कहनी चाहिये परन्तु दूसरे मनुष्योंके सामने कदापि ऐसी वात न कहना"। कुछ दिनों के याद दरोगा साहव के घर में आग लग गई। उस समय दरोगा साहव थानेमें वैठे हुए फौजदारी मामले का कोई सुकहमा चला रहे थे। नौकर साहव दरोगाजीको बुलाने दौडे। परन्तु दरोगा साहवर्क पास उसं समय चहुनसे आदमी वैंदे देख वह चुपचाप ही खड़ा रहा। जब सब लोग चले गये तब दरोगा साहबके पास जाकर बोला कि हुज़ूर घरमें आग लगी है। यह सुन कर दगेगा साहव को वड़ां गुस्सा आया। और वह बोले कि मूर्प इसमें कहने ही क्या आया है ? घरमें आग लगी है और नृ इतनी देरसे चुपचाप खड़ा है ऐसे प्रसंग पं धर्मा निकल्ता देग तुग्न ही धृत ( मिर्टा ) और पानी डाल कर ज्यों वने त्यों उसे बुभाने का प्रयस्न कर-ना चाहिये जिससे कि अग्नि तुरंत सुक जाय। एक रोज द्रोगा साहव ठंडीके भौसममें जब कि वह 'अंपनी

शय्यामें से सोकर उठे तब उस मूर्खने उनके मुंहसे भाप निकलती देख एक दम मिट्टी और पानी उठा कर लाया दरोगा साहब आखें ही मल रहे थे उसने उनके मुंह पर मिट्टी और पानी डाल दिया और बोला कि हुजूर आपके मुंहमें आग लग गई। इस घटना से दरोगा साहब ने उसे मार पीटकर और मूर्ख समक्ष कर अपने घरसे निकाल दिया। इस प्रकार बचन का भावार्थ न समक्षने वाले व्यक्ति भी धर्मके अयोग्य होते हैं।

४ पहलेसे ही यदि किसीने ब्युंद ब्राहीत (भग्माया हुआ) हो तो भी गोशालकसे भरमाये हुए नियति वादी प्रमुखके समान उसे धर्मके अयोग्य ही समभना चाहिये। इस प्रकार पूर्वोक्त चार दोष वाले मनुष्य को धर्म के अयोग्य समभना चाहिये।

१ मध्यस्थवृत्ति-समदृष्टि धर्मके योग्य होता है। राग द्वेप रहित आर्द्र कुमार आदिके समान जानना चाहिये। २ विशेष निपुण मित-विशेषज्ञ जैसे कि हेय (त्यागने योग्य) ज्ञेय (जानने योग्य) और उपादेय (अंगीकार करने योग्य) के विवेकको जानने वाली बुद्धिवाला मनुष्य धर्मके योग्य समभना ३ न्याय मार्ग रित न्याय के मार्गमें बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भो धर्मके योग्य जानना। दृढ़ निज वचन स्थिति-अपने बचनकी प्रतिज्ञामें दृढ़ रहने वाला मनुष्य भी धर्मके योग्य समभना। इस प्रकार चार गुण युक्त मनुष्य धर्मके योग्य समभा जाता है।

तथा अन्य भी कितनेक प्रकरणों में श्रावकके योग्य इक्कीस गुण भी कहे हैं सो नीचे मुताबिक जानना।

धम्मरयणस्स जुगो, अखुद्दो रूववं पगईसोमो । लोगिष्यो अकूरो, भीरू असठो सद्दिक्षणो ॥ १ ॥ लज्जालुओ दयाल, मङ्झरथो सोमिदिट्ठिगुणरागी । सक्कद्द सुपक्लजु ठो, सुदीहदंसी विसेसण्णु ॥ २ ॥ लुद्दाणुगो विणीओ, कयण्णूओ परहिअध्थकारी य । तह चेव लद्धलक्लो, इगवीस गुणेहिं संजुत्तो ॥ ३ ॥

१ अक्षुद्र-अतुच्छ हृदय (गम्भीर चित्त वाला हो परन्तु तुच्छ स्वभाववाला न हो ) २ स्वरूपवान (पाचों इन्द्रियां सम्पूर्ण और खच्छ हों परन्तु काना अन्धा तोतला लूला लंगड़ा न हो ) ३ प्रकृति सौम्य खभावसे शान्त हो किन्तु करू न हो ५ लोक प्रिय (दान, शील, न्याय, चिनय, और चिवेक आदि गुण गुक्त ) हो । ५ अक्रूर-अक्तिष्ट चित्त (ईर्ष्या आदि दोष रहित हो ) ६ भीक्ष-लोक निन्दासे पाप तथा अपयशसे उरने वाला हो । ७ असठ-कपटो न हो । ८ सदाक्षिण्य-प्रार्थना भंगसे उरने चाला शरणागत का हित करने वाला हो । ६ लज्जालु—अकार्य वर्जक यानी अकार्य्य करनेसे उरने वाला । १० दयालु—सव पर द्या रखने वाला । ११ मध्यस्थ-राग होप रहित अथवा सोम दृष्टि अपने या दूसरेका विचार किये विना न्याय मार्ग में सवका समान हित करने वाला, यथार्थ तत्व के परिज्ञानसे एक पर राग दूसरे पर होप न रखने जन्म समुख्य ही मध्यस्थ गिना जाता है। मध्यस्थ और सोमृष्टि इन दोनों गुणों की एकही गुण माना है

शुन रानी-गुणवान का ही पक्ष करने वाला। १३ सत्कथा-सत्यवादी अथवा धर्म सम्बन्धी ही कथा वार्ताओं को विच सानने वाला। १४ सुपक्ष युक्त — न्यायका ही पक्षपाती अथवा सुशील, अनुकूल सभ्य समुदायवान ( लुपित्यार युक्त) १५ सुदीर्घदर्शी — सर्वकार्थ्य में लम्बाविचार कर के लाभ समभ ने वाला। १६ विशेषत्र तत्व के अभिवाय को जानने वाला अर्थात् गुण और दोष का भेद समभने वाला। १७ वृद्धानुगो—वृद्ध संप्र- श्व के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला ( आचार्य वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, इन तीनों वृद्धोंकी शैलीसे प्रवृत्ति करने वाला) १८ विनीत—गुणी जन का बहुमान करने वाला। १६ कृतज्ञ-किये हुये उपकार को न भूलने वाला २० परिहतार्थकारी — निःस्वार्थ हो परका हित करने वाला। २१ लब्ध लक्ष्म—धर्मादि कृत्यों में पूर्ण अभ्यास करने वाले पुरुषों के साथ परिचय रखने वाला, याने सर्व कार्यों में सावधान हो।

इस प्रकार अन्य प्रत्थोंमें इक्कीस गुणोंका वर्णन किया है। इन पूर्वोंक्त गुणों को संपादन करने वला मनुष्य धर्म रहा के योग्य होता है, । इस प्रत्थ के कर्ताने सिर्फ चारही गुणों का वर्णन किया इसका कारण यह हैं कि इन चार मुख्य गुणों में पूर्वोक्त इक्कीस गुणों का समावेश हो जाता है। इस ग्रन्थ में उल्लेखित चार मुख्य गुणों में इक्कीस गुणोंका समावेश इस प्रकार होता है-प्रथम के भद्रक प्रकृति गुणमें १ अतुच्छत्व, २ प्रकृति सौम्य, ३ अक्रूरत्व, ४ सदाक्षिणत्व, ५ मध्यस्थ—सोम द्विष्टत्व, ६ वृद्धानुगत्व, ७ विनीतत्व ८ द्यालुत्व । ऐसे आठ गुण समाविष्ट हो जाते हैं । निपुण मित गुणमें ६ रूपवंतत्व, १० सुदीर्घ दर्शित्व, ११ विशेषज्ञत्व १२ ऋत-इत्वः १३ परिहतार्थं कृतत्व, १४ लब्ध लक्षत्व, इन छः गुणोंका समावेश हो जाता है। न्यायमार्गरति गुणमें १५ भीरुत्व, १६ अशठत्व १७ लज्जालुत्व, १८ गुणरागीत्व १६ सत्कथात्व, इन पांच गुणोंका समावेश होता है और चौथे दृढ़ निजवचनस्थिति गुण में शेव रहे २० लोक प्रियत्व तथा सुपक्ष युक्तत्व, ये दोनों गुण समा-जाते हैं। इस प्रकार मुख्य चार गुणों में ही पूर्वोक्त गुणोंका समावेश हो जा सकनेके कारण प्रन्थ कर्ताने यहां पर चार ही गुणोंका उल्लेख किया है और इन चार गुणोंका धारण करने वाला मनुष्य धर्म कर्मके योग्य हो सकता है। इन चारों गुणों मे भी अनुक्रम से तीन गुण रहित मनुष्य हठ वादी, मूर्ष एवं अन्यायी होता है, अतः वह धर्म के योग्य नहीं होता। चतुर्थ दृढ़ प्रतिज्ञा गुण रहित मनुष्य धर्म को अंगीकार तो अवश्य करे परन्तु त्रिथल वना हुआ और सुवेप वानर जैसे मोतियों की माला अधिक समय तक न धारण कर सके वैसे वह थोड़े हो समय वाद धर्म भ्रष्ट हो जाता है जैसे श्रेष्ट भींत पर सुन्दर चित्र और मजबूत घडे हुए गहने में जरे हुये सुन्दर कीमती रतन-हीरा जवाहिर सुशोभित रूप में अधिक समय तक उहर सकता है, वैसे ही द्रढ प्रतिज गुण युक्त पुरुपमें ही सम्यक्व दर्शनादि धमे यावज्ञीव पर्यन्त टिक सकता है।

इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त चार गुण युक्त हो मनुष्य श्रावक धर्म के योग्य हो सकता है सम्यग् दर्शनादि श्रावक धर्म चुल्लकादि दस दृष्टान्तो द्वारा दुर्लभ होने पर भी गुर्वादिक के योग से प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु उस धर्मका आजीवन निर्वाह तो शुकराजा ने जैसा पूर्वभव में किया था वैसा करना अत्यंत आवश्यक होने से उनका समृह वृत्तान्त यहां पर संक्षेप से दिया जाता है।

धान्यकी एक सम्पद्कि समान दक्षिणाई भरतक्षेत्र में पूर्वकाल में क्षितिप्रतिष्ठित नामक एक प्रसिद्ध नगर

था, उस नगरमें बड़े ही द्यालु लोग रहते थे। हर एक तरह से समृद्धिशाली और सदाचारी मनुष्यों की बस्ती वाले उस नगर में देवकुमार के रूप समान और शत्रुओं को सन्तप्त करने में अग्नि के समान तथा राज्यलक्ष्मी, न्यायलक्ष्मी और धर्मलक्ष्मी एवं तीनों प्रकारको लक्ष्मी जिस के घर पर स्पर्छा से परस्पर वृद्धि को प्राप्त होती है। इस प्रकार का रूपध्यज्ञ राजाका प्रतापी पुत्र मकरध्यज नाम का राजा राज्य करता था। एकबार कीड़ा रसमय वसंत्रसतु में वह राजा अपनी रानियोंके साथ कीड़ा करने के लिये बाग में गया। जलकीड़ा, पुष्पकीड़ा प्रमुख विविध प्रकार की अन्तेड़िरयों सिहत कीड़ाएं करने लगा। जैसे कि हस्तिनियों सिहत कोई हाथी कीड़ा करता है। क्रीड़ा करते समय राजा ने उस वाग के अन्दर एक बड़े ही सुन्दर और सघन आम के वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की शोभा राजा के चित्त को मोहित करती थी। कुछ देर तक उसकी ओर देखकर राजा उस वृक्षका इस प्रकार वर्णन करने लगा।

छाया कापि जगत्पिया दलति दत्तेऽतुलं मंगलम् । मंजयुद्गम एव निस्तुलफले स्फाते निमित्तं परं ॥ आकाराश्च मनोहरास्तरुवरश्रेणिषु त्वन्मुख्यता । पृथ्व्यां करूपतरे। रसालफलदो त्रूमस्तवैव ध्रुवम् ॥ १ ॥

हे मिष्ट फलके देनेवाले आम्रवृक्ष ! यह तेरी सुन्दर छाया तो कोई अलोकिक जगतिष्रय है। तेरी पत्रपंक्तियां तो अतुल मंगलकारक हैं। इन तेरी कोमल मञ्जरियों का उत्पन्न होना उत्कृष्ट वडे फलों की शोभा का ही कारण है, तेरा बाह्य दृश्य भी वड़ा हो मनोहर है, तमाम वृक्षों की पंक्ति में तेरी ही मुख्यता है, विशेष क्या वणन किया जाय, तू इस पृथ्वी पर कल्पवृक्ष है।

इस प्रकार राजा आम के पेड़ की प्रशंसा कर के जैसे देवांगनाओं को साथ लेकर देवता लोग नंदनवन में कल्पनृक्षकी छाया का आश्रय लेते हैं वैसे ही आदर आनन्द सहित राजा अपनी पिलयों को लेकर उस वृक्ष की शीतल छाया में आ वैठा मूर्तिवंत शोभासमूह के समान अपने स्वच्छ अन्तेउर वर्ग को देखकर गर्व में आकर राजा ख्याल करने लगा कि यह एक विधाता की वड़ी प्रसन्नता है कि जो तीन जगत से सार का उद्धार करके मुझे इस प्रकारका स्त्रीसमूह समर्पण किया है। जिस प्रकार गृहों में सर्व ताराएं चन्द्रमाकी स्त्री रूप हैं वैसे ही वैसा खच्छ और सर्वोत्कृष्ट अन्तःपुर मेरे सिवा अन्य किसी भी राजाके यहां न होगा। वर्णकालमें जैसे निदयों का पानी उमंड़कर वाहर आता है वैसे ही उस राजाका हृदय भी मिथ्याभिमान से अत्यन्त वड़प्पन से उमड़ने लगा। इतनेही में समय के उचित बोलनेवाला नानों कोई पंडित ही न हो ऐसा एक तोता उस आमके वृक्षपर वैठा था इसप्रकार श्लोक बोलने लगा।

सुद्रस्याभि न कस्य स्याद्गर्वाश्चित प्रकल्पितः । शेते पातनयाच्योग्नः पादानुस्त्रिप्याटीहिभः ॥

जिस प्रकार सोते समय टिटोडी नामक पक्षी अपने मनमें यह अभिमान करता है कि मेरे

ने ही सारा आकाश उंचा रहा हुआ है, वैसे ही तुच्छहद्यी किस मनुष्य के मन में क्रिक्टित अभिमान पैदा नहीं होता?

जस तोते हैं ये वाक्य सुनकर राजा मनहीं मन विचार करने लगा कि यह तोता कैसा वाचाल और अभि-शानी है कि जो स्वयं अपने वचनसे ही मेरे अभिप्रायका खंडन करता है। अथवा अजाकृपाणी न्याय, काक तालीयन्याय, घुणाक्षर न्याय या विल्वपतन मस्तक स्फोटन न्याय जैसे स्वभाविक ही होते हैं वैसे यह तोता भी स्वभाविक ही बोलता होगा वा मेरे बचनका खंडन करने के लिये ही ऐसा वोलता है! यह समस्या यथार्थ समक्ष में नहीं आती। जिस वक्त राजा पूर्वोक्त विचार में मग्न था उस समय वह तोता किर से अत्योक्ति में बीला—

पिक्षन् प्राप्तः कुतस्त्वं ननु निजसरसः किं प्रमाणो महान्यः । किं मे धारनोऽपि कामं प्रलपिस किसुरे मत्पुरः पापामिध्या ॥ भेकः किंचित्तनोऽधः स्थित इति शपथे हंसमभ्यणे गंधिक् । हप्पत्यन्थेऽपि तुच्छः समुचितमिति वा तावदेवास्य बोध्दः ॥ १ ॥

एक हुप मण्डूक हंसके प्रति बोला कि अरे हंस तू कहांसे आया हंसने कहा कि में मानसरोवर से आया हूं सब मेंडकने पूछा कि वह कितना बड़ा है ? हंसने कहा कि मानसरोवर बहुत बड़ा है ? मेंडक बोला क्या वह मेरे छुएं से भी बड़ा है, हंसने कहा कि भाई मानसरोवर तो छुएं से बहुत बड़ा हैं। यह सुनकर मेंडक को बड़ा कोध आया और वह बोला कि मूर्ल इस प्रकार विचारशून्य होकर मेरे सामने असम्भवित क्यों बोलता है ? इतना बोलकर गर्वके साथ जरा पानी में डूवकी लगाकर समीप के बैठे हुए हंसके प्रति बोला कि हा! तुझे धिकार हो, ऐसा कहकर वह मेंडक टांगे हिलाता हुआ पानी में घुस गया। इस प्रकार तुच्छ प्राणी दूसरों के पास गर्व किये बिना नहीं रहते। क्योंकि उसे उतनाही ज्ञान होता है अथवा जिसने जितना देखा है वह उतना ही मानकर गर्व करता है। अतः रे राजा तू भी कृप मंडूक के समान ही है। कुंप में रहनेवाला विचारा मेंडक मानसरोवर की बात क्या जाने, वैसे ही तू भी इससे अधिक क्या जान सकता है। तोते के पूर्वोक्त बचन सुक कर राजा विचारने लगा कि सबमुच यह तोता कृपमंडूक की उपमा के समान मुझे गिनकर अन्योक्ति द्वारा मुझे ही कहना है। इस आश्चर्यकारक वृत्तांत से यह तोता सबमुच ही किसी जानी के समान महा विचक्षण मालूम, पहता है। राजा इस प्रकार के विचारमें निमय था इतने ही में तोता फिरसे बोल उठा कि—

प्रामीणस्य जडाऽत्रिमस्य नितमां प्रामीणता कापिया । स्वश्रमं दिविपत्पुरीयति कुटीमानी विमानीयति ॥ स्वभिक्षीयति च स्वमक्ष्यमिक् वेषं द्युवेधीयति । स्वं दाकीयति चारमनः परिजनं सर्वस्रुपवीयति ॥ १॥

मृर्व जिरोमिज प्रामीण मनुष्यो की प्रामीणपन की विचारणा भी कुछ विचित्र ही होती है। क्योंकि वे

अयने गांवको ही देवलोक की नगरी समान मानते हैं, अपनी भोपड़ो को विमान समान मानते हैं, अपने कदन्न भोजन को ही अमृत मानते हैं, अपने ग्रामीण वेष को ही खर्गीय वेप मानते हैं। वे अपने आप को इंद्र समान और अपने परिवार को ही सर्वसाधारण देव समान मानते हैं। क्योंकि जैसा जिसने देखा हो उसे उतना ही मान होता है।

इतना सुनकर राजाने मनही मन विचार किया कि वचन विचक्षण यह तोता सचमुच ही मुझे एक श्रामीण के समान समभता है और इसकी इस उक्ति से यह वितर्क होता है कि मेरी रानियों से भी अधिक रूप ठावण्य-मयी स्त्री इसने कहीं देखी मालूम होती है। राजा मन ही मन पूर्वोक्त विचार कर रहा था इतने में ही मानों अधूरी वात को पूरी करनेके लिये वह मनोहर वाचाल तोता पुनः मनोज्ञ वाणी बोलने लगा-जबतक तूने गांगी-छेय ऋषि की कत्या को नहीं देखी तवतक ही है राजन् तू इन अपनी रानियों को उत्कृष्ट मानता है। सर्वाङ्ग सुमगा और समस्त संसार की शोभारूप तथा विधाता की सृष्टि रचना का एक फलरूप वह कन्या है। जिसने उस कन्या का दर्शन नहीं किया उसका जीवन ही निष्कल है। कदाचित् दर्शन भी किया हो परन्तु उसका आलिंगन किये विना सचमुच हो जिन्दगी व्यर्थ है। जैसे भ्रमर मालती को देख कर अन्य पुष्पों की सुगंध लेना छोड़ देता है वैसे ही उस कन्याको देखनेवाला पुरुष क्या अन्य स्त्रियोंसे प्रीति कर सकता है ? साक्षात् देवराज की कन्या के समान उस कमलमाला नामकी कन्या को देखने की एवं प्राप्त करने की यदि तेरी इच्छा हो तो हे राजन् तूं मेरे पीछे पीछे वला आ, यों कहकर वह दिव्य शुकराज वहां से एक दिशा में उड़ वला। यह देख राजाने वड़ी उत्सुकता पूर्वक अपने नौकरोंको बुलाकर शीव्र हुक्स किया कि पवनगतिके समान शीव्रगतिगामी पवन वेग अभ्वको तैयार करके जल्दी लाओ, जरा भी विलंव मत करो। नौकरोंने शीघ्र ही सर्व साज सहित घोड़ा राजाके सामने ला खड़ा कर दिया। पवनवेग घोड़े पर सवार हो राजा तोतेके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस घटनामें यह एक आश्चर्य था उस दिव्य शुकराज ही सर्व वार्ते विना राजाके अन्य किसीने भी न सुन पाई थीं । इससे उत्सुकता पूर्वक शीव्रतासे घोड़े पर सवार हो अमुक दिशामें विना कारण अकस्मात् राजाको जाता देख नौकरोंको वड़ा आश्चर्य हुआ। राजाके जानेका कारण रानियोंको भी मालूम न था अतः नौकरोंमें से कितने एक घोड़ों पर सवार हो राजागया था उस दिशामें उसके पीछे दौड़े । परन्तु राजाका पवनवेग घोड़ा वड़ी दूर निकल गया था इसलिये राजाकी शोधके लिये उसके पीछे दौड़ने वाले सवारोंको उसका पता तक नहीं लगा, अन्तमें वे सवके सव राजाका पता न लगने पर शामको वापिस लौट आये।

राजा तोतेके पीछे पीछे वहुत दूर निकल गया था। तोता और घोड़े पर चढा हुवा राजा पवनके समान गित करते हुये सैंकड़ों योजंन उल घन कर चुके थे तथापि किसी दिन्य प्रभावसे राजाको थाक नहीं लगा था। जिस प्रकार कर्मके सम्बन्धसे आकर्षित हुआ प्राणी क्षणभरमें भवान्तरको प्राप्त होजाता है वैसेही विद्य निवारक शुकराजसे आकर्षित हुआ राजा भी मानो क्षणभरमे एक महाविकट अटवी को प्राप्त होगया। यह भी एक आश्चर्य जनक घटना है कि पूर्वभवके स्नेह सम्बन्धसे या अभ्याससे ही राजा उस कमलमालाकी प्राप्तिके लिये रतना भयंकर जंगली मार्ग उलंघन कर इस अटवी प्रदेशमें दौड़ा आया। यदि पूर्वभवके संस्कारादि न

स्थान वगैरहका भी कुछ निश्चित नहीं है वहां जानेके लिये सत्पुरुष एकाएक कदापि प्रवृत्ति न करे। आगे जाते हुये अटवीके मध्यमें सूर्यकी किरणोंसे मनोहर भलकता हुआ कलश वाला और मेरुपर्वतकी टोचके समान तुंग शिखर वाला तथा दर्शन मात्रसे कल्याण करने वाला रत्नजडित सुवर्ण मय एक गगनचुंवी जिनमन्दिर देखनेमें आया, जिसमें कि देवाधिदेव सर्वज्ञ श्री आदीश्वर भगवानकी मूर्ति विराजमाान थी। उस मन्दिरके मनोहर शिखर पर बैठ कर शुकराज मधुरवाणीसे वोलने लगा:—

हे राजन्! आजन्मकृत पापशुद्धिके लिये मंदिरमे विराजमान देवाधिदेवको नमस्कार कर। राजाने ये यचन सुन कर शुकराजके उड़जानेके भयसे घोड़े पर चढ़े हुवेही सर्वज्ञदेवको भावसहित नमस्कार किया। राजा के मनोगत भावको जानकर उस परोपकारी दिव्य शुकराजने जिनशासादके शिखरसे उड़कर मंदिरमें प्रवेश किया और अभुकी प्रतिमाको चन्दन किया। यह देख राजा भी घोड़ेसे नीचे उतरा और शुकराजके पीछे पीछे मंदिर में जाकर प्रभुकी रत्नमयी मूर्तिको नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि है परमात्मन्! एकतो मुझे दूसरे कार्य की जल्दी है और दूसरे आपके गुणोंकी संपूर्ण स्तुति करनेकी मुभमें निषुणता नहीं है इसलिये आपकी भक्तिमें आसक्त होकर मेरा चित्त हिडोलेके माफक डोलायमान हो रहा है, तथापि जैसे एक मच्छर अपनी शक्ति अनुसार अनन्त आकाशमें उड़नेका उद्यम करता है वैंसेही मैं भी यथा शक्ति आपकी स्तवना करनेके लिये प्रवर्तमान होता हूं।

"अगणित सुखके देनेवाले हे प्रभु! गणना मात्रसे सुख देनेवाले कहपतृक्षादि की उपमा आपको कैसे-दीजाय? आप किसी पर भी प्रसन्न नहीं होते और न किसीको कुछ देते तथापि हे महाप्रभो! सब सेवक आपकी सेवा करते हैं, अहो कैसी आश्चर्य कारक आपकी रीति है! आप ममता रहित होने पर भी जगत्त्रयके रक्षक हो। निःसंगी होनेपर भी आप जगत्के प्रभु है अतः हे प्रभो! आप लोकोत्तर स्वरूप हो। हे रूपरहित परमात्मन! आपको नमस्कार हो!"

कानांको सुधाके समान प्रभुकी उदारभावसे पूर्ण स्तुतिको सुनकर मंदिर के समीपवर्ती आश्रममें रहने वाला गांगील नामक महर्षि आश्रम से वाहर निकला। वह लंबी जटावाला, वृक्ष की छाल पहनने वाला और एक मृगचर्म धारण करनेवाला गांगील महर्षि अपने आश्रम से निकल कर वड़ी त्वरा से जिन मंदिरमें आया और ऋष्मदेव स्वामीकी प्रतिमाको भावसहित वन्दन कर अपने भावोल्लास से तुरंत निर्माण की हुई गवातमक अठारह दृष्णोसे गहित थ्री जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने लगा।

"तीन भुवनमें एकही अहितीयनाथ, है प्रमो आप सर्वोत्हर ग्हो। जगत्त्रयके लोगों पर उपकार करनेमें समर्थ होने पर भी अनस्तानिणयकी शोमासे आप सनाय है। नाभीराजाके विशाल कुलक्ष कमलको विकसित करनेके लिये नथा तीन भुवनके लोको हागा स्तवनाके योग्य मनोहर श्री माख्देवी माताकी कुश्लीक्षप सरोवर को शोमायमान वग्नेके लिये आप गजहंस के समान है। तीनलाकके जीवोंके मनको शोकांधकारसे रहित करनेके लिये है भगवान आप सर्व्यन्मान है. सर्व देवोके गर्वको दुग करनेमें समर्थ ऐसी निर्मल अहितीय मनोहर मिलमास्य लक्ष्मीरो विलास करनेकेलिये कमलाकर (सरोवर) समान है प्रमो ? आप जयवन्ते रहो। आस्तिक्य

स्वभाव (ज्ञान दर्शन-सद्वोध) से उत्पन्न हुवे भक्तिरसमें तल्लीन और देदीप्यमान सेवाकार्यमें एक एकसे अग्र सर हो कर नमस्कार करनेमें तत्पर ऐसे अमर (देवना) तथा मनुष्य समृहके मस्तक पर रहे हुये मुकुटके मिणियोंकी कांतिकप जलतरंगोसे धोये गये हैं चरणारिवन्द जिसके ऐसे हे प्रश्नों! आप जयवन्ते वर्त्तों। राग, होष, मद, मत्सर, काम, कोधादि सर्व दोषोंको दूर करनेवाले, अपार संसार कप समुद्रमें दूवते हुवे प्राणियोंको पंचमगित (मोक्ष) कप तीरपर पहुंचानेमें जहाजके समान हे देव! आप जयवन्ते वर्तों। हे प्रभों? आप सुन्दर सिद्धिकप सुन्दरी के स्वामो हो, अजर, अमर, अचर, अहर, अपर (जिससे वहकर अन्य कोई परोपकारी न हो) अपरंपर (सर्वोत्कृष्ट) परमेश्वर, परम योगीश्वर हे थ्री युगादि जिनेश्वर! आपके चरण कमलोंमें भिक्त सिहत नमस्कार हो"।

इस प्रकार मनोहर गद्यभाषाकी रचनाम हर्पपूर्वक जिनराजकी स्तुति करके गांगील महर्षि कपट रहित हृदय से मृगध्वज राजाके प्रति बोला-"ऋतुध्वज राजाके कुलमें ध्वजा समान हे मृगध्वज राजा ? आप सुखसे पधारे हो ? हे वत्स ! तेरे अकस्मात् यहां आगमनसे और दर्शनसे मैं अत्यन्त प्रमुद्दित हुआ हूं । तूं आज हमारा अतिथि है, अतः इस मंदिरके पास रहे हुवे हमारे आश्रममें चल, हम वहां पर तेरा आतिथ्यसत्कार करें। क्योंकि तेरे जैसा अतिथि वहें भाग्यसे प्राप्त होता है"।

राजा साश्चर्य विचारमग्न हुआ, ऐं यह महर्षि ! मुझे क्यों इतना सराहता है ? मुझे बुळानेके ळिये इतना आंत्रह क्यो ? यह मेरा नाम कैसे जानता होगा ? इत्यादि विचारोंसे विस्मित बना हुआ राजा चुपखाप महर्षि के साथ सानन्द उसके आश्रममें जा पहुंचा। क्योंकि गुणीजन गुणवानकी प्रार्थना कदापि भंग नहीं करते। आश्रममें हे जाकर गांगीहिय महर्पिने मृगध्वज राजाका वडे आदरके साथ सत्कार किया। उचित सन्मान करनेके वाद महर्षि राजासे बोला कि हे राजन्! तेरे इस अकस्मात् समागमसे आज हम हमारा अहोभग्य मानते हैं। मेरे कुलमें अलंकाररूप और जगज्जनों के चक्षुओ को कामण करनेवाली, हमारे जीवन की सर्वस्व, और देवकत्या के समान रूपगुणशालिनी इस हमारी कमलमाला नामकी कत्याके योग्य आपही देख पड़ते हो, इसिलये हे राजन् हमारी प्राणिपय कन्याके साथ पाणीग्रहण करके हमें कृतार्थ करो। गांगीलेथ ऋषिका पूर्वोक्त रुचिकर कथन सुनकर राजाने हर्षपूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि यह तो इसके छिये मन भाई खोराक थी। राजाकी सहर्ष सम्मति मिलने पर गांगीलेय ऋषिने अपनी नवयौवना कमलमाला कन्याका राजाके साथ पाणी-ग्रहण करा दिया। यह संयोग मिलाकर ऋषि वड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे कमलपंक्तियो को देख कर राजहंस प्रसन्न होता है वैसे हो वृक्षोंकी छाल के वहा धारण करनेवाली और अपनी नैसर्गिक रूपलावण्य छटासे युवकों के मन को हरण करनेवाली कमलमाला को देखकर राजा अत्यन्त खुशी हुआ। राजाके इस लग्न समा-रंभ में दो चार तापसनियों के सिवाय धवलमंगल गानेवाली अन्य कोई स्त्री वहांपर मौजूद न थीं। गांगीलेय महर्पिने ही खयं लग्नका विधि विधान कराया। कन्याके सिवाय राजाको करमोचनमे अन्य कुछ देनेके लिये त्रदिषके पास था ही क्या ? तथापि उन द्मपतीके सत्वर पुत्र प्राप्ति हो इस प्रकारका ऋपिजी ने शाशीर्वाद रूप मंत्र समर्पण किया। विवाह इत्य समाप्त होनेपर मुगध्वज राजा विनम्र भावसे ऋपिजीसे वोला कि

विदा करनेकी तैयारी अपनी रीत रिवाजके अनुसार जल्दी ही करनी चाहिये। क्योंकि मैं अपने राज्यको सूनाही छोड़कर आया हूं अत: मुझे सत्वर ही बिदा करो। ऋषिजी बोले राजन्! जंगलमें निवास करनेवाले और दिगम्बर धारण करनेवाले (दिशाह्मप वह्म पहनने वाले) हम आपको विदा करनेकी क्या तेयारी करें? कहां आपका दिव्यवेप और कहां हमारा वनवासी वर्कल परिधान? (बृक्षोंकी छालका वेप)। राजन्! इस हमारी कमलमाला कन्या ने जन्म धारण कर के आज तक यह तापसी प्रवृत्ति ही देखी है। आश्रम के वृक्षों का सिंचन करनेके सिवाय यह विचारी अन्य कोई कला नहीं जानती। मात्र आप पर एक निष्ट स्नेह रखने वाली यह जन्म से ही सरल हदया—निष्कपटी और मुखा है। राजन्! मेरी इस प्राणाधिका कन्या को सपत्नी—तुम्हारी अन्य िश्रयोंकी तरफ से किसी प्रकार का दुःख न होना चाहिये। राजा वोला महर्षिजी! इस भाग्य शाली को सपत्नी जन्य जरा भी दुःख न होने दूंगा और मैं स्वयं भी कभी इस देवी का वचन उल्लंधन न कहंगा। यहां पर तो में एक मुसाफिर के समान हूं इसलिये इस के वस्त्राभृषण के लिये कुछ प्रवन्ध नहीं कर सकता परन्तु घर जा कर इस के सर्व मनोरथ पूर्ण कर सकता।

राजा के ये वचन सुन कर गांगील महर्षि खेदपूर्वक बोल उठा कि धिकार है मुक्से दरीद्री को जो कि जन्मद्रीद्री के समान पहले पहल ससुराल भेजते वक्त अपनी पुत्री को वस्त्रवेष तक भी समर्पण नहीं कर सकता है ? इतना वोलते हुए ऋषिजीके नेत्रों से अश्रुधारा वहने लगी। इनने में ही पासके एक आम्र वृक्ष से सुन्दर रेशमी वस्त्र एवं कीमती आभूवणोंकी परम्परा मेघधारा के समान पड़ने लगी। चमत्कार देख कर ऋषिजी को अत्यन्त आश्रर्य पूर्वक निश्चय हुआ कि सवमुब इस उत्कृष्ट भाग्यशालिनी कन्या के भाग्योदय से हो इस की भाग्यदेवी ने इसके योग्य वस्तुओं की वृष्टि की है। फलदायक वृक्ष कदाचित् फल दे सकते हैं, मेघ कदाचित् ही याचना पर वृष्टि कर सकते हैं, परन्तु यह कैसा अद्भुत आश्चर्य है कि इस भाग्यशाली कन्या के भाग्योद्य से बृक्ष भी बस्त्रालङ्कार दे रहा है। धन्य है इस कन्याके सद्भाग्य को ! सत्य है जो महर्षियोने फरमाया है कि भाग्यशालियोंके भाग्योदयसे असम्भवित भी सुसंभवित हो जाता है। जैसे कि रामचन्द्जी के समय समुद्र में पत्थर भी तैर सकता था, तो फिर कन्या के पुण्यप्रभाव से वृक्ष वस्त्रालंकार प्रदान करे इसमें विशेष आश्चर्य ही क्या है? इसके वाद हर्ष को प्राप्त हुए महर्षि के साथ कमल-माला सहित राजा जिन मन्दिर में गया और जिनराज को विधिपूर्वक वन्दन कर इस प्रकार प्रभु की स्तवना फरने छगा "है प्रमो ! जैसे पापाण में खुदे हुये अक्षर उस में स्थिर रहते हैं चैसे ही आप का स्वक्रप मेरे हृदय में स्थिर रहा हुआ है। अतः है परमात्मन् आपका पवित्र दर्शन पुनः सत्वर हो ऐसी याचना करता हूं"। इस प्रकार प्रथम तीर्थपित को सविनय बन्दन स्तवन अर कमलमाला सहित राजा मंदिर से बाहर आकर ऋषिजी से वोला कि अब मुझे राम्ता बनलावें। ऋषिजी बोले-राजन् तुम्हारे नगर का रास्ता मुझे मालूम नहीं है । राजा बोला कि हे देवर्षि ? यदि आप मेरे नगर का मार्ग तक नहीं जानते तो मेरा नामादिक आप को ऋषि वोटा कि यदि इस वात को जानना हो तो राजन् सावधान होकर सुन—एक बीने मान्द्रम हुआ ? दिनका जिका है कि मैं इस अपनी नवयोवना कत्या को देख कर विचार में पड़ा था कि इस अद्भुत रूपवती

भाग्यधन्या कन्या के योग्य वर कहांसे मिलेगा? इतने में ही इस आम्र के वृक्ष पर बैंटे हुये एक शुकराज ने मुझें कहा कि ऋषिवर! कन्यांके वरके लिये तू व्यर्थ चिन्ता न कर, ऋतुध्यज राजा के पुत्र मुगध्यज राजा को में इस जिनेश्वर के मंदिरमें लाऊंगा। कल्पवल्लीके योग्यतो कल्पवृक्ष ही होता है, वैसे ही इस कन्यांके योग्य सर्वोत्ऋए वर वही है, इस लिये तूं इस विषय में विलक्षल चिन्ता न कर। यों कह कर वह शुकराज यहांसे उड़ गथा। तद्वनंतर थोड़े ही समय में वह आप को यहां ले आया और उस के बचन पर से ही मैंने आपके साथ अपनी कन्या का पाणीग्रहण कराया है, बाकी इससे अधिक में और कुछ नहीं जानता। ऋपिजीं के वोल चुकने पर राजा जब सोव विचार में पड़ा था उसीवक तुरन्त वही तोता आम्रकी एक डाल पर वैटा नजर पड़ा और बोला कि राजन! चल चल क्यों चिन्तामें पड़ा है? मेरे पीछे पीछे चला आ। हे राजन! यद्यि में एक पश्ची हूं तथापि में अपने आश्चितोंको नाराज करनेमें खुश नहीं हूं। जैसे शक्षांक (चन्द्रमा) अपने आश्चित शक्षक (खरगोस) को थोड़े समयके लिये भी दूर नहीं करता वैसे ही में भी यदि कोई साधारण ममुष्य मेरे आश्चयमें आया हो तो उसे निराश्चित नहीं करता, तव फिर तेरे जैसे महान पुरुषको कैसे छोड़ सकता हूं है आर्य जनोंमें अप्रेसरी धर्मधुरन्धर राजेन्द्र? यद्यि में लघु प्राणी हूं तथापि में आपको भूल न सकूंगा। वैसे ही आप मो मुझे तुच्छ पुरुष के समान भूल न जाना। पूर्व परिचित दिच्य शुकराज की मीठी मधुर वाणी को खुनकर राजा साश्चर्य ऋषिराज को नमस्कार कर और उसकी आजा है कर राणी कमलमाला सहित घोड़े पर चढ़ कर उड़ते हुए शुकराज के पीछे चल पड़ा।

त्वरित गितसे शुकराज के पीछे घोडा छगाये राजा थोड़े ही समयमें ऐसे प्रदेश में आपहुंचा कि जहां मृगध्वज राजाके क्षितिप्रतिष्ठित नगरके गगनचुम्बी प्रासाद देख पड़ते थे। जब राजा को अपना नगर दिखाई देने छगा तब शुकराज मार्गस्थ एक वृक्ष की डाछ पर जा बैठा। राजा यह देख कर चिन्तातुर हो उसे आग्रह पूर्वक कहने छगा कि है शुकराज यद्यपि नगर का किछा और राजमहाछय आदि बड़े २ प्रासाद यहांसे देख पड़ते हैं तथापि शहर अभी बहुत दूर है अतः थके हुए मनुष्यके समान तू यहां ही क्यों बैठ गया ? शुकराजने प्रत्युत्तर दिया कि राजन् ! सममदार मनुष्योंकी सर्व प्रवृत्तियां सार्थक ही होती हैं इसिछये आगे न जाकर यहां ही उहरनेका मेरे छिये एक असाधारण कारण हैं। वस इसी से में आगे चछना उचित नहीं सममता। यह सुनकर राजा को कुछ घवराहट पैदा हुई और वह सत्वर बोछा—क्या असाधारण कारण ! ऐसा क्या कारण हैं सो मुझे सुनाने की छपा कीजिये शुकराज ? तोता बोछा अच्छा यदि सुनना हो चाहते हो तो सुनो—चंद्रपुरी नगरी के राजा चंद्रशेखर की बिहन चंद्रवती नामकी जो तुम्हारी प्यारेमें प्यारी रानी है वह तुम्हारे महल में तुम्हारे विपत्तिका जासूस हैं। ऊपर से वह आप को छित्रम प्रेम वतछाती है परन्तु अन्दर से आप की तरफ उसका अभिप्राय अच्छा नहीं है। आपके छिये वह रानी गोमुखी देख पड़ती हुई भी व्याव्रमुखी है। जब तुम कमलमाछा को प्राप्त करनेके छिए मेरे पीछे पीछे चछे गये थे उसवक उसने आप पर रुप्रमान होकर याने अवसर देख कर अपने भाई चन्द्रशेखर को तुम्हारा राज्य खाधीन कर छैनेका मोका माछम कर दिया। क्योंकि अपने इन्छित कार्यको पूरा करनेके छिये छियोंमें छठ कपटादि अतुछ वछ होता है। अनायास प्राप्त होनेवाछी राज्यस-

सृद्धिके लिये किस को लालच न हो ? । खबर मिलते हो चंद्रशेखर राजा तुम्हारा राज्य लेनेकी आशासे चतुरंग सैन्य साथ लेकर तुम्हारे नगर के पास आ पहुंचा । यह समाचार मालूम होने पर तुम्हारे मंत्री सामन्तोंने नगरके दरवाजे वन्द कर दिये हैं, इससे चन्द्रशेखर राजा निधि पर सर्पके समान अतुल सैन्य द्वारा आपके नगरको घेर कर पड़ा है । किले पर चढ़ कर तेरे बीर सुभट चारों तरफसे चंद्रशेखर के साथ युद्ध कर रहे हैं । परन्तु "हतं सैन्यमनायकम्" इस लौकिक कहावतके अनुसार स्वामी बिना की सैना शत्रुओं को कैसे जीत सकती है ? । जहां इस प्रकार का युद्ध मच रहा है वहां पर हम किस तरह जा सकते हैं ? । यह सब जानकर ही मैं मनमें खेद करना हुआ आगे न जाकर इस वृक्षकी टहनी पर वैठ गया हूं । आगे न जानेमें यही असाध्यारण कारण है ।

यह समाचार सुनते ही राजाका मुंह सूख गया। उसके हृदय में हर्ष के वदले विपाद छा गया उसके चेहरे की प्रसन्नता चिन्ता ने छीन ली। वह मन ही मन विचारने लगा कि धिक्कार हो ऐसी दुराबा-रिणी स्त्री के दुए हृदय को! आश्चर्य है इस सामीद्रोही चन्द्रशेखर की साहसिकता को। खैर इसमें अन्य का दोव ही क्या है? सूने राज्य पर कौन न चढाई करे? इसमें सब मेरी ही विचारश्रान्यता और अचिवेक हैं, यदि मैं अविवेकी के समान मोह ग्रस्त होकर एकदम मंत्री सामन्तों को सुचित किये विना अनिश्चित कार्य के लिये साहस करके न दौड़ जाता तो आज मुझे इस आपित्त का अनुभव क्यों करना पड़ता? विद्वानों का कथन है कि अविचारित कार्य के अन्त में पश्चात्ताप हुआ ही करता है। इस मयंकर परिस्थित में राज्य को साधीन करना वड़ा किटन कार्य है; यद्यपि चम्द्रशेखर मेरे सामने कोई चीज नहीं है परन्तु ऐसी दशा में जब कि घर के मेदी द्वारा उसने सारे शहर को घेर लिया है, एकाकी निःसहाय उसका सामना करके पुनः राज्य प्राप्त करने की चेष्टा करना सर्वथा अशक्य है। इस समय राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिये कोई भी उपाय नहीं सुकता।

राज्य को अपने हाथों से गया समक्ष कर राजा पूर्वोक्त चिन्ता में निमम्न था। मन ही मन चारों ओर से निराशा के खप्त देख रहा था, इतने में शुकराज वोला—राजन ! इतनी चिन्ता करने का कारण नहीं। चतुर वैद्य के कथनानुसार वर्तने वाले रोगो की ब्याधि क्या दूर नहीं हो सकती ? मैं तुक्षको एक उपाय वतलाता हं, वैसा करने से तेरा श्रेय अवश्य होगा। तृ यह न समक्षना कि तेरा राज्य गया। नहीं अभी तो तू बहुत वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य भोगेगा। अमृत समान शुकराजके वचन सुन कर राजा को बड़ा आनन्द हुआ। कमलमालाकी पूर्वोक्त घटना उसके कथनानुसार यथार्थ वनने से राजा शुकराज के वचन पर ज्ञानी के वचन समान श्रद्धा रखता था। राजा मन हो मन विचार करता था कि शुकराज के कथनानुसार चाहे जिस उपाय से मेरा राज्य मुद्धे पुनः अवश्य प्राप्त होगा, इतनेही में समाने देखता है तो सबद्धबद्ध चतुरंग सेन्य त्यिन गिनसे राजा के सामने आ रहा है: यह देखकर राजा भयभीत हो विचारने लगा कि जिस चंद्रशेखर राजा का साहसिकता देखकर मेग हदय श्रुभित हो रहा था यह उसी की सेना मुद्धे मारने के लिए मेरे सामने आ रही है। ऐसी परिस्थित में इस कमलमाला का रक्षण किस तरह कर

सकूंगा ? और इस स्त्री सहित इन शत्रुओं के साथ मैं युद्ध भी कैसे करूंगा ? राजा इन विचारों की बुनाउ-घेड़ी में लगा हुआ था इतनेही में "जयजीव" 'चिरंजीव' हे महाराज! जयहो जय हो' हे महाराज! इस ऐसी परिस्थिति में हमें आपके दर्शन हुए और आप निज स्थान पर आ पहुंचे इससे हम हमारा अहोभाग्य समभते है। जिस प्रकार किसी का खोया हुआ धन पुनः प्राप्त होता है उसी प्रकार है महाराज! आज आपका दर्शन आनंददायक हुआ है। आप अब हमें आज्ञा दो तो हम शत्रु के सैन्य को मार भगावें। अपने भक्त खसैनिकों का ही यह वचन है ऐसा समभता हुआ राजा सचमुच अपनी ही सेना के पास अपने आपको खड़ा देखता है। यह देखकर अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हो प्रसन्न चित्तसे राजा उनसे पुछने लगा कि, अरे ! इस वक्त तुम यहां कहां से आये ? उन्होंने उत्तर दिया कि, स्वामिन आप यहां पधारे हैं यह जानकर हम आपके दर्शनार्थ और आपकी आज्ञा छेने के लिए आये हैं। श्रोता, वक्ता, और प्रेक्षक को भी अकस्मात् चमत्कार उत्पन्न करे इस प्रकार का समाचार पाकर राजा विचार कर वोछने छगा कि, आप्तवाक्य ( सर्वज्ञवाक्य) अवि-संवाद से ( सत्य वोलने से ) जैसे सर्वथा माननीय है वैसे ही इस शुकराज का वाक्य भी-अहो आश्चर्य कि अनेक प्रकारके उपकार करने से सर्वथा मानने योग्य है । इस शुकराज के उपकार का बदला मैं किस तरह दे सक्नुंगा ? इसे किन किन वस्तुओं की चाहना है सो किस प्रकार मालूम होगा ? मैं इसपर चाहे कित-ना ही उपकार करूं तथापि इसके उपकार का वद्ला नहीं दे सकता। क्योंकि इसने प्रथम से ही समयानुसार यथोचित् सानुकूल वस्तुप्राप्ति वगैरह के मुभ्रपर अनेक उपकार किये हैं। इसलिए इसके उपकारों का बदला देना मुश्किल है। शास्त्रों में कहा है कि-

> पत्थुपकुर्वति बह्वि न भवति पूर्वोपकारिणस्तुल्यः । एकोनुकरोति कृतं निष्कारणमेव कुरुतेऽन्यः ॥ १॥

अर्थ "चाहे जितना प्रत्युपकार करो परंतु पहले किये उपकारों के उपकार का बदला दिया नहीं जा सकता, क्यों कि उसने उपकार करते समय प्रत्युपकारकी आशा न रखकर ही उपकार किया था। इस तरह प्रीतिपूर्वक राजा जब शुकराज के सन्मुख देखता है तो बह अकस्मात विद्याधर तथा दैविक शक्ति धारण करने बाले देवता के समान लोप होगया। मानो राजा प्रत्युपकार द्वारा मेरे उपकार का बदला वापिस देगा इस भय से ही संत पुरुष के समान अहुश्य होगया। शुकराज उस बृक्ष को छोड़कर बड़ी त्वरित गति से एक दिशा की नफर उड़ता नजर आया। इस लोकोक्ति के अनुसार कि सज्जनपुरुष दूसरे पर उपकार करके प्रत्युपकार के भयसे शीघ्र ही अपना रास्ता पकड़ते हैं, वह तोता भी राजा पर प्रहान उपकार करके अनंत आकाशमें उड़ गया। तोते को बहुत दूर उड़ता देख राजा साध्यर्य और खेद पूर्वक विचारने लगा कि यदि ऐसा जाननिधि शुकराज निरंतर मेरे पास रहता हो तो फिर मुझे किस बात की त्रुटि रहे ? क्योंकि सर्व कार्यों के उपकार एवं प्रत्युपकार के समय को जानने वाले सहायकारी का योग प्रायः सदाकाल सर्वत्र सवको हो नही सकता कदाचित् किसी को योग वन भी जाय तथापि निर्धन के हस्तगत वित्त के समान चिरकाल तक करा

रह सकता। परंतु वह शुकराज कौन था? उसे इतना ज्ञान कैसे हुआ? वह इतना वड़ा उपकार कैसे कर सका? और वह कहां से आया और कहां गया होगा? उस वृक्षसे वस्त्रालंकार की वृष्टि कैसे हुई? और यह सेना ऐसी परिस्थित में मेरे पास कैसे आई? इत्यादिक जो मेरे मन में आश्चर्य जनक संदेह है उन्हें गुफा के अंधकार को दूर करने के लिये जैसे दीपक ही समर्थ है वैसे ही ज्ञानी के विना अन्य कौन दूर कर सकता है? सब राजाओंमें मुख्य वह खुगध्वज राजा जब पूर्वोक्त विचारोंसे व्यत्रचित्त होकर इधर उधर देख रहा था तब उसके सेनापित ने संमुख आकर राजासे कहा कि खामिन यह सब कुछ क्या व्यतिकर है? राजा ने सब सैनिकों के सामने जहाँ से शुकराज का मिलाप हुआ था वहां से लेकर अहुश्य होने तक का सर्व वृत्तांत कह सुनाया। इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्य निमन्न हो सैनिक बोलने लगे कि महाराजा यह शुकराज आपपर जब इतना अत्यंत वत्सल रखता है तो वह आपको फिर भी अवश्य मिलेगा और आपके मनकी चिन्ता दूर करेगा। क्योंकि इस प्रकार का वात्सत्य रखने वाला ऐसी उपेक्षा करके कदापि नहीं जा सकता। आपके मनोगत संदेह को भी वही दूर करेगा। क्योंकि यह तोता किसी भी कारण से ज्ञानी मालूम होता हैं अतः ज्ञानी को शंका दूर करना यह कुछ बड़ी वात नहीं। अब आप यह सर्व चिन्ता छोड़कर नगर में प्रधारकर उसे पवित्र करें, और आपका बहुमान करने वाले नागरिकों को अपने दर्शन देकर आनंदित करें।

राजा ने सैनिकों का समयोचित कथन मंजूर किया। हर्ष पैदा करने वाले मंगलकारी वाजित्रों का नाद आकाश को पूर्ण करने लगा। वहें महोत्सव पूवक राजा ने नगरमें प्रवेश किया। मृगध्वज राजा का आगमन सुनते ही चंद्रशेखर का मद इस प्रकार उतर गया जैसे कि गरुड़ को देख कर सर्प का गर्व उतर जाता है। उसने उस वक्त अपना खामीद्रोह छिपानेके लिये मृगध्वज राजा के पास भेट लेकर एक भाटको भेजा। भाट राजा के पास आकर प्रणाम कर के बोला—"हे महाराज। आप की प्रसन्नता के लिये चंद्रशेखर राजा ने मुझे आपके पास विशेष विचार काषित करने के लिये भेजा है। वह विशेष समाचार यह है कि आप किसी छलभेदी के छल से राज्य सूना छोड़ कर उसके पीछे चले गये थे। उसके वाद हमारे राजा चंद्रशेखर को यह वात माल्म होनेसे आपके नगर की रक्षा के लिए वे अपने सैन्य सहित नगर के वाहर पहरा देनेके आशय से ही आ रहे थे; तथापि ऐसे स्वरूप को न जानकर आपके सुभट छोगोंने सन्नद्धवद्ध होकर जैसे कोई शतु के साथ युद्ध करनेको तयार होता है वैसे तुमल युद्ध शुरू कर दिया। महाराज! शत्रु से आप का राज्य पराभव न हो, मात्र इसी हेतु से रक्षा करने के छिये आये हुए हम छोगोंने आप के इन सैनिकोंकी तरफ से कितने एक प्रहार भी सहन किये हैं। तथापि खामीका कार्य सुधारने के लिए कितनी एक मुसीवनें भी सहन करनी ही पड़नी हैं। जैसे कि पिता के कार्य में पुत्र, गुरु के कार्य में शिष्य, पित के कार्य में स्त्री, और स्वामोके कार्य में सेवक, अपने प्राणों को भी तुण समान गिनता है। उस भाट के पूर्वोक्त भेट यचन सुन कर मृगध्वज राजा ने यद्यपि उसके वोलने में सत्यासत्य के निर्णय का भी संशय था तथापि चंद्रशेषा की दाक्षिण्यता से उस वक्त उसे सत्य हो मान लिया | दक्षता में, दाक्षिण्यता में, और गांभीर्यंता में अप्रसर मृगध्यज्ञ राजा ने अपने पास आये हुए उस चंद्ररोखरराजा को कितना एक मान सन्मान भी

दिया। इसी में सज्जत पुरुषों की सज्जनता समाई है। इस के बाद लक्ष्मीत्रती कमलमाला को बड़े महोत्सव पूर्वक नगरप्रवेश कराया गया। मानो जिस प्रकार श्री कृष्ण लक्ष्मीको ही नगरमें स्वयं लाता हो, और जिस प्रकार श्रिहतीय चंद्रकलाको महादेवजीने अपने भालस्थल पर स्थापन की उसी प्रकार कमलमाला को उचि-तता पूर्वक अपने राजसिंहासन पर अपने पास ही बैटाई। जैसे पुण्य ही पुत्रादिक की प्राप्ति का मुख्य कारण है और पुण्य ही संग्राम में राजा को जय की प्राप्ति कराता है, तथापि राजा ने सहायकारी निमित्त मानकर सैनिकों की कितनीक प्रशंसा की। एक दिन राजाको एक तापसने एक मंत्र लाकर दिया। राजाने भी बतलाई हुई विधि के अनुसार उस का जाप किया। उस मंत्र के प्रभावसे राजा की सब राणियों को एक एक पुत्र पैदा हुआ। क्योंकि ऐसे बहुत से कारण होते हैं कि, जिन से ऐसे कमों की सिद्धि हो सकती है। परंतु यद्यपि राजा की बड़ी प्यारी थी तथापि पितपर द्रोह का विचार किया था इसीलिए उस पाप के कारण मात्र एक चंद्रवती राणी को ही पुत्र न हुआ।

एकदिन मध्य रात्रिके समय किंचित् निद्रायमान कमलमाला महाराणीको किसी दिन्य प्रभावसे ही एक स्वप्न देख ने में आया। तद्नंतर रानी जाग कर प्रातःकाल राजाके पास आकर कहने लगी कि-हे प्राणनाथ! आज मध्य रात्रि के व्यतीत होनेपर किंचित् निद्रायमान अवस्था में मेंने एक स्वप्न देखा है और स्वप्नमें ऐसा देखने में आया है कि, 'जिस त्रपोवन में मेरे पिता श्रीगांगील नामा महर्पि हैं उसमें रहे हुए प्रासादमें हमने प्रयाणके समय जिनके अन्तिम दर्शन किये थे उन ही प्रथम-तीर्थपित प्रभु के मुझे दर्शन हुए, उसवक्त उन्होंने मुफसे कहा कि है कल्याणी। अभी तो तूं इस नोते को लेजा और फिर किसी वक्त हम तुझे हंस देंगे। ऐसा कहकर प्रभुने मुझे हाथोहाथ सर्वांग सुन्दर दिव्य वस्तुके समान देदिप्यमान एक तोता समर्पण किया। उन प्रभुके हाथका प्रसाद प्राप्त कर सारे जगत की मानो ऐश्चर्यता प्राप्त की हो इसप्रकार अपने आप को मानती हुई और अत्यन्त प्रसन्न होती हुई मैं आनंद पूर्वक जाग गई। अचित्य और अकस्मात् मिले हुये कल्पवृक्ष के फल के समान है प्राणनाथ ! इस सुस्वप्नका क्या फल होगा ? रानी का इस प्रकार वचन सुनकर अमृतके समान मीठी वाणीसे राजा स्वप्नका फल इसप्रकार कहने लगा कि हे प्रिये ! जिसतरह देव दर्शन अत्यन्त दुर्लभ होता है, वैसे ही ऐसे अत्युत्कृष्ट स्वप्न का देखना किसी भाग्योदय से ही प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य स्वप्न देखने से दिव्यरूप और दिव्य स्वभाव वालें चंद्र और सूर्य के समान उदय को प्राप्त होते हुए तुझे अनुक्रमसे दो पुत्र पैदा होंगे। पक्षी के कुलमे बोता उत्तम है और राजहंस भी अत्युत्तम है, इन दोनोंकी तुझे स्वप्नमें प्राप्ति हुई है इसिलए इस स्वप्न के प्रभाव से क्षत्रियकुल में सर्वोत्कर्प वाले हमें दो पुत्रों की प्राप्ति होगी। परमेश्वरने अपने हाथसे सुझे प्रसन्नता पूर्वक स्वप्नमें प्रसाद समर्पण किया है इससे उनके समान ही प्रतापी पुत्रकी प्राप्ति होगी, इसमे जरा भी संशय नहीं है । राजाके ऐसे वचन सुनकर सानंदवदना कमलमाला रानी हर्पित होकर राजाके यचनोको हर्प-पूर्वक स्वीकार करती है। उस रोज से कमलमाला राणी इस प्रकार गर्भको धारण करती है कि जैसे रत्नप्रभा पृथ्वी श्रेप्ट रहोंको धारण करती हैं और आकाश तैसे जगत् चक्षु सूर्यको धारण करता है। जिसप्रकार उत्तम रसके प्रयोगसे मेरूपर्वतकी पृथ्वीमें रहा हुआ कल्पवृक्ष का अंकुर प्रतिनिन

बढ़ता है वैसे ही रानी का गर्भरत्न भी प्रतिदिन वृद्धि पाने लगा और उसके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाले प्रशस्त धम संबंधी मनोरथों को राजा संपूर्ण सन्मान पूर्वक पूर्ण करने छगा। क्रमसे नव मास पूर्ण होनेपर जिस तरह पूर्व दिशा पुणिमाके रोज पूर्ण चंद्रको जन्म देती है वैसेही शुभ लग्न और मुहूर्तमें राणीने अत्युत्तम लक्षण युक्त पुत्र को जन्म दिया। राजा छोगों की यह एक मर्यादा ही होती है कि पटराणी के प्रथम पुत्र का जन्म-महोत्सव विशेपतासे करना । तद्नुसार कमलमाला राणी पटराणी होनेक कारण उसके इस वड़े पुत्रका जन्म महोत्सव राजाने सर्वोत्कृष्ट ऋदिद्वारा किया। तीसरे दिन उस वालकके चंद्र सूर्य दर्शनका महोत्सव भी अति उमंग से किया गया। एवं छठे दिन रात्रि-जागरण महोत्सव भी वड़े ठाटमाट के साथ मनाया गया। तोतेकी प्राप्ति का स्वप्न आने से ही पुत्रकी प्राप्ति हुई है, इसिळए स्वप्नके अनुसार राजाने उस पुत्रका नाम शुकराज रक्खा । स्नेह पूर्वक उस बालक शुकराजको स्तन्य पान कराना, खिलाना, हसाना, स्नान कराना, प्रेम करना, इस प्रकार पांच धाय माताओं से पालित पोषित होता हुवा इस प्रकार वृद्धिको प्राप्त होने लगा जैसे कि पांच सुमितयोंसे संयमकी वृद्धि होती है। उस वालककी तमाम क्रीडायें माता विता आदि सजन वर्गको आनंद दायक होने लगी। उस बच्चेका तुतलाकर बोलना सचमुच ही एक शोभा रूप हर्पका स्थान था। वस्त्र आदिका पहनना माता पिताके चित्तको आकर्षण करने लगा। इत्यादिक समस्त कृत्य माता विताके हर्पको दिन दूना और रात चौगुणा बढ़ाने छगे। अब वह राजकुमार सर्व प्रकारके छाछन पाछनके संयोगों में वृद्धि पाता हुआ पांच वर्षका हुआ। उस पुण्य-प्रकर्ष वाले कुमारका भाग्य प्रताप साक्षात् इंद्रके पुत्रके समान मालूम होता था। वह वालक होनेपर भी उसके वचनकी चातुर्यता और वाणीकी माधुर्यता इस प्रकार मनोज थी कि प्रौढ़ पुरुषोंके मनका हरण करती थी। वह वचवनसे ही अपने वचन माधुर्य आदि अनेक गुणोंसे सज्जन जनोंको अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। अर्थात् वह अपने गुणोंसे समस्त राज्य कुलके दिलमें प्रवेश कर चुका था।

एकदिन वसंत ऋतु में पुष्पों की सुगंधी से सुगंधित और फूल फलसे अति रमणीय वनकी शोभा देखनेके लिए राजा अपनी कमलमाला महारानी और वालक कुमारको साथ लेकर नगरसे वाहर आ उसी आज वृक्षके नीचे वैठा कि जहां पूर्वोंक घटना घटी थी । उस वक्त राजाको पूर्वकी समस्त घटना याद आ जानेसे प्रसन्न होकर महाराणीसे कहने लगा कि, हे प्रिये ! यह वही आज वृक्ष है कि जिसके नीचे में वसंत ऋतुमें आकर वैठा था और तोतेकी वाणीसे तेरा खरूप सुनकर अति वेगसे उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ में तेरे पिताके आश्रम तक जा पहुंचा था। वहांपर नेरे साथ लग्न होनेसे मेंने अपने आपको कृतार्थ किया ! यह तमाम वृत्तांत अपने पिता सृगध्यज राजाकी गोदमें वैठा हुआ शुकराज कुमार सुन रहा था। यह वृत्तांत सुनते ही शुकराजकुमार चैतन्यता रहित होकर इसप्रकार जमीन पर धुलक पड़ा कि जैसे अधकटे वृक्षकी शहरा किसी पवन वेगसे गिर पड़ती है। यह देखकर अत्यन्त व्याकुलता और घवराहटको प्राप्त हुए उस वालक्ष माता पिता कोलाहल करने लगे, उससे तमाम राजवर्गीय लोक वहां पर एकदम आ पहुंचे और आधर्य पूर्वक पहुंचे लगे हो ! हा ! अरे ! यह क्या हुआ ? इस वनावसे तमाम लोक आकुल ज्याकुल हों उठे,

क्योंकि जनताके स्वामीके सुख दुःखके साथ ही सामान्य जनोंका दुःख सुख घनिष्ट संवंध रखता है। चतुर पुरुषों द्वारा चंदनादिके शीतल उपचार करनेसे थोड़े सनय वाद उस बालक शुकराज कुमारको चैतन्यता प्राप्त हुई । चैतन्य आनेसे कुमारके चक्षु विकसित कमलके समान खुले परन्तु खेदकी बात है कि कुमारकी वाचा न खुली। कुमार चारों तरफ देखता है परन्तु बोल नहीं सकता। छन्नस्थावस्था में तीर्थंकर के समान मौनधारी कुमार वुलाने पर भी बोल नहीं सकता। यह अवस्था देखकर बहुतसे लोगोंने यह विचार किया कि इस रूप लावण्य युक्त कुमारको किसी देवादिकने छल लिया था। परन्तु दु:ख इसी वातका है कि किसी दुष्ट कर्मके प्रभावसे इसकी जवान वंद हो गई। ऐसे बोलते हुए उसके माता पिता आदि संबंधी लोग महा चिंतामें निमन्त हो उसे शीघ्र ही राजद्रबार में छे गये । वहां जाकर अनेक प्रकारके उपाय कराये परन्तु जिसप्रकार दुष्ट पुरुपकी दुष्टता दूर करनेके लिए वहोतसे किये हुए उपकार निष्फल होते हैं वैसे ही अन्तमें सर्व प्रकारके उपचार व्यर्थ हुए। कुमारकी यह अवस्था करीव छह महिने तक चली पर इतने अंतरमें उसने एक अक्षर मात्र भी उच्चारण नहीं किया। एवं कोई भी मनुष्य उसके मौनका मूल कारण न जान सका। चंद्रमा कलंकित है, सूर्य तेजस्वी है, आकाश शून्य, वायु चलस्वभावी, चिन्तामणि पाषाण, कल्पवृक्ष काष्ट पृथ्वी रज (धूल), समुद्र खारा, मेघ काला, अग्नि दाहक, जल नीच गति-गामी, मेरु सुवर्णका होनेपर भी कठोर कर्पूर सुत्रासित परन्तु अस्थिर ( उडजाने वाला ), कस्तूरी भी श्याम, सज्जन धन रहित, लक्ष्मीवान् कृपण तथा मूर्ख, और राजा लालची, इसी प्रकार वाम विधिने सर्व गुण संपन्न इस बालक राजकुमारको भी गूंगा वनाया। हा ! कैसी खेदकी वात है की रत्न समान सब बस्तुओं को विधाताने एक एक अवगुण लगाकर कलंकित करदिया। वड़े भाग्यशाली पुरुषोंकी दुईशा किस सज्जनके मनमें न खटके। अतः उस समय वहांपर एकत्रित हुए सर्व नागरिक छोग अत्यन्त खेद करने छगे । दैवयोगसे इसी समय क्रीड़ारसके सागर समान और जगत् जनोंके नेत्रोंको आनन्द कारी कौमुदी महोत्सव यानी शरद् पूर्णिमाके चंद्रमाके महोत्सव का दिन उपस्थित हुआ। उस समय भी राजा अपने सर्व नागरिकोंके साथ और कमलमाला महाराणी एवं शुकराज कुमार सिहत वाह्योद्यानमें आकर उसी आम्र वृक्षके नीचे वैठा । पिहली वात याद आनेसे राजा खिन्न चित्त हो रानीसे कहने लगा "है देवि! जिस प्रकार विष वृक्ष सर्वथा त्याज्य है वैसे ही हमारे इस शुकराज पुत्र रत्नको ऐसा अत्यन्त विपम दुःख इस आम्रवृक्षसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः यह वृक्ष भी सर्वथा त्याज्य है"। राजा इतना वोलकर जव उस वृक्षको छोड़ दूसरे स्थानपर जानेके लिए तैयार होता है इतनेमें ही अकस्मात् उसी आम्रवृक्ष के नीचे अत्यन्त आनंदकारक देवदुंदुभी का नाद होने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा पूछने लगा कि यह दैविक शब्द कहांसे पैदा हुआ ? तव किसी एक मनुष्य ने आकर कहा कि महाराज! यहांपर श्रीष्त्र नामा एक मुनिराज तपश्चर्या करते थे उन्हें इसवक्त केवलज्ञान प्राप्त हुआ है । अतः देवता लोक अपने दैविक वाजित्रों हारा उनका महोत्सव करते हैं। इतना सुनकर राजा प्रसन्नचित्त होकर वोला कि हमारे इस पुत्र रत्नके मौनका कारण वे केवली भगवान् ही कह सकेंगे। इसलिए हमें भी अव उनके पास जाना चाहिए ऐसा फह्बर राजा परिवार सहित मुनि के पास जाने लगा। वहां जाकर बंदनादिक पर्युपासना कर केवली भग-

वान के सत्मुख वैठा। उस समय केत्रछज्ञानी महात्मा ने क्षेत्रानाशिनी अमृतसमान देशना दी। देशना के अंतमें चिनयपूर्वक राजा पूछने छगा कि हे भगवान! इसी शुकराज कुमारकी वाचा वंद क्यों हुई ? केच्छज्ञानधारी महात्मा ने उत्तर दिया कि "यह बाछक अभी वोछेगा"। अमृत के समान केचछज्ञानी का चचन सुनकर प्रस्वता पूर्वक राजा बोछा कि प्रभो! यदि कुमार वोछने छगे तो इससे अधिक हमें क्या चाहिए ? केचछीभगवान बोछे कि "हे शुकराज! इन सबके देखते हुए तूं हमें बंदनादिक क्यों नहीं करता? इतना सुनते ही शुकराज ने उठकर सर्वजनसमझ केचछीभगवान को उच्चार पूर्वक खमासमण देकर विधिपूर्वक वंदन किया। यह महा चमत्कार देख राजा आदि चिकत होकर बोछने छगे कि, सचमुच ही इन महामुनिराजकी महिमा प्रगट देखी, क्यों कि जिसे सैकड़ों पुरुषों द्वारा मंत्रतंत्रादिक से भी बुछाने के छिए शक्तिमान न हुये उस इस शुकराजकुमार की मुनिराज के चाक्यामृत से ही बाचा खुछ गई। यहांपर चमत्कारिक बनाव देखकर मुग्ध बने हुए मनुष्यों के वीच राजा साध्यर्य पूछने छगा कि स्वामिन यह क्या चृत्तांत है ? केचछीभगवान वोछे कि इस वाछक के मौन धारन करने में मुख्य कारण पूर्व जन्म का ही है। उसे हे भव्यजनो! सावधान होकर सुनो,—

### शुकराज के पूर्व भव का वृत्तान्त।

मलय नामक देशमें पहले एक भद्दिलपुर नामक नगर था। वहां पर आश्चर्यकारी चरित्रवान् जितारी नामा राजा राज्य करताःथा । वह राजा इसप्रकार का दानवीर एवं युद्धवीर था कि जिसने तमाम याचकों को अर्ल-कार सिहत और सर्व शत्रुओं को अलंकार रिहत किया था। चातुर्य, औदार्य, और शौर्यादिक गुणों का तो वह स्थान ही था। वह एक रोज अपने सिंहासन पर वैठा था उस समय छड़ीदार ने आकर विनती की-हे महारा-जेन्द्र! विजयदेव नामक राजा का दूत्र[आपको मिलकर कुछ वात करने के लिए आकर दरवाजेपर खड़ा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो वह द्रवारमें आवे। राजाने द्वारपाल को आज्ञा दी कि उसे सत्वर यहां ले आओ। उसवक्त कृत्याकृत्य को जाननेवाला वह दूत राजाके पास आकर विनयपूर्वक नमस्कार कर कहने लगा कि महाराज ! साक्षात् देवलोक समान देवपुर नगर में विजयदेव नामा राजा राज्य करता है कि जो इस समय वासुदेव के समान ही पराक्रमी है। उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त प्रीतिमित नामा सती महाराणी ने जैसे राजनीति से शाम, दाम, भेद और दंड ये चार उपाय पैदा होते हैं त्योंही चार पुत्रों को जनम दिये वाद हंसनी के समान हंसी नामा एक कन्यारत्न को जन्म दिया है। यह नीति ही है कि, जो वस्तु अल्प होती है वह अतिशय प्रिय छगती है। वैसे ही कई पुत्रोपर यह एक पुत्री होने के कारण मातापिता को अत्यंत प्रिय है। वह हंसी वाल्यावस्था को त्याग-कर जब आठ वर्ष की हुई उस समय प्रीतिमित महारानी ने एक दूसरी सारसी नामक कन्या को जन्म दिया कि जो साक्षात् जलाशय को शोमायमान करनेवाली सचमुच दूसरी सारसी के समान ही है। पृथ्वी में जो जो मार और निर्में पदार्थ थे मानो उन्हीं से विधाना ने उनका निर्माण किया हो और जिन्हें किसी की उपमा र्ग न दी जा सके ऐसी उन दोनो कत्याओं में परम्पर अलौकिक प्रीति है। कामरूप हस्ति को क्रीडावन के ममान यावनवर्ता होनेपर भी हंगीने अपनी छघुवहिन सारसी के वियोग केभय से अभीतक भी अपना विवाह करना कवूल नहीं किया। अंत में सारसी भी यौवनावस्था के सम्मुख आ पहुची। उस वक्त दोनों युवती बहिनों ने प्रीति पूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि हमसे परस्पर एक दूसरेका वियोग न सहा जायगा इसलिए दोनों का एकही वर के साथ विवाह होना उचित है। उन दोनों को प्रतिज्ञा किये बाद मातापिता ने उनके मनोज्ञ वर प्राप्त कराने के लिये ही वहांपर यथाविधि खयंवर मंडप की रचना की है। मंडप में इस प्रकार की अलौकिक मञ्च रचना करने में आई है जिसका वर्णन करने के लिए बड़े बड़े किव भी विचार में डूब जाते हैं । प्रमाण में इतना ही कहना वस है कि वहांपर आपके समान अन्य भी बहुत से राजा आवेंगे। तदर्थ वहांपर घास एवं धान्य के ऐसे वड़े वड़े पुंज सुशोभित किये हैं कि, जिनके सामने बड़े वड़े पवत मात कर दिये गये हैं। अंग,बंग, किंग, आंध्र, जालंघर, मारवाड, लाट, भोट, महाभोट, मेदपाट ( मेवाड) विराट, गौड, चौड़, मराठा, कुरु, गुजराथ, आभीर, काश्मीर, गोयल, पंचाल, मालव, हुणु, चीन, महाचीन कच्छ, वच्छ, कर्नाटक, कुंकण, नेपाल, कान्य-कुळा, कुंतल, मगध, नैषध,विदर्भ, सिंध, द्रावड़, इत्यादिक बहुतसे देशोंके राजा वहांपर आनेवाले हैं। इसलिए हमारे खामी ने आप ( मलयदेश के महाराजा ) को निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है। इसलिए आप वहां पथारकर खर्यवर की शोभा वढ़ायेंगे ऐसी आशा है।" दूतके पूर्वीक वाक्य सुनते ही राजा का चित्त वड़ा प्रसन्न हुआ,परंतु विचार करते हुए वहां जाने पर स्वयंवर में एकत्रित हुए वहुत से राजाओं के वीच वे मुझे पसंद करगी ्या अन्य को । इस तरह के कन्याओं की प्राप्ति अप्राप्ति सम्बन्धी आशा और संशयरूप विचारों में राजा का मन दोलायमान होने लगा । अंत में राजा इस विचार पर आया कि आमंत्रण के अनुसार मुझे वहां जाना ही चाहिए। खयंवर में जाने को तैयार हो पक्षियों के शुभ शकुन पूर्वक उत्साह के साथ प्रयाण कर राजा देवपुर नगर मे जा पहुंचा । आमन्त्रण के अनुसार दूसरे राजा भी वहांपर वहुतसे का पहुंचे थे। वहां के विजयदेव राजा ने उन सवको बहुमान पूर्चक नगर में प्रवेश कराया । निर्धारित दिन आनेपर अत्यादर सहित यथायोग्य अंचे मंचकों पर सव राजाओं ने अपने आसन अंगीकार कर देव सभा के समान ख़यम्बर मंडप को शोभायुक्त किया। तदनन्तर स्नानपूर्वक शुभ चंदनादिक से अङ्गविछेपन कर शुचिवस्त्रों से विभूपित हो सरस्रती और छक्ष्मी के समान हंसी और सारसी दोनों विहनें पालखी में वैठकर खयग्वर मंडप में आ विराजीं। उस समय जिस-प्रकार एक अत्युत्तम विक्रीय वस्तु को देखकर वहुत से ग्राहकों की दूष्टि और मन आकर्षित होता है उसी-प्रकार उन रूप लावण्यपूर्ण कन्याओं को देख तमाम राजाओं की दृष्टि और मन आकर्षित होने लगा । वे एक दूसरे से वढ़कर अपने मन और दृष्टि को दौड़ाने छगे। एवं कामविवश हो विविधि प्रकार की चेष्टाएं तथा अपने समावपूर्वक आशय जनाने के कार्य में लगगये। ठीक इसी समय वरमाला हाथ में लेकर दोनों कन्यायें ख्यंवरमंडप के मध्यगत-भाग में आकर खड़ी हो गई। खुवर्ण छड़ी को धारण करनेवाली कुलम-हत्तरा प्रथम से हो सर्य वृत्तांत को जामती थी इसिलए सर्व राजविंगयों का वर्णन करती हुई कन्याओं को विदित करने लगी कि, 'है सखी यह सर्व राजाओं का राजा राजगृही का खामी है। शत्रुके सुख को ध्वंस करने के कार्य में अत्यंत कुशल कौशल्य देशमे आई हुई कौशला का राजा है। खयंवरमंडप की शोभा का प्रका-शक यह गुर्जर देश का राजा है। सदा सौम्य और मनोहर ऋदि प्रापक यह किंहग देश का राजा है। जि

छङ्दी का भी छुछ पार नहीं ऐसा यह माछव देश का राजा है। प्रजा पालने में दयालु, यह नेपाल भूपाल । जिसके स्थूल गुणों का वर्णन करने में भी कोई समर्थ नहीं है ऐसा यह कुरु देशका नरेश है। शत्रु की शोभा कां नियेध करनेवाला यह नैषध का नृपाल है। यशक्षप सुगन्धो को वृद्धि करनेवाला यह मलय देश का नरेश हैं" इसवकार सिक्यों द्वारा-नाम उच्चारपूर्वक राजमंडल की पहिचान कराने से जिस तरह इन्दुमती ने अज राजा को हो बरमाला डाली थी वैसेही हंसी और सारसी कन्याओं ने जितारी राजा के ही कंठ मे वरमाला आरो-पण की इससमय लालचीपन, औत्सुक्यता, संशय, हर्ष, शानन्द, विवाद, लजा, पश्चाताप, ईर्पा प्रमुख गुण-अवशुण से अन्य सब राजा व्याप्त होगये। ऐसे खयम्बर में कई राजा अपने आगमन को कई अपने भाग्य को, और कई अपने अवतार को धिकारने छगे। जितारी राजा का महोत्सव और दान सन्मानु पूर्वक शुभ मुहुर्त मे लग्नसभारभ हुआ। भाग्य विना मनोवांच्छित की प्राप्ति नहीं होतो, इस् वात का निश्चय होनेपर भी कितनेक पराक्रमी राजा आशारहित उदास वन गये। कितने हो राजा ईर्षा और द्वेष धारणकर जितारी राजा को मार डालने तकके कुत्सित कार्य में प्रवृत्त होने लगे। परन्तु उस यथार्थ नामवाले जितारी राजा का बढ़ता पुण्य होने के कारण कोई भी वालवांका न कर सका। रित प्रीति सहित कामदेव के रूप को जीतनेवाला जितारी राजा उस समय अपने शत्रुरूप बने हुए सर्व राजमंडलके गर्व को चूर्ण करता हुआ अपनी दोनों स्त्रियों सहित निर्विघ्नतापूर्वक स्वराजधानी में जा पहुचा । तदनन्तर वडे आडम्बर सहित अपनी दोनो राणियों को समहोत्सव नगर प्रवेश कराकर अपनी दोनों आंखों के समान समभकर उनके साथ सुख से समय व्यतीत करने लगा। हंसी राणी प्रकृति से सदैव सरल स्वभावी थी । परन्तु सारसी राणी राजा को प्रसन्न करने के लिए वोच में प्रसंगोपात कुछ कुछ कपट भो करतो थी । यद्यपि वह अपने पति जो प्रसन्न करने के लिए ही कपट सेवन करतो थी तथापि उसने स्त्रीगोत्र कर्म का दूढ़तया वंधन किया। हंसी ने अपने सरल सभाव से स्त्रीगोत्र विच्छेद कर डाला इतना ही नहीं परंतु वह राजा के भी अत्यन्त मानने योग्य हो गई। अहो! आश्चर्य की वात है कि, इस छोटा वहिन ने अपनी मूर्खता से व्यर्थ ही अपनी आतमा को कपट करने से नीचगति गामी वनाया।

एक दिन राजा अपनी दोनों स्त्रियो सहित राजमहल में गवाक्ष के पास वैटा था इस समय उसने नगर से वाहर मनुष्यों के वड़े समुदाय को जाते देखा उसी वक्त एक नौकर को बुलाकर उसका कारण जानने की शाजा की। नौकर शोध्र ही वाहर गया और कुछ देर वाद आकर वोला-'महाराज! शंखपुरी नगरासे एक वड़ा संघ आया है और वह सिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाता है। अपने नगर के वाहर आज उस संघ ने पड़ाद किया है"। यह वात सुनकर वड़े कौतुक से राजा संघ के पड़ाव में गया और वहां रहे हुए श्रीश्रुतसागर स्रि को राजा ने वंदन किया। संग्लाशयवाला राजा आचार्य महाराज से पूछने लगा कि यह सिद्धाचल कौन-सा तीर्थ हैं? और उस तीर्थ का क्या महारम्य हैं ? श्रीरास्त्रय लिखने वे आचार्य महाराज वोले कि,राजन ! इस लोक में धर्म से ही सब इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। और इस विश्व में धर्म ही एक सार भूत हैं। नाम धर्म तो दुनिया में यदन ही हैं, परंतु अर्हन् प्रणीन धर्म ही अत्यन्त श्रेयस्कर हैं। क्योंकि सम्यक्त्व (सद्धर्मश्रद्धा) ही

उसका मूल है, जिसके विना प्राणी जो कुछ तप, जप, वत, कष्टानुष्टानादिक करता है, वह सब वंध्य वृक्ष के समान व्यथ हैं। वह सम्यक्त्व भी तीन तत्य सद्दरणाह्नप है। वे तीन तत्व-देव, गुरू, और धर्म शुद्ध तत्यरूप है। उन तीनों तत्वोंमें भी प्रथम देवतत्व अरिहंत को समभना चाहिए, अरिहन्त देव में भी प्रथम अरिहन्त श्री युगादिदेव (ऋषभदेव ) हैं। अत्यंत महिमावन्त ये देव जिस तीर्थपर विराजते हैं वह सिद्धाचल नामा तीर्थ भी महाप्रभाविक है। यह विमलाचल नामा तीर्थ तमाम तीर्थों में मुख्य है; ऐसा सव तीर्थक्रों ने कथन किया है। इस तीर्थ के नाम भी जुदै जुदै कार्यों के भेद से इक्कांस कहे जाते हैं। जैसे कि, १ सिद्धक्षेत्रकूट, २ तीर्थराज, ३ मरुदेवीकूट, ४ भगीरथकूट, ५ विमलाचलकूट, ६ वाहुवलीकूट, ७ सहस्रकमलकूट, ८ तालध्वजकूट, ६ कदम्ब-गिरिकूट, १० दशशतपत्रकूट, ११ नागाधिराजकूट, १२ अष्ठोत्तरशतकूट, १३ सहस्रपत्रकूट, १४ ढंककूट, १५ छो-हित्यकूट, १६ कपर्दिनिवासकूट, १७ सिन्धिशेखरकूट, १८ पुंडरिक, १६ मुक्तिनिलयकूट, २० सिन्धिपर्वतकूट, १ शत्रुंजयकृद्र। इसप्रकार के इक्कीस नाम कितनेएक मनुष्यकृत, कितनेएक देवकृत, और कितनेएक ऋषिकृत मिल कर इस अवसर्पिणी में हुए हैं। गत अवसिपणी में भी इसीप्रकार दूसरे इक्कीस नाम हुए थे और आगामी अव-सर्पिणीमें भी प्रकारांतरसे ऐसे ही नूतन इकीस नाम इस पर्वतके होगे। इस वर्तमान अवसर्पिणी में जो इकीस नाम आपके समक्ष कहे उनमें से शत्रुंजय जो इक्कीसवां नाम आया है वह तेरे आगामी भवसे तेरेसे ही प्रसिद्ध होगा। इसप्रकार भी हमने ज्ञानी महातमा के पास सुना हुवा है। सुधर्मा खामी के रचे हुए महाकहप नामक प्रन्थमें इस तीथ के अप्रोत्तरशत (एक सो आठ) नाम भी सुने हैं, और वे **इ**सप्रकार हैं। १ विमलाचल, २ देव-पर्वत, ३ सिन्धिक्षेत्र, ४ महाचल, ५ शत्रुंजय, ६ पुंडरिक, ७ पुण्यराशि, ८ शिवपद, ६ सुभद्र, १० पर्वतेन्द्र, ११ इंद्रशक्ति, १२ अकर्मक, १३ महापद्म, १४ पुष्पदंत, १५ शाश्वतपर्वत, १६ सर्वकामद, १७ मुक्तिगृह, १८ महातीर्थ, १६ पृथ्वीपीठ, २० प्रभुपद, २१ पातालमूल, २२ कैलासपर्वत, २४ क्षितिमण्डल, २४ रैवतगिरि, २५ महागिरि, २६ श्रीपदगिरि, २७ इन्द्रप्रकाश, २८ महापर्वत, २६ मुक्तिनिलय, ३० महानद, ३१ कर्मसूदन, ३२ अकलंक, ३३ १३ सुंदर्य, ३६ विभासन, ३५ अमरकेतु, ३६ महाकर्मसूदन, ३७ महोदय, ३८ राजराजेश्वर, ३६ ढींक, ४० मालवतोय, ४१ सुरगिरि, ४२ आनन्दमन्दिर, ४३ महाजस, ४४ विजयभद्र, ४५ अनन्तशक्ति, ४६ विजयानन्द ४७ महाशैल, ४ भद्र'कर, ४६ अजरामर, ५० महापीठ, ५१ सुदर्शन, ५२ अर्चिगिरि, ५३ तालध्वज, ५४ खेमं-कर, ५५ अनन्तगुणाकर, ५६ शिवंकर, ५७ केवलदायक, ५८ कमेंक्षय, ५६ ज्योतिखरूप. ६० हिमगिरि, ६१ नागा-धिराज, ६२ अवल, ६३ अभिनन्द, ६४ खर्ण, ६५ परमश्रम, ६६ महेंद्रध्वज, ६७ विश्वाधीश, ६८ काद्म्यक, ६६ महीधर, ७० हस्तगिरि, ७१ प्रियंकर, ७२ दुखहर, ७३ जयानन्द, ७४ आनन्दधर, ७५ जसोदर, ७६ सह-स्रकमल. ७७ विश्वप्रभावक, ७८ तमोकन्द, ७६ विशालगिरि, ८० हरिप्रिय, ८१ सुरकांत, ८२ पुन्यकेस, ८३ विजय, ८४ त्रिभुवनपति, ८५ वैजयन्त, ८६ जयन्त, ८७ सर्वार्थसिङ, ८८ भवतारण, ८६ व्रियंकर, ६० पुरु-पोत्तम, ६६ कयम्बू, ६२ लोहिताक्ष, ६३ मणिकांत, ६४ प्रत्यक्ष, ६५ असीविहार, ६६ गुणकन्द, ६७ गजचन्द्र, ६८ जगतरणी, ६६ अनन्तगुणाकर, १०० नगश्रेष्ठ, १०१ सहेजानन्द, १०२ सुमति, १०३ अभय, १०४ भन्य-गिरि, १०५ सिल्डोलर, १०६ अनन्तरलेस, १०७ श्रेष्टिगिरि, १०८ सिक्काचल।

इस अवसर्षिणी में पहले चार तीर्थकरों ( ऋषमदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और अभिनन्दन स्वामी ) के समवसरण इस तीथंपर हुए हैं। एवं अठारह तींर्थकरों (सुमितनाथ, पद्मप्रम, सुपार्थनाथ, चंद्रम, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मिलनाथ, सुनिसुव्रत, निमनाथ, पार्थ्वनाथ, महावीरस्वामी ) के समवसरण भी यहां होनेवाले हैं। एक नेमनाथ विना इस कोवीसी के अन्य सब तीर्थकर इस तीर्थ पर समवसरेंगे। इस नीर्थपर अनन्त मुनि सिद्धिपद को प्राप्त हुए हैं इसीलिये इस तीर्थ का नाम सिद्धिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ है। सर्व जगत् के लोक जिनकी पूजा करते हैं ऐसे तीर्थकर भी इस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा करते हैं एवं महाविदेहक्षेत्र के मनुष्य भी इस तीर्थकी निरन्तर चाहना करते हैं। यह तीर्थ प्रायः शाश्वता ही है। दूसरे तीर्थोपर जो तप जप दानादिक तथा पूजा स्नात्रादिक करने पर फल की प्राप्ति होती है उससे इस तीथपर तप, जप, दानादिक किये हुए धर्मऋत्य का फल अनन्तगुणो अधिक होता है। कहा भी है कि—

परुशेमसहस्रं च ध्यानाल्लक्षमभित्रहात् । दुष्कभ क्षीयते मार्गे सागरोपम संभीतम् ॥ १ ॥ शत्रुंजये जिने दृष्टे दुर्गतिद्वितीयं क्षिपेत् । सागराणां सहस्रं च पूजास्नात्रविधानतः ॥ २ ॥

"अपने घरमें चैठा हुआ भी यदि शत्रुंजय का ध्यान करे तो एकहजार पत्योपम के पाप दूर होते हैं, और तीर्थ यात्रा न हो तवतक अमुक वस्तु न खाना ऐसा कुछ भी अभिग्रह धारण करे तो एकछाख पत्योपम के पाप नए होते हैं। दुएकर्म निकाचित हो तथापि शुभ भाव से क्षय कर सकता है। एवं यात्रा करने के छिए अपने घर से निकले तो एक सागरोपम के पापको दूर करता है। तीर्थ पर चढ़कर मूलनायक के दर्शन करे तो उसके दो भव के पाप क्षय होते हैं। यदि तीर्थनायक की पूजा तथा स्नात्र करे तो एकहजार सागरोपमके पाप कर्म क्षय किए जा सकते हैं! इस तीर्थ की यात्रा करने के छिए एक एक कदम तीर्थ के सन्मुख जावे वह एक एक कदम पर एक एक हजार भवकोटि के पाप से मुक्त होता है। अन्य स्थानपर पूर्व करोड़ वर्ष तक किया करने से जिस शुभ फल की प्राप्त होती है वह फल इस तीर्थ पर निर्मल भाव द्वारा धर्मकृत्य करनेपर अंतर्मृहृत में प्राप्त किया जा सकता है। कहा है कि;—

जं कोडिए पुण्णं कामिअआहारमोइआएउं। तं लहइ तिथ्यपुण्णं एगो वासेण सत्तुंजे॥ १॥

अपने घर वंटे इच्छित आहार भोजन कराने से कोड़ वार खामिवात्सत्य करने पर जी पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य शत्रुंजय तीर्थ पर एक उपवास करने से होता है ।

> जंकिं नि नाम तिथ्यं सम्मे पायाले माणुसे लोए । तं सन्वमेवदिष्टं पुंडरिए वंदिए संते ॥ २ ॥

जितने नामांकित तीर्थ, खर्ग, पाताल और मनुष्यलोक में हैं, उन सबके दर्शन करने की अपेक्षा एक सिद्धाचल की यात्रा करे तो सर्व तीर्थों की यात्रा का फल पा सकता है।

पडिलाभंते संघे दिइमदिङेअ साहू सन्तुं जे ।

कोडि गुणंच अदिहे, दिठ्ठे णंतगुणं होई ॥ ३ ॥

शत्रुंजय तीर्थपर श्री संघ का खामिवात्सब्य कर जिमावे तो मुनि के दर्शन का फल होता है, मुनि को दान देने से तीर्थयात्रा का फल मिलता है; तीर्थनायक के दर्शन किये पहले भी श्री संघ को जिमाने से कोड़ गुणा फल होता है और यदि तीर्थ की यात्रा करके जिमावे तो अनन्त गुणा फल प्राप्त होता है।

> नवकारसीहए पुरिमहेगासणं च आयामं । पुंडरियं समरंतो फलकंखीकुणइ अमत्तर्ठं ॥ ४ ॥

नवकारसी, पोरिसी, पुरीमढ़, एकासना, आयंविल, उपवास, प्रमुख तप करते हुये यदि अपने घर बैठा हुआ भी तीर्थ का स्मरण करे तो,—

> छ्ठहमदसमदुवालसाण भासद्धमासखमणाणं । तिगरणसुद्धीलहइ सत्तुंजे संभरंतोअ ॥ ५ ॥

नवकारसी से छहुका, पोरिसी से अहम का, पुरीमढ से चार उपवास का, एकासनसे छह उपवास का, आंविलसे पन्द्रह उपवास का और एक उपवास से मासक्षपण (महीनेके उपवास) का फल प्राप्त होता है। यानी पूर्वोक्त तप करके घर वैठे भी—''शत्रुंजयाय नमः" इस पद का जाप करे तो पूर्वोक्त गाथा में वतलाया हुआ फल मिलता है।

न वित्तं सुवण्णभूमि म्सणदाणेण अन्न तिथ्थसु । जं पावइ पुण्णफलं पूआनमणेण सत्तुंजे॥ दै॥

एक शत्रुंजय तीर्थपर मूलनायक की स्नात्र पूजा नमस्कार करने पर जो पुण्य उत्पन्न होता है सो पुण्य • अन्य तीर्थोपर सुवर्णभूमि तथा आभूपण का दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता !

> धुवे परुखुववासे माम् रुखमणं कपुर धुवंमि। किचयमासरुखवणं साहु पडिलाभीए लहइ।। ७॥

इस तीर्थपर धूप पूजा करे तो पंद्रह उपवास का फल मिलता है, यदि कपूर का धूप करे तो मासक्षपण का फल होता है और यदि एक भी साधु को अन्नदान दे तो कितने एक महीनों के उपवास का फल मिलता है।

यद्यपि पानी के स्थान बहुत ही हैं तथापि सबसे अधिक समुद्र ही है वैसेही अन्य सब लघु तीर्थ है परंतु सबसे अधिक तीर्थ थ्री सिव्हिशेत्र ही है। जिसने ऐसे तीर्थ की यात्रा करके स्वार्थ सिव्हि नहीं की ऐसे मनुष्य के मनुष्यजन्म से क्या फायदा ? अधिक जीने से क्या ? धनप्राप्ति सं क्या ? और बड़े कुटुम्ब से

क्या ? कुछ लाम नहीं। जिस मनुष्य ने इस पवित्र तीर्थ की यात्रा न की उसे जन्मे हुये को भी गर्भाव ही समभना वाहिये, उस का जीना भी नहीं जीने के वरावर और विशेष जानकार होने पर भी उसे अ ही समभना वाहिये। दान, शील, तप, कष्टानुष्टान ये सर्व कष्टसाध्य हैं अतः यने उतने प्रमाण में करने हैं तथापि सुख पूर्वक सुसाध्य ऐसी इस तीर्थ की यात्रा तो आदरपूर्वक अवश्य ही करनी वाहिये। स्प्राणियों में वही मनुष्य प्रशंसनीय है और माननीय भी वही है कि जिसने पैदल चलकर सिद्धित्र की पालते हुये सात यात्रा की हो। पूर्वाचर्यों ने भी कहा है कि—

छठ्ठेणं भतेणं अप्पाणएणं तु स्वजताओ । जोकुणंइसत्तुंजे सो तइयभवे लहह सिद्धिं ॥ ९ ॥

जो शत्रुंजय तीर्थ की स्रोविहार सात छट्ट करके सात वार यात्रा करता है वह प्राणी निश्चय से भव में सिद्धि पद को प्राप्त करता है।

इस प्रकार भद्रकत्वादि गुणयुक्त उन गुरु की वाणी से जिस तरह वृष्टि पडने से काली मिट्टी द्रिः हो जाती है वैसे ही उस जितारी राजा का हृद्य कोमल होगया। जगत् मित्र सहूश उन केवलहानी अपनी अमोघ वाणी के द्वारा छघुकर्मी जितारी राजा को उस वक्त सम्यकत्व युक्त वना या। जितारी रा अंतः करण पर गुरु की अमोघ वाणी का यहां तक शुभ परिणाम हुआ कि उसने तत्काल ही तीर्थयात्रा की अभिरुचि उत्पन्न होने से अपने प्रधानादिक को बुला कर आज्ञा की कि हाल तुरन्त ही यात्रार्थ जा सामत्री तैयार करो । इतना हो नहीं विक उसने इस प्रकार का अत्युत्र उत्कृष्ट अभित्रह धारण किया वि तक उस तीर्थ की यात्रा पैदल चलकर न कर सकूं वहां तक मुझे अन्न पानी का सर्वथा त्याग है। राउ इस प्रकार की कडोर प्रतिज्ञा सुनकर हंसिनी तथा सारसी ने भी उसी वक्त कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञा ग्रहण ''यथा राजा तथा प्रजा'' इस न्याय के अनुसार प्रजावर्ग में से भी कितने एक मनुष्यों ने कुछ वैसी ही रांतर की प्रतिज्ञा धारण की। ऐसा क्या कारण बना कि, जिससे कुछ भी लम्बा विचार किये विना रा ऐसा अत्यन्त कठोर अभिग्रह धारण किया ! अहो ! यह तो महा खेदकारक वार्ता वनी है कि, वह सिद्ध तीर्थ कहां रहा ? और इतना दूर होनेपर भी ऐसा अभिग्रह महाराज ने क्यों धारण किया ? प्रधान पूर्वोक्त प्रकार से खेद पूर्वक सोच करने लगे। जब मन्त्री सामन्त इस प्रकार खेद कर रहे थे तब गुरु म योछे कि जो जो अभिग्रह ग्रहण करना वह पूर्वोपर विचार करके ही करना योग्य है। विचार किये विना करते हुए पीछे से चड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है और उस कार्य में लाभ की प्राप्ति तो दूर रही परन्तु : उलटा नुकसान ही भोगना पड़ता है। यह सुनकर अतिशय उत्साही राजा बोलने लगा कि है भगवन् ! : ग्रह धारण करने के पहिले ही मुझे विचार करना चाहिए था। परन्तु अब तो उस विषय में जो विचार ध हैं सो व्यर्थ है। पानी पीने वाद जाति पूछना या मस्तक मुंडन कराने वाद तिथी, वार, नक्षत्र, पूछना यह कुछ व्यथ ही है। अब तो जो हुआ सो हुआ। मैं पश्चात्ताप विना ही इस अभिग्रह का गुरु महाराज के पसाय में निर्याह कर गा। यद्यपि सूर्य का सार्था पग रहित है तथापि क्या वह आकाश का अन्त ना सकता ? ऐसा कहकर श्री संघ के साथ चतुरंगिनी सेना लेकर राजा यात्रा के मार्ग में चलने लगा। मानों कम रूप शत्रु को ही हनन करने को जाता हो। इस प्रकार वड़ी शीघ्र गति से चलता हुआ राजा कितने एक दिनों में काइमीर देश की एक अटवी में जा पहुंचा। क्षुघा, तृपा, पैरों से चलना, एवं मार्ग में चलने के परि-श्रम के कारण राजा रानी अत्यन्त आकुल व्याकुल होने लगे । उस वक्त सिंह नामक विचक्षण मन्त्रीश्वर चिंतातुर होकर गुरु महाराज के पास आकर कहने लगा कि महाराज ! राजा को 'किसी भी प्रकार से सम-भाइये, यदि धर्म के कार्य में समभापूर्वक कार्य न करेंगे और एकान्त आग्रह किया जायगा तो इसके परि-णाम में जैनशासन की उलटी निंदा होगी। ऐसा बोलता हुआ मन्त्री वहां से राजा के पास आकर कहने लगा कि, है राजन्! लाभालाभ का तो विचार करो ! सहसात्कार से जो काम अविचार से किया जाता है प्रायः वह अप्रमाण ही होता है। उत्सर्ग में भी अपवाद मार्ग सेवन करना पडता है और इसीलिये "सह-स्सागारेणं" का आगार (पाठ) सिद्धांतकारों ने वतलाया हुआ है। मन्त्री के पूर्वोक्त वचन सुनकर शरीर से अतिशय आकुलता को प्राप्त हुआ है तथापि मन से सर्वथा खकार्य में उत्साही राजा गुरु महाराज के समीप वोलने लगा कि, हे प्रभो ! असमर्थ परिणामवंत को ही ऐसा उपदेश देना चाहिए । मैं तो अपने वोले हुए वचन को पालने में सबमुब ही शूरबीर हूं। यदि कदाबित् मैं प्राण से रहित भी हो जाऊं तथापि मेरी प्रतिज्ञा तो निश्चय ही अभंग रहेगी। अपने पति का उत्साह वढाने के लिये वे वीर पितनयां भी वैसे ही उत्साह वर्धक यचन बोलने लगीं। राजा रानी के उत्साहवर्धक वचन सुनकर संघ के मनुष्य आश्चर्य में निमान हुये। और एक दूसरे से बोलने लगे कि, देखों कैसा आश्चर्य है कि राजा ऐसे अवसर पर भी धर्म में एकाय चित्त है। अहो ! धन्य है ऐसे सात्विक पुरुषों को ! सब मनुष्य इस प्रकार राजा की प्रशंसा करने छने । अब क्या होगा या क्या करना चाहिये ? इस प्रकार की गहरी आछोचना में आकुल हृदय वाला सिंह नामक मन्त्री चिन्ता निमग्न हो रात्रि के समय तंवू में सो रहा था उस समय विमलाचल तीर्थ का अधिष्ठायक गोमुख नामा यक्ष लप्त में प्रकट होकर कहने लगा कि "है मन्त्रीश्वर! तूं किसलिये चिंता करता है ? जितारी राजा के धैर्य से वश होकर में प्रसन्नता पूर्वक विमलाचल तीर्थ को यहां ही समीपवर्ती प्रदेश में लाऊंगा, अतः तूं इस चिन्ता . को दूर कर। मैं कल प्रभात के समय विमलाचल तीर्थ के सन्मुख चलते हुए श्री समस्त संघ को विमलाचल तीर्थ की यात्रा कराऊंगा। जिससे सवका अभिग्रह पूर्ण हो सकेगा। उसका इस प्रकार हर्षदायक वचन सुन-कर मन्त्री यक्षराज को प्रणाम पूर्वक कहने लगा कि "हे शाशनरक्षक ! इस समय आकर आपने जैसे मुझे खप्न में आनन्द कारक वधन कहे वैसे ही इस संघ में गुरु प्रमुख अन्य भी कितने एक लोगों को खप्न देकर मेसे ही हर्पदायक वचन सुनाओं कि जिस से संपूर्ण छोगों को निश्चय हो जाय"। मंत्री के कथनानुसार गोमु-खयक्ष ने भी उसी प्रकार श्री संघ में यद्दुत से मनुष्यों को खप्नांतर्गत वही अधिकार विदित किया। तदनन्तर ह्तरे दिन प्रभात समय ही उसने उस महा भयंकर अटवी में एक वड़े पर्वन पर कृत्रिम विमलाचल तीर्थ की रखना की । देकता को अपनी दिन्य शक्तिके द्वारा यह सब कुछ करना असंभित्रित न था। देवता की विकियशिक से रचित वस्तु मात्र पेंद्रह दिन ही रह सकती है। परन्ड, औदारिक परिणाम से परिणत हो तो गिरनार नीध

पर श्री नेमिनाथ खामी की मृति के समान असंख्यान काल पर्यंत भी रह सकती है। प्रभात समय होने परराजा, आचार्य, मंत्री, सामन्त वगैरह बहुतसे मनुष्य परस्पर अपने खप्त सम्बन्धी वातें करने लगे। तदनन्तर सर्व जन प्रमुदित होकर अविवाद पूर्वक तीर्थ के सन्मुख चलने लगे। कुछ दूर जानेपर रास्ते में ही विमलाचल तीर्थ को देखकर संघ को अत्यन्त हर्ष हुआ। तीर्थ पर चढ कर राजा आदि भक्त जन दर्शन पूजा करके अपने अभिग्रह को पूर्ण करने लगे। एवं हर्ष से रोमांचित हो अपने आत्मा को पुण्य रूप अमृत से पूर्ण पुण्य करने लगे। स्नात्रपूजा, ध्वजपूजा, आदि कर्तव्य किया करके माला प्रमुख पहन कर सर्व मनुष्य प्रमुदित हुए। इस प्रकार अपने अभिग्रह को पूर्ण कर वहां से मृल शत्रुंजय तीथ की तरफ यात्रार्थ संघ ने प्रस्थान किया। पण्तु राजा भगवान के गुण रूप चूर्ण से मानों वशीभूत हुआ हो त्यों वार्यार किर वहीं जाकर मूलनायक भगवान को नमन वन्दन करता है। ऐसा करते हुए अपनी आत्मा को सातों नरक में पड़ने से रोकने के लिये ही प्रश्विमान हुआ हो त्यों राजा सातवार तीर्थपर से उतर कर सातवीं वार किर से तीर्थ पर चढ़ा। उस वक्त सिंह नामक मन्त्री पूछने हगा कि, हे राजेन्द्र! आप इस प्रकार वार वार वतर कर किर क्यों चढते हो? राजा ने जवाव दिया कि जैसे माताको वालक नहीं छोड़ सकता वैसेही इस तीर्थ को भी छोड़ने के लिये मैं असमर्थ हूं। अतः यहां ही नवीन नगर वसाकर रहने का मेरा विचार है क्योंकि निधान के समान इस पवित्र स्थान को प्राप्त करके में किस तरह छोड़ ?

अपने खामी की आज्ञा को कौन विचक्षण और विवेकी पुरुष छोप कर सकता है ? इसंछिए उस मन्त्री ने राजा की आज्ञा से उसी पर्वत के समीप वास्तुक शास्त्र की विधि पूर्वक एक नगर वसाया। इस नगर में जो निवास करेगा उससे किसी प्रकार का कर न लिया जायगा ऐसी आज्ञा होने से कितने एक लोभ से, कितने एक तीर्थ की भक्ति से, कितने एक सहज खभावसे ही उस संघ के मनुष्य एवं अन्य भी वहुत से वहां आकर रहने लगे। पास में ही नवीन विमलाचल तीर्थ होने के कारण और निर्मल परिणाम वालों का ही अधिक भाग वहां आकर निकास करने के कारण उस नगरका नाम भी विमलापुर सार्थक हवा। नई द्वारामती नगरी वसाकर जैसे श्रीकृष्ण वासुदेव रहे थे वैसे ही वड़ी राजरिद्धि सहित एवं श्री जिनेश्वर भगवान् का धर्मध्यान करते हुये वह राजा भी सुख से वहां निवास करने लगा। मीठे खर का बोलनेवाला एक शुक (तोता) राजाहंस के समान उस जितारी राजा को परमानन्दकारी कीड़ा का स्थानरूप प्राप्त हुवा। जय २ राजा जिन मन्दिर में जाकर अर्हत् दर्शन ध्यान में निमग्न होता था तय तय उस शुकराज के मीठे वचन म्बनने में उसका मन लगता था। जिस प्रकार चित्र प्र धूम्र लगनेसे उसपर कालिमा छा जाती है उसी प्रकार उसके शुभ ध्यान में उस पोपट के मिए वचनों पर शीति होने के कारण मलीनता लग जाती थी। इसी तरह वितनाक समय न्यतीन होने पर राजाने अन्त समय जिन मंदिर के समीप अनशन धारण किथा। क्योंकि ऐसे व्यवेकी पुरुष अन्तिम अवस्था में समाधि मग्ण की ही चाहना रखते हैं। समय को जानने वाली और धैर्यवती वे रंमी और सारसी दोनों रानियां उस समय राजाको निर्यामना ( शुभध्यान ) कराती हुई नवकार मंत्र श्रवण धाराना आदि कृत्य कर रही हैं, टीक उसी समय पर वह तोता उसी जिन मन्दिर के शिखर पर बढ़कर मिष्ट

वंचत उचारण करने लगा। इससे राजा का ध्यान इस तोते पर ही लग गया। उसी समय राजाका आयुष्य भी परिपूर्ण होने से तोते के वचनों पर राग होने के कारण उसे तोते की जातिमें ही जन्म लेना पड़े इस प्रकार का कर्म वन्धन किया। अहा हा !! भित्रतन्यता कैसी बलवान है ! "अन्त समयमें जैसी मित होती है वैसी ही इस आत्मा की गित होती हैं" ऐसी जो पण्डित पुरुषों की उक्ति है मानो वही इस शुक्रवचन की रागिष्टता से सिद्ध होती है। तोता, मैना, हंस, और कुत्ता वगैरह की कीडाओं को तीर्थंकरों ने सर्वथा अनर्थदण्डनया बनलाई हैं यह विल्कुल सत्य हैं ! अन्यथा ऐसे सम्यक्तत्रवंत राजा को ऐसी नीच गति क्यों प्राप्त हो । इस भांतिका इस राजा को धर्म का योग होते हुए भी जब उसकी ऐसी दुष्ट गति हुई तब ही तो ऐसे अनेकांनिक मार्ग से यह सिद्ध होता है कि जीव की गति को अतिशय विचित्रता हो है। नरक और तिर्यंच इन दो गतियों का प्राणी ने जिस दुए कर्म से वन्ध किया हो उस कर्म का क्षय विमलाचल तीर्थ की यात्रा से ही हो जाता है। परन्त इसमें विशेष इतना हो विचार करने योग्य है कि फिर भी यदि तियँच गतिका वन्ध पड़ गया तो वह भोगने से भी क्षय किया जा सकता है परन्तु जो वन्ध पड़ा वह विना भोगे नहीं छूट सकता। यहां इतना जहर समरण रखना चाहिये कि तीर्थ की भक्ति सेवा से तो दुर्गति नहीं किंतु शुम गिन ही होती है। ऐसी इस तीर्थ की महिमा होने पर भी उस जितारी राजा की तिर्यंच गित रूप दुर्गति हुई इसमें कुछ तीर्थ के महिमा की हांनि नहीं होती। क्योंकि यह तो प्रमादाचरण का लक्षण ही है कि शीव्र दुर्गति प्राप्त हो। जैसे कि किसी रोगी को बैद्य ने योग्य औषित्र से निरोगी किया तथापि यदि वह कुपथ्यादिक का सेवन करे तो फिर से रोगी हो जाय इसमें बैद्य का कुछ दोष नहीं दोष तो कु ाथ्य का ही है, वैसे ही इस राजा की भी प्रमादवश से दुर्गनि हुई। यद्यपि पूर्वभवकृत कर्मयोग से उत्पन्न हुए दुर्ध्यान से कदाचित् वह शुकरूप तियँच हुवा तथापि सर्वज्ञ का वचन ऐसा है कि एक बार भी सम्यक्तव प्राप्ति हुई है वह सर्वोत्कृप्ट सफल है इसलिए उसका फल उसे मिले विना न रहेगा"।

तदनंतर जितारी राजा को मृत्यु सम्बन्धी सर्व संस्कार कराने के पश्चात् उसकी दोनों राणियों ने दीक्षा अंगीकार करके तपश्चर्या करना शुरू की। विशुद्ध संयम पालकर सौधर्म नामा प्रथम देवलोक में दोनों देवियों हुई। देवलोक में दोनों देवियों को अवधिज्ञान से मालूम हुवा कि उनके पूर्वभव का पति तिर्यंच गित में उत्पन्न हुवा है। इससे उन्होंने उस तोते के पास आकर उसे उपदेश दे प्रतिवोध किया। अन्त में उसी नवीन विमलावल तीर्थ के जिनमंदिर के पास उन्होंने पूर्व के समान उसे अनशन कराया। जिसके प्रभाव से उन्हीं देवियों का पति वह तोता—जितारी राजा का जीव प्रथम देवलोक में देवलप में उत्पन्न हुआ। उसने अपनी दोनों देवियों के देवलोक से च्यवन होने के पहले ही उसने किसी केवल्ज्ञानी से पूछा कि स्वामिन! में सुल्भवोधि हूं या दुर्लभवोधि ? केवली ने कहा कि तूं सुल्भवोधि हैं। उसने पूछा कि महाराज! में किस तरह सुलभवोधि हो सकूंगा? महात्मा वोले कि इन तेरी देवियों के वीच में जो पहली देवी हंसी का जीव है, वह च्यव कर क्षितिप्रतिष्टिन नगर में अनुष्ट्यज राजा का मृगध्यज नामक पुत्र होगा और दूसरी देवी सारती का जीव च्यव कर काश्मीर देश में नवीन विमलाचल तीर्थ के समीप ही तापसों के आध्रममें पूर्वभव में सारती का जीव च्यव कर काश्मीर देश में नवीन विमलाचल तीर्थ के समीप ही तापसों के आध्रममें पूर्वभव में

किये हुए कपर के खभाव से गांगील नामक ऋषि की कमलमाला नाम की कन्या होगी इन दोनों का विवाह सम्बन्ध हुवे बाद तूं च्यव कर जातिस्मरणज्ञान को प्राप्त करनेवाला उनका पुत्र होवेगा। तद्नंतर अनुक्रम से च्यवकर हंसी का जीव तूं मकरध्वज राजा और सारसी का जीव कमलमाला कन्या ( यह तेरी रानी ) उत्पन्न हुये बाद उस देवता ने खर्य शुक्र का रूप बनाकर मिठी वाणी द्वारा तुझे तापसों के आश्रम में लेंजाकर उसका मिलाप करवा दिया। वहां से पीछे लाकर तेरे सैन्य के साथ तेरा मिलाप कराकर वह पुनः खर्ग में बला गया। तथा देवलोक से च्यव कर उसी देवका जीव यह तुम्हारा शुकराज कुमार उत्पन्न हुआ है। इस पुत्र को लेकर तूं आम्रबृक्ष के नीचे बैठकर कमलमाला के साथ जब तूं शुक्र की वाणी संबंधी वात चीतं करने लगा उस वक्त वह बात सुनते ही शुकराज को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा इससे यह विचारने लगा कि इसवक्त ये मेरे माता पिता हैं परन्तु पूर्वभव में तो ये दोनों मेरी स्त्रियां थीं, अतः इन्हें माता पिता किस तरह कहा जाय ? इस कारण मौन धारण करना ही श्रेयस्कर है। भूतादिक का दोष न रहते भी शुकराज ने पूर्वीक कारण से ही मौन धारण किया था परन्तु इस वक्त इससे हमारा वचन उल्लंघन न किया जाय इसी कारण यह मेरे कहने से बोला है। यह बालक होने पर भी पूर्वभव के अभ्यास से निश्चय से सम्यक्तव पाया है। शुकराज कुमार ने भी महातमा के कथनानुसार सब बातें कबूल कीं। फिर श्रीदत्त केवलज्ञानी बोले कि हे शुकराज ! इसमें आध्यर्य ही क्या हैं ? यह संसारहत नाटक तो ऐसा ही है। क्योंकि इस जीवने अनन्त भवों तक भ्रमण करंते हुये हरएक जीव के साथ अनंतानंत संबंध कर लिये हैं। शास्त्र में कहा है कि जो पिता है वही पुत्र भी होता है और जो पुत्र है वही पिता वनता है। जो स्त्री है वही माता होती है और जो माता है वही स्त्री बनती है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि:—

न सा जीइ न सा जोसी न तं ठारां न तं कुलं। न जाया न मुवा जल्थ सच्चे जीव अनंतसो ॥ १॥ ऐसी कोई जाति, योनि, स्थान, कुल बाकी नहीं-रहा है कि जिसमें इस जीव ने जनम और मरण प्राप्त न किया हो क्योंकि ऐसे अनंत बार हर एक जीव ने अनंत जीवों के साथ संबंध किये हैं। इसलिए किसी पर राग एवं किसीपर द्वेप भी करना उचित नहीं है समयह पुरुषों को मात्र व्यवहार मार्ग का अनुसरण करना चाहिये। महातमा (श्रीदत्त केवली) फिर बोले कि मुझे भी ऐसा ही केवल वैराग्य के कारण जैसा संबंध बना है वा जिस प्रकार बनाव बना है वह मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से सुनाता हं।

## कथांतर्गत श्रीदत्त केवली का अधिकार।

तक्ष्मी निवास करने के लिए स्थान रूप श्रीमंदिर नामक नगर में स्त्रीलंपट और कंपटप्रिय एक सुरकांत नामक राजा राज्य करता था। उसी शहर में दान देने वालों में एवं धनाल्यों में मुख्यं और राज्यमान्य सोम-सेट नामक एक नगर सेट रहता था। लक्ष्मी के रूप को जीतने वाली सोमश्री नामा उसकी स्त्री थी। उसके श्रीदल नामक एक पुत्र और श्रीमती नामा उसके पुत्र की स्त्री थी। इन चारों का समागम सचमुन में पुण्य के योग से दी हुवा था।

यस्य पुत्रा वशे भक्त्या भार्याछंदानुवर्त्तिनी । विभवेष्वपि सतोषस्तस्य स्वर्ग इहेव हि ॥ १ ॥

जिसके पुत्र आज्ञा में चलनेवाले हों और स्त्री चित्त के अनुकूल वर्तती हो और वैभव में संतोष हो उसके लिए सचमुच ही यह लोक भी स्वर्ग के सुख समान है।

एक दिन सोम सेठ अपनी ह्यी सोमश्री को साथ लेकर उद्यान में कीडा करने के लिए गया । उस वक्त सुरकांत राजा भी दैवयोग से वहां आ पहुंचा। वह लंपटी होने के कारण सोमश्री को देखकर तत्काल ही रागरूप समुद्र में वहने लगा, इससे उसने कामांध हो उसी समय सोमश्री को बलात्कार से अपने अंतःपुर में रख लिया। कहा भी है कि-

यौवनं धनसंपात्त प्रमुखमिववेकता । एकैकमप्यनशीय किमु यत्र चतुष्टयं ॥ २ ॥

यौवन, धनसंपदा, प्रभुता और अविवेकता, ये एक एक भी अनर्धकारक हैं, तो जहां ये चारों एकत्रित हों वहां तो कहना ही क्या है ? अर्थात् ये महा अनर्थ करा सकतीं हैं।

राज्य हक्ष्मी ह्य हता को अन्याय ह्य अग्नि भस्म कर देने वाही है तो राज्य की वृद्धि चाहने वाहा पुरूष परित्ती की आशा भी कैसे कर सकता है। दूसरे होग अन्याय में प्रवृत्ति करें तो उन्हें राजा शिक्षा कर सकता है परन्तु यदि राजा ही अन्याय में प्रवृत्ति करें तो सचमुच वह \*मल्स्यगहागह न्यायके समान ही गिना जाता है। विचारा सोमश्रेष्ठि प्रधान आदि के द्वारा शास्त्रोक्ति एवं होकोक्ति से राजा को समभाने का प्रयत्न करने हगा परन्तु वह अन्यायी राजा इससे उहरा कोधित हो सेठ को गालियां सुनाने हगा किंतु ह्यी को वापिस नहीं दी। सचमुच ही राजा का इस प्रकार का अन्याय महा दुःखकारक और धिःकारने के योग्य है। समभाने वाहे पर भी वह दुए प्रीप्म ऋतु के सूर्य की किरणों के समान अग्नि की वृष्टि करने हगा। उस समय मंत्री सामंत आदि सेठ को कहने हगे कि जिस तरह सिंह या जंगही हाथी का कान नहीं पकड़ा जा सकता वैसे ही इस अन्यायी राजा को समभाने का कोई उपाय नहीं। क्यों कि खेत के चारों तरफ वाड़ खेत की रक्षा के हिए की जाती है परन्तु जब वह वाड़ ही खेत को खाने हगे तो उसका कुछ भी उपाय नहीं हो सकता। होकिक में भी कहा है कि—

माता यदि विषं दद्यात् विकीणीत सुतं पिता । राजा हरति सर्वस्वं का तत्र परिवेदना ॥ ३ ॥

यदि माता खर्यं पुत्र को विप दे, पिता अपने पुत्र को वेचे, और राजा प्रजा का सर्वेख लूटे तो यह दुःख-दारं वृत्तान्त किसके पास जाकर कहें ?

क मत्त्र्यमन्त्राय-समुद्र में रहे हुए बड़े मत्त्र्य अपनी ही जानि के ख़ीटे मन्त्यों की निमन जाते हैं।

सोमश्रेष्ठि उदास होकर अपने पुत्र के पास आकर कहने लगा वेटा! सचमुच कोई अपने दुर्भाग्य का उदय हुआ है कि जिससे इस प्रकार की विडंबना आ पड़ी है। कहा है कि:—

सहाते प्राणिभिर्वाढं पितृमातृपराभव: । भार्यापरिभवं सोढुं तिर्थेचोपि नहि क्षमः ॥ ४ ॥

प्राणी अपने माता पिता के वियोगादि बहुत से दुःखों को सहन कर सकते हैं। परन्तु तिर्यंच जैसे भी अपनी स्त्री का पराभव सहन नहीं कर सकते तब फिर पुरुष अपनी स्त्री का पराभव कैसे सहन कर सके ?

चाहे जिस प्रकार से इस राजा को शिक्षा करके भी स्त्री पीछे लेनी चाहिये और उसका उपाय मात्र इतना ही है कि उसमें कितना एक द्रव्य व्यय होगा। हमारे पास छह लाख द्रव्य मौजूद है उसमेंसे पांच लाख लेकर मैं कहीं दूर देश में जाकर किसी अतिशय पराक्रमी राजा की सेवा करके उसके चलकी सहायता से तेरी माता को अवश्य ही पीछे प्राप्त करूंगा। कहावत है कि:—

> स्वयं प्रमुखं स्वकहस्तगं वा, प्रमुं विमा नो निजकार्यासिद्धिः। विहाय पोतं तदुपश्चितं वा, वारानिधिं कः क्षमते तरीतुम्।। ५।।

अपने हाथ में वैसी ही कुछ बड़ी सत्ता हो कि जिस से खयं समर्थ हो तथापि किसी अन्य बड़े आदमी का आश्रय लिये बिना अपने महान् कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे कि मनुष्य खयं चाहे कितना ही समय हो तथापि जहाज या नाव आदि साधन का आश्रय लिये बिना क्या बड़ा समुद्र तरा जा सकता है ?

ऐसा वहकर वह सेठ पांच छाख द्रव्य साथ छेकर किसी दिशा में गुप्त रीति से बला गया। क्योंकि पुरुष अपनी प्राण प्यारी पतनी के लिए क्या क्या नहीं करता ? कहा है कि:-

> दुष्कराण्यपि कुर्वंति, जनाः प्राणिष्रयाकृते । किं नाव्धि रुषयामासः पाण्डदा द्रौपदी कृते ॥ द ॥

मनुष्य अपनी प्राणिप्रया के लिये दुष्कर काय भी करते हैं। क्या पांडवों ने द्रौपदी के लिये समुद्र उल्लं-घन नहीं किया ।

अब सोमसेड के परदेश गये वाद पीछे श्रीदत्त की स्त्री ने एक पुत्री को जन्म दिया। अहो ! अफसोस! दुःख के समय भी दैव कैसा वक है ? श्रीदत्त अति शोकातुर होकर विचार करने लगा कि धिःकार हो मेरे इस दुःख की परंपरा को माता पिता का वियोग हुवा; लक्ष्मो की हानि हुई; राजा होपी वना और अंत में पुत्री का जन्म हुआ। दूसरे का दुःख देखकर खुशी होने वाला यह दुर्देव न जाने मुभ पर क्या २ करेगा ? श्रीदत्त ने इसी प्रकार चिंता में अपने दिन व्यतीत किये। उसे एक शंखदत्त नामक मित्र था, वह श्रीदत्तको समभाकर कहने लगा कि है मित्र! लक्ष्मों के लिये इतनी चिताक्यो करता हैं ? चलो हम दोनों समुद्र पार परद्वीपमें जाकर व्यापार द्वारा द्रव्य संपादन करें और उसमें से आधा २ हिस्सा लेकर सुखी हों। मित्र केइस विचार से श्रीदत्त अपनी स्त्री और पुर्वा को अपने मगे संबंधियों को सोंपकर उस मित्र के साथ जहाज में वैठ सिंहल नामा

द्वीप में चला गया। वहांपर दोनों मित्रों ने दो वर्ष तक व्यापार कर अनेक प्रकार के लाभ द्वारा बहुतसा द्रव्य संपादन किया । विशेष लाभ की आशा से वे वहां से कटाह नामक द्वीपमें गये और वहां भी दो वर्ष तक रह कर न्याय पूर्वक उद्यम करने से उन्हों ने आठ करोड़ द्रव्य प्राप्त किया। क्योंकि जब कर्म और उद्यम ये दोनों कारण बलवान होते हैं तंब धन उपार्जन करना कुछ बड़ी बात नहीं।

अब वे अगस्य पुण्य वाले दोनों मित्र वड़े बड़े जहाजों में श्रेष्ठ और कीमती किरयाणा भरकर सानंद पीछे अपने देश को लीटे। उन्होंने जहाज में वैठे हुये समुद्र में तैरती हुई एक पेटी देखी। उसे खलासी द्वारा पकड़ मंगवा कर जहाज में वैठे हुवे सर्व मनुष्यों को साक्षीभूत रखकर उस पेटी में का द्रव्य दोनों मित्रों को आधा आधा लेना रहरा कर उस पेटी को खोलने लगे। पेटी खोलते ही उसमें नीम के पत्तों से लिपटाई हुई और जहर के कारण जिसके शरीर का हरित वर्ण होगया है ऐसी मुर्छागत एक कन्या देखने में आई। 'यह देख तमाम मनुष्य आश्चर्य चिकत होगये । शंखदत्त ने कहा कि सचमुच हो इस कन्या को किसी दुए सर्प ने डस-लिया है और इसी कारण इसे किसी ने इस पेटीं में डालकर समुद्र में छोड़ दी है यह अनुमान होता है। तद-नंतर उसने उस लड़की पर पानी के छांटे डाले और अन्य उपचार करने से तुरंत ही उस कन्या की मूर्च्छा दूर होगयी। लड़की के खस्थ हो जाने पर शंखदत्त खुशी होकर कहने लगा कि इस मनोहर रूपवती कन्या को मैंने सजीवन किया है इसलिए में इस के साथ शादी करूंगा। श्रीदत्त कहने लगा कि ऐसा मत बोलो ! हम दोनों ने पहले ही यह सब की साक्षी से निश्चय किया है कि इस पेटी में जो कुछ निकले वह आधा आधा वांट लेना इसलिए तेरे हिस्से के वदले में तूं मेरा सब द्रव्य ग्रहण कर! और इस कन्या को मुझे दे। इस प्रकार आपस में विवाद करने से उन की पारस्परिक मैत्री टूट गई। कहा है कि:-

> रमणीं विहाय न भवति विसंहति: स्निग्धवन्धुजनमनसाम् ! यरकुंचिका सुरुढमपि तालकबन्धं द्विधा कुरुते ॥ ६ ॥

जिस प्रकार कूंची अंति कठिन होने पर भी लगाये हुए ताले को उघाड़ देती है, उसी प्रकार सच्चे स्नेह-वंत पुरुपों के मन की प्रीति में स्त्री के सिवाय अन्य कोई भेद नहीं डाल सकता।

इस प्रकार दोनों मित्र कदायह द्वारा अतिशय क्लेश करने छगे। तय खलासी लोकों ने उन्हें समभाकर कहा कि अभी आप धीरज धरो। यहां से नजदीक हो सुवर्णकुल नामक वंदर है; वहांपर हमारे जहाज दो दिन में जा पहुचेंगे, वहां के वुद्धिमान पुरुषों के पास आप अपना न्याय करा छेना। खळासियों की सळाह से शंखदत्त तो शांत होगया, परंतु श्रीदत्त मन में विचारने लगा "यदि अन्य लोगों के पास न्याय कराया जायगा तो सचमुच री शंखदत्त ने कत्या को सजीवन किया है, इसिलये वे लोग इसे हो कत्या दिलावेंगे, इसिलये ऐसा होना मुख़े सर्वथा पसंद नहीं। खैर वहांतक पहुंचने ही मैं इसका रास्ते में घाट घड़ डालूं तो टीक हो। इस प्रकार षे दुष्ट विचार से कितने एक प्रपंचो द्वारा अपने ऊपर विश्वास जमाकर एक दिन रात्रि के समय श्रीद्त जहाज र्फा गोरत्पर चढ़कर शंखदत्त को बुढ़ाकर कहने लगा कि 'है मित्र ! बह देख ! अप्रमुर्खा मत्स्य जा रहा है, क्या ऐसा मगरमच्छ तृते कही देखा है" ? यह सुन कोतुक देखने की आशा से जब शंखदत्त जहाज की गोख-

पर चढता है उतने में ही श्रीदत्त ने शत्रु के समान उसे ऐसा धक्का मारा कि जिससे शंखदत्त तत्काल ही समुद्र में जा पड़ा। अहा कैसी आश्चर्य की घटना है कि तद्भव मोक्षगामी होनेपर भी श्रीदत्त ने इस प्रकार का भयंकर मित्रद्रोह किया। अपने इच्छित कार्यों की सिद्धि होने से वह दुर्वृद्धि श्रीदत्त हर्षित हो प्रातःकाल उठ कर बनावटी पुकार करने लगा कि अरे ! लोकों ! मेरा व्रिय मित्र कहीं पर भी क्यों नहीं देख पड़ता ? इस प्रकार कृत्रिम आडंवरों से अपने दोष को छिपाता हुआ वह सुवर्णकुल वंदरपर आ पहुंचा । उसने सुवर्णकुल में आकर वहां के राजा को वडे वड़े हाथी समर्पण किये। राजा ने उनका उचित मृद्य देकर श्रीदत्त के अन्य किरियाणे वगैरह का कर माफ किया और श्रीदत्त की उचित सन्मान भी दिया। अब श्रीदत्त बढ़े बढ़े गुदामों में माल भरके आनंद सहित अपना व्यापार धंदा वहां ही करने लगा और उस कन्या के साथ लग्न करके सुखमें समय ध्यतीत करने लगा। श्रीद्त्त हमेशा राजद्रवार में भी आया जाया करता था अतः राजा पर चामर वींजनेवाली को साक्षात् लक्ष्मी के समान रूपवती देखकर उस सुवर्णरेखा वेश्या पर वह अत्यंत मोहित हो गया। श्रीदत्त ने किसी राजपुरुष से पूछा कि यह औरत कौन हैं ? उससे जवाव मिला कि यह राजा की रखी हुई सुवर्णरेखा नामा मानवंती वेश्या है, परन्तु यह अर्घलक्ष द्रव्य लिये विना अन्य किसी के साथ बात चीत नहीं करती। एक दिन अर्घछक्ष द्रव्य देकर श्रीदत्त ने उस गणिका को बुलाकर रथ मंगवाया और रथ में एक तरफ उसको एवं दूसरी तरफ अपनी स्त्री (उसी कन्या को ) को बैठाकर तथा खयं बीच में बैठ शहर के बाग वगीचों की विहार कीड़ा करके पास के एक वन में एक चंपे के वृक्ष की उत्तम छाया में विश्राम लिया। श्री-दत्त उन दोनों स्त्रियों के साथ खच्छंद हो कामकेलि, हास्य विनोद करने लगा इतने ही में वहां पर अनेक धानिरयों के धृन्द सिंहत कामकेलि में रिसक एक विचक्षण वानर आकर वानिरयों के साथ यथेच्छ कीड़ा करने लगा। यह देख श्रीदत्त उस वेश्या को इशारा करके कहने लगा कि हे प्रिये! देख यह वानर कैसा विच-क्षण है और कितनी स्त्रियों के साथ काम कीड़ा कर रहा है। उसने कहा कि ऐसे पशुओं की कीड़ा में आश्चर्यजनक क्या है ? और इस में इसकी प्रशंसनीय दक्षता ही क्या है ? इनमें कितनी एक तो इसकी माता ही होंगी, कितनी एक इसकी वहिनें तथा कितनी एक इसकी पुत्रियां और कितनी एक तो इस की पुत्री की भी पुत्रियां होंगी कि जिनके साथ यह कामकीडा कर रहां है । यह वाक्य सुनकर श्रीदत्त उंचे खर से केंहने लगा "यदि सचमुच ऐसा ही हो तो यह सर्वथा अति निन्दनीय है। अहा ! धिकार है ! ये तिर्यंच इतने अविवेकी हैं कि जिन्हें अपनी माता, विहन या पुत्री का भी भान नहीं ! अरे ये तो इतने मूर्ख हैं कि जिन्हें कृत्याकृत्य का भी भान नहीं ! ऐसे पापियों का जन्म किसं काम का ? श्रीदत्त के पूर्वोक्त वचन सुनकर जाता हुआ पीछे ठहर, कर श्रीदत्त के सन्मुख वह वानर कहने लगा कि अरे रे ! दुष्ट दुराचारी ! दूसरों के दूपण निकाल कर बोलने में ही तू वाचाल माल्म होता है। पर्वत को जलता देखता है परन्तु अपने पैर के नीचे जलती हुई आग को नहीं देखता। कहा है कि-

> राइ सरिसव मिचाणि, पराछिदाणि गवेसई । अप्पणो निवलमिचाणि, पासंतो वि न पासई ॥ १॥

राई, सरसव जितने पर के लघु छिद्र देखने के लिये मूर्ख प्राणी यतन करता है, परन्तु विस्व फल के समान बढ़े बढ़े अपने छिद्रों को देखने पर भी नहीं देखता।

अरे मूर्ख ! तू अपनी ही माता और पुत्री को दोनों तरफ वैठांकर उनके साथ काम कीड़ा करता है और अपने मित्र को स्वयं समुद्र में डालने वाला तू अपने आप पापी होने पर भी हम निरापराधी पशुओं की क्यों निंदा करता है। तेरे जैसे दुष्ट को धिःकार हैं ! ऐसा कह कर वह वंदर छलांग मारता हुआ अपनी वानरियों सहित जंगल में दौड़ गया। वानर के वचनों ने श्रीदत्त के हृदय पर वज्राधात का कार्य किया। वह सखेद अपने मन में विचारने छगा कि यह वानर ऐसे अघटित वाक्य क्यों बोल गया ? यह कन्या तो मुझे समुद्र में से प्राप्त हुई है, तब यह मेरी पुत्री किस तरह हो सकती है ? एवं यह खर्णरेखा गणिका भी मेरी जनेता कैसे हो सकती है ? मेरी माता सोमश्री तो इसकी अपेक्षा कुछ सांवछी है। उमर के अनुमान से कदाचित् यह कत्या मेरी पुत्री हो सकती है परन्तु यह वेश्या तो सर्वथा ही मेरी माता नहीं हो सकती। संशंयसागर में हुवे हुए श्रीदत्त को पूछने पर गणिका ने उत्तर दिया कि, तू तो कोई मूर्ष जैसा मालूम पड़ता है। मैंने तो तुझे आज ही देखा है। पहले कदापि तू मेरे देखने में नहीं आया, तथापि ऐसे पशुओं के वचन से शंकाशील होता है, इसिलये तू भी पशु के समान ही मुग्ध मालूम होता है। सुवर्णरेखा का वचन सुनकर भी उसके मनका संशय दूर न हुआ। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष किसी भी कार्य का जच तक संशय दूर न हो तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार संशय में दोलायमान वित्तवाले श्रीदत्त ने वहांपर इधर उधर घूमते हुए एक जैन मुनि को देखा। भक्तिभाव सहित नमस्कार कर श्रीदत्त पूछने छगा कि महाराज ! वानर ने मुझे जिस संशय रूप समुद्र में डाल दिया है, आप अपने ज्ञान द्वारा उससे मेरा उद्धार करें । मुनि महाराज ने कहा कि सूर्य के समान, भव्य प्राणी रूप पृथ्वी में उद्योत करने वाले केवल शानी मेरे गुरु महराज इस निकट प्रदेश में ही विराजमान हैं। उनके पास जाकर शुम अपने संशय से मुक्त बनो। यदि उनके पास जाना न बन सके तो में अपने अवधिशान के बल से तुझे कहता हूं कि जो वाक्य वानर ने तुझे कहा है वह सर्वज्ञ वचन के समान सत्य है। श्रीदत्त ने कहा कि महाराज! ऐसा कैसे बना होगा ? मुनि महाराज ने जवाब दिया कि मैं पहले तेरी पुत्री का संबंध सुनाता हूं। सावधान होकर सुन।

तेरा विता सोमसेठ अवनी स्त्री सोमश्री को छुड़ाने के आशय से किसी वलवान राजा की मदद लेने के लिए परदेश जा रहा था उस वक्त रास्ते में संग्राम करने में कूर ऐसे समर नामक पलीपित (भीलों का राजा) को वेखकर और उसे समर्थ समभकर साढ़े पांच लाख द्रव्य समर्पण कर घट्टत से सैन्य सिंहत उसे साथ ले श्री-मंदिरपुर तरफ लौट आया। असंख्य सैन्य को आते हुए देखकर उस नगर के लोक भयभीत हो जैसे संसार रूप केंद्रखाने में से दुःखित हो भव्यप्राणी मोक्ष जानेका उद्यम करता है उसी प्रकार निरुपद्रव स्थान तरफ दौड़ने लगे। उस वक्त तेरी सुमुखी मनोहर स्त्री गंगा महानदी के किनारे बसे हुए सिंहपुर नगर में अपनी पुत्री सिंहत अपने पिता के घर जा रही। क्यों कि पतिवता स्त्रियों के लिए अपने पति के वियोग समय में भाई या विता के सिवाय अन्य कोई आध्य करने योग्य स्थान नहीं हैं। अतः वह पीहर में अपने दिन विताने लगी।

एक दिन अवाद के महीने में दैवयोग से विषयुक्त सर्प ने तेरी पुत्री को उस लिया, इससे चेतना रहित वन हुई उस कन्या को उसकी माना तथा मामा के वहुत से उपचार करनेपर भी जब वह निर्विप न हुई तब विचार किया कि, यदि सर्पदंशित दीर्घ आयु वाला हो तो प्रायः जी सकता है इसलिए इसे अकस्मान् अग्निदाह करने की अपेक्षा नीम के पत्तों में लपेटकर और एक सुंदर पेटी में रखकर गंगानदी के प्रवाह म नैरनी हुई छोड़ देना विशेष श्रेयस्कर हैं। उन सब ने पूर्वोक्त विचार निश्चयकर बैसा ही किया। प्रन्तु चातुर्मास के दिन होने से अतिशय वृष्टि होने के कारण गंगा नदी के जलप्रवाह ने जैसे पवन जहाज को खींच ले जाता है बैसे ही किनारे के बृक्षों के साथ उस पेटी को समुद्र में ले जा छोड़ी। यह पेटी जल पर तैरती हुई तरे हाथ आई। इसके बाद का बृत्तांत तो तू स्वयं जानता है अतः सचमुच ही यह तेरी पुत्री है।

## अब तेरी माता का आश्चर्यजनक वृत्तांत सावधान होकर सुन।

उस समर नामा पह्निपति के सैन्यं से सुरकांत राजा निस्तेज वन गया यानी वह उसके सामने युद्ध करने के लिए समर्थ न हो सका। उसने अपने नगर के दरवाजे वंद करके पर्वत समान उसे किले को सज करके जल,ई घन, धान्य तृणादिक का नगर में संग्रह कर लिया और किलेपर ऐसे ग्रूर वीर सुमटों को आयुध सिंहत खड़े कर रक्खा कि कोई भी साहसिक होकर नगर के सामने हल्ला न कर सके। यद्यपि इस प्रकार का ग्रूरकांत राजा ने अपने नगर का वंदोवस्त कर रक्खा है तथापि पल्लीपित के सुभट उसी प्रकार भेदन करने का दाव तक रहे थे कि जिस प्रकार महामुनि मोहराजा को भेदन करने के लिए दाव तकते हैं। यद्यपि वे किले पर रहे हुए सुभट वाणों की वृष्टि करते थे तथापि जैसे मदोन्मत्त हाथी अंकुश को नहीं गिनता, वैसे ही समर का सेन्य उस आती हुई वाणाविल को तृण समान समफता था। एक दिन समर पल्लिपित के सैनिकों ने धावा करके नगरके दरवाजे को इस प्रकार तोड़ डाला कि जैसे किसी पत्थर से मिट्टी के घढ़े को फोड़ दिया जाता है। समर का सैन्य नगर के उस बढ़े दरवाजे का चूरा चूरा करके नदी के प्रवाह के समान एकदम नगर मे प्रवेश करने लगा। उस समय तेरा पिता सोमसेट अपनी ल्ली को प्राप्त करने की उत्कंटा से सैन्य के अप्रभाग मे था इसल्ये प्रवेश करते समय शत्रुसैन्य की ओर से आने वाले वाणों के प्रहार द्वारा वह तत्काल ही मरण के शरण हुवा। मनुष्य मन मे क्या क्या सोचना है ओर देव उसके विपरीत क्या २ कर डालता है! खी के लिए इतना वड़ा समारंभ किया परन्तु उसमें से अपना ही मरण प्राप्त हुवा।

अय परदारा गमन करने वाला और वहुन से भव भमने वाला सुरकांत राजा भी अपना नगर छोड़ कर प्राण बचाने की आशा से कहीं भाग गया, क्योंकि "पाप में जय कहां से हो ?" जिस प्रकार शिकारी के त्रास ने मृगी कंपायमान होती है वैसे ही सुभटों के भय से अूजती हुई सोमश्री को ज्यों श्मशान के कुत्ते मुख्य को भपाट में पकड़ लेने हैं त्यों ही पिहलिन के सुभटों ने पकड़ लिया। तदनंतर सारे नगर के लोगों को लूट पर सुभट अपने देश तरफ जाने की नैयारी करते थे, ठीक उसी समय सोमश्री भी अवसर पाकर उनके पंजे से निकल भागी। संग्रिश अन्य कहीं आश्रय न मिलने से द्वयोग से वह वन में चली गई। वहां पर भूमण करते

हुए नाना प्रकार के वृक्षों के फलों का भक्षण करने से वह थोड़े ही समय में नवयोवना और गौरांगी बन गई। सचमुच मिणमंत्र और औषधियां की मिहमा कुछ, अचित्य प्रभावशाली है। एक दिन कितने एक व्या- पारी उस वन मार्ग से जा रहे थे। दैवयोग से उन्हों ने सोमश्री को देखकर आश्चर्य पूर्वक पूछा कि तू देवां- गना, नागकन्या, जलदेवी, या स्थलदेवी, कौन है? क्योंकि मनुष्यों में वो तेरे समान मनोहर सौंदर्यवती कन्या कहीं भी नहीं हो सकती। उसने हुए दवे खर से उत्तर दिया कि मैं देवांगना या नागकन्या नहीं परन्तु एक मनुष्य प्राणी हूं। और मुभ पर दैव का कोप हुआ हैं। क्योंकि मेरे रूप ने ही मुझे दु:खसागर में डाला है। सचमुच किसी वक्त गुण भी दोप रूप वन जाता है। उसके ये करुणाजनक वचन सुनकर उन व्यापारियों ने कहा कि, जब तू ऐसी रूपवती होने पर भी दु:खो है तो हमारे साथ रहकर सुख से समय व्यतीत कर। उसने उनके साथ रहना खुशी से मंजूर कर लिया। अब वे व्यापारी उसे अपने साथ ले अपने निर्धारित शहर की तरफ चल पड़े।

़ रास्ते में चलते समय सोमश्री के रूप लावण्यादि गुणों से रंजित हो वे उसे अपनी स्त्रीवनाने की अभिलापा करने लगे, क्योंकि भक्षण करने लायक पदार्थ को देखकर कौन भूखा मनुष्य खाने की इच्छा न करे ? प्रत्येक मनुष्य उस पर अपने मन में अभिलापा रखते हुए सुवर्णकुल नामा शहर में आ पहुंचे। वह वंदर व्यापार का मथक होने के कारण वे माल लेने और वेचने के कार्य में वहां पर लग गये, क्योंकि वे इसी आशय से वहां पर अति प्रयास करके आये थे। जो माल अच्छा और सस्ता मिलने लगा वे उसे एकदम खरीदने लग गये। न्यापारियों की यही रीति हैं जो वस्तु मिले उस पर बहुतों की रुचि उत्पन्न होती है। पूर्व भव में उपार्जन किये हुए पुण्य के प्रमाण में जिस के पास जितना धन था वह सब माल खरीदने में लग जाने के कारण उन्हों ने विचार किया कि अभी माल नो बहुतसा खरीद्ना वाकी है और धन तो खलास होगया, इसलिये अब भ्या करना चाहिए ? अन्त में वे इस निश्चय पर आये कि इस सोमश्री को किसी वैश्या के घर वेच कर इसका जो द्रव्य मिले उसे परस्पर वांट लें। लोभ भी कोई अलौकिक वस्तु है कि प्राणी तत्काल ही उसके वश हो जाता है। उन्होंने उस नगर में रहने वाली वड़ी धनवान विभ्रवती नामा वेश्या के घर सोमधी को एक लाख .इंक्य छेकर येच डाली और उस धन का माल खरीद कर सहर्प वे अपने देश में चले गये। इधर उस वेश्या ने सोमश्रीका नाम वद्रु कर दूसरा हुवर्णरेखा नाम रखा । अपनी कला सिखाने में निपुण उस विभ्रवती गणिका ने सुवर्णरेखा को थोड़े ही समय में गीत, नृत्य, हाव भाव, कटाक्ष, विक्षेपादि अनेक कलाएं सिखला दी। क्योंकि वेश्याओं के घर पर इनही कलाओं के रिसक आया करते हैं। जिस प्रकार वेश्या के घर जन्म लेने चाली यचपन में ही उस प्रकार के संस्कार होने से वह प्रथम से ही कुटिलना वर्गरह में निपुण होनी है, पैसा न होने पर भी यह सुवर्णरेखा थोड़े ही समय में ठीक वैसी ही वन गई, क्योंकि पानी में जो वस्तु मिलमं जानी है वह तद्दूप ही हो जाती है। सोमश्री ऐसी कलाकुशल निकली कि राजा ने उसके गीन मृत्यादिक कला से अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे बहुत सत्कार पूर्वक अपनी मानवन्ती चामर वींजने बाली यता छी।

मुनि महाराज श्रीदत्त को कहते हैं कि है श्रीदत्त! यही तेरी माता है कि जो आकार और रूप रंग से भवांतर के समान जुदी ही मालूम देती है। इसके रूप रंग में जो परिवर्तन हुआ है वह जंगेल में रहकर खाई हुई औषधियों (वनस्पति) का ही प्रभाव है। इस बात में तू जरा भी संशय न रखना, वह तुझे बराबर पहि चानती है परन्तु लजा और लोभ के कारण उसने तुझे इस बात से अनजान रखा है।

सचमुच हो वेश्याओं का व्यवहार सर्वथा धिःकारने योग्य है कि जिसमें बुरे कृत्य की जरा भी मर्यादा नहीं। उनमें इतना लोभ है कि अपने पुत्र के साथ कुकर्म करने में जरा भी नहीं शरमाती। पंडित पुरुषों ने वारांगनाओं का समागम अहर्निश निंदने योग्य और विशेषतः त्यागने योग्य कहा है।

मुनि के पूर्वोक्त वचन सुनकर खेद्युक आश्चर्य में निमग्न हो श्रीदत्त पूछने लगा किं, हे त्रिकालकानी महाराज ! वह वानर कौन था ? और उसे ऐसा क्या ज्ञान था कि जिससे मेरी पुत्री और माता को जान कर मेरी हंसी करके भी सद्वक्ता के समान वाक्य बोला ? वह सचमुच हो उपकारी के समान मुझे अंधकूप में पड़ते हुए को बचाने वाला है। तथा उसे मनुष्य वाचा बोलना कैसे आया ? मुनिराज ने जवाब दिया कि है भव्य श्रीदत्त ! तू इस वृत्तांत को सुन।

सोमश्री में एकात्र चित्त रखने वाला तेरा पिता श्रीमंदिर नगर में प्रवेश करते समय शत्रुं के बाण प्रहार से मृत्यु पाकर तत्काल वहां हो च्यंतरिक देव में उत्पन्न हुआ। वह वन में भ्रमर के समान फिरता २ यहां आया था। उसने तुझे देख विभंग ज्ञान से पहचान कर कुकर्म में डूबे हुए को तुझे भवांतर हुवां था तथापि अपने पुत्र पर पिता सदैव हित कारक होता है! अतः तेरा उद्धार करने की इच्छा से वह किसी वानर में अधिष्ठित होकर तुझे इस वात का इशारा कर और बोध करके चला गया। परन्तु इस तेरी मातां सोमश्री पर पूर्वभव का अति प्रेम होने के कारण वह अभी यहां आकर तेरे समक्ष सोमश्रो को अपने स्कंध पर वैठा कर कहीं भी ले जायगा।

यह वाक्य मुनिराज पुरा कर पाये श्वे कि इतने में तुरन्त ही वहां पर वही वानर आकर जैसे सिंह अंविका को अपने स्कंध पर चढ़ा कर छ जाता है वैसे ही सोमश्री को स्कंध पर चढ़ा कर चळता वना। इस प्रकार संसार की विदंवना साक्षात् देख और अनुभव कर खेद युक्त मस्तक धुनता हुवा श्रीदत्त वहां से मुनिराज को नमस्कारादि करके अपनी पुत्री को साथ छेकर नगर में गया। तदनंतर सुवर्णरेखा की अका (विश्ववती गणिका) ने दासियों से पूछा कि "आज सुवर्णरेखा कहां गई है ?" दासियों ने कहा "श्रीदत्त सेठ आधालाख दृत्य दंकर सुवर्णरेखा को साथ छे वाग वगीचों में फिरने गया है। " अका ने सुवर्णरेखा को बुलाने के छिए श्रीदत्त के घर दासी को मेजा। वह श्रीदत्त की दुकान पर जाकर उसे पूछने छगी कि हमारी बाई सुवर्णरेखा कहां है ? उसने ग्रुस्से में आकर उत्तर दिया कि क्या हम तुम्हारे नौकर हैं ? जिससे उसकी निगरानी गर्षे ! क्या मालूम वह कहां गई है ! यह वचन सुन कर दोय का भंडार रूप उस दासी ने घर जाकर सर्व वृत्तांत अका को कह सुनाया। इससे वह साक्षात् राक्षसी के समान कोधायमान हो राजा के पास गई और खेद युक राजा ने कहा—"तु किस छिए खेदकारक पुकार करती है ?" उसने जवाब दिया कि

"बौरों में शिरोमणि श्रीदत्त ने सुवर्णपुरुष के समान आज सुवर्णरेखा को चुरा लिया है।" राजा विचार ने लगा जैसे उंट की बोरी छिप नहीं सकती वैसे ही वेश्या की बोरी भी बिलकुल छिपाने पर भी नहीं छिप सकती। राजा ने श्रीदत्त को बुलाकर पूछा उस वक्त उसने भी कुछ सत्य उत्तर न देकर उलभन भरा जबाब दिया।

असंभाव्यं न वक्तव्यं प्रत्यक्ष यदि हइयते । यथा वानर संगीतं यथा तरती सा शिला ॥ १॥

"वानर ताल सूर के साथ संगीत गाता है और पत्थर की शिला पाणी में तैरती है, उसी के समान असं-भवित (किसी को विश्वास न आवे ) ऐसा घाक्य प्रत्यक्ष सत्य देख पड़ता हो तथापि नहीं वोलना चाहिये।

श्रीदत्त सत्य उत्तर नहीं देता इसिलये इसमें कुछ भी प्रपंच होना चाहिए। यह विचार कर राजा ने जैसे पापी को परमाधामी नरक में डालता है बैसे ही उसे कैंद में डाल दिया, इतना ही नहीं किन्तु क्रोधायमान होकर राजा ने उसकी माल मिलकत जप्त करने के उपरांत उसकी पुत्री दास दासी आदि को अपने स्वाधीन कर लिया। क्योंकि जिस पर दैवका कोप हो उस पर राजा की कृपा कहां! नरक वास के समान कारागार के दुः ल भोगता हुवा श्रीदत्त विचार करने लगा कि मैंने राजा को सत्य वृत्तांत न सुनाया इसी कारण मुभ पर राजा के क्रोध रूप अग्नि की वृष्टि हो रही हैं। यदि मैं उसे सत्य घटना कह दूं तो उस का क्रोधाग्नि शांत हो कर मुझे कारागार के दुःख से मुक्ति प्राप्त हो । यह विचार कर उसने एक सिपाही के साथ राजा को कहलाया कि मैं अपनी सत्य हकीकत निवेदन करना चाहता हूं। राजा ने उसे बुला कर पूछा तब उसने सर्व सत्य वृत्तांत कह सुनाया और अन्त में विदित किया कि, सुवर्णरेखा को एक वानर अपने स्कंध पर चढ़ाकर है गया। यह बात सुनकर सभाके लोग विस्मय में पड़कर खिल खिलाकर हंस पढ़े और कहने लगे कि देखो इस क्रवरी की सत्यता ! कैसी चालाकी से अपने आप छूटना चाहता है ! इससे राजा ने उलटा विशेष कोधाय-मान हो उसे र्कांसी लगाने की कोतवाल को आहा की, क्योंकि बढ़े पुरुषों का रोप और तोप शीघ्र ही फल-दायक होता है। जिस प्रकार कसाई यकरे को वध स्थान पर छे जाता है वैसे ही कोतवाल के दुए सुभट श्री-· दत्त को बधस्थान पर ले जा रहे हैं, इस समय वह विचार करने लगा कि माता और पुत्री के साथ संभोग करने की इच्छा से एवं मित्र का वध करने से उत्पन्न हुए पाप का ही प्रायिश्वत मिल रहा है। अतः घि:कार है मेरे दुष्कर्म को ! मुझे आश्चर्य सिर्फ इसी वात का है कि सत्य बोलने पर भी अंसत्य के समान फल मिलता है। अस्तु ! सब कुछ कर्माधीन है । कहा है कि-

> भारिजइ जइबलिनिनी कल्लोलिमिश्रकुलसेली । नहुअण्ण जम्मणिम्मिश्र सुहासुहो दिन्व परिणामो ॥ २ ॥

"जिसके कहोल से बड़े पापाण भी ट्रट जाते हैं ऐसे समुद्र को भी सामने आते पीछे फेरा जा सकता है। परन्तु पूर्वभव में उपार्जन किए शुभाशुभ कमों का दैविक परिणाम दूर करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं हो सकता।

ऐसे अवसर में मानो श्रीदत्त के पुण्य से ही आकर्षित हो विहार करते हुए श्री मुनिचन्द्र नामा केव महाराज वहां पर आ प्रधारे । बहुत से मुनियों के साथ वे महातमा नगर के वाह्योद्यान में आकर उहरे । उद्यान पालक द्वारा राजा को खबर मिलते ही वह अपने परिवार सहित केवली सन्मुख आकर वंदन-नमस्कार कर योग्य स्थान पर आ बैठा। तद्नंतर जैसा भूखा मनुष्य भोजन की इच्छा करे वैसे राजा देशना की यावना करने लगा। जगद्वंधु केवली महाराज बोले-"जिस पुरुष में धर्म या न्याय नहीं उस अन्यायी को वानर के गले में जैसी रतन की माला शोभा नहीं देती वैसे ही देशना देने से क्या लाभ ? चिकत होकर राजा ने पुछा कि भगवन् मुझे अन्यायी क्यों कहते हो ? केवली महराज ने उत्तर दिया कि सत्यवक्ता श्रीदत्त को वध करने की आज्ञा दी इसिलये। यह वचन सुन कर लिजित हो राजा ने आदर सन्मान पूर्वक श्रीदत्त को अपने पास वैठा कर कहा कि तू अपनी सत्य हकीकत निवेदन कर। जब वह अपनी सत्य घटना कहने लगा उतने में हा सुवर्णरेखा को अपनी पीठ पर बैठाये वही वानर वहां पर आ पहुंचा और उसे नीचे उतार कर केवली भगवान् को नमस्कार कर सभा में वैठ गया। यह देख सब लोग आश्चर्य चिकत हो उसकी प्रशंसा कर बोलने लगे कि सवमुच ही श्रीदत्त सत्यवादी है। इस सर्व वृत्तांत में जिसे जो जो संशय रहा था सो सब केवली भगवान को पूछ कर दूर किये। इस समय सरल परिणामी श्रीदत्त केवलज्ञानी महराज को वंदन कर पूछने लगा कि है भगवन् ! मेरी पुत्री और माता पर मुझे स्नेह उत्पन्न क्यों हुआ ? सो कृपाकर फरमाइये । महात्मा श्रा बोले पूर्वभव का वृत्तांत सुनने से ऋर्व वातें तुझे स्पष्टतया मालूम हो जावेंगी।"

पंचाल देश के काम्पिल पुर नगर में अग्निशर्मा ब्राम्हण को चैत्र नामक एक पुत्र था। उस चत्र को भी महादेव के समान गौरी और गंगा नाम की दो खियां थी। ब्राम्हणों को सदैव भिक्षा विशेष प्रिव होती है, अतः एक दिन चैत्र अपने मैत्र नामक ब्राम्हण मित्र के साथ कोंकण देश में भिक्षा मांगने गया। वहां बहुत से गांवों में बहुतसा धन उपाजन कर वे दोनों खदेश तरफ आने को निकले। रास्ते में धन लोभी हो खराब परिणाम से एक दिन चैत्र को सोता देख मैत्र विचार करने लगा कि इसे मार कर में सर्व धन लेलूं तो ठीक हो। इस विचार से वह उसका वध करने के लिए उठा, क्योंकि अर्थ अनर्थ का ही मूल है। जैसे दुष्ट गायु मेघ का विनाश करता है वैसे ही लोभी मनुष्य तत्काल विवेक, सत्य, संतोष, लजा, प्रेम, कृपा, दाक्षिण्यता आदि गुणों का नाश करता है। देवयोग से उसी वक्त उसके हृदय में विवेक रूप सूर्योदय होने से लोभक्ष अन्धकार का नाश हुआ। अतः वह विचारने लगा-िक धिःकार हे मुझे कि जो मुक्त पर पूर्ण विश्वास रखता है उसी पर मैंने अत्यन्त निद्नीय संकल्प किया! अतः मुझे और मेरे दुष्कत्य को धिःकार है। इस तरह कितनीक देर तक प्रधात्ताप करने के बाद उसने अपने वातकीपन की भावना को फिरा डाला। कहा है कि, ज्यों ज्यों दाद पर खुजाया जाय त्यों त्यों यह बढ़ती ही जाती है वैसे ही ज्यों २ मनुष्य को लाभ होता जाता है त्यों २ लोभ भी बढ़ता ही जाता है। इसके बाद इसी प्रकार दोनों के मन में परस्पर घातकीपन की भावना उत्पत्र होती और शांन हो जाती। इन्हीं विचारों में कितनेक दिन तक उन्होंने कितनी एक पृथ्वी का भ्रमण किया। परन्तु अन्त में वे अति लोभ के बशीभृत होकर वे दोनों मित्र तृष्णा हम वैतरणी नदी के प्रवाह में बहुने लगे।

वे अति लोभ के कारण खदेश न पहुंच सके और तृष्णा के आर्तध्यान में लीन हो परदेश में ही मृत्यु के शरण हुए। वे कितने ही भवों तक तिर्यंच गति में परिभ्रमण करके अन्त में तुम दोनों श्रीदत्त और शंखदत्त तथा उत्पन्न हुये हो । यानी मैत्र का जीव शंखदत्त और चैत्र का जीव तू श्रीदत्त हुवा है । पूर्वभव में मैत्र ने तुझे प-हिले ही मार डालने का संकल्प किया था इससे दूने इस भव में शंखदत्त को प्रथम से ही समुद्र में फेंक दिया । जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है उसे उसी प्रकार भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं कितु जिस प्रकार देने योग्य देना होता है वह जैसे व्याज सहित देना पड़ता हैं वैंसे ही उसके सुख या दुःख उससे अधिक भोगना पड़ता है। तेरी पूर्वभव की गंगा और गौरी नामा दो स्त्रियां तेरी मृत्युके वाद तेरे वियोग के कारण वैराग्य प्राप्त कर ऐसी तापलनियां वनी कि जिन्होंने महीने २ के उपवास करके अपने शरीर को और मन को शोपित बना दिया। कुलवंती स्त्रियों का यही आचार है कि वैभव्य प्राप्त हुये बाद भर्म का ही आश्रय से । क्योंकि उससे उसका यह भव और परभव दोनों सुधरते हैं। यदि ऐसा न करें तो उन्हें दोनों भव में दुःख की प्राप्ति होती हं। उन दोनों तापसनियों में से गौरी को एक दिन मध्याह काल के समय पानी की अति तृषा लगने से उसने अपने काम करनेवाली दासीसे पानी मांगा, परन्तु मध्याह समय होनेके कारण निद्रावस्थासे जिसके नेत्र मिल गये हैं ऐसी वह दासी आलस्यमें पड़ी रही, परंतु दुविनीतके समान वह कुछ उत्तर या पानी न दे सकी। तपस्वी व्याधिवंत ( रोगी ) ख्रुधावंत ( भूखा ) तृपावंत (प्यासा) और दिरद्री इतने जनों को प्रायः क्रोध अधिक होता है। इससे उस दासीपर गौरी एकदम क्रोधायमान होकर उसे कहने लगी कि तू जवाव तक भी नहीं देती ? उस वक्त दासीने तत्काल उठकर मीठे वचनपूर्वक प्रसन्नताके साथ पानी लाकर दिया और अपने अपराध की माफी मांगी। परंतु गौरीने उसे दुर्वचन चोलकर महा दुए ( निकाचित ) कर्म वंधन किया, क्योंकि यदि हंसी में भी किसी को खेदकारक वचन कहा हो तो उससे भी दुए कर्म भोगना पडता है, तव फिर क्रोधावेश में उचारण किये हुये मार्शिक चचनों का तो कहना हो क्या ? गंगा तपिखनी भी एक दिन कुछ काम पडने पर दासी करी वाहर गई हुई होने के कारण उस काम को खयं करने छगी। काम होजाने पर जब दासी बाहर से आई नय उसे कोधायमान होकर कहने लगी कि क्या तुझे किसी ने कैदलाने में डाला था कि जिससे काम के वक्त . पर भी हाजर न रह सकी ? ऐसा कहने से उसने भी मानो गौरी की ईर्पा से ही निकाचित कर्म वंधन किया हो इस प्रकार गंगा ने महा अनिष्टकारी कर्म का वंधन किया। एक समय किसी वेश्या को किसी कामी पुरुष फे साथ भोग विलास करते देख गंगा अपने मन में विचारने लगी कि "धन्य है! इस गणिका को जो अत्यंत प्रशंखनीय कामी पुरुषोंके साथ निरन्तर भोग विलास करती है! भ्रमरके सेवनसे मानो मालती ही शोभायमान देग पटती हो ऐसी यह गणिका कैसी शोभ रही है और मैं तो कैसी अभागिनी मैं भी अभागिनी हूं! शिःकार है मेरे अपनार को कि जो अपने भर्नार के साथ भी संपूर्ण सुख न भोग सकी! अब अन्त में विधवा वनअर ऐनी त्रियोग अवस्था भोग रही हैं"। ऐसे दुर्ध्यान से उस दुर्वृद्धि गंगाने जैसे वर्षा ऋतु में लोहा मलिनता की प्राप्त होता है वंसे ही दुए नर्म वन्यन से अपनी आतमा को मलिन किया । अनुक्रम से वे दोनो स्त्रियां ण ज्योतिकी देवता के विमान में देवीतया उत्पन्न हुई। वहां से स्यवकर गौरी तेरी पुत्रौ और गंगा तेरी

पणें उत्पन्न हुई। गौरी ने पूर्वभव में दासी को दुर्वचन कहा था उससे इस तेरी पुत्री को सपदंश का उपहर हुवा और पूर्वभव में गंगा ने जो दुर्वचन कहा था उस से उसे पहीपति के कब्जे में कई दिनों तक चिन्तातुर रहना पड़ा। तथा गणिका की प्रशंसा की थी इससे इस भव में तेरी माता होने पर भी इसे गणिका अवस्था प्राप्त हुई। क्योंकि कर्म को कुछ असंभवित नहीं। तेरी पुत्री और माता पूर्वभव में तेरी ख्रियां थीं और उन पर तुझे अति प्रेम था इसिंहए इस भव में भी तुझे मन से उन्हें भोगने की इच्छा पैदा हुई। क्योंकि पूर्वभव में जो पापारंभ संबंधी संस्कार होता है वही संस्कार भवांतर में भी प्रायः उसे उदय में आता है, परन्तु इस विपय में इतना अधिक समभना चाहिये कि यदि धर्म सम्बन्धी संस्कार मन्द परिणाम से हुआ हो तो वह किसी को उदयमें आता है और किसी को नहीं भी आता, किन्तु तीव परिणाम से उपार्जन किए संस्कार तो भवांतर मे अवश्य ही साथ आते हैं । केवली भगवान् के पूर्वोक्त वचन सुन कर संसार पर सखेद वैराग्य पा श्रीदत्त <sup>हे</sup> विज्ञप्ति की कि भगवन् ! जिस संसार में बारंबार ऐसी दुर्घट कर्म विडंवनायें भोगनी पड़ती हैं उस श्मशान ह्य संसार में कौन विचक्षण पुरुष सुख पा सकता है ! इसिछिये है जगदुद्धारक ! संसारह्मप अन्धकूप में पड़ते हुए का उद्धार करने के लिए मुझे इस पाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बतलाओ। केवल ज्ञानी ने कहा यदि इस अपार संसार का पार पाने की इच्छा हो तो चारित्ररूप सुभट का आश्रय हो । श्रीद्त्त ने कहा कि महाराज आप जो फरमाते हैं सो मुझे मंजूर है परन्तु इस कन्या को किसे दूं, क्योंकि संसाररूप समुद्र से पार होते की उत्कण्ठा वाले मुझे इस कन्या की चिन्तारूप पाषाणशिला कंठ में पड़ी है । ज्ञानी बोले—"पुत्री के लिये त् व्यर्थ ही चिन्ता करता है क्यों कि तेरा मित्र शङ्खदत्त ही तेरी पुत्री के साथ शादी करने वाला है यह सुन खेद्युक्त गद्गदित कंठ से और नेत्रों से अश्रु ट्वकाते हुए श्रीदत्त कहने लगा कि, हे जगद्वं घु! मैंने दुएवुद्धि से अपने विय मित्र उस शङ्खदत्त को तो अगाध समुद्र में फेंक दिया है तव फिर अव उसके मिलने की आशा वहां ? ज्ञानी ने कहा कि हे भद्र ! तू खेद मत कर ! मानो वहुमान से बुलाया हो इस प्रकार तेरा मित्र अभी यहां पर आवेगा। यह वचन सुन वह आश्चर्यपूर्वक विचार करता है इतने में ही तत्काल वहां पर शह्बदत्त आया और श्रीद्त्त को देखते ही कराल मुख वनाकर क्रोधायमान हो यमराज के समान उसे मारने के लिए दौड़ा। परन्तु राजा आदि की वड़ी सभा देखकर उसके नेत्र श्लोभायमान होने से वह जरा अटका। इतने में ही उसे केवली महराज कहने लगे—''हे शङ्खदत्त! कोधाग्नि की तीव्रता दूसरे के हृदय को भस्म करती है, नव किर जहां से पैदा होती है उस हृदय को भस्म करे इसमें आश्चर्य ही क्या ? अतः तू ऐसे हानिकारक कोघ को दूर कर"। जिस प्रकार जांगुली विद्या के प्रभाव से तत्काल ही सर्प का जहर उतर जाता है उसी प्रकार केवली भगवान के मधुर वचन सुनकर शङ्खदत्त का, कोध शांत हो गया। तदनन्तर श्रीदत्त ने उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने पास वंटा कर पश्चानाप पूर्वक अपने अपराध की क्षमा याचना की।

श्रीदत्त ने मुनिराज से पूछा "हे पूज्य ! यह शङ्कृदत्त समुद्र में गिरे बाद किस तरह निवाल कर यहां पर आया ? सो छपा कर फरमावें। जानो गुरु ने उत्तर दिया कि, शङ्कृदत्त समुद्र में पड़ा उसी वक्त जैसे श्रुश्रातुर को गाने के लिए श्रेष्ट फल मिले त्यों उसके हाथ में एक काएका तक्ता आगया। अनुकुल पवन की प्रेरणां से समुद्र में तैरना हुआ यह सातवें दिन समुद्रको पार कर किनारे पर आया । उस जगह नजदीक में सारस्वत नामा गांच था उस गांच में जाकर जब इसने विश्राम छेने की तैयारी की इतने में इसपर स्तेह रखने वाला इसका संचर नामक मामा वहां पर आ मिला। सात रोज तक समुद्र जल के फकोरे लगने से शहुद्दत्त का शरीर काला और फीका पड़ गया था इसलिए इसे पहचानने वाला भी उस समय बड़े प्रयत्न से पहचान सकता था। इस का मामा इसे पहचान कर अपने घर ले गया और वहां पर खान, पान, औषधी वगैरह तथा तैलादिक का मर्दन करके उसने इसे अच्छा विया। एक दिन इसने अपने मामा से पूछा कि यहां से सुद्रणं- कुल वन्दर कितनी दूर है ? जवांव मिला कि यहां से बीस योजन दूर है और वहां पर आज कल किसी धन- वान व्यापारों के कीमती माल से भरे हुए जहाज आये हुये हैं। ऐसा सुनते ही यह रोष और तोष पूर्ण हो अपने मामा की आज्ञा ले सत्वर यहां आया है और इस वक्त तुझै देखकर कोधायमान हुआ। दया के समुद्र वह क़ेवलो भगवान पूर्वभव का सम्बन्ध सुनाकर शहुद्वत्त को शांत करके पुनः कहने लगे—"जिस प्रकार कोई मनुष्य किसो को गाली देता है तब उसे बदले में वही वस्तु मिलनी है, तदनुसार तू ने पूर्वभव में श्रीदत्त को मारने का विचार किया था इससे इस भव में इसने तुझे धक्ता मारकर समुद्र में फेंक दिया। अव तुम दोनों परस्वर ऐसी प्रीति रखना कि जिससे तुम दोनों को इस भव और परभव में सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि सर्व प्राणियों पर मैत्रीभाव रखना यह सचमुच ही मोक्ष मार्ग की सीढी है"।

ऐसे झानो गुरु के पूर्वोक्त मथुर वचन मुनकर वे दोनों परस्पर अपने अपराध की क्षमापना कर निरपराधी वनकर उस दिन को सफल गिनने लगे। केवलो भगवान् धर्मदेशना देते हुए कहने लगे, हे भव्य जीवों! जिस के प्रमाव से सर्व प्रकार की इए सिद्ध प्राप्त होती है, ऐसे सम्यक्त्व, देशविरित और सर्वविरित वगै-रह गुणों का अभ्यास करो! क्योंकि सम्यक्त्व की करणी सर्व प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने में समर्थ है। ऐसी देशना सुनकर उन दोनों मित्रों सिहत राजा आदि अन्य कितने एक मोक्षाभिलाणी मनुष्यों ने सम्यक्त्व मूल आवक्ष्यर्म को अंगीकार किया। इतना ही नहीं किन्तु वानरक्ष्य में आये हुये उस व्यंतर ने भी सम्यव्य प्राप्त किया। इसके वाद झानी गुरु ने फर्माया कि, यद्यपि सुवर्णरेखा का औदारिक और व्यन्तर का विक्रिय शरीर है, तथापि पूर्वभव के स्नेह के कारण इन में परस्पर वहुत काल तक स्नेह भाव रहेगा। तदनन्तर राजा ने सन्मान पूर्वक श्रीदत्त को नगर में ले जाकर उस की सर्व ऋदि समर्पण की। श्रीदत्त ने भी अपनी आधी समृत्वि और पुत्री शहुदत्त को देकर वाकी का धन सात क्षेत्रों में नियोजित किया और उन जानी गुरु महाराज के पास समहोत्सव दीक्षा अंगीकार की। तदनन्तर निर्मल चारित्र पालन करने से मोह को जीनकर महाराज के पास समहोत्सव दीक्षा अंगीकार की। तदनन्तर निर्मल चारित्र पालन करने से मोह को जीनकर महाराज ने से मात होत होप लगा था थनः संसार में जो कुछ आध्यक्तारी खत्प मालग हो उसे मह में ग्य पर स्वरत्तर में को सत्व ति होप लगा था थनः संसार में जो कुछ आध्यक्तारी खत्प मालग हो उसे मह में ग्य पर स्वरत्तर में को सत्व ति होप लगा था थनः संसार में जो कुछ आध्यक्तारी खत्प मालग हो उसे मह में ग्य पर स्वरत्तर में को सत्व पर मिला जाना हो तह हुसार पर्वात चाहिये, क्यों कि जनत के व्यवहार मो सत्व है।

सिद्धांत में दस प्रकार के सब नीचे लिखे मुजन बतनावे हैं।

नणवय संमय ठवणा । नामे रुवे पहुच सचेत्र ॥

7

7

## ववहार भावयोगे । इसमे उवम्म संबंध ॥ १ ॥

- (१) जनपद सत्य—कोंकण देश में पानी को पिच, नीर और उदक कहते हैं, अतः जिस देश में जिस वस्तु को जिस नाम से बुळाया जाता हो उस देश की अपेक्षा जो बोळा जाता हे उसे "जनपद सत्य" कहते हैं।
- (२) संमत सत्य कुमुद, कुवलय, आदि अनेक प्रकार के कमल कादव में उत्पन्न होते हैं उन सगकों पंकज कहना चाहिये, परंतु लौकिक शास्त्र ने अरविंद को पंकज गिना है। इसरे कमलों को पंकज में नहीं गिना। इस सत्य को "संमत सत्य" कहते हैं।
- (३) स्थापना सत्य—काष्ट, पाषाण वगैरह की अरिहंत प्रभु की व्रतिमा, एक, दो, तीन, चार वगैरह अंक, पाई, पैसा, रुपया, महोर आदि में राजा वगैरह का सिक्का, इस सत्य को "स्थापना सत्य" कहते हैं।
- (४) नाम सत्य—दिरद्री होने पर भी धनयित नाम धारण करता हो, पुत्र न होने पर भी कुलवर्धन नाम धारण करता हो उस सत्य को "नाम सत्य" कहते हैं।
- (५) रूप सत्य—वेष मात्र के धारण करने वाले यति को भी वती कहा जाता है, इस सत्य को "हप सत्य" कहते हैं।
- ( ६ ) प्रतित्य सत्य-जैसे किनष्टा अंगुली की अपेक्षा अनामिका अंगुली लंबी है और अनामिका की अपेक्षा किनए। छोटी है, इस तरह एक एक की अपेक्षा जो वाक्यार्थ वोला जाता है उसे "प्रतीत्य सत्य" कहते हैं।
- (७) व्यवहार सत्य-पर्वत पर्वास जलता हो तथापि पर्वत जलता है, घड़े में से पानी भरता हो तथापि घड़ा भरता है; इस प्रकार बोल ने का जो व्यवहार हे इसे "व्यवहार सत्य" कहते हैं।
- (८) भाव सत्य—वगुळी पक्षी को न्यूनाधिक प्रमाण में पांचों ही रंग होते हैं परंतु सफेद रंग की अधि कता से वह सफेद ही गिनी जाती है, एवं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनमें से जो जिसमें अधिक हो उस से वह उसी रूप गिना जा सकता है और इसे "भाव सत्य" कहते हैं।
- (६) योग सत्य—जिसके हाथ में दंड हो वह दंडी और जिसके पास धन हो वह धनी कहलाता है। एव जिसके पास जो वस्तु हो उस परसे उसी नाम से बुलाया जा सकता है। इसे "योग सत्य" कहते हैं।
- (१०) उपमा सत्य—यह तालाव समुद्र के समान है, इस प्रकार जिसे उपमा दी जाय उसे "उपमा सत्य" कहते हैं।

केवली महाराज के पूर्वोक्त वचन सुनकर सावधान हो शुकराजकुमार अपने माता पिता को प्रकटतया माता पिता कहकर बोलने लगा। इस से राजा आदि सर्व परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा श्रीद्त्त केवली से कहने लगा कि, स्वामिन ! धन्य है आपको कि जिसे इस यौवनावस्था में वैराग्य प्रगट हुआ। 'भगवन ! ऐसा रंगा्य मुद्रे कव उत्पन्न होगा ? केवली महाराज ने उत्तर दिया कि "राजन ! जब तेरी चन्द्रवती रानी का पुत्र तेरी दृष्टि में पड़ेगा उसी वक्त तुझे वैराग्य उत्पन्न होगा"। केवली के बचनों को सराहता हुवा और उन्हें प्रणाम कर अपने परिवार सहित प्रसन्नता पूर्वक राजा अपने राजमहल में आया। द्या और सम्यवत्वरूप हो

नेत्रों से मानो असृत की चृष्टि ही करता हो, ऐसे शुकराजकुमार की उम्र जब दस वर्ष की हुई उस वक्त कमलमाला रानी ने दूसरे पुत्ररत्न को जन्म दिया। उसकी माता को देव स्वित खप्त के अनुसार राजाने उस लड़के का नाम महोत्सव पूर्वक हंसराज रक्खा। द्वितीया के चन्दमा के समान प्रतिदिन चृद्धि को प्राप्त होता हुआ
वह पांच वरस का हुआ। अब वह राजकुल के सर्व मनुष्यों को आनंदित करता हुआ रामचन्द्र जी के साथ
ज्यों लक्ष्मण खेलता त्यों शुकराजकुमार के साथ विविध प्रकार की कोड़ा करता है। अर्थवर्ग और कामवर्ग
के साथ कीड़ा करते हुए दोनों पुत्रों को धर्मवर्ग को भी मुख्यतया सेवन करना ही पाहिये, मानो यह वात
विदित करने के लिये हीन आता हो, ऐसे एक दिन राजसभा में सिहासन पर वैठे हुये राजा के पास
आकर छड़ीदार ने विनय पूर्वक अर्ज को कि, महाराज ! कोई गांगिल नामा महर्षि पधारे हैं और वे आपसे
मिलना जाहते हैं। यदि आपकी आजा हो तो दरवार में आने दूं ? यह सुनते ही हर्षचिकत हो राजा ने आजा दी
कि महात्मा को हमारे पास ले आओ। महर्षि के राजसभा में पधारते ही राजा ने उठ कर उन्हें सन्मान देकर
आसन पर वैठाया और विनय मिक्त पुरःसर क्षेम कुशल पूछने पूर्वक उन्हें अत्यंत आनंदित किया। महर्षि ने
भी राजा को शुभाशिर्वाद देकर तीर्थ, आश्रम, एवं तापसों आदिका क्षेमकुशल समाचार दिया। राजा ने पूछा
कि महाराज! आपका यहां पर शुभागमन किस प्रकार हुआ ?

ऋपिजी उत्तर देने लगे इतने ही में कमलमाला रानी को भी राजा ने अपने नजदीक में वंधवाये हुए परदे में बुलबा लिया, तदनन्तर गांगिल महर्षि अपनी पुत्री को कहने लगा कि, गोमुख नामक यक्षराज ने आज रात्रि में मुझे खप्न द्वारा विदित किया है कि मैं मूल शत्रुंजय तीर्थ पर जाता हूं। उस वक्त सैने पूछा कि ६स रुजिम शतुंजय तीर्थ की रक्षा कीन करेगा ? तव उसने कहा कि, निर्मल चरित्रवान जो तेरे दोनों दौहित्र ( लड़की के लड़के ) भीम और अर्जुन जैसे वलवंत शुकराज और हंसराज नामक है उनमें से एक को यहां पर लाकर तीर्थ की रक्षा के लिये रखेगा तो उसके माहात्म्य से यह तीर्थ भी निरुपद्रव रहेगा। भैंने पूछा कि, उस क्षितिप्रतिष्ठित नगर का मार्ग वड़ा छंवा होने से मुझे वहांतक पहुंचने में वहुतसा समय व्यतीत हो जायगा, उतने समय तक इस शत्रुंजय तीर्थ का रक्षण कौन करेगा ? तत्र गोमुख यक्ष ने कहा यद्यपि वहां जाने आने में पहुनसा समय रंग सकता है तथापि यदि तू सुबह यहां से जायगा तो मध्याह तक ही मेरे प्रभाव (दिव्य शक्ति) से उसे छेकर त् वापिस यहां आ सक्तेगा। ऐसा बोलकर यक्षराज तो चला गया और मैं यह बात सुन-पर यहा आश्चर्य मे पड़ा। यक्ष के वचन के अनुसार में आज ही सुबह वहां से यहां आने के लिये निकला। परंतु अभी तक एक प्रहर दिन नहीं चढ़ा है कि इतने में ही मैं यहां आ पहुंचा है। दिव्यशक्तिसे संसार में क्या नर्रो यन सकता ? इसलिए हे दक्ष दंपति दक्षिणा के समान इन तुम्हारे दो पुत्र रत्नों में से एक पुत्र को मुझै तीर्थ रक्षण के हिये समर्पण करों कि जिससे हम दोपहर होने से पहले ही विना परिश्रम के हमारे आश्रम में जा परनें । यर बचन सुन कर दूसरे की अपेक्षा छोटा होने पर भी पराक्रमी हंसराज राजहंस की ध्वनी से बोला-"ें पिना जी ! उस तीर्थ की रक्षा करने के लिए तो में ही जाऊंगा । अतः आप खुर्शा से मुझे ही आजा दो । " ातुल परामसी उस पालक के केसे साहसिक उद्गार सुनकर उसके माना विना ने कहा कि "हे पुत्र ! तेरी

लघुवय होने पर भी धैर्यवान और विचक्षण पंडितों के समान तेरे साहसिक वचन कहां से" ? गांगिल महीं बोला—"क्षत्रिय वंश का ऐसा बोर्य और अहो वाल्यावस्था में भी इस प्रकार का तेज ! सचमुच यह आश्र र्यकारक होने पर भी सत्य ही है । प्रातःकाल नृतन उत्गते हुये सूर्य का तेज किसी से देखा नहीं ज सकता इस प्रकार का होता है। यह कुमार यद्यपि उमर से वालक है परन्तु इस का वल और शक्ति महा प्रशंसा पात्र हैं। अतः इसको ही मेरे साथ तीर्थ रक्षा के लिए भेजो"। राजा ने कहा—"हे महाराज! इतने छोटे वालक को वहां किस तरह भेजा जाय ? यद्यपि यह वालक शक्तिवान है तथापि इस अवस्था में भेजने के लिये माता पिता का मन किस नरह मान सकता है ? क्या उस तीर्थ की रक्षा करने में किसी प्रकार का भय नहीं है ? यद्यपि सिंह यह जानता है कि मेरो गुफा में से मेरे वचे को ले जाने के लिये अन्य कोई शक्तिवान नहीं है तथापि वह अपने बचे को सदैव अपनी नजर के सामने रखता है और इसे किसी वक्त कोई है न जाय इस प्रकार का भय सदैव कायम रहता है । वैसे ही स्नेहियों को स्नेही के विषय में पद पद पर भय मालूम पड़े विना नहीं रहता। इसिलिए ऐसे छोटे बचे को क्यों कर भेजा जाय ?। " माता पिता के पूर्वीक वचन सुनकर समय स्चक शुकराज उत्साह पूर्वक उन्हें कहने लगा कि, हे पूज्य ! यदि आप मुझे आजा दो तो मैं तीर्थ की रक्षा के लिए जाऊं! मैं पवित्र तीर्थ की रक्षा करने के लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समभता हं। तीर्थरक्षा की बात सुनकर मैं वड़ा ही प्रसन्न हुवा हूं, इसिछए मेरे पूज्य प्रिय माता पिता आप मुझे तीर्थमिक करने की आज्ञा देकर तीर्थसेवा में सहायक बनी"। ऐसे क्चन सुनकर राजा मंत्री के सामने देखने लगा। तव उसने कहा कि "आजा देने वाले आप हैं, ले जाने वाले महर्षिजी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही करनी है, रक्षण करने वाला शूर, वीर और पराक्रमी शुकराज कुमार है और गोमुख यक्ष की सम्मति भी मिल चुकी है। यह तो दूध में शर्करा डालने के समान है, इसिलये आप आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं"? मंत्री का वचन सुनकर शुकराज को माता पिता ने सहर्ष जाने की आज्ञा दी। इसलिए प्रसन्न होकर शुकराज स्नेह-पूर्ण नेत्रों से आंसू रक्काते हुए माता विता को नमस्कार कर के गांगील महर्वि के साथ चलता हुआ।

महा पराक्रमी धनुर्धर अर्जुन के समान वाणों से भरे हुए तर्कस को स्कंध में यांध्रकर ऋषि के साथ तत्काल ही शत्रुंजय के समीप ऋषि के तपोवन में शुकराजकुमार जा पहुंचा और शत्रुंजय तीर्थ की सेवा, शिक और रक्षण के लिये सावधान रहने लगा। शुकराज के महिमा से ऋषियों के आश्रय में लगे हुये वाग वगीचों में फुल फल की वृद्धि होने लगी। इतना ही नहीं विक होर, चिता, सूधर आदि सर्व प्रकार के उपद्रव उसके प्रभाव से शांत हो गये। सचमुच यह उसके पूर्वभव में सेवन किये हुए धर्म का ही आश्रय कारक और अलीकिय प्रभाव है। तापसों के साथ मुख से समय निर्गमन करते हुये एक दिन रात्रि के समय एक रहन करती हुई खी के शब्द मुनकर द्या और धर्य के निधान उस शुकराज ने उस खी के पास जाकर मधुर चवन से आध्यासन दे उसके दुःख का कारण पृछा: उसने कहा कि—चंपा नगरी में शत्रुओं को मर्दन करने वाला परिद्मन नामा राजा है। उस की गुणयुक्त साक्षान् लक्ष्मी के समान पद्मावती नामा पुत्री की में धाय माता है। उस लिनों गोद में लिये प्यार करती थी उस समय जैसे केसरी सिंह वछड़ी सिहत गाय को

ले जाता है वैसे ही किसी पापी विद्याघर ने विद्या के वल से लड़की सहित मुझे वहां से उठाकर यहां पर फक्त मुझे फेंक कर जैसे कीवा खाद्य पदार्थ को छेकर उड़ जाता है त्यों वह पद्मावती राजपुत्री को छेकर न जाने कहां भाग गया ? वस इसी दु:ख से भैं रुदन कर रही हूं । यह सुनकर शुकराज ने उसे सांत्वना दे वहां ही रक्खी और खयं पिछली रात को कितने एक घासके क्षोंपड़ों में विद्याघर को ढूंढने लगा। इतने में ही वहां किसी पुरुप को रदन करते देख वह शीव्र ही उसके पास जाकर दया से उसके दु:ख का कारण पूछने लगा। द्यालु को कहे विना दु:खका अंत नहीं आ सकता; ऐसा समक्षकर उसने कहा कि -हे वीरकुमार ! मैं गग-नवल्लभपुर नगर के राजा का वायु समान गति करने वाला वायुवेग नामक पुत्र हूं। किसीं राजा की पद्मा-वती नामा कन्या को हरण कर छै जाते हुए तार्थ के मन्दिर पर आते हो मेरा विमान तीर्थ महिमा के छिये गतिरुद्ध हो गया; मैं उसे उहुं वन न कर सका इतना ही नहीं किंतु मेरी विद्या खोटी हो जाने से मैं तत्काल ही जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे की कत्या हरण करने के पाप के कारण मैं पुण्यरहित मंतुष्य के समान जव जमीन पर गिर पड़ा तब तुरंत ही सैने उस कर्या को छोड़ दिया, तब जैसे चील के पंजे से छूटकर पक्षिणी जीव लेकर भाग जाती है वैसे ही वह कन्या कहीं भाग गई। धिःकार है मुक्त पापी को कि अघटित लाभ की वांछा से उद्यम किया तो उद्या कितना वड़ा अलाभ हुआ। विद्याधर के ये वचन सुनकर सर्व वृत्तांत का पता लग जाने से प्रसन्नता प्राप्त शुकराज उस कन्या को वहां ही ढूंढ़ने लगा। देवांगना के समान रूप लावण्य-युक्त उस कन्या को शुकराज ने मंदिर मे से प्राप्त किया। तदनन्तर उस कन्या का उसकी धाय माता के साथ मिलाप करा दिया और उस विद्याधर को भी नाना प्रकार के औपधादिक उपचार कर शुकराज ने अच्छा किया। विद्याधर पर उपकार करके उसे जीवदान देने के कारण वह शुकराज का प्रीति पूर्वक उपकार मानने लगा और कहने लगा कि मैं जब तक जीवित रहुंगा आप का उपकार न भूलूंगा। सबमुब ही पुण्य की महिमा कैसी अगाध और आश्चर्यजनक है ! शुकराज ने विद्याधर से पूछा "तेरे पास आकाशगामिनी विद्या विद्यमान है या नहीं ? उसने कहा विद्या तो अक्षर मात्र ( मुखपाठ मात्र ) है परन्तु चळती नहीं ; परन्तु जिस पुरुष ने इस विद्या को सिद्ध किया हो, यदि वह पुह्य मेरे सिर पर हाथ रखकर किर से शुह्न करावे तो चल सकती · ऐ, अन्यथा अव यह मेरी विद्या चल नहीं सकती। समय स्चक शुकराज ने कहा कि ऐसा तो यहां पर अन्य फोई नहीं है, इसिलए तृ इस तेरी विद्या को पहले मुझे सिखा दे किर तेरे वतलाये मुजब इसे सिङ करके र्जसे किसी का फुछ उधार सिया हो और वह पीछे दिया जाना है वैसे तुझे में ही वाविस दूंगा, यानी तुझे वरी विया फरोभृतं होगी । विद्याधर ने प्रसन्नता पूर्वक वह विद्या शुकराज कुमारं को सिखलाई । शुकराज ने उस विया को विमलाचल नीर्थ और अपने पुण्य के बलसे तत्काल सिद्ध करके उस विद्याधर को सिखाई। जिससे उसे यह पार सिद्ध विया के समान तत्काल ही सिद्ध हो गई। फिर वे दोनों पुरुष खेवर और भूचर नित दिला वाले यन गये। विद्याधर ने अन्य भी वर्ड एक विद्याएं शुकराज कुमार को सिखलाई। अगणित पुण्य का लंबय फरने राते मनुष्य को क्या टुर्टन है ? अब शुकराज कुमार गांगिल अपि की आजा लेकर मदीन रिवत विमान में उन दोनों खियों ( राजकन्या प्रमावती तथा उसकी चाय माता ) को वैद्याकर विद्याधर

को साथ छे चंपापुरी नगरी में आया । इधर कन्या को कोई हरण कर छे गया यह समाचार राजकुल में विदित हो जाने के कारण समस्त राजकुल चिन्ता रूप अन्धकार में व्याप्त हो रहा था। इस अवसर में राज के पास जाकर शुकराज ने उस लड़की को समर्पण कर राजा की चिंता दूर की और अरिद्मन राजा को तत्सम्बन्धी सर्व वृत्तान्त कह सुनाया। शुकराज का परिचय मिलने पर राजा को विदित हुआ कि यह मेरे मित्र का पुत्र है। शुकराज के परोपकारादि गुणों से प्रसन्न हो अत्यन्त हर्प और उत्साह सहित अख्मिन राजा ने अपनी पद्मावती पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया। विवाह के समय शुक्रराजको वहुत सा हव देकर राजा ने उसकी प्रीति में वृद्धि की। राजा की प्रार्थना से कितने एक समय तक शुकराज ने पद्मावती के साथ संसारस्ख भोगते हुए वहां पर ही काल निगमन किया। विवेकी पुरुप के लिए संसार सुख के <sup>काय</sup> करते हुए भी धर्म कार्य करते रहना श्रेयस्कर है, यह विचार कर शुकराज एक दिन राजा की आज्ञा ले अपनी स्त्री सिहत उस विद्याघर के साथ शाश्वनी और अशाश्वतो जिन प्रतिमाओं को चन्द्न करने के छिए वैताह्य पर्वत पर गया। रास्ते की अद्भुत नैसर्गिक रचनाओं का अवलोकन करते हुए वे सुखपूर्वक गगनवल्लम नगर में पहुंच गये । वायुवेग विद्याधर ने अपने माता पिता से अपने उपर किये हुए शुकराज के उपकार का वणन किया। इससे उन्हों ने हर्षित हो उसके साथ अपनी वायुवेगा नामा कन्या की शादी कर दी। यद्यिप शुकराज को तीर्थयात्रा करने की वड़ी जल्दी थी, तथापि लग्न किये बाद अंतरंग प्रीतिपूचक अत्याग्रह से उसे उन्होंने कितने एक समय तक अपने घर पर ही रक्खा। एक दिन अट्टाई म यात्रा का निश्चय करके देव के समान शोभते हुए साला और वहनोई (वायुदेग विद्याधर और शुकराज) विमान में बैठकर तीर्थवंदन के लिए निकले। रास्ते में जाते हुए 'हे शुकराज ! हे शुकराज !' इस प्रकार किसी स्त्रो का शब्द सुनने में आया. इससे उन दोनों ने विस्मित हो उसके पास जाकर पूछा कि तू कौन है ? उसने जवाव दिया कि मैं चक्र को धारण करने वाली चक्रेश्वरी देवी हूं। गोमुख नामा यक्ष के कहने से मैं आश्मीर देश में रहे हुये शत्रुंजय तीथ की रक्षा करने के लिए जा रही थी, रास्ते में क्षितिप्रतिष्ठित नगर में पहुंची तब वहां पर मैने उच खर से रदन करता हुई एक स्त्री को देखा। उसके दुःख से दुखित हो मैं आकाश से नीचे उतर कर उसके पास गई; अपने महल के समीप एक वाग में साक्षात् लक्ष्मी के समान परंतु शोक से आंकुल व्याकुल वनी हुई उस स्त्री से मैंने पूछा—है कमलाक्षी ! तुझे क्या दुःख है ? तव उसने कहा कि गांगिल नामक ऋषि शुकराज नामक मेरे पुत्र को शतुंजय नीर्थ की रक्षा करने के लिए वहुत दिन हुये ले गया है, परन्तु उसका कुशल समाचार मुझे आजतक नहीं मिला। इसलिये में उसके वियोग से रुद्दन करती हूं। तब मैंने कहा है भद्रे तू रुद्दन मत कर! मैं वहां ही जा रही हूं। वहां से छोटते समय तुझे तेरे पुत्र का कुशल कहती जाऊंगी। इस प्रकार में उसे सांत्वना देकर कार्मीर के रात्रुंजय तीर्थ पर गई, परन्तु वहांपर तुझे नहीं देख पाया इससे अवधिज्ञान द्वारा तेरा वृत्तांत जान कर में तुरे यहां कहने के लिए आई हूं। इसलिये है विचक्षण ! तेरे वियोगसे पीड़ित तेरी माताको अमृत वृष्टि के समान अपने दर्शन देने रूप अमृतरस से शांत कर। जैसे सेवक खामी के विचारानुसार वर्तता है वसेही सुषात्र पुत्र, सुशिष्य और सपात्र वध् भी वर्तते हैं। माना पिता को पुत्र सुख के छिये ही होते हैं परंतु यदि

उनके तरफ से हो दु:ख उत्पन्न हो तो फिर पानी में से अग्नि उत्पन्न होने के समान गिना जाय। पिता से भी माता विद्येष पूजने योग्य है। ज्ञानी पुरुषों ने भी यही फरमाया है कि—पिता की अपेक्षा माता सहस्रगुणी विशिष्ट मानने योग्य है।

ऊढो गर्भ: प्रसव समये सोढ प्रत्युप्रशूलम् । पथ्याहारै: स्नेपनाविधिभिः स्तन्यपानप्रयत्नै: ॥ विष्टा मूत्र प्रभृति मलिनै: कष्टभासाच सच । स्नात: पुत्न: कथमपि यया स्तूयतां सेव माता ॥ १॥

"नौ महीनेपर्यंत जिस का भार उठा कर गर्भ घारण किया, प्रसव के समय अतिशय कंठिन शूल वगैरह की दुःसह वेदना सहन की, रोगादिक के समय नाना प्रकार के पथ्य सेवन किये, स्नान कराने में, स्तनपान कराने में और रोते हुए को चुप रखने में बहुतसा प्रयत्न किया, तथा मल मूत्रादि के साफ करने आदि में बहुतसा किए सहन कर जिसने अपने बालकका अहर्निश पालन पोपण किया सचमुच उस माता की ही स्तवना करो"।

ऐसे वचन सुनकर मानो शोक के विंदु हो न हों, आंखों में से ऐसे अश्रुक्ण टपकाते हुये शुकराज ने चक्रे-भवरी से कहा—''ध्न अमूल्य तीर्थों के नजदीक आकर उनकी यात्रा किये विना किस तरह पीछा फिरूं? चाहे जैसा जल्दी का काम हो नथापि यथोचित अत्रसर पर आए हुए भोजन को कदापि नहीं छोड़ना चाहिये, वैसे ही यथोचित धर्म कार्य को भा नहीं छोड़ना चायिए। तथा माता तो मात्र इस छोक के स्वार्थ का कारण है परन्तु तीर्थ सेवन इस लोक और परलोक के अर्थ का कारण है, इसलिये तीर्थयात्रा करके मैं शीघही मातुश्री से मिलनार्थ आऊंगा यह बात तू सत्य समभना। तू अब यहां से पीछी जा! मैं तेरे पीछे २ ही शीघ्र आ पहुं-चूंगा। मेरी माता को भा यही समाचार कहना कि 'शुकराज अभी आता है'।" यह समाचार ले वह देवी क्षिति-प्रतिष्ठित नगर तरफ चली गई। शुकराज कुमार यात्रार्थ गया। जहां शाश्वती प्रतिमायें हैं वहां जाकर तत्रस्थ चैत्यों को भक्तिभाव पुरस्सर वन्दन पूजन कर शुकराज ने अपनी आतमा को कृतार्थ किया; यात्रा कर वहां से लोटते हुए सत्वर हो अपनी दोनों खियों को साथ छे अपने श्वसुर एवं गांगिल ऋषि की आजा छैकर और 'नीर्थपति को नमस्कार कर एक अनुपम और अतिशय विशाल विमान में वैठकर बहुत से विद्याधरों के समुदाय सिंदित शुकराज वड़े आंडचर के साथ अपने नगर के समीप आ पहुंचा। खबर मिलने पर राजकुल एवं सर्व नागरिक लोक शुकराज के सामने आये। राजा को आज्ञा से नगर जनों ने शुकराज का यड़ा भारी नगरप्रवेश महोत्सव वि.या ! शुंकराज का समागम वर्षाऋतु के समान सब को अत्यानन्दकारी हुवा । अब शुकराज गुपगज के समान अपने पिता का राज कार्य सम्हालने लगा। एक समय जय कि सर्व पुरुषों को आनंद देने पार्टा वर्षा ऋतु का समय था नव राजा अपने दोनों पुत्रों एवं परिवार सहित शहर से बाहर की डार्थ राज पगंचि मे गया। पतं पर सब होग अपने समुदाय से म्बच्छंदतया आनंद क्रीडा में प्रवृत्ति करने हंग कि दाने में यहा भारा कोलाएल सुन पड़ा। राजा ने पूछा कि यह कोलाटल कैसे हो रहा है? तब एक सुनद ने पर्ल भाकर पहा है महाराज ! सारंगपुर नगर के वंशिंग नामक राजा का पराक्रमी सूर नामा पुत्र

पूर्वभव के वैरभाव के कारण कोधायमान होकर हंसराजकुमार को मारने के लिये आया है। यह वात सुनते ही राजा विचारने लगा कि मैं तो मात्र नाम का ही राजा हूं, राज्य कार्य और उसकी सार सम्हाल तो शुक राज कुमार करता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि वीरांग राजा मेरा सेवक होने पर भी उस के पुत्र का मेरे पुत्र पर क्या वेरभाव हो सकता है? राजा हंसराज और शुकराज को साथ छे त्वरा से जव उसके सामने जाने का उपक्रम करता है उसी समय एक भाट आकर बोला कि महाराज हं सराज ने उसे पूर्वभव में कुछ पूँड़ा पहुंचाई थी उस वैर के कारण वह हंसराज के ही साथ युद्ध करना चाहता है। यह सुनकर युद्ध करने के िछिये तत्पर हुये अपने पिना और बड़े भाई को निवारण कर वीरशिरोमणि हंसराज खयं सन्नद्धवद्ध हो कर ईसने सामने युद्ध करने के लिये गया। उधर से सूर भी युद्ध की पूर्ण तैयारी करके आया था इसलिये वहां पर सव के देखते हुये अर्जुन और कर्ण के समान बड़ा आश्रयकारी घोर युद्ध होने छगा । जैसे श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को भोजन की तृप्ति नहीं होती वैसे ही उन दोनों को बहुत समय तक युद्ध की तृप्ति न हुई! दोनों ही समान बली, महोत्साही, घेर्यवान, शूरवीरों की जय श्री भी कितनेक वक्त तक संशय को ही भजती रही। कुछ समय के बाद जैसे इन्द्र मुहाराज पर्वतों की पांछे छेदन कर डालते हैं वैसे ही हंसराज ने सूरकुमार के सर्व शस्त्रों को छेदन कर डाला। उस वक्त मदोन्मत्त हाथी के समान को धायमान हो स्रेक्सार हंसराज को मारने के लिए वज्र के समान मुण्ट उठाकर उसके सामने दौड़ा । इस समय शंकाशील हो राजाने तत्काल ही शुकराज की तरक दृष्टिपात किया। अवसर को जानने वाले शुकराज ने उसी वक्त हंसराजर्कुमार के शरीरमें वड़ी वलवती विद्या संक्रमण की, जिस के वल से हंसराजकुमार ने जैसे कोई गेंद को उठा कर में कता है उसी तरह सूरकुमार को तिरस्कार सहित उठा कर इतनी दूर में क दिया कि वह अपने सैन्य को भी उल्लंबन कर पिछली तरफ की जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही सूरकुमार को इस प्रकार की मूर्च्छा आई कि उसके नौकरों द्वारा वहुत देर तक उपचार होने पर भी उसे वड़ी कठिनाई से चेतना प्राप्त हुई। अब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मुझै धिःकार है, मैंने व्यर्थ ही इसके साथ युद्ध किया, इस प्रकार के रौद्र ध्यान से तो मुझे और भी अनंत भवों तक संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। इन विचारों से उसे कुछ निर्मल वुद्धि प्राप्त हुई, अतः वैरभाव छोड़कर दोनों पुत्रों सहित नजदीक में खड़े हुये मृगध्वज राजा के पास जाकर अपने अपराध की क्षमा याचना करने छगा। राजा ने क्षमा कर उसे पूछा कि "तूने पूर्वभव का वैर किस प्रकार जान लिया ? " तब उसने कहा कि—"ज्ञान दिवाकर श्रीदत्त केवलज्ञानी जब हमारे गांव में आये थे तर मेंने उनसे अपना पूर्व भव का हाल पूछा था। इस पर से उन्होंने मुझे कहा था कि—

हे सूर! भिह्लपुर नगर में जिनारी नामा राजा था उसे हंसी तथा सारसी नाम की दो रानी तथा सिंह नामा प्रधान था। उन्हें साथ में लेकर जितारी राजा किन अभिग्रह धारण कर सिद्धाचल की यात्रा करने जा रहा था, मार्ग में गोमुख नामक यक्ष ने काष्ट्रमीर देश में बनाये हुये सिद्धाचल की यात्रा करके वहां पर ही विमलपुर नगर बसाकर किनने एक समय रहकर राजा ने अंन में बहां ही मृत्यु प्राप्त की। बाद में सिंह नामा प्रधान उस ननन विमलपुरी के लोगों को साथ लेकर अपनी जन्म भूमि भिहलपुर नगर नरफ चला। जन

वह आधा रास्ता ते कर चुका उस वक्त विमल्पुरो में कुछ सार वस्तु भूली हुई उसे याद आई। इससे उसने अपने चरक नामा सेवक को आज्ञा की कि विमल्पुर नगरमें अमुक जगह अमुक वस्तु भूल आये हैं, तू उसे जाकर अभी शीघ ले आ। उसने कहा कि, स्त्रामिन ! मैं अकेला अब उस शून्य स्थान पर किस तरह जा सकूंता ? यह सुनकर प्रधान ने उसे कोधपूर्ण वचनों से धमकाया इस से वह विचारा वहां पर गया। वतलाये हुए स्थान पर जाकर उसने उस वस्तु को बहुत ही खोज की परन्तु पीछे से तुरत हो कोई भील वगैरह उठा ले जाने के कारण वह वस्तु उसे वहां पर न मिली। सेवक ने पीछे आकर प्रधान से कहा कि आपके वतलाये हुये स्थान मे बहुत ढूंढने पर भो वह वस्तु नहीं मिली इसलिये शायद उसे वहां से कोई भील उठा ले गया है। इस से प्रधान ने कोधित हो कहा कि, चस! तू ही चोर हैं। तूने ही वस्तु छिपाई है, ऐसा कहकर उसे अपने सुमरों द्वारा खूव पिरवाया। मामिक स्थानों मे चोट लगने के कारण वह बहुत समय तक अचेत हो जमोन पर पड़ा रहा। इधर उस देचारे को मूर्च्यानत पड़ा छोड़कर सब लोग प्रधान के साथ महिल-पुर नगर की तरक चले गये कुछ देरके वाद पवन लगने से उसे चेतना प्राप्त हुई। जब वह उठकर इधर उधर देखने लगा तो उसे चहांपर कोई भो नजर नहीं आया, इस वक्त वह विचार करने लगा अहा हा! कैसे स्वार्थों लोग हं कि जा अपना सार्थ साथ कर मुझे अकेला जङ्गल में छोड़कर चले गये। अहो ! धि:कार है ऐसी प्रभुता के गर्व से गर्वित उस प्रधान को ! कहा है कि:—

चोरा चिल्लकाइ, गंधिअ भट्टाय विज्ज पाहुलया । वेसा धूआ निरंदा, परस्सिपीडं न याणंति ॥ १ ॥

"चार, वालक, गन्धी, मांगने वाला, मेहमान, वेश्या, लडकी और राजा इतने मनुष्य दूसरे की पीडा का विचार कदापि नहीं करते।"

इस प्रकार विचार किये बाद चरक मद्दोलपुर का रास्ता न मालूम होने से वहांपर मार्ग उन्मार्ग में भटक ने लगा। इस तरह भूल और प्यास से पीड़ित हो आर्त रोद्र ध्यान में लीन हो वह जंगल में ही सृत्यु प्राप्त कर भिंदिलपुर नगर के समीप वाले वन में देदिप्यमान विष्पूर्ण सर्पत्या उत्पन्न हुया। उस ने प्रसंग आने पर उसी पूर्वभव के चैर के कारण उसी सिंह नामा प्रधान को डंक मारा इससे वह तत्काल मरण के शरण हुया। यह सर्प भी आयु पूर्ण कर नरक गित में पैदा हो वहां चहुनली दुःसह वेदनायें भोगकर अब चीरांग राजा का सर मामक तृ पुत्र उत्पन्न हुवा है और सिंह नामक प्रधान मृत्यु पाकर काश्मीर के विमलाचल नीर्थ पर के नरीवर में एंस उत्पन्न हुवा है। वहां पर उसे जाति स्मरण होने से उसने विचार किया दि, पूर्वकाल में प्रधान के भव मे शत्रुंजय तीर्थ को पूर्ण भावयुक्त सेवा न की इस से इस भव में तिर्यंच पति को प्राप्त हुवा है, स्मिलिये अब मुसे तीर्थ को सेवा करना चाहिये। इस प्रकार को धारणा कर वह चोंच में पुष्त ले प्रभु की पूजा करना है, एवं बोनों पांकों में पानी भर कर प्रभु को प्रकारन करता है। इस प्रकार अनेक तरह से उसने प्रभु को। अन्त में सृत्यु को प्राप्त हो सोधर्म सने में उत्पन्न हुवा। वहां से च्यवकर पूर्व के पुण्य के प्रभाव से मुगप्त का। अन्त में सुत्यु को प्राप्त हो सोधर्म सने में उत्पन्न हुवा। वहां से च्यवकर पूर्व के पुण्य के प्रभाव से मुगप्त का। का वह पुत्र ऐसराज नामक उत्पन्न हुवा है।

केवली भगवान के ये वचन सुनकर पूर्वभव का वैर याद आने से मुझे हंसराज को मार डालने की वृद्धि स्को थो, इसी से मैं यहां पर आया था। यद्यि मेरे िवता ने वहां से निकलते समय मुझे वहुन कुछ समभाग और रोका था, तथाि मैं रोकने से न रुका। अन्त में संग्राम में मुझे आपके हंसराज पुत्र ने जोत लिया, इसी लिये पूर्व के पुण्य से अब मुझे वैराग्य उत्पन्न हुवा है। इससे में उन श्रीदत्त नामा केवली भगवान के पास जाका दीक्षा ग्रहण करू गा। ऐसा फ़हकर सूरकुमार अपने नगर को चल दिया। वहां जाकर अपने माता िवता की आजा ले उसने गुरु महाराज के पास दोक्षा ग्रहण की। कहा है कि "धर्मस्य त्विरतागितः"।

खुगध्वज राजा अपने मन में बिचार करने छगा, जिस का मन जिस पर छगता है उसे उसी वस्तु पर शिम हिच होती है। मुझे भी दोक्षा छेने की अभिरुचि है, परन्तु उत्कृष्ट वंराग्य न जाने मुझे क्यों नहीं उत्पन्न होता! यह विचार करते हुये राजा मन में केवछज्ञानी के चचनों को स्मरण करना है। उन्होंने कहा था कि, जब तू चंद्रवती के पुत्र को देखेगा तव तुझे तत्काछ ही वैराग्य प्राप्त होगा। परंतु वंध्या खी के समान उसे तो अभी तक पुत्र हुवा ही नहीं, तव मुझे अब क्या करना चाहिये! राजा मन में इन विचारों की बुना उधेड़ी में छगा हुवा है ठीक उसो समय एक पवित्र पुण्यशाली युवा पुरुप उसके पास आकर नमस्कार कर खड़ा रहा। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? जब वह राजा को उत्तर देने के छिये तैयार होता है उतने में ही आकाशवाणी होती है कि हे राजन! सचमुच यह चंद्रवती का पुत्र है। यदि इस में तुझे संशय हो तो यहां से ईशान कोण में पांच योजन पर एक पर्वत है उस पर एक कदली नामक वन है वहां जाकर यशोमित नामा ज्ञानवती योगिनी को पूछेगा तो वह तुझे इस का सर्व बृत्तांत कह सुनायेगो। ऐसी देवचाणी सुनकर साध्यय खुगध्वज राजा उस पुरुप को साथ छे पूर्वोक्त वन में गया। वहां पर पूछने पर योगिनी ने भो राजा से कहा कि हे राजन! जो तू ने देवचाणी सुनो है वह सत्य ही है। इस संसार रूप अटवी का वड़ा महा विकट मार्ग है कि जिसमें तुम्हारे जैसे वस्तुस्कर के जानने वाछे पुरुप भी उठफन में पड़ जाते है। इसका बृत्तांत आधोपात तुम ध्यान पूर्वक सुनो:—

चंद्रपुरी नगरी में चंद्र समान उड़बल यशस्त्री सोमचंद्र नामा राजा की भानुमती नामा रानी की कुश्नी में हैमन्त क्षेत्र से एक युगल (दो जीव) सौधर्म देवलोक में जाकर वहां के सुख भोग कर वहां से च्यवकर उत्पन्न हुये। नो मास के वाद एक स्त्रो और पुरुप तया जन्म लिया। इन का चंद्रशेखर और चंद्रवती नाम रक्खा गया। अब वे दिनोदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए यौवन अवस्था को प्राप्त हुये। चंद्रवती को तेरे साथ और चंद्रशेखर का यशोमित के साथ व्याह दिया गया। यद्यि पूर्वभव के स्नेह भाव से वे दोनों (चंद्रशेखर और चंद्रवर्ता वहन भाई थे तथापि उनमें परस्पर रागवंधन था। शिक्तार है काम विकार को ! जब तुम पहले गांगिल ऋषि के आश्रम में गये थे उस समय तेरी मुख्य रानी चंद्रवती ने चंद्रशेखर को अपना मनोवांछित पूर्ण करने के लिये बुलाया था। वह तो तेरा राज्य ले लेने की बुद्धि से ही आया था, परंतु तेरे पुण्य जल से जैसे अश्रि काता है वसे ही उसका निर्धारित पूर्ण न होने के कारण अपना प्रयास बुधा समक्ष कर वह पीछे लाट गया। उस वक्त उन दोनों ने तेरे जैसे विचक्षण मनुष्य को भी नाना प्रकार की वचन युक्तियों से ठंडा

कर दिया, यह वात तू सब जानता ही है । इस के बाद चंद्रशेखर ने कामदेव नामक यक्ष को आराधना की। इस से वह प्रत्यक्ष होकर पूछने लगा कि मुझे क्यों याद किया है ? चंद्ररोखर ने चंद्रवती का मिलाप करा देने को कहा, उस वक्त यक्ष ने उसे अदृश्य होने का अंजन दिया और कहा कि जब तक चन्द्रवतो से पैदा हुए पुत्र को मृगध्यज राजा न देखेगा तव तक तुम दोनो को पारस्परिक गुप्त प्रीति को कोई भी न जान सकेगा ! जब चन्द्रवती के पुत्र को मृगध्वज राजा देखेगा उस वक्त तुम्हारी तमाम गुप्त बातँ खुलो हो जायेंगी। यक्ष के ऐसे वचन सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हो चंद्रशेखर चन्द्रवती के पास गया और बहुत से समय तक गुप्त रीति से उस के साथ कामक्रीड़ा करता रहा। परंतु उस अदृश्य अंजन के प्रभाव से वह तुझे एवं अन्य किसी को भी मालूम न हुवा। चन्द्रशेखर के संयोग से चन्द्रवती को चन्द्राक नामक पुत्र हुवा तथावि यक्ष के प्रभाव से उस के गर्भ के चिन्ह भी किसी को मालूम न दिये। पैदा होते ही उस वालक को ले जाकर चन्द्रशेखर ने अपनी पतनी यशोमित को पालने के लिए दे दिया था। उसने भा अभने हो वालक कें समान उसका पालन पोपण किया। प्रति दिन बृद्धि को प्राप्त होते हुए चन्द्राक यौवनावस्था के सन्मुख हुआ। चन्द्रांक के रूप छावण्य से मोहित हो पितवियोगिनी यशोमित विचारने लगा कि, मेरा पित तो अपनो विहन चन्द्रवती के साथ इतना आसक्त हो गया कि मेरे लिये उस का दर्शन भो दुर्लभ है । अव मुझे अपने हो लगाये हुये आम्र के फल आप ही खाना योग्य है । अतिशय रमणिक चन्द्रांक के साथ कीड़ा करने में मुझे क्या दोष है ? इस प्रकार विचार कर विवेक को दूर रख के उसने एक दिन मीठे वचनों से हाव भाव पूणे चन्द्रांक से अपना अभिवाय मालूमं किया। यह सुन कर वज़ाहत हुये के समान वेदना पूर्ण चन्द्रांक कहने लगा कि माता! न सुनने योग्य वचन मुझे क्यों सुनाती हा ? यशोमित बोला कि है कल्याणकारी पुरुष ! मैं तेरी जननी माता नहीं हूं, तुझै जन्म देने बाली तो मृगध्यज राजा को रानो चन्द्रवतो है। सत्यासत्य का निर्णय करने में उत्सुक मन वाला यह चन्द्रांक यशो-मिन का वचन कबूल न करके अपने माता पिता की खोज करने के लिए निकल पड़ा, परन्तु सब से पहले यह आप को हो मिला। दोनों से भ्रष्ट हुई यशोमित पित पुत्र के वियोग से दैराग्य को प्राप्त हो कोई जैन साध्वी या संयोग न मिलने वर योगिति का वैर धारण कर कितने वालों में स्वयं हो (यशोमित) हूं। सचमुच विःगारने योग्य स्वरूप का विचार करने से मुझे जितना ज्ञान उत्पन्न हुवा है. उससे में जानकर कहता हूं कि, हे मुगध्वज राजा ! यह चन्द्रांक जव तुम्हे मिला तव उसी दक्ष यक्ष ने आकाश वाणा द्वारा तुम्हें कहा कि यह तेरा हो पुत्र है तथा तत्संबंधी सत्य घटना विदित कराने के लिये तुझे भेरे पास भेजा है। इसलिये तू सत्य ए। समभाना कि यह तेरी छी। चन्द्रवती के पेट स पंदा होने वाला तेरा ही पुत्र है।

यंगिनों के वचन सुनकर राजा को अत्यन्त क्रोध और खेद उत्पन्न हुवा। क्योंकि अपने बर का दुगचार देग कर या सुन कर किसे दुःख नहीं होता। तदनन्तर राजा को प्रतिबोध देने के लिए योगिनी बाधवजन पूर्ण गात सुनाव लगा।

गीत यायण केस पुत्ता मित्ता, कावण केसी नारी; मोहै मोह्यो मेरी मेरी, मृद गणै अविचारी॥ १॥ जाग जागने जोशा हो, जोई ने जोग विचागः (ये आंकणी)
मेली अमारग मारग आदर, जिमि पामे भव पारा ॥ २ ॥
अति हे गहना अति हे कूडा, अतिहि अथिर संसाराः,
भांमो छांडी जोगने मांडी, कीजे जिन धर्म सारा ॥ जाग० ॥ ३ ॥
मोहे मोह्यो कोहे खोह्यो छोहे वाह्यो ध्यायेः,
मुहिआ बिहु भव अवरा कारण मूरख दुहियो थाये ॥ जाग० ॥ ४ ॥
पद्भी कारण बेने खेंचे वण संचे चार वारेः
पक्ती कारण बेने खेंचे वण संचे चार गरेः।

ऐसा वैराप्यम गं उस का गायन स्तुन वैराप्यवंत शांन कवाय होकर राजा चट्टांक को साथ छे अपना नगरी के वाह्योद्यान में (नगर के पास बगीचे में) आया । नगर वाहर ही रहकर संसार से विरक्त राजा ने अपने दोतों पुत्रों तथा प्रधान को बुलवा कर कहा कि, मेरा वित्त अब संसार से संबंधा उठ गया है ओर उस से मैं वड़ा पीड़ित हुआ हूं, इसिलये मेरे राज्य की धुरा शुकराजकुमार को सुपुर्द की जाय। अब मैं यहां से ही दीक्षा लेकर चलता वनूंगा। अब मैं राजमहल में बिब्कुल न आऊंगा। राजा के ये वचन सुनकर मन्त्री वगैरह कहने लगे कि स्वामिन्! आप एक वार राजमहल में तो पथारो! उसने तो गुनाह नहीं किया है? क्यों कि वंध तो परि-णाम से हो होता है, निर्मोही मन वालों के लिये घर भी अरण्य के समान है और मोहवन्त के लिये अर्ण्य भी वर समान है। राजा छोगों के अत्याग्रह से अपने परिवार सहित तथा चंद्रांक सहित नगर में आया। राजा क साथ चन्द्रांक को वहां आया देख कामदेव यक्ष का कहा हुवा वचन याद आने से अंजन के प्रभाव से कोई भो न देख सके इस प्रकार समय प्रच्छन्नतया चन्द्रवती के पास रहा हुवा चन्द्रशेखर तत्काल हो वहां से अपने प्राण छेकर स्वनगर में भाग गया। बड़े महोत्सव सहित मृगध्वज राजा ने शुक्रराज को राज्याभिषेक किया और दोक्षा छेनेके छिये उस की अनुमति छो। अब रात्रिके समय मृगध्वज राजा बैराग्य और ज्ञानपूर्ण चुद्धि से विचार करता है कि कव प्रातःकाल हो और कव मैं दोक्षा अंगीकार करूं। कव वह शुभ समय आवे कि, जब में निरित्वार चारित्रवान होकर विचर्रागा, एवं कब वह शुभ घडी और शुभ मुहूर्त आयेगा कि जब मैं ' संसार मे परिभ्रमण कराने वाले कर्मों का क्षय कर्ह गा। इस प्रकार उत्कृष्ट शुभध्यान के चढते परिणाम से नहींन हो राजा किसी ऐसी एक अछोकिक भावना को भाने छगा कि जिसके प्रभाव से प्रातःकाछके समय मानी स्पर्धा से ही चार कर्म नष्ट होने पर सुर्योद्य के साथ हो उसे अनन्त केवळवान को प्राप्ति हुई । छोकाछोक की समस्त वस्तु को जानने वाले मृगध्यज केवली के केवलजान को महिमा करने वाले देवताओं ने बड़े हुई के साध प्रातःकाल में उन्हें साधू बेप अर्पण किया । यह न्यतिकर सुन कर साध्यय और सहर्ष शुकराज आदि

१ तो र न दुनी भया, व नोभमे ४ लग गया ४ सुफत ६ खजानसे, अदुनी म खात्म गुद्ध करनेक निवे ६ राग हेवको १० सीर रो ११ रत्नवर्षा १९ वपाय १० महातत १४ को ४, लोभ, मोह, हान्य, मान, हर्ष, १४ इन खन्तरंग गहुखों को टालनेसे ।

सव परिवार ने तत्काल आकर केवली महाराज को वन्दन किया। उस वक्त केवली महाराज भो उन्हें अमृत के समान देशना देने लगे कि हे भव्य जीवो ! साधु और श्रावक का धर्म ये दोनों संसार रूप समुद्र से पार होने के छिये सेतु (पुछ) के समान है । साधु का मार्ग सोधा और श्रावक का मार्ग जरा फेर वाला है । साधु का धर्म कठिन और श्रावक का धर्म सुकोमल है, अतः इन दोनों धर्म (मार्ग) में से जिस से जो वन सके उसे आत्मकल्याणार्थ अंगीकार करना चाहिये। ऐसी वाणी सुन कर कमलमाला रानी, हंस के समान स्वच्छ स्व भावी हंसराज और चन्द्रांक इन तीनों ने उत्कट वैराग्य प्राप्त कर तत्काल हो उन के पास दीक्षा अङ्गीकार की और निरितचार चारित्र द्वारा आयु पूर्ण कर मोक्ष में सिधारे। शुकराज ने भी सपरिवार साधुधर्म पर प्रीति रख कर सम्यक्त्व मूल श्रावक के वारह ब्रत अङ्गीकार किये । दुराचारिणी चंद्रवेती का दुराचार मृगध्वज केवलो और वैसे ही वैरागी चंद्रांक मुनि ने भी प्रकाशित न किया। क्योंकि दूसरे के दूंपण प्रकट करनेका स्वभाव भवाभि-नंदी (भव वढाने वाले) का ही होता है इसिलिये ऐसे वंराग्यवंत और ज्ञानभानु होने पर वे दूसरे के दूषण क्यों-प्रगट करें। कहा भो है कि अपनी प्रशंसा और दूसरे की निदा करना यह लक्षण निर्मुणो का है और दूसरे की प्रशंक्षा एवं स्विनदा करना यह लक्षण सद्गुणो का है। तदनन्तर ज्यों सूर्य अपनी पित्रत्र किरणों द्वारा पृथ्वी को पावन करता है त्यों वह मृगध्वज केवली अपने वरण कमलो से भूमि को पवित्र करते हुए वहां से अन्यत्र विहार कर गये और इन्द्र के समान पराक्रमी शुकराज अपने राज्य को पालन करने लगा। धि:कार है कामी पुरुषोके कदाब्रह को ! क्यों कि पूर्वोक्त घटना वनने पर भो चन्द्रवती पर अति स्नेह रखने वाला अन्याय शिरो-मणि चन्द्रशेखर शुकराज कुमार पर द्रोह करने के छिए अपनी कुछ देवी के पास बहुत से कए करके भी याचना करने छगा । देवो ने प्रसन्न होकर पूछा कि, तू क्या चाहता है ? उसने कहा कि, मैं शुकराज का राज्य चाहता हूं। तव वह कहने लगी कि शुकराज दृढ़ सम्यकत्वधारी है, इसलिए जैसे सिह का सामना मृगी नही कर सकती, वसे ही में भी तुझे उस का राज्य दिलाने के लिये समर्थ नहीं, चन्द्रशेखर बोला तू अचित्य शक्ति वाली देवी है तो वल से या छल से उस का राज्य मुझे जरूर दिला दे। ऐसे अत्यंत भिक्त वाले वचनों से सुप्र-सम्र हो देवि कहने लगो कि, छल करके उसका राज्य लेने का एक उपाय हे, परंतु वल से लेने का एक भी 'उपाय नहीं । यदि शुकराज किसी कार्य के प्रसंग से दूसरे स्थान पर जाय तो उस वक्त तु वहां जाकर उसके सिंहासन पर चढ़ बैंटना । फिर मेरी ईविक शक्ति से तेरा रूप शुकराज के समान ही वन जायगा । फिर तृ बहां पर सुरापूर्वक म्वेच्छाचारी सुख भोगना । ऐसा कह कर देवि अहुश्य हो गई । चन्द्रशेखर ने ये स्वय वातें चन्द्रवती को चिदित कर दी। एक दिन शुकराज को शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा जाने की उत्कंटा होने से वह धपनी रानियों से कहने लगा कि, मैं शबुंजय नीर्थ की यात्रा करने के लिए उन मुनियों के आश्रम में जाता रूं। रानियां योही-"हम भी आपके साथ आवेगी, क्योंकि हमारे लिए एक पन्थ दो काज होगा, तीर्थ की यात्रा शीर हमारे माता पिता का मिलाप भी होगा। तद्नंतर प्रधान आदि अन्य किसी को न कह कर अपनी ख्रियों को माम है मुकराज विमान में बैटकर यात्रा के लिये निकला । यह बुनांन चन्द्रवर्ता को मालूम पड़ने से इसमें तुरत ही राष्ट्रमें कर को विदित किया। अब वह तत्काल भी वहां आकर परकाय प्रवेण विद्या वाले के

समान राज्य सिहासन पर वैठ गया। रामचन्द्र के समय जैसे चक्रांक विद्याधर का पुत्र साहसगति सुग्रीय वना था वैसे ही इस वक्त चन्द्रशेखर शुकराज रूप बना। चन्द्रशेखर को सव लोग शुकराज ही समभते हैं। वह एक दिन राजी के समय ऐसा पुकार कर उठा अरे सुभटो ! जल्दी दौड़ो ! यह कोई विद्याधर मेरी स्त्रियों को ले जा रहा है। यह सुनते ही सुभट लोग इधर उधर दौड़ने लगे। परन्तु प्रधान आदि उसी के पास आकर वोलने लगे कि, स्वामिन ! आपको वे सब विद्याएं कहां गई ? उस वक्त वह कृत्रिम शुकराज खेद प्रगट करते हुए वोला -"हा ! हा ! क्या कर्क ? इस दुए विद्याधर ने मेरी स्त्रियों के साथ प्राण के समान मेरी विद्याएं भी हरण कर लीं। उस वक्त उन्होंने कहा कि महाराज ! आपकी स्त्रियों सहित विद्याएं गई तो खैर जाने हो आपका शरीर कुशल है तो बस है। इस प्रकार के कपटों द्वारा उसने सारे राजमंडल को अपने वश कर लिया। और चन्द्रवती के साथ पूर्ववत् कामकीडा करने लगा।

कितने एक दिनों के वाद शुकराज तीर्थ यात्रा कर रास्ते में छोटते हुये अपने श्वसुर वगैरह से मिल,कर पीछा स्त्रियो सिंहत अपने नुगर के उद्यान में आया। इस समय अपने कियें हुए कुकर्म से शंका युक्त चन्द्रशेखर अपने गवाक्ष में वैठा था। ब्रह असलो शुकराज को, आते देख कर कृपट से अवस्मात् व्याकुल वन कर पुकार करने लगा कि, अरे सुभटो ! प्रधान ! सामन्तो ! यह देखो ! जो दुष्ट मेरी विद्याओं और स्त्रियों का हरण कर गया है, वही दुए विद्याधर मेरा रूप बना कर मुझे उपद्रव करने के लिये आ रहा है। इसलिये तुम उसके पास जल्दी जाओं और उसे समफा कर पीछा फेरो। क्योंकि कोई कार्य सुसाध्य होता है और दुःसाध्य मी होता है। इसिंहए ऐसे अवसर पर तो वड़े यत्न से या युक्ति से ही लाभ उठाया जा सकता है। उसने प्रधानादि को पूर्वोंक्त वचन कहक्र उसके सामने भेजा। मंत्रो सामन्तो को सामने आता देख असलो शुकराज ने अपने मन में विचार किया कि ये सब मेरे सन्मान के लिए आ रहे हैं तब मुझे भी इन्हें मान देना डांचत हु। इस विचार से वह अपने विमान में से नीचे उतर वह एक आम्र वृक्ष के तले जा बैठा उसके पास जाकर प्रधानादि पुरुष वंदन स्तवना कर कहने लगे कि ''हे विद्याधर! वाद कारक के समान अव आपकी विद्याशक्ति को रहने दो। हमारे स्वामो की विद्या और स्त्रियों को भो आप हो हरण कर गये हैं। इस के विषय में हम इस समय आप को कुछ नहीं कहते इसिलये अब आप हम पर द्या करके तत्काल ही अपने स्थान पर चले जाओ। क्या ये किसी ' भ्रम में पढ़े हैं ? या विलकुल शून्य चित्त वने हैं ? या किसो भृत प्रेत पिशाच आदि से छले गये है ? ऐसे अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता हुआ विस्मय को प्राप्त हो शुकराज कहने लगा कि "अरे प्रधान! में स्वयं ही शुकराज है। तू मेरे सामने क्या बोछ रहा है" ? प्रधान बोछा—"क्या मुझे भी ठगना चाहते हा ? मृगध्यज राजा के वंशरूप सहकार में रमण करने वाला शुकराज (तोता) के समान हमारा स्वामी शुकराज राजा ती इस नगर में रहे हुये राजमहरू में विराजता हं और आप तो उसी शुकराज का रूप घारण करने वाले कोई विवाधर हो। अधिक क्या कहें परन्तु असली शुकराज तो विला को देख कर ज्यो तोता भय पाता है वैसे ही तुम्हारे दर्शन मात्र का भी भय रखता है। इसलिये है विद्याधर श्रेष्ट ! अव बहुत हो चुका, आप जैसे आये हो वैसे ही अपने रथान पर बले जाओं" ।

प्रधान के ऐसे वचन सुनकर जरा वित्त में दुःखित हो शुकराज विवारने लगा कि सवमुव ही कोई मेरा ह्रव धारण कर शून्य राज्य का स्वामी वन बैटा है। राज्य, भोजन, श्रय्या, सुंदरस्री, सुंदर महल और धन, इतनी वस्तुओं को शास्त्रों में स्नी छोड़ने की मनाई की है। क्योंकि इन वस्तुओं के स्नी रहने पर कोई भी जबईस्त दवाकर उन का खामी वन सकता है। खैर अब मुझे क्या करना चाहिये? अब तो इसे मारकर अपना राज्य पीछा लेना योग्य है। यदि में ऐसा न कह तो लोक में मेरा यह अपवाद होगा कि, मृगराज के पुत्र शुकराज को किसी कूर पाष्टि मनुष्य ने मार कर उस का राज्य खयं अपने वल से ले लिया है। यह बात मुक्त से किस तरह से सुनी जायगी। अब सवमुच ही बड़े विकट संकट का समय आ पहुंचा है। मैंने और मेरी स्त्रियों ने अनेक प्रकारसे समक्षा कर बहुतसी निशानियां बतलाई तथापि प्रधानने एक भी नहीं सुनी। आश्चर्य है उस कपटी के कपट जाल पर! मन में कुछ खेद युक्त विवार करता हुवा अपने विमान में बंठ आकाश-मार्ग से शुकराज कहीं अन्यत्र चला गया। यह देख नगर में रहे हुए बनावटी शुकराज को प्रधान कहने लगा कि, स्वामिन! वह कपटी विद्याधर विमानमें बैठ कर पीछे जा रहा है। यह सुन कर वह कामतृपातुर अपने चित्त में बड़ा प्रसन्न हुवा। इधर उदास चित्त वाला असली शुकराज जंगलों में फिरने लगा। उसे उस की स्त्रियों ने बड़ा प्रसन्न हुवा। इधर उदास चित्त वाला असली शुकराज जंगलों में फिरने लगा। उसे उस की स्त्रियों ने वहत ही प्ररणा की तथापि वह अपने श्वसुर के घर न गया। क्योंकि दुःख के समय विचारशील मनुष्यों को अपने किसी भी सभी सम्बन्धी के घर न जाना चाहिये और उसमें भी श्वशुर के घर तो बिना आडम्बर के जाना ही न चाहिये। ऐसा नीतिशास्त्र में लिखा है। कहा है कि,—

सभायां व्यवहारे च वैरिषु श्वशुरीकसि । आडंबराणि पूज्यंते स्नीषु राजकुलेषु च ॥ १ ॥

समा में, व्यापारियों में, दुश्मनों में, श्वशुर के घर, स्त्रीमण्डल में और राजदरबार में आडम्यर से ही मान मिलता है।

शन्य जंगल के वास में यद्यपि विद्या के वल से सर्व सुख की सामग्री तयार कर ली है, तथापि अपने राज्य की चिन्ता में शुकराज ने छह मास महा दुःख में व्यतीत किये। आश्चर्य की यात है कि, ऐसे महान पुरुयों को भी ऐसे उपद्रव भोगने पड़ते हैं। किस मनुष्य के सब दिन सुख में जाते हैं?

कस्य वनतव्यता नास्ति को न जातो मरिष्यति । किन न व्यसनं भाष्तं कस्य सीख्यं निरंतरं ॥ १॥

कथन फरना किसे नहीं आता, कौन नहीं जन्मता, कौन न मरेगा. किसे कए नहीं है और किसे सदा मुख रहता है ?।

एक दिन सौराष्ट्र देश में विचरते हुये आकाशमार्ग में एकदम शुकराज कुमार का विमान अटका! इस संगह एकदम नोने उत्तरा और चलते हुये विमान के अटकने का कारण ढूँढ़ने लगा उस समय यहां पर देव-नामं से सनित सुवर्णकमल पर पैठे हुये शुकराजकुमार ने अवने विना मुगध्यज केवली महान्माकी देखा। तत्काल ही भक्तिश्राव पूर्वक नमस्कार कर उन्हें अपना सर्व वृत्तांत कह सुनाया। केवली महाराज ने कहा— "यह सब कुछ पूर्वश्रव के पाप कर्म का विपाकोदय होने से ही हुवा है।" मुझे किस कर्म का विपाकोदय हुवा है ? यह पूछने पर ज्ञानी गुरु वोले—तू सावधान होकर सुन—

पहले तेरे जितारी के भव से भी पूर्व में किसी भवमें तू भद्रक प्रकृतिवान और न्यायिनए श्री नामक गांव में त्रामाधीश एक ठाकुर था, तुझे तेरे विता ने अवना छोटा राज्य समर्पण किया था। तेरा आर्तिकितिए नामक एक सौतिला छोटा भाई था, वह प्रकृति से वड़ा कूर था, उसे कई एक गांव दिये गए थे। अपने गांवसे दूसरे गांव जाते हुए एक समय आतंकिनष्ट तुझे तेरे नगर में मिलने के लिए आया ितू ने उसे प्रेम पूर्वक बहुमान दें कितने एक समय तक अपने पास रक्खा। एक दिन प्रसंगोपात हंसी में ही तू ने उसे कहा कि, तू कैसा कैदीके समान मेरे पास पकड़ाया है, अब तुझे मेरे रहते हुए राज्यकी क्या चिंता है ? अभी तू यहां ही रह! क्योंकि वड़े भाई के बैठे हुए छोटे भाई को क्लेश कारक राज्य की खटवट किस लिए करना चाहिए ? लौतेले भाई के पूर्वोक्त वचन सुनते ही वह भोरु होने के कारण मन में विचारने लगा कि, अरे! मेरा राज्य तो गया ! हा ! हा ! बड़ा बुरा हुआ कि जो मैं यहां पर आया । हाय अब मैं क्या करूंगां ? मेरा राज्य मेरे पास रहेगा या सर्वथा जाता ही रहेगा ! इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर वह बार २ उस बड़े भार्र के पास अपने गांच जाने की आज्ञा मांगने लगा। जब उसे स्वस्थान पर जाने की आज्ञा मिली उस वंक वह प्राणदान मिलने समान मानकर वहां से शीव्र ही अपने गांव तरफ चल पड़ा । जिस वक्त तू ने उसे पूर्वीक वचन कहे उस समय पूर्वभव में तू ने यह निकाचित कर्मवंधन किया था। वस उसी के उदय से इस समय तेरा राज्य दूसरे के हाथ गया है। जिस त्रह वानर छलांग चूकने से दीन वन जाता है वैसे ही प्राणी भी संसारी क्रिया कर कर्मवंधन करता है और वह उस वक्त बड़ा गवित होता है प्रन्तु जब उस कर्मवंध का उदय आता है तव सचमुच ही वह दीन वन जाता है।

यद्यि उस चन्द्रशेखर राजा का तमाम दुराचरण सर्वज्ञ महात्मा जानते थे तथापि न पूछने के कारण उन्होंने इस विषय में कुछ भी न कहा। वालक के समान अपने पिता मुगध्वज केवली के पैरों में पड़ कर शुक्त राज कहने लगा—"हे स्वामिन्! आपके देखते हुए यह राज्य दूसरे के पास किस तरह जाय! धन्वंतरी वैद्य के मिलने पर रोग का उपद्रव किस तरह टिक सकता है ? आंगन में कल्पवृक्ष होने पर घर में दरिद्रता किस प्रकार रह सकती है ? स्वॉदय होने पर क्या अधकार रह सकता है ? इसलिए हे भगवान्! कोई ऐसा उपाय वनलाओं कि जिस से मेरा कष्ट दूर हो। ऐसी अनेक प्रार्थनायें करने पर केवली वोले—"चाहे जैसा दु:साध्य कार्य हो तथापि वह धर्मकिया से सुसाध्य वन सकता है, इसलिए यहां पर नजदीक में ही विमलाचल नामा नीर्थ पर विराजमान थी अपभदेव स्वामी की भिक्त सहित यात्रा करके उसी पर्वत की गुफा में सर्व कार्यों की विद्वि करने में समर्थ पंचपरमेष्टी नमस्कार मंत्र का पर मास तक ध्यान कर ! इससे तेरे शब्र का कपर जाल पुला तो जाने से वह अपने आपही दूर हो जायगा। गुफा में रह कर ध्यान करते समय जब तुझे विस्तृत होते। इस ते दुज कपरतया मालम दे उस वक्त न अपना कार्य सिद्ध हुवा समक्ता। दुर्जय शब्र को भी जीतने

का यही उपाय है। जैसे अपुत्र मनुष्य पुत्र प्राप्ति की वात सुन कर बड़ा प्रसन्न होता है वैसे शुकराज भी साधु महाराज के वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुवा। तदनन्तर वह उन्हें विनय पूर्वक वंदन कर विमान पर वैठ कर विमलानल तीर्थ पर गया। वहां प्रथम उसने तीर्थनायक श्री ऋपमदेव स्वामी की भक्तिभाव पूर्वक यात्रा की। तत्पश्चात् ज्ञानी गुरु के कथन किये मुजब महिमावंत नवकार मंत्र का जाप शुरू किया। योगियों के समान निश्चलवृत्ति से उसने छह महीने तक परमेष्टी मंत्र का जाप किया, इस से उसके आस पास विस्तार को प्राप्त होता हुवा तेज पुंज प्रकट हुवा। ठीक इसी अवसर पर चन्द्रशेखर की गोत्र देवी उसके पास आकर कहने लगा कि है चन्द्रशेखर! अब बहुत हुआ, अब तू अपने स्थान पर चला जा! क्योंकि मेरे प्रभाव से जो तेरा शुकराज के समान रूप बना हुवा है अब उसे वैसा रखने के लिए में समर्थ नहीं हूं। अब में स्वयं ही निःशक्त वन जाने से मेरे स्थान पर चलो जाती हूं। यदि अब तू शीघ ही अपने स्थान पर न चला जायगा तो तत्काल ही तेरा मूल रूप वन जायगा। पेसा कह कर जब देवी पीछे छोटती है उतने में ही उस का स्वामानिक रूप वन गया। देवी के बचन सुन कर चंद्रशेखर लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए मनुष्य के समान हर्ष रहित चिता निमग्न हुवा। अब वह अपने पाप को छिपाने के लिये चोर के समान जब वहां से भागता है ठीक उसी समय शुकराज वहां पर आ पहुंचा। पहले शुकराज के ही समान असली शुकराज का रूप देख कर दीवान वगैरह उसे बहुमान देकर उसके विशेप स्वरूप से वाकिकगार न होने पर भी सहर्ष विचारने लगे कि, सचमुव कोई कपट से ही वह इस शुकराज का रूप धारण करके आया हुवा था, इसी से अब डर कर भाग गया।

शुकराजको अपना राज्य मिलने पर निश्चित हो वह पूर्ववत् अपने प्रजाके पालन करनेमें लग गया। शत्रृंजय के सेवन का फल प्रत्यक्ष देख कर राज्य करते हुए वह इंद्र के समान संपदावान वनकर दैविक कांनि वाला नये पनाये हुये विमान के आडंवर सिहत सर्व सामंत, प्रधान, विद्याधर, वगैरह के बढ़े परिवार मंडल को साथ लेकर महोत्सव पूर्वक विमलावल तीर्थ पर यात्रा करने को आया। उस के साथ मनमे यह समफता हुवा कि मेरा दुराचार किसी को भी मालूम नहीं है ऐसा सदाचार सेवन करना हुवा शंकारहित हो चंद्रशेखर भी विमलावल की यात्रा के लिए आया था। शुकराज सिद्धावल आकर तीर्थनायक की वंदना, स्नवना एवं पूजा महोत्सव करके सबके समक्ष बोलने लगा कि, इस तीर्थ पर पंच परमेष्टी का ध्यान धरने से मैंने शत्रुओं पर विजय प्राप्तकी। इसलिए इस तीर्थका शत्रुंजय यह नाम सार्थक ही है और इसी नामसे यह तीर्थ महा महिमावंत होगा। इसके यद यह तीर्थ इस नाम से पृथवी पर बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुवा है। ऐसे अवसर पर चंद्रशेखर भी शांत परिणाम से तीर्थनायक को देख कर रोमांचित हो अपने किये हुये कएट और पाप की निदा करने लगा। वहां पर उसे महोदय पद धारी मृगध्वज केवली महाराज मिले। उसने उनसे पृछा कि हे स्यान्तिन होगा। वहां पर उसे महोदय पद धारी मृगध्वज केवली महाराज मिले। उसने उनसे पृछा कि हे स्वान्तिन । कि भी प्रकार मेरा कर्म से सुटुकारा होगा या नहीं केवली महाराज ने कहा कि यदि इस तीर्थ पर मन प्यन कायाकी शुद्धि से आलोचना ले प्रधात्ताप करके पहुत सा तप करेगा तो तेरे भी पाप कर्म तीर्थ पर मन प्रचन कायाकी शुद्धि से आलोचना ले प्रधात्ताच करके पहुत सा तप करेगा तो तेरे भी पाप कर्म तीर्थ पर भी मिरास से नह होंगे। पहा है कि—

ज्यमनोटिकृतमेनहेलया, कम तीव्रनपमा विकीयते ॥

#### किन दाह्यमित बहुपि क्षणादुाच्छिलेन शिलिनात्र दहाते ॥ १ ॥

तीव तप करने से करोड़ों भवों के किये हुये पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्या प्रचंड अग्नि की ज्याला में यहे वड़े एकक नहीं जल जाते ?

यह वचन सुन कर उसी मुगध्यज केवली के पास अपने सर्व पापों की आलोचना (प्रायश्चित्त) ले मास क्षपण आदि अति घोर तपस्या कर के चंद्रशेखर उसी तीर्थ पर सिद्धि गति को प्राप्त हुवा।

निष्कंटक राज्य भोगता हुवा परमार्हत् ( शुद्ध सम्यक्त्व धारी ) पुरुषों में शुकराज एक दृष्टांत रूप हुवा। उसने वाहा अभ्यन्तर दोनों प्रकार के शत्रुंओं पर विजय प्राप्त की । रथयात्रा, तीर्थयात्रा, संघयात्रा, एवं तीर प्रकार की यात्रा उसने बहुत ही बार की । और साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका एवं चार प्रकारके श्रीसंघ की भी समय समय पर उसने खूब ही भिक्त की । धर्मकरणी से समय निर्ममन करते हुये उसे प्रभावती पटराती की कुक्षी से पद्माकर नामक और वायुवेगा छघु रानी की कुक्षी से वायुसार नामा पुत्र की प्राप्त हुई । ये दोनों कृष्ण के पुत्र सांच और प्रयुक्त कुमार के समान अपने गुणोंसे शुकराज के जैसे ही पराक्रमी हुवे । एक दिन शुकराजने पद्माकर को राज्य और वायुसार को युवराज पद समर्पण किया । तदनंतर दोनों रानियों सिंहत दीक्षा छेकर भाव शत्रु का जय और विक्तको स्थिर करनेके छिए यह शत्रुंजय तीर्थपर आया । परन्तु आश्चर्य है कि वह महात्मा शुकराज ज्यों गिरिराज पर चढ़ने छगा त्यों शुक्कध्यान के उपयोग से क्षपकश्चेणि रूप सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते ही कैवछज्ञान को प्राप्त हुवा । अब बहुत काछ तक पृथ्वी पर विचरते हुए अनेक प्राणियों के अज्ञान और मोहरूप अन्धकार को दूर करके अनुक्रम से दोनों साध्वयों सहित शुकराज कैवछी ने मोक्षपर को प्राप्त किया।

र भद्रप्रकृति, २ न्यायमार्गरित, ३ विशेष निपुणमित, ४ दृढ्निजञ्चनस्थिति, इन चार गुणों को प्रथम से ही प्राप्त करके सम्यक्त्व रोहण कर शुकराज ने उसका निर्वाह किया। जिस से वह अंत में सिद्धि गित को प्राप्त हुवा।

यह आश्चर्य कारक शुकराज का चरित्र सुन कर है भन्य प्राणियों ! पूर्वोक्त चार गुण पालन करने में उद्यम-चंत यनो !

॥ इति शुकराज कथा समाप्ता ॥



## श्रावक का स्वरूप ( मूल ग्रन्थ ४ थी गाथा )

# नामाई चउमेओ। सङ्घाभावेण इध्य अहिगारो।। तिविहो अभावसङ्घो। दंसण वय उत्तरगुणेंहिं॥ ४॥

श्रावक चार प्रकार के हैं। १ नाम श्रावक, २ स्थापना श्रावक, ३ द्रव्य श्रावक, ४ भाव श्रावक, ये चार निक्षेपे गिने जाते हैं।

१ नाम श्रावक — जो अर्थशून्य हो यानी जिस का जो नाम रक्खा हो उस में उस के विपरीत ही गुण हों, अर्थात् नामानुसार गुण न हों, जैसे कि लक्ष्मीपित नाम होते हुए भी निर्धन हो, ईश्वर नाम होते हुवे भी वह स्वयं किसी दूसरे का नौकर हो, इसे प्रकार केवल नामधारी श्रावक समभना। इसे नाम निक्षेप कहते हैं।

२ स्थापना श्रावक—िकसी गुणवंत श्रावक की काए या पाषाणादि की प्रतिमा या मूर्ति जो बनाई जाती है उसे स्थापना श्रावक कहते हैं। यह स्थापना निशेष गिना जाता है।

३ द्रव्य श्रावक—श्रावक के गुण तथा उपयोग से श्रान्य। जैसे कि चंडप्रद्योतन राजा ने जाहिर कराया था कि, जो कोई अभयकुमार को वांधं लावेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जायगा। एक वेश्याने यह वीड़ा उठाकर विचार किया कि, अभयकुमार शुद्ध श्रावक होने के कारण वह उसी प्रकार के प्रयोग विना अन्य किसी भी प्रकार से न टगा जायगा, यह विचार कर उसने श्राविका का रूप धारण कर अभयकुमार के पास जाकर कितनी एक श्राविका की करणी की और अंतमें उसे अपने कब्जे किया। इस संबंध में वेश्याने श्रावक का आचार पालन किया परंतु सत्य खरूप समझे विना बाह्य किया द्वारा दूसरे को टगने के लिए पाला था, इस से घह दंभपूर्ण आचार उसे निर्जर का कारण रूप न वन कर उलटा कर्मबंधन का हेतु हुवा। इसे 'द्रव्य-श्रावक' समक्षना चाहिए। यह द्वार निश्चेप गिना जाता है।

४ भावश्रावक—परिणाम शुद्धि से आगम सिद्धांत का जानकार (नवतत्त्व के परिज्ञानवंत ) तथा चौथे गुणस्थान से लेकर पांचवें गुणस्थान तक के परिणाम वाला ऐसा भावश्रावक समभाना। यह भावनिक्षेप - गिना जाता है।

जैसे नाम गाय होने पर उस से दूध नहीं मिलता और नाम शर्करा होने पर मिठास नहीं मिलती, बैसे ही नाम धायकपन से कुछ भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती। एवं श्रावक की मूर्ति या फोटो (स्थापना निश्चेपा) हो तो भी उस से उस के आत्मा को कुछ फायदा नहीं होता तथा द्रव्य श्रावक से भी कुछ आत्मकत्याण नहीं होता। इसलिये इस मन्य में भावश्रावक का अधिकार कथन किया जायगा।

भाषधायक के तीन भेद हैं। १ दर्शनधायक, २ वत्रधायक, और ३ उत्तरगुणधायक ।

् दर्भन धावकः मात्र सम्यक्त्वधारी, चतुर्ध गुणम्थानवर्ती, श्रेणिक तथा ग्रुष्ण जैसे पुरुष समभता। ६ मन धावकः सम्यक्त्वमृह स्पृह अगुत्रत धारी। (पांच अगुत्रत धारण करने वाहा १ प्रणातिपात स्थान, ६ प्रमाय त्यान, ३ नोरी त्यान ६ मैथून स्थान, ५ परिवह त्यान, ये पांची स्थृहतया त्यते । है।

इसिलए इन्हें अणुवत कहते हैं और इसके त्यागने वाले को वतश्रावक कहते हैं ) इस वतश्रावक के संगं में सुन्दरकुपार सेठ की पांच स्त्रियों का वृत्तांत जानने योग्य होने से यहां द्वष्टांत रूप दिया जाता है।

एक समय सुन्दरकुमार शेठ अपनी पांचों स्त्रियों की परीक्षा करने के लिए गुप्त रहकर किसी छिट्ट में से उनके चरित्र देखता था। इतने में ही गोचरी फिरता हुवा वहां पर एक मुनि आया। उसने उपदेश करते हुए लियों से कहा कि यदि तुम हमारे पांच वचन अंगीकार करो तो तुम्हारे सव दुःख दूर होंगे। (यह बात गुप्त रहे हुए सुन्दर सेठ ने सुनी। इसिछए वह मनमें विचार करने छगा कि, यह तो कोई उल्लंड मुनि मालूम पड़ता है, क्योंकि जब मेरी स्त्रियों ने अपना दुःख दूर होने का उपाय पूछा तब यह उन्हें वचन में बांध छेना चाहता है। इसिलए इस उल्लंड को मैं इसके पांचों अंगों में पांच २ दंडवहार करूंगा ) स्त्रियों ने पूछा कि-"महाराज आप कौन से पांच वचन अंगीकार कराना चाहते हैं ? " मुनि ने कहा—"पहला तुम्हें किसी मी त्रस ( हल चल सकने वाले ) जीव को जीवनपर्यत नहीं मारना, ऐसी प्रतिज्ञा करो । उन प्रांचों-स्त्रियों ने यह पहला वर्त अंगीकार किया। (यह जान कर सुन्द्रकुमार विचारने लगा कि यह तो कोई उल्लंड नहीं मालूम देता, यह तो कोई मेरी स्त्रियों को कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है। इस से तो मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि प्रतिका के लिए ये ख़ियां किसी समय भी मुझे मार न सकेंगी। अतः इस से इस ने मुक्त पर उपकार हो किया है। इसके वदले में मैंने जो इसे पांच दंड प्रहार करने का निश्चय किया है उनमें से एक २ कम, कर दूंगा यानी चार चार ही मारू गा) मुनि वोला—हूसरा तुम्हें कदापि झूठ न वोलना चाहिये ऐसी प्रतिज्ञा लो ! उन्होंने यह मंजूर किया। (इस समय भी सेंठ ने पूर्वोक्त युक्ति पूर्वक एक एक दंडप्रहार कम करके तीन तीन ही मारने का निश्चय किया) मुनि वोला कि "श्रीसरे तुम्हें किसी भी प्रकार की चोरी न करना ऐसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए।" यह भी प्रतिज्ञा स्त्रियों ने मंजूर की। (तव सुन्दरकुमार ने एक २ प्रहार कम कर दो दो मारने के बाकी रक्खें )। मुनि भेने शीलवत पालने की प्रतिज्ञा के लिए कहा सो भी स्त्रियों ने स्वीकार किया । (यह सुनकर सेठ ने एक र कम करके फक्त एक २ ही मारने का निश्चय किया )। पिरिग्रह परिमाण करने के लिए मुनिराज ने फर्माया , उन्होंने सो भी अंगीकार किया। ( सुन्दरकुमार सेठने शेव रहे हुए एक २ प्रहार को भो इस वक्त वंद किया)। इस प्रकार मुनिराज ने सेठ की पांचों स्त्रियों को पांचों व्रत ब्रहण कराये जिससे उनके पति ने पांचों दण्डप्रहार वंद किये । सुन्दरकुमार सेठ अंत में विचार करने छगा कि हा ! हा ! मैं कैसा महा पापी हूं कि अपने प उपकार करने वाले का ही घात चिंतन किया । इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुवा वह तत्काल ही मुनि के पास आया और नमस्कार कर अपना अपराध्र क्षमा कराकर पांचों स्त्रियों सहित संयम है खग को सिधारा।

इस दृष्टांत में सारांश यह है कि, पांचों स्त्रियों ने वत अंगीकार किए । उस से उन के पति ने भी वर्त लिये। इस तरह जो वत अंगीकार करे उसे वतश्रावक समभना चाहिये।

उत्तरगुण श्रावक—व्रत श्रावक के अधिकार में वतलाए मुजय पांच अणुवत, छटा परिमाणवत, सात्र्यं भोगोपभोग व्रत आठवां अनर्थदंड पग्हिर व्रत, (ये तीन गुणवत कहलाते हैं) नवमां सामायिक व्रत दमकां देशावकाशिक व्रत, ग्यारहवां पोषधोपवास व्रत, वारहवां अतिथिसंविभाग व्रत, (ये चारों शिक्षावत कहलाते हैं ) यानी पांच अणुवत, तीन गुणवत और चार शिक्षावत एवं सम्यक्त सहित वारह वर्तों को धारण करें वह सुदर्शन के समान उत्तरगुणश्रावक कहलाता है ।

अथवा ऊपर कहे हुए वारह व्रतों में से सम्यक्त्व सहित एक, दो अथवा इस से अधिक चाहे जितने व्रत धारण करे उसे भी व्रतश्रावक समभना और उत्तरगुणश्रावक को निम्न छिखे मुजव समभना ।

सम्यक्तव सहित वारह व्रतधारी, सर्वथा सचित्त परिहारी, एकाहारी, (एक वार भोजन करने वाला) तिविहार, चौविहार, प्रत्याख्यान करने वाला, ब्रह्मचारी, भूमिशयनकारी, श्रावक की ग्यारह प्रतिमाक्ष धारण करने वाला एवं अन्य भी कितने एक अभिग्रह के धारण करने वाला उत्तरगुणश्रावक कहलाता है। आनंद कामदेव और कार्तिक सेठ जैसे को उत्तरगुणश्रावक समभना।

वत श्रावक में विषेष वतलाते हैं कि, द्विविध यानी करूं नहीं कराऊं नहीं, त्रिविध यानी मन से, वचन से शीर शरीर से, इस प्रकार भङ्ग की योजना करते हुए एवं उत्तरगुण अविरित्त के भङ्ग से योजना करने से एक संयोगी, दिक्संयोगी, त्रिकसंयोगी और चतुष्क संयोगी, इस तरह श्रावक के वारह वतों के मिलकर नीचे मुजय भङ्ग (भांगा) होते हैं।

तेरस कोडी सयाई । चुलक्षीइ जुयाई बारसय लख्ला ॥ सत्तासीइ सहस्सा । दुन्नि सया तह दुरगाय ॥

तेरहसो बौरासी करोड़, वारहसौ लाख सत्ताइस हजार दो सौ और दो भांगें समभना चाहिए। यहां पर किसी को यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि मन से, वचन से, काया से, न कर्कं,न कराऊं, न करते की अनुमोदना कर्कं! ऐसे नव कोटिका भङ्ग उपर किसी भी भङ्ग में क्यों नहीं चतलाया? उसके लिये यह उत्तर है कि श्रावक को द्विचिध त्रिविध भङ्ग से ही प्रत्याख्यान होता है, परन्तु त्रिविध त्रिविध भङ्ग से नहीं होता क्योंकि वत प्रहण किए पहिले जो जो कार्य जोड़ रक्कें हों तथा पुत्र आदि ने व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त किया हो एवं किसी ने ऐसा वड़ा अलम्य लाभ प्राप्त किया हो तो श्रावक से अन्तजल्य रूप अनुमोदन हुए विना नहीं रहता, इसीलिये त्रिविध र भङ्ग का निपेध किया है। तथापि 'श्रावक प्रजिति' प्रन्थ में त्रिविधित्रिविध धापक के लिये प्रत्याख्यान कहा हुवा है, परन्तु वह दृत्य, क्षेत्र, काल, भाव आश्रयी त्रिशेष प्रत्याख्यान पिनाया हुवा है। महाभाष्य में भी कहा है कि—

र्वर

केइ भणंति गिहिणो । तिविहं तिनिहेग नाध्य संवरणं ॥ तं न जजो निदिहं । पन्नचीए विसेसाओ ॥ १ ॥

क भारत की प्रतिमा याने भारकपन में उन्हार शिति से वर्तना, (प्रतिमा समान रहना) हमके ग्याग्द प्रकार हैं। १ सम-किल प्रतिमा, र तत्प्रतिमा, १ स्थमाधिकप्रतिमा, ४ पीपपप्रतिमा, ४ कार्योत्मर्गष्टतिमा, १ प्रश्नवक्तंप्रप्रतिमा ( प्रम्हच्येत्रन-पाना) १ स्थित प्रतिमा प्रतिमा ( स्वित्त प्रतिमा स्वतिमा प्रतिमा, १० प्रतिम प्रतिमा, १० प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमा ।

कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि गृहस्थों के लिये त्रिविध २ प्रत्याख्यान नहीं हैं। परन्तु श्रावकण्यनी में नीचे लिखे हुये कारण से श्रावक को त्रिविध २ प्रत्याख्यान करने की जरुरत पड़े तो करना कहा है।

पुत्ताइ संतति निमित्त । मतमेकारसिं पवण्णस्य । जंपति केइ गिहिणो । दिख्लाभि मुहस्स तिविहंपि ॥ २ ॥

कितनेक आचार्य कहते हैं कि ग्रहस्थ को दीक्षा छेने की इच्छा हुई हो परन्तु किसी कारण से या किसी के आग्रह से पुत्रादिक सन्तित को पालन करने के लिये यदि कुछ काल विलम्ब करना पढ़े तो श्राक की ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करे उस वक्त बीच कारण में जो कुछ भी त्रिविध २ प्रत्याख्यान लेना हो ते लिया जा सकता है।

जहिंकि दिप्पश्रोअण । मप्पप्पवा विसेसीउवथ्युं ।। पचरुखेज्जन दोसो । सयंभूरमणादि मच्छुव्य ।। ३ ।।

जो कोई अप्रयोजनीय वस्तु यानी कौवे वगैरह के मांस भक्षण का प्रत्यख्यान एवं अप्राप्य वस्तु जैसे कि मनुष्य क्षेत्र से बाहर रहे हुये हाथियों के दांत या वहां के चीते प्रमुख का चर्म उपयोग में छेने का, स्वयंभ्र रमण समुद्र में उत्पन्न हुवे मच्छों के मांस का मक्षण करने का प्रत्याख्यान यदि त्रिविध २ से करे तो वह करने की आज्ञा है क्योंकि यह विशेष प्रत्याख्यान गिना जाता है, इसिछए वह किया जा सकता है। आगम में अन्य भी कितनेक प्रकार के आवक कहे हैं।

## "श्रावक के प्रकार"।

स्थानांग स्त्र में कहा है कि-

चडाञ्चिहा समणोवासगा पन्नचा तंजहा ॥

१ अन्मापिइसमाणे २ भायसमाणे ३ मित्तसमाणे ४ सन्वतिसमाणे ॥

१ माता िता समान—यानी जिस प्रकार माता िता पुत्र पर हितकारी होते हैं वैसे ही साधु पर हितकर्ता २ भाई समान-यानी साधु को भाई के समान सर्व कार्य में सहायक हो। ३ मित्र समान-यानी जिस प्रकार मित्र अपने मित्र से कुछ भी अंतर नहीं रखता वैसे ही साधु से कुछ भी अन्तर न रखे और ४ शोक समान-यानी जिस प्रकार सौत अपनी सौत के साथ संव वातो में ईपा ही किया करती है वैसे हो सदैव साधु के किए छिद्र ही ताकता रहे।

अन्य भी प्रकारांतर से श्रावक चार प्रकार के कहे हैं -

चउव्तिहासमणी वासगा पन्नत्ता तनहा ॥

१ कायंससमाणे २ पडागतमाणे ३ थाणुसमाणे ४ खरंटयसमाणे ॥ १-क्षण समान श्रावक-जिस तरह दर्पण में सर्व वस्तु सार देख पड़ती है बैसे ही साधु का उपदेश सुनका अपने चित्तमें उतार ले। २ पताका समान श्राचक-जिस प्रकार पताका पर्वनसे हिलती रहती हैं वैसे ही देशना मुनते समय भी जिसका चित्त स्थिर न हो। ३ खानसमान श्राचक-खूंटे जैसा, जिस प्रकार गहरा खूंटा गाड़ा हुवा हो और वह खींचने पर चड़ी मुश्किल से निकल सकता है वैसे ही साधु को किसी ऐसे कदाग्रह में डाल दे कि, जिसमें से पीछे निकलना चड़ा मुश्किल हो और ४ खरंटक समान श्राचक-यानी कंटक जैसा अपने कदाग्रह को (हुठ को) न छोड़े और गुरू को दुर्वचन रूप कांटों से वींध डाले।

ये चार प्रकार के धावक किस नय में गिने जा सकते हैं ? यदि कोई यह सवाल करे तो उसे आचार्य उत्तर देते हैं कि न्यवहार नय के मत से ध्रावक का आचार पालने के कारण ये चार भावश्रावकतया गिने जाते हैं, और निश्चय नय के मत से सौत समान तथा खरण्टक समान ये दो प्रकार के ध्रावक प्रायः मिथ्यात्वी गिनाये जाने से द्रव्य ध्रावक कहे जा सकते हैं। और दूसरे दो प्रकार के ध्रावकों को भावश्रावक समभना चाहिये। कहा है कि—

चितई जई कजाई । निदेश खिलेओ विहोई निन्नेहो ॥ एगंत वच्छलोजई। जणस्स जणि समोसहो ॥ १॥

साधु के काम (सेवा भक्ति) करे, साधु का प्रमादावरण देख कर स्नेह रहित न हो, एवं साधु लोगों पर सदेव हितवत्सल रक्षे तो उसे "माता पिता के समान श्रावक" समभना चाहिये।

> हियए सिलेणहोच्चित्र । मुणिजण मंदायरो विणयक में ।। भायसमो साह्याँ । परभवे होई सुसहाओ ।। २ ।।

साधु का विनय वैय्यावद्य करने में अनादर हो परन्तु हृदय में स्नेहवन्त हो और कप्र के समय सच्चा सहा-यकारी होवे, ऐसे श्रावक को "भाई समान श्रावक" कहा है।

> भित्त समाणो माणा । इसिं रूसई अपुन्धिओ कज्जे ॥ मन्नंतो अप्पाणं । मुणीण सयणाओ अभ्माहिअं ॥ ३ ॥

. साधु पर भाव ( प्रेम ) रक्षे, साधु अपमान करे तथा विना पूछे काम करे तो उनसे रूठ जाय परन्तु ः <sup>अपने</sup> सने संवंधियोसे भी साधु को अधिक गिने उसे "मित्र समान श्रावक" समफना वाहिये ।

> भदे। छिद्देषेही । पमाय खालियाइ निच मुच्चरइ ॥ सहो,सबिर कृष्पो । साहुजणं तणसमं गणइ ॥ ४ ॥

नवं अभिमानी हो, साधुके छिद्र देखता रहे, और जरा सा छिद्र देखने पर, सब लोग सुने इस प्रकार कोरने पोलना हो, साधुको नृण समान गिनता हो उसे "सीतसमान श्रावक" सम्भना। पुषरे गतुष्यमें फेल हैं कि-

> ार भणि ने सुचध्ये। विनिज्ञह् अभितर्मणे जहस् ॥ सो आर्थम मनानो सुनादनो दन्तिको मनर् ॥ १ ॥

1

गुरुने देशनामें सूत्र या अर्थ जो कहा हो उसे सत्य समभ हृदयमें धारण करे, गुरू पर खच्छ हृदय <sup>क्ले</sup> ऐसे धावक को जैनशासन में दर्पण समान धावक कहा है।

> पवणेण पड़ागा इव । भामिज्जइ जो जणेण मुहेण ॥ अविणिच्छिअं गुरुवयणो । सो होइ पड़ाइश्रा तुल्छो ॥ २ ॥

जिस प्रकार प्रवनसे ध्वजा हिळती रहती है, वैसेही देशना सुनते समय भी जिस का चित्त स्थिर नहीं रहती और जो गुरुके कथन किये वचन का निर्णय नहीं कर सकता उसे प्रताका समान श्रावक समभना।

पिंडवन्न मसगाहं । नमुअइ गीयथ्य समणु सिट्टोवि ॥ श्राणु समाणो एसो । अपओसि मुणिजणे नवरं ॥ ३ ॥

इसमें इतना विशेष है कि, गीतार्थ ( पण्डित) द्वारा बहुतसा समभाया जाने पर भी अपने कदा<sup>ग्रह की</sup> विरुक्तल न छोड़ने वाला श्रावक खूंटे के समान समभना चाहिये।

> उमगादेसओ निन्हवोसि । मुहोसि मंद धम्मोसि ॥ इय सम्मंपि कहंतं । खरंटए सो खरंट समो ॥ ४ ॥

यद्यि गुरु सचा अर्थ कहता हो तथाि उसे न मानकर अंत में उन्हें उलटा यों बोलने लग जाय है उन्मार्गदर्शक है, निह्नव ( धर्मलोपी ) है, मूर्ख है, धर्म से शिथिल परिणामी है । ऐसे दुर्वचन रूप मेल से गुर को लोपित करें उसे खरंटक ( कांटेके समान ) श्रावक समभ्तना ।

जहसिढिल मसूई दन्वं । छुप्पं तं पिहुनरं खरंटेई ॥ एवं मणुसा सगिषिहु । दुसंतो भन्नई खरंटो ॥ ५ ॥

जिस तरह प्रवाही, अशुचि, पदार्थ को अड़ने पर मनुष्य सन जाता है वैसे ही शिक्षा देनेवाले को ही जे दुर्वचन वोले वह खरंटक श्रावक समभा जाता है।

निच्छयओं मिच्छत्ती । खरंटतुल्लो सविति तुल्लोवि ॥ ववहारओं य सहु। । वयंति जं जिणगिहाईसु ॥ ६ ॥

खर्रटक और सपत्नी ( सौत समान ) श्रावक इन दोनों को शास्त्रकारों ने निश्चयनय मत से मिथ्यात्वी हैं कहा है, परंतु जिनेश्वर भगवान के मन्दिर आदि की सारसंभाल रखता है इससे उसे व्यवहार नय से श्रावक कहना चाहिये।

### "श्रावक शब्द का अर्थ"

दान, शील. तप और भावना आदि शुभ योगो द्वारा आठ प्रकार के कर्म समय समय निर्कारित करें (पनले यरे या कम करे या निर्वल करें) उसे और साधु के पास सम्यक् समाचारी सुनकर तथैव वर्तन करें उसे श्रायक कहा जा सकता है। यहां पर श्रायक शब्दका अभिष्राय (अर्थ) भी भावश्रावक में संभवित होती है। यहां है कि—

श्रवंति यस्य पापानि । पूर्वबद्धान्यनेकशः ॥ आवृतश्च त्रतिनित्यं । श्रावकः सोऽभिधीयते ॥ १ ॥

पूर्व कालीन वांध्रे हुये वहुत से पापों को कम करे और वत प्रत्याख्यान से निरंतर वेष्टित रहे वह श्रावक कहलाता है।

> समतदंसणाइ । पहदी अहंजई जणायुणोइअ ॥ सामायारी परमं । जो खळु तं सावगं विंति ॥ २ ॥

समाकित वत प्रत्याख्यान प्रति दिन करता रहे यति जनके पास से उत्कृष्ट सामाचारी (आचार) सुने उसे श्रावक कहते हैं।

श्रद्धालुनां श्राति पदार्थीचंतनाद्धनानि पात्रेषु वपस्यनारतं ॥
किरत्य पुण्यानि सुसाधुसेवनादतोषि तं श्रावकमाहुरुत्तमाः ॥ ३ ॥

नत्र तत्त्रों पर प्रीति रक्खे, सिद्धांतको सुने, आत्मखरूप का चिंतन करे, निरंतर पात्रमें धन नियोजित करे, सुसाधुकी सेवा कर पाप को दूर करे, इतने आचरण करने वाले को भी श्रावक कहते हैं।

श्रद्धालुतां श्राति शृणोति शासनं । दानं वपत्याशु वृणोति दर्शनं ।। क्षिपत्य पुण्यानि करोति संयनं । तं श्रावकं पाहुरमी विचक्षणाः ।। ४ ॥

इस गाथा का अर्थ उपरोक्त गाथा के समान ही समभना।

31:

7

इस प्रकार "श्रावक" शब्द का अर्थ कहे वाद दिनकृत्यादि छ कृत्यों में से प्रथम कौनसा कतंब्य करना चाहिये सो कहते हैं।

### "प्रथम दिनकृत्य"

नवकारेण विवुद्धो । सरेइसो सकुरु धम्यनि भमाई ॥ पडिकाम असुइपुइञ गिहे जिणं कुणइमंवरणं ॥ १॥

नमो अग्हिंनाणं अथवा सारा नवकार गिनना हुवा श्रावक जागृन होकर अपने कुछ के योग्य धर्मकृत्य हों नियमादिक याद करें। यहां पर यह समभना चाहिये कि, श्रावकको प्रथमसे ही अन्य निद्रावान् होना चाहिये। इं सब एक प्रतर पिछली रान रहें उस वक्त अथवा सुबह होने से पहिले उस्ता चाहिये। ऐसा करने से इस लोक में पण, फीनि, बुद्धि, शरीर, धन, द्यापारादिक का और पारलाकिक धर्मकृत्य, बन, प्रत्याच्यान, नियम वर्ग रह का प्रत्या ही होना है। ऐसा न करनेसे उपरोक्त लाभ की हानि होनी है।

लेकिक शास में भी पहा हुवा है कि:-

प्रामीणां धनसंदर्भ । घमनीयां प्रान्धेय ॥ जिति स्ता संवेडगमे बुद्धि आड न होव ॥ काम काज करने वाले मनुष्य यदि जल्दी उठें तो उन्हें धन की प्राप्ति होती है और यदि धर्मी पुरुप जलें उठे तो उन्हें अपने परलोकिक कृत्य, धर्मिकया आदि शांति से हो सकते हैं। जिस प्राणी के प्रातः काल में स्रोते हुचे ही सूर्य उदय होता है, उसकी बुद्धि, ऋदि और आयुप्य की हानि होती है।

यदि किसी से निद्रा अधिक होने के कारण या अन्य किसी कारण से यदि विछली प्रहर रात्रि रहते न उग्र जाय तथावि उसे अंत में चार घड़ी रात बाकी रहे उस वक्त 'नमस्कार' उचारण करते हुए उठ कर प्रथम से दृत्य, क्षेत्र, काल और भाव का उपयोग करना चाहिये। यानी द्रव्य से विचार करना कि मैं कौन हूं १ श्रावक हूं या अन्य १ क्षेत्र से बिचार करना क्या मैं अपने घर हूं या दूसरे के, देश में हूं या परदेश में, मकान के उत्तर सोता हूं या नीचे १ काल से विचार करना चाहिये कि, बाकी रात कितनी है, सूर्य उदय हुवा है या नहीं। भाव से विचार करना चाहिये कि मैं लघु नीति (विशाव) बड़ी नीति (टहो जाना) की पोड़ा युक्त हुवा है या नहीं। या नहीं १ इस प्रकार विचार करते हुये निद्रा रहित हो, फिर दरवाजा किस दिशा में है, छघुनीति आदि घरने का स्थान कहां है १ इत्यादि विचार करके नित्य की किया में प्रकृत्त हो।

साधु को आश्रित करके ओवर्यु कि ग्रन्थ में कहा है कि-

दन्बाइ उवकोगं उस्सास निस्तमणालोयं ॥

लघु नीति पिछली रात में करनी हो तब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका विचार उपयोग किये वाद नासिका यंद करके श्वासोश्वास को द्वाचे जिससे निद्रा विच्छित्र हुवे बाद लघु नीति करें। यदि रात्रि को कुछ भी जनाने का प्रयोजन पढ़े तो मन्द खर से बोले तथा यदि रात्री में खांसी या खुंकारा करना पढ़े तथापि धीरे से ही करे किन्तु जोरसे न करें! क्यों कि ऐसा करने से जागृत हुवे छिपकली, कोल, न्योला (नकुल) आदि हिंसक जीव माखी वगैरह के मारने का उद्यम करते हैं। यदि पड़ोसी जागे तो अपना आरंभ शुरू करें, पानी वाली, रसोई करने वाली, चक्की पीसने वाली, दलने वाली, खोदने वाली, शोक करने वाली, मार्गमें चलने वाली, हल चलाने वाला, वन में जाकर फल फूल तोड़ने वाला, कोल्हु चलाने वाला, चरखा किराने वाला, घोवी, कुम्हार, लुहार, सुत्रधार (वर्ड़) जुवारी (जुवा खेलने वाला) शास्त्रकार, मद्यकार, (दारू की भट्टी करनेवाला) मछित्रयां पकड़ने वाला, कसाई, वागुरिक, (जङ्गल में जाकर जालमें पिश्रयों को पकड़नेवाला) शिकारी, लुटारा, पारदारिक, तस्कर, कुल्यापारी, आदि एक एक की परंपरा से जागृत हो अपने हिंसा जनक कार्य में प्रवर्तते हें इस से सब का कारणिक दोप का हिस्सेदार खबं वनता है, इस से अनथ दण्ड की प्राप्ति होती है।

भगवति स्त्र में कहा है कि-

नागरिआ धभ्भीणं । अहम्भीणं तु सुत्तयासेया । वच्छाहिव भयणीए अकहिंसु निगोन्नयंतींए । १ ॥

वच्छ देश के अधिपति की वहिन को श्री वर्श्वमान स्वामी ने कहा है कि- हे जयन्ति श्राविका, धर्मवंत प्राणियों का जागना और पापी प्राणियों का सोना कल्याणकारी होता है। निद्रा में से जागृत होते ही विचार करना कि, कौन से तत्व के चलते हुये निद्रा उच्छेद हुई है । कहा

अंभोभूतत्वयोर्निद्रा विच्छेद: शुमहेतेव ॥ व्योमवाद्यग्नितत्वेषु स पुनर्दु.खदायकः ॥ १॥

जल और पृथ्वी तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो श्रेयस्कर है और यदि आकाश, वायु और अग्नि तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो दुःखदाई जानना।

> वामा शस्तोदयेपक्षे । सिते कृष्ण तु दक्षिणा ॥ त्रिणि त्रिणि दिनानींदु सूर्ययोरुदय: शुभ: ॥ २ ॥

शुक्क पक्ष में प्रतिपदा से तीन दिन प्रातःकाल में सूर्योदय के समय चन्द्र नाड़ी श्रेयस्कर है और रूषण-पक्षमें प्रतिपदा से तीन दिन सूर्योदय के समय सूर्य नाड़ी श्रेष्ठ है।

> शुक्लपतिपदो वायुश्चंद्रेऽथार्के न्यहं न्यहं । वहन् शस्तोऽनया वृत्त्या, विपर्यासे तु दु:खद: ॥ ३ ॥

प्रतिपदा से लेकर तीन दिन तक शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय चन्द्र नाड़ी चलती हो और कृष्ण पक्ष में सूर्य नाड़ो चलती हो उस वक्त यदि वायु तत्त्व हो तो वह दिन शुभकारी समभना। और यदि इससे विपरीत हो तो दु:खदाई समभना।

शशांकेनोदयो वाय्वो: । सूर्येणास्तं शुभावहं ॥ उदये रविणा त्वस्य । शशिनास्तं शुभावहं ॥ ४ ॥

यदि वायु तत्व में चंद्र नाड़ी वहते हुये सूर्योदय और सूर्य नाड़ी चलते हुये सुर्यास्त हो एवं सूर्य नाड़ी चलते हुये स्पॉद्य और चन्द्र नाड़ी चलते हुये सूर्यास्त हो तो सुखकारी समभना।

वितनेक शास्त्रकारों ने तो बार का भी अनुक्रम बांधा हुवा है और वह इस प्रकार-रिव, मंगल, गुरु, और शिन ये बार सूर्य नाड़ी के बार और सोम बुध तथा शुक्र ये तीन चंद्र नाड़ी के बार समक्षना।

फितनेक शास्त्रकारों ने संक्षांति का भी अनुक्रम यांधा हुवा है। मेप संक्षांति सूर्य नाडी की और वृप संक्षांति उन्द्र नाडी की है। एवं अनुक्रम से वारह ही संक्षांतियों के साथ सूर्य और चन्द्र नाडी की गणना फरना।

> सार्देषटीहवं नाडिरेककाकांदयाहहेत् ॥ सम्पट्टवरीधांतन्यायो नाडचेः पुनः पुनः॥ ५॥

म्प्रींडय के मनय जो नाड़ी चलती हो यह टाई यड़ी के बाद दहल जाती है। चंद्रमें मूर्य और मर्य में काद दस प्रकार क्ये के प्रार्ट्ड समाम सारे दिन नाड़ी किस करती है। क़ैद में पड़ने के, रोगी के, अपना पद खोने में, भ्रष्ट होने में, युद्ध करने में, शत्रु को मिलने में, अकस्मात अय में, स्नान करने में, पानी पीने में भोजन करने में, गत वस्तु के ढूंढ़ने में, द्रव्य संग्रह में, पुत्र के लिये मैं कुर करने में, विवाद करने में, कप्ट पाने में, इतने कार्यों में सूर्य नाडी श्रेष्ट कमभना।

कितनेक आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि-

विद्यारंभे च दीक्षायां, शस्त्राभ्यासविवादयो ॥ राजदशनगीतादी, मन्त्रतन्त्रादि साधने ॥ १८ ॥ ( सूर्यनाडी शुभा )

विधारंभ, दीक्षा, शस्त्राभ्यास, विवाद, राजदर्शन, गायनारंम, मंत्र तंत्र यंत्रादि के साधने में सूर्यनाह श्रेष्ट मानी है।

# सूर्य चन्द्र नाडी में विशेष करने योग्य कार्य।

दक्षिणे यदि वा वामे, यत्र वायु निरंतरं ॥ ते पादममतः ऋत्वा, निःसरेन्निजमन्दिरात् ॥ १९॥

यदि वाएं नासिका का पवन चलता हो तो वांया पैर और यदि दाहिने नासिका का पवन चलता हो। दाहिना पैर प्रथम उठाकर कार्य में प्रवर्तमान हो तो वह अविलंब से सिद्ध ही होता है।

अधर्भण्यारि चौराद्या विश्रहोत्पातिनोऽपि च ॥ शून्यांगे स्वस्य कर्तव्याः सुखलाभजयार्थिभिः ॥ २०॥

अधर्मी, पापी, चोर, दुए, वैरी और लड़ाई करने वाले को शून्यांग ( वांया ) करने से सुख लाभ और ज की प्राप्ति होती है।

> स्वजनस्वाभिगुर्वाद्या ये चान्ये हितचिंतकाः, जीवांगे ते ध्रुवं कार्या, कार्यसिद्धिमभीष्युभिः ॥ २१ ॥

खजन, खामी, गुरु, माता, पिता, आदि जो अपने हितिचितक हों उन्हें दाहिनी तरफ रखने से जय, सु और लाभ की प्राप्ति होती है।

> प्रविशस्पपनापूर्णः नाशिका पक्षमाश्चितं ॥ पादं शय्योध्यितो दद्यासम्यमं प्रथिवीत्रके ॥ २२ ॥

शुक्छपृक्ष हो या ऋष्णपृक्ष प्रंतु दृक्षिण या वायें जो नासिका प्रवन से प्रिपूर्ण होती हो वही पैर जमी पर रख कर शय्या को छोड़ना चाहिये।

उपरोक्त वताई हुई रीति से निद्रा को त्याग कर श्रावक अत्यन्त वहुमान से परम मंगलकारो नवका मंत्र का मन में म्मरण करे। कहा है कि—

परमिष्टि चित्रणं माणसंभि, सिज्जागएणकायव्वं [

#### मुत्ताविणय सावित्ती, निवारिया होइ एवंतु II

शय्या में बैठे हुए नवकार मंत्र गिनना हो तो सूत्र का अविनय दूर करने के लिए मन में हो चिंतन करना चाहिए।

कितनेक आचार्यों का मत है कि, कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है कि जिसमें नवकार मंत्र गिनने का अधि कार नहों, इसिंछए हर समय नवकार मंत्र का पाठ करना श्रेयकारी है (इस प्रकार के दो मत पहिले पंचाशक की वृत्ति में लिखे हुये है)।

थ्राड दिनकृत्य में ऐसा कहा है कि-

सिज्जा ट्टाणं पमरतुणं चिट्ठिज्जजा धराणितले, माववंधु जगन्नाहं नमुकारं तओ पढे ॥

शय्या स्थान को छोड़कर पवित्र भूमि पर वैठ कर फिर भाव धर्मवंधु जगन्नाथ नवकार मंत्र का स्मरण फरना चाहिये।

यित दिन चर्या में लिखा है कि—

जामिणि पाच्छिम जामे, सब्वे जग्गंति वालवुहु।ई। परिमिष्टि परम मंत्र, मणंति सत्तठ्ठ वाराओं ॥

गति के विछले प्रहर बाल बृद्ध आदि सब लोग जागते हैं उस वक्त परमेष्टी परममंत्र का सात आठ वक्त पाट फरना।

### "नवकार गिनने की रीति"

मन में नमस्कार का स्मरण करते हुये सोता उठ कर पहांग से नीचे उतर कर पवित्र भृमि पर खड़ा रह प्राापन वर्गरह आसन से वैठकर या किस प्रकार सुख से वैठा जाय उस तरह वैठ कर पूर्व या उत्तर दिशा में जिन प्रतिमा या स्थापनाचार्य के सन्भुख मानसिक एकाव्रना करने के छिये कमह्ववंध करके नवकार मंत्र हिंगा जाप गरे।

### ''कमलवंध गिनने की रीति"

ाष्ट्रहरमतः ( घांड पंतर्श वाले कमल ) की कलाना हृद्य में बहें । उसमें बीच की कर्णिका पर "णमी हूर परिस्ताण" पर स्थापन करें ( ध्याये ) पूर्वादि चार दिशाओं में "णमी खिहाणं" "णमी आयरियाणं" "णमी विद्वापाणं" 'णमी स्थापन करें । और चार चृलिका के पदों को (एसोपंच पहुंचायाणं" 'णमी स्थापन करें । और चार चृलिका के पदों को (एसोपंच पहुंचायां, स्वापन कर्षित पहुंचायां ) चार वोनों में (विदिशाओं में ) स्थापन कर कि ( भारे ( भारे ) ) इस प्रकार करकार का जाव करकार कार कल्लाता है ।

भारतेमराज्ञानार्थं ने पौराणार के आहंद अवस्त में भी उपनेन विधि बनता वर इनस विशेष कहा है।

₹ F

त्रिशुध्ध्या चिंतयनस्य शतमष्टोत्तरं मुनि: । भुंजानोऽपि लभेतैव चतुर्थतपसः फलं ॥

मन, वचन, काया की एकाग्रता से जो मुनि इस नवकार का १०८ दफे जाए करता है वह भोज़न कर्ते हुए भी एक उपवास के तए का फल प्राप्त करता है। कर आवर्त 'नंदार्वत' के आकार में. शंखावर्त के आकार में करे तो उसे वांछित सिद्धि आदि वहुत लाभ होता है कहा है कि—

कर आवत्ते जो पचमंगलं, साह्रपडिम संखाए । नववारा आवत्तइ, छलंति नो तं पिसायाई ॥

कर आवत्त से (यानी अंग्रुलियों से) नवकार को वारह की संख्या से नव दफा गिने तो उसे पिश चादिक नहीं छल सकते।

शंखावर्त, नंदावर्त, विपरीताक्षर विपरीत पद, और विपरीत नवकार स्थान गिने तो वंधन, शत्रमा आदि कप्र सत्वर नप्रहोते हैं।

जिससे कर जाप न हो सके उसे सूत, रतन, रुद्राक्ष, चन्दन, चांदी, सोना आदि की जपमाला के हृदय के पास रख कर शरीर या पहने हुये वस्त्र को स्पर्श न कर सके एवं मेरु का उल्लंघन न कर सके अप्रकार का जाप करने से महा लाभ होता है। कहा है कि—

अंगुल्यमेण यजातं, यजजप्तं मेरुलंबने । व्यमाचितेन यजजातं तत्प्रायोऽल्पफ्लं भवेत् ॥ १ ॥

अंग्रुलियों के अग्रभाग से, मेर उल्लंबन करने से और व्यत्र चित्तसे जो नवकार मंत्र का जाप किया है वह प्रायः अन्य फलदायी होता है ।

संकुलाद्विजने भव्यः सशब्दारमीनवान् शुभः । मौनजान्मानसः श्रेष्ठो, जापः श्लाष्ट्यपरः परः ॥ २ ॥

यहुत से मनुष्यों के बीच में बैठ कर जाप करने की अपेक्षा एकांत में करना श्रेयकारी है। बोलकर करने की अपेक्षा मौन जाप करना श्रेयकारी है। और मौन जाप करने की अपेक्षा मन में ही जाप विशेष श्रेयस्कर है।

जापश्रांतो विशेष्ट्यानं, ध्यानश्रातो विशेज्जपं । द्वाभ्यां श्रांतः पठेत्स्तोत्र, मित्येवंगुरुभिः स्मृतं ॥ ३॥

यदि जाप करने से थक जाय नो ध्यान करे, ध्यान करने थक जाय तो जाप करे, यदि दोनों से थक नो म्नोत्र गिने, ऐसा गुरू का उपदेश है।

श्री पादितस्ति महाराज की रची हुई प्रतिष्ठा पड़ित में कहा है कि जाप तीत प्रकार का है। १ म जाप, २ उपांखु जाप, ३ भाष्य जाप। मानस जाप यानी मीनतया अपने मन में ही विचारणा रूप (अपन आतमा जान सके ऐसा ) २ उपांसुजाप-यामी अन्य कोई न सुन सके परन्तु अंतर जल्प रूप ( अंदर से जिस में चोला जाता हो ऐसा) जाप । ३ भाष्य जाप—यानी जिसे दूसरे सब सुन सके ऐसा जाप । इस तीन प्रकार के जाप में भाष्य से उपांसु अधिक और उपांसु से मानस अधिक लाभ प्रद है । ये इसी प्रकार शांतिक पुष्टिक आकर्षणादिक कार्यों की सिद्धि कराते हैं । मानस जाप रत्नसाध्य (बड़े प्रयास से साध्य किया जाय ऐसा ) है और भाष्य जाप सम्पूर्ण फल नहीं दे सकता इसलिये उपांसु जाप सुगमता से बन सकता है अतः उसमें उद्यम बरना श्रेयकारी है ।

नवकार की पांच पदकी या नवपद की अनुपूर्वी चित्त की एकाव्रता रखने के लिए साधनभूत होने से गिनना श्रेयस्कर है। उसमें भी एक २ अक्षर के पद की अनुपूर्वी गिनना कहा है। योगव्रकाश के आठवें प्रकाश में यहा है वि—

गुरुपंचकनामोध्था, विद्याम्यात् षोडशाक्षरा । जपन् जतद्वयं तस्यारचतुर्थस्याप्नुयात्फलं ॥ १ ॥

अग्हिन्त, सिद्ध, आचार्य, उचज्भाय, साह, इन सोल्लह अक्षरोंकी विद्या २०० दार जपे तो एक उपवास का फल मिलता है ।

> शतानित्रीणि पड्वर्ण, चत्वारिश्चतुरक्षरं । पंचवर्णजपन् योगी, चतुर्थफलम् अते ॥ २ ॥

"अरिहन्त, सिङ, इन छह अझरों का मंत्र तीन सो वार और 'असिआउसा' इन पांच अक्षरों का मंत्र (पंचपरमेष्टी के प्रथमाक्षर रूप मंत्र) और 'अरिहंत' इन चार अक्षरां का मंत्र चारसो दका गिनने वाला योगी र एक उपवास का फल प्राप्त करना है।

> प्रवृत्तिहेतुरेवेत, दमीयां कथितं फरुं। फरुं स्वरापिवर्ग च, वदंति परमार्थतः ॥ ३॥

नव्यार मंत्र गिनना यह भक्ति का हेतु है । और उसका सामान्यतया स्वर्ग फल वतकाया है, तथापि ं आवार्य उसका मोक्ष ही पाल वनलाते हैं।

## "पांच अक्षर का मंत्र गिनने की विधि"

नाभिषद्मे स्थितं ध्यायेदकारं विश्वतोसुख । सिवर्णे स्मतकांभोजे. आकारं वदनांवुने ॥ १ ॥

गानि यमत में स्थापित 'श' पार को ध्याको, मन्दर रूप करत में विश्व में मुख्य पैने 'लि' अक्षर को भारत, 'गैर मुख रूप प्रमत में 'शा'कार को ध्याको !

> समारे एदयांकोहे. सामारे में छ्ये होते । सर्वे प्रस्ताहाल में लि. शिलासम्यापि समोत्स् । ५ ॥

हृद्य हृत् कमल में 'उ'कार का चितन करो ! और कंठ पर 'सा' कार का चितन करो । सर्व कल्याणकार्य अन्य भी 'सर्वसिद्धे भ्यः नमः, ऐसे भी मंत्राक्षर स्मरण करना ।

> मन्त्रः प्रणवपूर्वीयं, फलमेहिकिमिच्छुमिः । ध्येयः प्रणवहीनस्तु, निर्वाणपदकां शिभिः ॥ ६

इस लोब के फल की वांछा रखने वाले साधक पुरुष को नवकार मंत्र की आदि में "ऊँ" अक्षर उचा करना चाहिये। और मोक्ष पद की आकांक्षा रखने वाले को उसका उच्चार न करना चाहिये।

एवं च मन्त्रविद्यानां वर्णेषु च पदेषु च । विक्लेष: कमश: कुर्याल्लक्ष्यभावोपपत्तये ॥ ७ ॥

इस प्रकार मंत्र के वर्ण में और पद में अरिहन्तादि के ध्यान में लीन होने के लिए यदि फेर फार करा मालूम दे तो करना चाहिये। जाप आदि के करने से महा लाभ की प्राप्ति होती है; कहा भी है कि—

> पूजाकोटि समं स्तोत्रं, स्तोत्रकोटि समो जप: । जपकोटि समं ध्यानं, ध्यानकोटि समो लयः ॥ १ ॥

पूजा की अपेक्षा करोड़ गुना लाभ स्तोत्र गिनने में, स्तोत्र से करोड़ गुना लाभ जाप करने में, जाप करोड़ गुना लाभ ध्यान में, और ध्यान से करोड़ गुना अधिक लाभ लीनता में है।

ध्यान टहराने के लिये जहां जिनेश्वर भगवान का जन्म कत्याणक हुवा हो तद्रूप तीर्थस्थान नथा जहां ध्यान स्थिर हो सके ऐसे हर एक एकांत स्थान में जाकर ध्यान करना चाहिए।

ध्यान शतक में कहा है कि, ध्यान के समय साधु पुरुष को स्त्री, पशु, नपुंसक कुशोल, (विश्या, रंडा, विद, लंपट) वर्जित एकांत स्थान का आश्रय लेना चाहिये। जिसने योग स्थिर किया है ऐसे निश्चल विद्यालें मुनि को चाहिये कि जिसमें बहुत से मनुष्य ध्यान करते हों ऐसा गांच अद्यो वन और शून्य स्थ जो ध्यान करने योग्य हो उसका आश्रय ले (ध्यान करे)। जहां पर अपने मन की स्थिरता होती हो। (विच्चन काया के योग स्थिर रहते हो) जहां बहुत से जीवोका बात न होता हो ऐसे स्थान में रह कर ध्य ध्यान करने वाले के मन की स्थिरता रखने के लिए राजि या दिन का कुछ काल नियत नहीं है। शर्म की जिस अवस्था में जिनेश्वर भगवान का ध्यान किया जा सके उसी अवस्था में ध्यान करना योग्य है स्व विपय में सोते हुए, या वंटे हुए या खड़े हुए का कोई नियम नहीं है। देश, काल की चेष्टा से सर्व अ स्थाओं में मुनि जन उत्तम केवलतानाटि का लाभ धातकर पाप रहित वने, इसलिए ध्यान करने में देश की या भी किसी प्रवार का नियम नहीं है। जहां किस समय विकर्ण योग स्थिर हो वहां उस समय ध्यान का भा भिर्मा प्रवार का नियम नहीं है। जहां किस समय विकर्ण योग स्थिर हो वहां उस समय ध्यान का का भा किसी प्रवार का नियम नहीं है। जहां किस समय विकर्ण योग स्थिर हो वहां उस समय ध्यान का का अवस्था है।

### "नवकार महिमा फल"

नवकार मंत्रइस लोक और परलोक इन दोनों में अत्यन्त उपकारी है। महानिशीथ सूत्र में के नासेइ चोर सावय, विमहर जल जरुण बन्धण भयाई। चितिज्ञंतो रख्लस, रण राय भयाई भावेण ॥ १॥

भावसे नवकारमंत्र गिनते हुये चोर, सिंह, सर्ष, पानी, अग्नि, वंघन, गक्षस, संग्राम, राज आदि भय दूर होने हें।

हुसरे प्रत्थों में कहा है कि, पुतादि के जन्म समय भी नवकार गिनना चाहिये, जिससे नवकार के फल से वह ऋदिशाली हो। मृत्यु के समय भी नवकार गिनना चाहिये कि जिससे मरने वाला अवश्य सहगति में जाता है। आवदा के समय भी नवकार गिनना चाहिये कि, जिससे सैकड़ों आवदायें दूर होती हैं। धनवंत को भी नवकार गिनना चाहिये कि, जिससे उसकी ऋदि वृद्धि को प्राप्त होती है। नवकार का एक अक्षर सात सागरोवम का पाव दूर करता हैं। नवकार के एक पद से पचास सागरोवम में किये हुये पाव का क्षय होता है। और सारा नवकार गिनने से पांचसों सागरोवम का पाव नाश होता है।

विधि पूर्वक जिनेश्वर की पूजा करके जो भन्य जीव एक लाख नवकार गिनता है वह शंकारहित तीर्थकर नाम गोत्र बांधता है। आठ करोड़, आठ लाख, आठ हजार, आठ सो, आठ, नवकार गिने तो सचमुन ही तीसरे भव में मोक्षपद को पाता है।

## "नवकार से पैदा होने वाले इस लोक के फल पर शिवकुमार का दृष्टांत"

जुना खेलने आदि ज्यसन में आसक्त शिवकुमार को उसके पिना ने सृत्यु समय शिक्षा दी कि जब कभी कर का प्रत्यंग आवे तो नयकार गिनना। पिना की मृत्यु के बाद बह अपने दुर्ज्यसन से निर्धन हो किमी धनाधीं दुर्ज परिणामवाले त्रिदंडी के भरमाने से उसका उत्तर साधक बना, काली चतुर्दशी की रात्रि में उसके साथ इमशान में आकर हाथ में खड़ ले योगी हारा तथार रखे हुए मुद्दें के पैर को मसलने लगा। उस समय मन में कुछ अय लगने के बारण वह नवकार का स्मरण करने लगा। दो तीन दका वह मुद्रां उट कर उसे मारने आया परंतु नवकार मंत्र के प्रभाव से उसे मार न सका। अंत में तीसरी दके उस मुद्दें ने उस जिद्रण्टी योगी पारी वध किया। इससे वह योगी ही सुवर्ण पुरुष वन गया, उसने उसने बहुत सी अदि प्रभाव में विचरित होग इसने बहुत सी अदि प्रभाव में शिवकार साम विचर प्रमाव के प्रभाव में शिवकार साम विवर राज्य के प्रभाव में शिवकार आवित राज्योर प्रमाय समयान होगा बहां से जिनमंदिर आदि शुन उत्तय करके सेन में उन देव रोज में गया। देने को प्राणी नवकार मंत्र का ध्यान समरण करना है उसे इस लोग के भव राज्य गर्मी वर्ष में स्थार में अप से प्रमाय गर्मी स्थार में से स्थार में अप से प्रमाय मार्ग करना है उसे इस लोग के भव राज्य गर्मी करते।

'नवकार से पेदा होने पार्छोकिक फल पर वह की समली का हष्टांन" सार राग के पान होता से एक पड़ के तक पर वैद्या है किसी एक बोल की किसी किसी के बाल से वींध डाली थी, उसके समीप रहे हुए किसी एक साधु ने उसे नवकार मंत्र सुनाया। उससे वह चील मृत्यु पाकर सिंहलदेश के राजा की मानवंती पुत्रो पने उत्पन्न हुई। जब वह योवनावस्था को प्राप्त हुई उस सम्प उसे एक दिन छींक आने पर पास रहे हुये किसो ने "णमो अरिहंनाणं' ऐसा शब्द उच्चारण किया इससे उस राजकुमारी को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा। इससे उसने अपने पिता को कह कर पांच सौ जहाजो में मार भर कर भरुच नगर के पास आकर उस जंगल में उसी वड़ वृक्ष के पास (जहांपर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुं थी) 'समलो विहार उद्धार' इस नाम का मुनिसुवत स्वामी का वड़ा मंदिर दनवाया। इस प्रकार जो प्राण् मृत्यु पाते समय भी नवकार का स्मरण करता है उसे पर लोक में भी सुख और धर्म की प्राप्ति होती है।

इसिलए सोते उठकर तत्काल नवकार मंत्र का ध्यान करना श्रेयस्कर है । तथा धर्म जागरिका करन ( विछली रात में विचार करना ) सो भी महा लाभ कारक है। कहा है कि,—-

> कोहं का मम जाइ, किंच कुलं देवयाव के गुरुणा । का मह धम्मो के वा, आभिग्गहा का अवश्था मे ॥ १ ॥ कि मक्कडं किच मिकचसेसं, किं सक्कणिज्जंनसमायरामि । किंमे परोपासइ किंच अप्पा, किंवा खिलेशंन विवज्जयामि ॥ २॥

में कीन हं, मेरी जाति क्या है, मेरा कुल क्या है, मेरा देव कौन है, गुरु कौन है, मेरा धर्म क्या है, में अमिग्रह क्या है, मेरी अवस्था क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने क्या किया और क्या करना बाकी है, में क करणी कर सकता हं, और क्या नहीं कर सकता, क्या मुक्त पापी को ज्ञानी नहीं देखते ? क्या मैं अपने वि हुए पाप को नहीं जानता ?।

इस प्रकार प्रति दिन सोकर उठते समय विचार करना चाहिये। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भी इस प्रव विचार करना चाहिये कि द्रव्य से मैं कौन हं। नर हं या नारी, क्षेत्र से मैं किस देश में हुं, किस नगर में किस प्राप्त में हं, अपने स्थान में हं या अन्य के, काल से इस वक्त रात्रि है या दिन, भाव से मैं धर्मी या अध्यमीं। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों का विचार करते हुए मियम को पालन करने की और नये ग्र हुए पाप कर्म याद आने से उन्हें तजने की तथा अंगीकार किए हुए नियम को पालन करने की और नये ग्र उपार्जन करने की बुद्धि उत्पन्न होती हैं, ऐसा करने से महा लाभ की प्राप्ति होती हैं। सुना जाता है कि आन कामदेवादिक धावक भी पिछली रात्रि में धर्मजागरिका करते हुए प्रतिवोध पाकर श्रावकी पिडमा वह करने की विचारणा करने से उसके लाभ को भी प्राप्त हुए थे। इसलिए धर्म जागरिका जरूर करनी चाहिए धर्म जागरिका किए बाद यदि प्रतिक्रमण करना हो तो वह करें, प्रतिक्रमण न करना हो तो उसे भी (राष्ट्र मोह, माया, लोभ से उत्पन्न हुए) कुम्बप्त और (हे प यानी जो कोध, मान, इर्पा, विवाद से उत्पन्न हुग वुम्बप्त ये दोनों प्रकार के स्वप्त अपमांगलिक होने से उनका फल नष्ट करने के लिए जागृत हो तत्काल है धायोत्सम जसर करना चाहिए। उसमें यदि कुख़द्ध (यानी। ख़दन में स्त्री सेवन की हो ऐसा देखा हो है एक सो आठ श्वासोश्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए। और यदि दु:खप्न ( छड़ाई, क्रेप, त्रैरो, विधा-तका खप्न ) देखा हो तो एक सौ श्वासोश्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए।

व्यवहार भाष्यमे कहा है कि स्त्रप्नमे १ जीवघात किया हो, २ असत्य बोला हो, ३ चोरी को हो, ४ परिग्रह उपर ममता की हो, ऐसा स्वप्न देखा हो अथवा अनुमोदन किया हो तो एकसौ श्वाश्वीच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिये।

# "कायोत्सर्ग करने की रीति"

"चंदेसु निम्मलयरा" तक एक लोगस्सके पचीस श्वासोच्छ्वास गिने जाते हैं, ऐसे चार लोगस्स का कायोत्सर्ग करनेसे एकसो श्वासोच्छास का कायोत्सर्ग किया जाता है। यदि एकसो आठ श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग करना हो तो चार लोगस्स गिने जाते हैं। लोगस्स चार दफे पूरा गिनने से होता है।

दूसरो रीति — महात्रत दशवैकालिक प्रतिवद्ध है, उसका कायोत्सर्गमें ध्यान करे, क्योंकि उसका भी प्रायः प्रच्चोस श्लोक का मान है। सो कहना अथवा चाहे जो सड़भाय करने योग्य पच्चीस श्लोक का ध्यान करे। इस प्रकार दशवैकालिक की वृत्तिमें लिखा हुआ है। पहिले पंचाशककी वृत्तिमें लिखा है कि, कदाचित् मोह के उद्य से खोसेवनस्य कु:स्वप्न आया हो तो तत्कालही उठकर ध्यावही करके एकसो आठ श्वासोच्छ्यास प्रमाण कायोत्सर्ग करे। इस तरह एकवार कायोत्सर्ग करता है तो भी अति निद्राद्धिक के प्रमाद में होने से दूसरी दफ प्रतिक्रमण करते समय पहले कायोत्सर्ग करना श्रेयस्कर है। यदि दिन में सोते समय पु:स्वप्न आया हो तथापि कायोत्सर्ग करना चाहिये, परन्तु उसो समय करना या संध्याके प्रतिक्रमण समय दस वातवा निर्णय किसी प्रन्थ में देखने में न आने से बहुश्रुन के कहे मुजब करे।

निरथं क जानना । यदि पहिले अशुभ खप्न देखकर फिर शुभ, या पहिले शुभ देखकर फिर अशुभ खप्न देखे ते उसमें विद्यला हो खप्न फलदायक होता है । अशुभ खप्न देखा हो तो शांतिक कृत्य करना चाहिंगे खप्न देखे वाद तुरंत हो उठकर जिनेश्वर भगवान का ध्यान करें या नवकार मंत्रका स्मरण करें तो वह शुफ्तलदायक हो जाता है । भगवान की पूजा रचावे, गुरु भक्ति करे, भक्ति के अनुसार निरंतर धर्म में तत्वर किये तो खराव खप्न भी सुखप्न वन जाता है । देव, गुरु, तीर्थ और आचार्य का नाम लेकर या स्मर करके सोवे तो वह किसी समय भी खराव खप्न नहीं देखता, प्रात:काल में पुरुप को अपना दाहिना हाथ अमें खो को अपना वांचा हाथ अपने पूज्य प्रकाशक होने से देखना चाहिये।

मातृत्रभृतिसृद्धानां, नमस्कारं करोति यः । तीर्थयात्राफलं तस्य तत्कार्योसी दिने दिने ॥ अनुपासितसृद्धानामसेवितमदीभूजां । अवारमुख्या सुहृदां दूरे चमीश्चतुष्ट्यः ॥

माता विता और वृद्ध भाई आदि को जो नमस्कार करता है, उसे तीर्थयात्रा का फल होता है, इसि सुवह प्रतिदिन वृद्ध वंदन करना चिहिये। जिसने वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की उसे धर्म की प्राप्ति न जिसने राजा की सेवा नहीं की उसे सम्पदा नहीं। और जिसने चतुर पुरुषों की सीख नहीं मानी उसे र नहीं।

प्रतिक्रमण करनेवाले को प्रत्याख्यान करने से पहिले सिवत्तादि चौदह नियम ग्रहण करने पड़ते हैं करे एवं जो प्रतिक्रमण न करना हो उसे भी स्योंदय से पेश्तर अपनी शक्ति के अनुसार चौदह नियम अं कार करना उचित है शक्ति के प्रमाण में 'नमुक्कारसिह' आदि प्रत्याख्यान करना चाहिये। गंठसही, एका इासन करना योग्य है। चौदह नियम धारण किये हों उसको देशावगाशिक का प्रत्याख्यान करना चाहिं विवेकी पुरुष को सद्गुरु के पास सम्यक्त्व मूल यथाशिक श्रावक के एकादि वारह व्रत अंगीकार क चाहिये। वारह व्रतों का अंगीकार करना यह सर्वप्रकार से विरित्यन गिना जाता है। विरती को महाफल प्राप्ति होना है अविरती को तो निगोद के जीवोके समान मानसिक, वाचिक, शारीरिक व्यापार न होने पर अधिक कर्मवंधादि महा दोष का संभव होता है। कहा है कि जिस भाववाले भव्य प्राणी ने थोड़ीभी विर को है तो उसे देवना भी चाहते है क्योंकि देवना स्वयं चिरति नहीं कर सकते। एकेंद्रिय जीव कवला कहा करने परन्तु विरति (त्याग) परिणाम के अभाव से उन्हें उपवास का फल नहीं मिलता। मन, वर्च काया से पाप न करनेपर भी अनंत कालतक जो एकेन्द्रि जीव एकेन्द्रिय पने रहते है सो भो अविरती है। फल है। पशु (अश्वादिक) चावुक, आर, भार वहन, वध, वंधन, वगैरह सैकड़ों प्रकार के दुःख पाते यदि प्वंभव में विरती की होती तो इन दुःखों का सामना क्यों करना पड़ता।

अविरती नाम कर्म के उद्य से देवताओं के समान गुरु उपदेश आदि का योग होने पर भी नवकार। मात्रका प्रत्यारयान न किया ऐसे श्रेणिक राजा ने झायिक समकितवंत और भगवंत महावीर स्वामी ह वारंवार अमृत नय वाणो सुनते हुये भी कौवे आदिके मांसमात्र का प्रत्याख्यान न किया। प्रत्याख्यान कर-नेसे हो अविरित को जीता जाता है। प्रत्याख्यान भी अभ्याससे होता है। अभ्यास द्वारा ही सर्व कियाओं में कुशलता आती है। अनुभव सिद्ध है कि लेखनकला, पठनकला, गोतकला, नृत्यकला, आदि सब कलायें विना अभ्यासके सिद्ध नहीं होतीं। इसलिये अभ्यास करना श्रेयस्कर है। कहा है कि—

> अभ्यासेन क्रियाः संवा । अभ्यासात्सकलाः कलाः ॥ अभ्याद्धचानमीनादिः क्रिमभ्यासस्य दुष्करम् ॥ १॥

अस्यास से सब किया, सब कला, और ध्यान मौनादिक सिद्ध होते हैं। अस्यास को क्या दुष्कर है ? निरंतर विरित परिणामका अभ्यास रक्खा हो तो परलोकमें भी वह साथ आती है कहा है कि,—

> जं अभ्मसेइ जीवा । गुणं च देश्तं च एथ्थ जम्मंभि । तं पावइ परलोए तेणय अभ्यासजाएण ॥ १ ॥

गुण अथवा दोवका जीव जैसा अभ्यास इस भवमे करता है वह अभ्यास (संस्कार) उसे परलोक में भी उदय आता है।

इसिल्ये अपनी इच्छानुसार यथा शक्ति वारह व्रतके साथ सम्बन्ध रखनेवाले व्रत नियम वगैरह विवेकी पुरुष हो अंगीकार करने चाहिये। आवक आविका के योग्य इच्छा परिमाण व्रत छेनेसे पहिले खूब विचार करना चाहिये कि जिससे भर्छाभांति पर सके वैसा ही वत अंगीकार किया जाय। यदि ऐसा न पार तो भंग।दि अनेक दोषोका संभव होता है। अर्थात् जो जो नियम अंगीकार करने हों वे प्रथम विचार पूर्वक ही अंगीकार करने चाहिये जिससे कि वे यथार्थ शितिसे पा रे जा सकें। सर्व नियमोंमें "सहस्सागारेणं जनध्यणा भागेणं, महत्तरागारेणं सन्त्र समाहिवत्तिया गारेणं, " इन चारो आगारोंको खुळा रखना चाहिये। पदि परिलेन ऐसा किया हुवा हो तो किसी कम वस्तु के खुला रखने पर भी अनजानतया विशेष सेवन की • गर्र हो नथापि वनभंगका दोष नहीं लगना। फक्त अनिचार मात्र लगता है परन्तु यदि जान कर एक अंश-माप्र भी संयन की जाय तो बतभंग का दृषण लगता है। कदावि कर्म दोपसे या प्रविश्वता से बत भंग हुवा लान पर भी पीछिस विवेशी पुरुष को उस अपने नियम को पालन ही करना चाहिये। जैसे कि पंचमी या पतुर्देशी आदि विधिदे दिन विध्येतर का भ्रांतिस सिवल या सर्ज्जा त्याग करने का नियम होने पर वह बस्तु मुगरे एत विधे पार माल्म हो लाप कि जाल मेरे नियम या पनमीं दिन या नौद्स है नो उस यक मुग में भी हुए इस सम्तुरे एक भीनागत्रको भाग सहके किन्तु वाविस भूवकर अचिन जलसे सुरामित करके र्षवरी परच प्रतिकें विवर्क दिव सभाव हा दहें है। इस दिन सृत्यें ऐसा सोहन संपूर्ण किया गया हो तो इत्ये दिन एको प्राथितिक में उस विवय का शतात है। जबनार अपने बन वाले दिनका संश्य हो, या व रायोवन युग्तवा स्थाप हो वय तथ यो उसे युग्य को वो दोष तमना है, हैसे फि, है से समसे स्थापि शाकाना नारि हुई, रद शहरार निर्णात नहीं रहता नाता नाता यह रहा हरी में जा माली, यह

निरर्थक जानना । यदि पहिले अशुभ खप्न देखकर फिर शुभ, या पहिले शुभ देखकर फिर अशुभ खप्न देखें। उसमें विद्यला हो खप्न फलदायक होता है । अशुभ खप्न देखा हो तो शांतिक कृत्य करना चाहिं। खप्न देखे वाद तुरंत हो उठकर जिनेश्वर भगवान का ध्यान करें या नवकार मंत्रका स्मरण करें तो वह ए फलदायक हो जाता है । भगवान की पूजा रचावे, गुरु भक्ति करे, भक्ति के अनुसार निरंतर धर्म में तत्वर तप करें तो खराव खप्न भी सुखप्न बन जाता है । देव, गुरु, तीर्थ और आचार्य का नाम लेकर या स्म करके सोवे तो वह किसी समय भी खराब खप्न नहीं देखता, प्रात:काल में पुरुष को अपना दाहिना हाथ हो को अपना बांया हाथ अपने पूज्य प्रकाशक होने से देखना चाहिये।

मातृत्रभृतिहृद्धानां, नमस्कारं करोति यः। तीर्थयात्राफलं तस्य तत्कार्योसी दिने दिने ॥ अनुपासितहृद्धानामसेवितमदीभूजां। अवारमुख्या सुहृदां दूरे धमीश्चतुष्ट्यः॥

माता विना और वृद्ध भाई आदि को जो नमस्कार करता है, उसे तीर्थयात्रा का फल होता है, इसी सुवह प्रतिदिन वृद्ध वंदन करना चाहिये। जिसने वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की उसे धर्म की प्राप्ति न जिसने राजा की सेवा नहीं की उसे सम्वदा नहीं। और जिसने चतुर पुरुषों की सीख नहीं मानी उसे । नहीं।

प्रतिक्रमण करनेवाले को प्रत्याख्यान करने से पहिले सिवत्तादि चौदह नियम ग्रहण करने पड़ते हैं करे एवं जो प्रतिक्रमण न करना हो उसे भी सूर्योदय से पेश्तर अपनी शक्ति के अनुसार चौदह नियम अं कार करना उचित है शक्ति के प्रमाण में 'नमुक्कारसिह' आदि प्रत्याख्यान करना चाहिये। गंहसही, एका। हासन करना योग्य है। चौदह नियम धारण किये हों उसको देशावगाशिक का प्रत्याख्यान करना चाहि विवेकी पुरुष को सद्गुरु के पास सम्यक्त्व मूल यथाशिक श्रावक के एकादि वारह व्रत अंगीकार व चाहिये। वारह व्रतो का अंगीकार करना यह सर्वप्रकार से विरतिपन गिना जाता है। विरती को महाफल प्राप्ति होता है अविरती को तो निगोद के जीवोके समान मानसिक, वाचिक, शारीरिक व्यापार न होने पर अधिक कर्मवंधादि महा दोष का संभव होता है। कहा है कि जिस भाववाले भव्य प्राणी ने थोड़ीभी कि की है नो उसे देवना भी चाहते हैं क्योंकि देवता स्वयं विरति नहीं कर सकते। एकेंद्रिय जीव कवली नहीं करने परन्तु विरति (त्याग) परिणाम के अभाव से उन्हें उपवास का फल नहीं मिलता। मन, वर्ष काया से पाप न करनेपर भी अनंत कालतक जो एकेन्द्रि जीव एकेन्द्रिय पने रहते है सो भो अविरती हा फल है। पशु (अध्वादिक) चावुक, आर, भार वहन, वध, वंधन, वगैरह सैकड़ों प्रकार के दुःख पाते यदि पृवंभय में विरती की होती तो इन दुःखों का सामना क्यों करना पड़ता।

अविरत्। नाम कर्म के उद्य से देवताओं के समान गुरु उपदेश आदि का योग होने पर भी नवकार मात्रका प्रत्याग्यान न किया ऐसे श्रेणिक राजा ने क्षायिक समकितवंत और भगवंत महावीर स्वामी वारंवार अमृत नय वाणो सुनते हुये भी कौवे आदिके मांसमात्र का प्रत्याख्यान न किया। प्रत्याख्यान कर-नेसे ही अविरति को जीता जाता है। प्रत्याख्यान भी अभ्याससे होता है। अभ्यास द्वारा ही सर्व कियाओं में कुशलता आती है। अनुभव सिद्ध है कि लेखनकला, पठनकला, गीतकला, नृत्यकला, आदि सब कलायें विना अभ्यासके सिद्ध नहीं होतीं। इसलिये अभ्यास करना श्रेयस्कर है। कहा है कि—

> अभ्यासेन क्रियाः सेनी । अभ्यासात्तकलाः कलाः ॥ अभ्याद्वचानमीनादिः किमभ्यासस्य दुष्करम् ॥ १॥

अभ्यास से सब किया, सब कला, और ध्यान मौनादिक सिद्ध होते हैं। अभ्यास को क्या दुष्कर है ? निरंतर विरित परिणामका अभ्यास रक्खा हो तो परलोकमें भी वह साथ आती है कहा है कि,—

> जं अभ्मसेइ जीवा । गुणं च देश्तं च एथ्थ जम्मि । तं पावइ परलोए तेणय अभ्यासजीएण ॥ १ ॥

गुण अथवा दोवंका जीवं जैसा अभ्यास इस भवमें करता है वह अभ्यास (संस्कार) उसे परलोक में भी उदय आता है।

इसिलये अपनी इच्छानुसार यथा शक्ति बारह व्रतके साथ सम्बन्ध रखनेवाले व्रत नियम वगैरह ंविवेकी पुरुष हो अंगीकार करने चाहिये। श्रावक श्राविका के योग्य इच्छा परिमाण व्रत छेनेसे पहिले खूव विचार करना चाहियें कि जिससे भंछीभांति पछ सके वैसा ही व्रत अंगीकार किया जाय । यदि ऐसा न करे तो भंगादि अनेक दोषोंका संभव होता है। अर्थात् जो जो नियम अंगीकार करने हों वे प्रथम बिचार पूर्वक ही अंगीकार करने चाहिये जिससे कि वे यथार्थ रीतिसे पा है जा सकें। सर्व नियमोंमें "सहस्सागारेणं अनध्थणा भोगेणं, महत्तरागारेणं सन्त्र समाहिवत्तिया गारेणं, " इन चारो आगारोंको खुला रखना चाहिये। ैयदि पहिलेसे ऐसा किया हुवा हो तो किसी कम वस्तु के खुला रखने पर भी अनजानतया विशेष सेवन की ं गई हो तथापि व्रतमंगका दोष नहीं छगता। फक्त अतिवार मात्र छगता है परन्तु यदि जान कर एक अंश-मात्र भी सेवन की जाय तो व्रतभंग का दूषण लगता है। कदापि कर्म दोपसे या परवशता से व्रत भंग हुवा जान कर भी पीछेसे विवेकी पुरुष को उस अपने नियम को पालन ही करना चाहिये। जैसे कि पंचमी या चतुर्दशी आदि तिथिके दिन तिथ्यंतर को भ्रांतिसे सिचत्त या सब्जी त्याग करने का नियम होने पर वह वस्तु मुखमें डाल दिये वाद मालूम हो जाय कि आज मेरे नियम का पचमीं दिन या चौदस है तो उस वक्त मुख में रहे हुए उस वस्तुके एक अंशमात्रको भा न सटके किन्तु वापिस थूककर अचित्त जलसे मुखशुद्धि करके पंचमी या चतुर्दशीके नियमके दिन समान ही वर्ते । उस दिन भूलसे ऐसा भोजन संपूर्ण किया गया हो तो दूसरे दिन उसके प्रायिश्चत्त में उस नियम का पालन करे। जवतक अपने व्रत वाले दिनका संशय हो, या काल्पनिक वस्तुका संशय हो तव तक यदि उसे ब्रहण करें तो दोप लगता है, जैसे कि, है तो सप्तमी तथापि अप्रमीकी भ्रांति हुई, तब अप्रमीका निर्णय न हो तब तक सब्जी वगैरह ग्रहण नहीं की जा सकती, यदि

खाय तो व्रतभंग का दूपण लगता है ) अधिक बीमारी हुई या भूतादि दोवकी परवशता से या सपं दंशहि असमाधी होनेसे यदि उस दिन तन किया जा सके तथापि चार आगार खुले रहते हैं इसलिये व्रतमंगरोष नहीं लगता। सब नियमों में ऐसा ही समभना चाहिये। कहा है कि—

> वयमंगे गुरुदोसो । थोवस्स विषालणा गुणकरीअ ॥ गुरुलावयं च नेयं । धम्मिम अओअ आगारा ॥

थोड़ा भी व्रतका पालन करना बहुत ही गुणकारी है और व्रतभंगसे बड़ा दोष लगता है। नियम धारण करनेका बड़ा फल है, जैसे कि किसी बणिक पुत्रने अपने घरके नजदीक रहने वाले कुम्हार के मस्तक की ताल देखे बिना भोजन न करना ऐसा नियम कौतुक मात्रसे लिया था तथापि वह उसे लाभदारी हुवा। इस प्रकार पुण्य की इच्छा करने वाले मनुष्य को अहप मात्र अंगीकार किया हुवा नियम महान लाभकारी होता है। व

### "नियम लेनेका विधि"

प्रथमसे मिथ्यात्व का त्यान करना, जैन धर्मको सत्य समभना, प्रति दिन यथाशक्ति तीन दफा या है दफा अथवा एक बार जिन पूजा या जिनेश्वर भगवान के दर्शन करना या आठों थुइयों से या चार थुइयों से चैत्य वंदन करना वगैरह का नियम लेना। इस प्रकार करते हुये यदि गुरुका जोग हो तो उन्हें वृद्ध वंदन या लघुवंदन, (द्वाद्शवर्त वंदन) से नमस्कार करना, और गुरुका जोग न हो तो भी अपने धर्मावापे ( जिससे धर्मका वोध हुवा हो ) का नाम छेकर प्रति दिन वंदन करने का नियम रखना चाहिये। र्मा न में पांच पर्वमें अप्र प्रकारी पूजा या स्नात्रपूजा करनेका, यावज्जीव प्रतिवर्ष जब नवीन अन्न आवे उसका नैवेद्य कर प्रभुके सन्मुख चढ़ा कर वादमें खानेका एवं प्रति वर्ष जो नये फल फूल आवें उन्हें प्रथम प्रभु<sup>क्ष</sup> चढ़ाकर वादमें सेवन करने का, प्रतिदिन सुपारी, वादाम वगैरह फल चढाने का, आषाढ़ी, कार्तिकी और फाल्युनो, पूर्णिमा तथा दिवालो पर्युपण वगैरह वड़े पर्व दिनोंमें प्रभुके आगे अप्र मंगलिक करने ब निरंतर पर्वमे या वर्षमें, कितनी एक दफा या व्रतिमास अशन, पान, खादिम, स्मादिमादिक उत्तम वस्तुर्यं, जिनराजिक सन्मुख चड़ाकर या गुरुको अन्नदान देकर वादमें भोजन करने का प्रतिमास या प्रतिवर्ष अथवा मन्दिरकी वर्षगांठ अथवा प्रभुक्ते जन्म कल्याणक आदिके दिनोंमें मंदिरों में वड़े आडम्बर महोत्सव पूर्वक ध्यजा चढ़ानेका, एवं रात्रि जागरण करने का, निरन्तर या चातुर्मासमे मन्दिर में कितनी एक दफा प्रमार्जन करनेका प्रतिवर्ष या प्रतिमास जिन मन्दिरोंमे अंगलूना, दीपकके लिये सूत या रुईकी पूनी, मंदिरके गुभारें बाहर कामके लिये नेल, अन्दर गुभारेके लिये बी, और दीपक आच्छादक, प्रमार्जनी, (पूंजनी) धोतिगी उत्तरासन, वालाकूंची, चंदन, केशर, अगर, अगरवत्ती वगैरह कितनी एक वस्तुर्थे सर्वजनों के साधारण उपयोगके लिये रम्बनेका, धोषध शालामें कितनी एक घोतियां, उत्तरासन, मुहपत्ती, नवकार वालीं, ब्रोहना चर्चला. मन. कंदोरा, हर्ड, कंवली, वर्गरह रावनेका, वरसान के समय श्रावक वरीरह को वैटनेके लिं वित्रने एक पाट, पाटले, चोकी, बनवा कर शालामें रखने का प्रतिवर्ष बस्त्र आभृषणादिक से या अधिक<sup>ह</sup>

बन सके तो अन्तमें स्तकी नवकार वालीसे भी संघ पूजा करने का प्रति वर्ष प्रभावना कर के या पोष । करने वालोंको जिमा के या कितने एक श्रावकों को जिमा कर 'यथा शक्ति साधर्मिक वात्सख्य करनेका या प्रति वर्ष दीन हीन दु:खित श्रावक का यथा शक्ति उद्धार करनेका प्रति दिन कितने एक लोगस्स का कायो-त्सर्ग करने का नवोन ज्ञानके अभ्यास करनेका, या वैसा वन सके तो तीनसौ आदि नवकार गिनने का; निरन्तर दिनमें नोकारसी वगंरह और रात्रिको दिवस चिरम (चौविहार) आदि प्रत्याख्यान करने का, दो दक्ता (सुबह शाम) प्रतिक्रमण करनेका, जब तक दीक्षा अंगीकार न की जाय तब तक अमुक वस्तु खानेका इत्यादि सबका नियम रखना चाहिये।

ि तदनन्तर ज्यों वने त्यों यथाशक्ति श्रावकके वारह व्रत अ'गीकार करने चाहियें, उसमें सातवें भोगोपभोग विव्यों सचित्त अचित्त मिश्र वस्तुका यथार्थ स्वरूप जानना चाहिये ।

"सचित्त अचित्त मिश्र वस्तुओंका स्वरूप"

प्रायः सब प्रकारके धान्य, धनियां, जीरा, अजवाइन, सोंफ, सुया, राई, खसखस आदि सर्व जातिके दाने सर्व जातिके फल, पत्र, नमक, क्षार, लाल संघव, संचल, मही, खड़ो, हिरमिजी, हरी दतवण, ये सब ब्यव-हार से सचित्त जानना। पानीमें भिगोये हुये चने, गेहूं, वगैरह कण तथा मूर्ग उड़द चने आदि की दाल भी यदि पानीमें भिगोई हो तो मिश्र समभना, क्योंकि कितनी एक दफा भिगोई हुई दाल वगैरह में थोड़े ही समय वाद अंकूर फूटते हैं ? एवं पहले नमक लगाये विना या बफाये वगैर या रेती बिना शेके हुये चने, गेहूं ज्वार वगैरह धान्य, खार आदि दिये बिनाके रोके हुये तिल, होले, पोंख, रोकी हुई फलीं, एवं काली-<sup>'</sup>मिरच राई, हींग आदिका छोंक देनेके छिये, रांधा हुवा खीरा, ककड़ी तथा सचित्त बीज हों जिसमें ऐसे <sup>६</sup>सर्व जातिके पके हुये फल इन सबको मिश्र जानना। जिस दिन तिलसकरी बनाई हो उस दिन मिश्र सम-ुकिना। यदि रोटी, पुरो, वगैरह में जो तिलवट डाल कर सेकी हुई हो तो वह रोटी आदि दो घड़ीके बाद <sup>ति</sup>भवित्ता समभना। दक्षिण देशमें या मालवा आदि देशोंमें बहुत सा गुड़ डाल कर तिलवट को वहुत सेक <sup>तेंडु।लते</sup> हैं इससे उसे अचित्ता गिननेका व्यवहार है। वृक्षसे तत्काल निकला, लाख गोंद, रताख, छाल, तथा িনাংযেন্ত, नोवू, जामुन, आंव, नारंगो, अनार, ईख, वगैरह का तत्कालिक निकाला हुवा रस या पार्ना तत्काल र्शनिकाला हुवा निल वगैरहका तेल, ततकाल फोड़े हुये नारियल सिंगाड़े सुवारी प्रमुख फल तत्काल बीज निकाल डाले हुये पके फल, बहुन द्वाकर कणिकारहित किया हुवा जीरा, अजवाइन वगेंरह दो घड़ी तक मिश्र समभना। त नन्तर अचित्ता होते हैं, ऐसा व्यवहार है। अन्व भी कितने एक प्रवल अग्निके योग विना र्भिपायः जो अचित्त किये हुवे होते हैं उन्हें भी दो घड़ी तक मिश्र और उसके वाद अचित्ता समभने का व्यवहार 👬 है। जैसे कि कचा पानी, कचा फल, कचा धान्य, इन्हें खूव मसल कर नमक डाल कर खूव मर्दन किया हो र्षि तथापि अग्नि वगैरह प्रवल शस्त्रके बिना अवित्त नहीं .होता इस विषयमे भगवती सूत्रके ८१ वें 🖟 शतकमें तीसरे उद्देशमें कहा हुवा है कि "वज्रमय शिलापर वज्रमय पीसनेके पथ्थरसे पृथ्वीकायके खंडको हैं। बलवान पुरुष ८१ दफा जोरसे पीसे तथापि कितने एक जीव पीसे और कितने एक जीवोंको खबर नक 16.

नहीं पड़ी" (इस प्रकार का स्क्ष्म पना होता है, इसिलये प्रवल अग्निक शस्त्र विना वह अचित्त नहीं होता) सौ योज्ञनने आई हुई हरडे, छुवारे, लालद्राक्ष किसिमस, खजूर, कालीमिरच, पीपल, जायफल वादाम, वायविडग, अखरोट, तीलजां, जरदालु पिस्ते, चणकबोवा, (कबाव चिनी) फटक जैसा उज्वल सिध्व आदि क्षार, बोडलवण (भिड़ीमें पकाया हुवा) बनावटसे बना हुवा हरएक जातिका क्षार, कुंभार द्वारा मर्दनकी हुई मोध, कौंकण देशके पके हुये केले, उवाले हुये सिगाडे, सुपारी आदि, सर्व अचित्त समक्षना ऐसा व्यवहार है। व्यवहार सुत्रमें कहा है:—

जोयण सयंतु गंतु । अगाहारेण भंडसंकतीं ॥ वायागणि घुनेणय । विद्धश्यं होई लोणाई ॥ १ ॥

नमक वगैरह सिवित्त वस्तु जहां उत्पन्न हुई हो वहांसे एकसो योजन उपरान्त जमीन उल्लंबन करनेप वे आपसे आपही अचित वन जोती है। यदि यहांपर कोई ऐसी शंका करे कि, किसी प्रवल अगिन शिह विना मात्र सौ योजन उपरांत गमन करनेसे ही सिवित वस्तु अचित किस तरह हो सकती है? इस का उत्तर यह है कि जिस स्थानमें जो जो जोव उत्पन्न होते हैं वे उस देशमें हो जीते हैं, वहांका हवा पानी बदलनेसे वे विनाशको प्राप्त होते हैं। एवं मार्गमें आते हुए आहारका अभाव होनेसे अचित होजाते हैं। उनके उत्पत्ति स्थानमे उन्हें जो पुष्टि मिलती है वह उन्हें मार्गमें नहीं मिलती, इससे अचित्त हो जाते हैं। तथा एक स्थानसे दूसरे स्थानमें डालते हुये पारस्परिक अथडाते हुये, डालते हुये उथल पुथल होनेसे वे सब वस्तुयें सिवित्तसे अचित्त हो जाती हैं। सौ योजनसे आते हुये बीचमें अति पवनसे, तापसे, एवं घूम्र बगैरहसे भी वे सब वस्तुयें अचित्त हो जाती हैं।

## ''सर्व वस्तुको सामान्यसे बदलनेका कारण"

आरुहणे ओरुहणे। निसिअणे गोणाईणं च गाउभ्हा॥ भूमाहारेच्छेए। उपक्रमेण च परिणामो॥ १॥

गाड़ी पर या किसी गधे, बोड़े, बैलकी पीठ पर बारंबार बढाने उतारनेसे या उन वस्तुओं पर दूसरा भार रखनेसे या उन पर मनुष्योके चढने बैठनेसे या उनके आहारका विच्छेद होनेसे उन क्रियाणा हैं। वस्तुओंके परिणाममें परिवर्तन होता है।

जय उन्हें कुछ भी उपकप (श्रष्ठ) छगता है उस वन्त उपका परिणायान्तर होता है। यह श्रष्ठ तीत प्रकारका होता है। स्वकाय श्रष्ठ, र परकाय श्रष्ठ, ह उमय श्रष्ठ पात्र, । स्वकाय श्रष्ठ जस ित, खारा पार्नी भीडे पानाका श्रष्ठ, कालो मिट्टी पार्ली मिट्टीका राष्ट्र, परकाय श्रष्ठ, जसे कि, पानाका श्रष्ठ अग्नि और श्रीनिका श्रष्ठ पानी। उभयकाय श्रष्ठ —जैसे कि, मिट्टीमें मिळा हुवा पानी निर्मेळ जळका श्रष्ठ, इस प्रकार सिचल को अचिल होनेके कारण समक्ता कहा है कि:—

उपल पडमाईपुण, उन्हें दिन्नाई जाम न घरंति,

मोग्गरग जुहिआओ, उन्हेंच्छूढा चिरं हुंति ॥ १॥ मगदंति आपुष्फाइं उदयेच्छुढा जाम न धरंति ॥ उपल पउमाइपुण, उदयेच्छूढा चिरं हुंति ॥ २॥

उत्पल कमल उदक योनीय होनेसे एक प्रहर मात्र भी आताप सहन नहीं कर सकता। वह एक प्रहरके अन्दर ही अचित हो जाता है। मोगरा, मचकुन्द, जुईके फूल उष्णयोनिक होनेसे बहुत देर तक आतापमें रह सकते हैं (साचत रहते हैं) मोगरेके फूल पानीमें डाले हों तो प्रहर मात्र भी नही रह सकते, कुमला जाते हैं। उत्पल कमल (नील-कमल) प्राक्तमल (चन्द्रविकाशी) पानीमें डाले हो तथापि वहुत समय तक रहते हैं। (सचित रहते हैं परन्तु कुमलाते नहीं) कहप व्यवहारकी वृत्तिमें लिखा है कि:—

पत्ताणं पुष्काणं । सरङ्घ फङाणं तहेव हरिआणं ॥ 🎍 विदंगि मिलाणंमि । नायन्तं जीव विष्पजढं ॥

पत्रके, पुष्पके, कोमल फलके एवं वाथुल आदि सर्व प्रकारकी भाजियोंके, और सामान्यसे सर्व वनस्पतियोंके उगते हुये अंकूर, मूल नाल वगैरह कुमला जाय तब समभना कि अब वह बनस्पित अचित हुई है।
चावल आदि घानके लिये भगवती सूत्रके छठे शतकमे पांचवें उद्देश्यमे सचित अचितके विभाग बतलाते
हुये कहा है कि—

अहणं भंते सार्ळाणं वीहीणं गोहुमाणं जवाणं जवजवाणं एण्सिणं धन्नाणं कोट्टा ऊत्ताणं पृष्ठाउत्ताणं मंचाउत्ताणं। मालाउत्ताणं ओलित्ताणं लित्ताणं पिहिआणं मुहिआणं लेखिआणं केवध्यं कालं जोणीसं विद्वरं। गोयम्मा जहण्णेणं अंतो मुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि संवच्छराइं तेणप्रं जाणि पमिलाइ विद्वंसई बीरा अवीरा भवई।

(भगवान् से गौतम ने पूछा कि,) "हे भगवन्! शालिकमोदके वावल, कमलशालि वावल, ब्रीहि याने सामान्य से सर्व जाति के वावल, गेहूं, जौ, सब तरहके जब जवनध याने बड़े जब, इन धान्यों को कोठारमें भर रक्खा हो, कोठामें भर रक्खा हो, माचे पर वाध रक्खे हो, ठेकेमें भर रक्खे हो, कोठीमें डाल कर कोठी के मुख वद कर लोप दिये हो, वारा तरफ से लीप दिये हो, ढकनेसे मजबूत कर दिये हो, मुहर पर रक्खे हो या ऊपर निशाण किये हो ऐसे संवय किये हुये धान्य की योनि (ऊगनेकी शक्ति) कितने वख्त-तक रहता है, ?" (सगवान् ने उत्तर दिया कि,) "हे गौतम! जधन्य से-कम से कम अंतर्मु हुर्त (दो घड़ी-के अन्दरका समय) तक योनि रहतो ह, इसके वाद योनि कुमला जाती है, नाशको प्राप्त होती है वीज अवीज कप यन जाता है।" फिर पूछते है कि,

अहमंते कलाय मस्र, तिल मुग्ग मास निष्का व कुल्थ्य अलिसंद्रग सङ्ण पिलमंथग माङ्गण एएसिणं धन्नाणं जहा साली तहा एयाणविणवरं पंच संवच्छराईं सेसं तंचेव॥

"है भगवन् ! कलाय ( भिबुड़ नामका धान्य या त्रिपुरा नामका धान्य, किसी अन्य देशमें होता है सो ) ·

मस्र, तिल, म्र्ग, उडद, वाल, कुलथी, चोला, अरहर, इतने धान्यों को पूर्वोक्त रीतिसे रक्ले हों तो उनई योनि कितने समय तक रहनी हैं ?" उत्तर – जघन्य से अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्टसे पाँच वर्षनक रहनी हैं ! उसके बाद पूर्वोक्तवत् अवित्त अबीज हो जानी है !

अहमंते ? अयास कुसंभग कोइव कंगु वरट रालग कोडुसग सण सरिसव मूलवीश माईणं श्रणणाणं हैं। नवरं सत्त संवच्छराई ॥

"हे भगवन! अलसी, कसुंवा, कोन्दा, कंगनी, वंटी, राला, कोडसल, सण, सरसव, मूली के वी इत्यादि धान्य की योनि कितने वर्ष तक रहती है ?" उत्तर—"हे गौतम! जवन्य से अन्तर्मु हूर्त और उया से ज्यादा रहे तो सात वर्षतक उनकी योनि सिवित्त रहती है। इसके बाद वीज अवीज रूप हो जाता है ( इस विषयमें पूर्वाचार्यों ने भी उपरोक्त अर्थ की तीन गाथायें बनाई हुई हैं)।

कपास के बीज तीन वर्षतक सिवत्त रहते हैं; इसिलये कहा व्यवहार के भाष्य में लिखा है कि, सेडुगंति वरिसाइयं गिन्हंति सेडुकं त्रिवर्षातीतं विध्वस्तयोनिकमेव ब्रहितुं करूपते । सेडुक कर्पास इ तेद्रहतौ ॥

विनौले तीन वर्षके वाद अवित्त होते हैं, तद्नन्तर ग्रहण करना चाहिये।

## आटेके मिश्र होनेकी रीति।

पगिदिण मिस्सो छुट्टो, अचालियो सावणे अ मह्वए। चउ आसोए कत्तिअ, मिगांसरपोसेस तिन्नि दिणा ॥ १ ॥ पण पहर माह फरगाणि, पहरा चत्तारि चित्तवईसाहे। जिठ्ठोसाढे ति पहरा, तेणपर होइ अचित्तो ॥ २ ॥

"न छाना हुवा आटा श्रावण और भादव मासमें पांच दिन तक, आश्वन और कार्तिक मासमें चार दिन तक, मार्गशीर्प और पौप मासमें तोन दिन तक, माहा और फाल्गुन मासमें पांच प्रहर तक, चैत्र और वैशास में चार प्रहर तक, और जेठ एवं अपाडमें तीन प्रहर तक मिश्र रहकर वादमें अचित्त गिना जाता है। और छाना हुवा आटा दो घड़ीके वाद ही अचित्त हो जाता है।" यदि यहांपर कोई शंकाकार यह पूछे कि, अचित्त हुवा आटा आदि अचित्त मोजन करने वालेकों कितने दिन तक कल्पता है? (उत्तर देते हुये गुरु श्रावक आश्रयी कहते हैं कि, (इसमें दिनका कुछ नियम नहीं परन्तु सिद्धान्त में दृज्य, क्षेत्र, काल भाव, आश्रयों नीचे मुजव व्यवहार वतलाया है। "दृज्य से नया पुराना धान्य, क्षेत्र से अच्छे खराव क्षेत्र में पैदा हुवा धान्य, कालसे वर्षा, शीत, उप्ण कालके उत्पन्न हुये धान्य, भावसे जो स्वाद स्रष्ट न हुवा नो वर धान, पक्ष मासादिक की अवधि विना जवसे वह धान्यके वर्ण, गंध, रस, स्पर्शमें परिवर्तन हुवा त्रयमें ही वह धान्य त्यागने योग्य समफना चाहिये। साधु आश्रयी कत्य व्यवहार की वृत्ति के चौथे खंड में लिखा है कि, "जिस देशके आटेमें थोड़े समय में विशेष जीव न पडते हो वैसे देशका आटा लेना,

परन्तु जिस देशके आटेमें थोड़े समय में ही जीय पड़ते हों उस देशका आटा न लेना। यदि ऐसा करने से संयम निर्वाह न हो याने बहुत दूर जाना हो और मार्ग में श्रावक के घर वाले गांव न आते हों तो जिसके घरसे आटा लेना पड़े वहांसे उसा दिनका पीसा हुवा ले। यदि ऐसा करते हुये भी निर्वाह न हो तो दो दिनका लेवे, ऐसा करते हुये भी निर्वाह न हो तो तीन दिनका एवं चार दिनका भी पीसा हुवा आटा लेवे। परन्तु सबको जुदा जुदा २ रख कर जिस दिन उपयोग में लेना हो उस दिन नीचे लिखे मुजब विधिसे उपयोग में ले। नीचे एक वस्त्र विद्या कर उस पर पात्र कम्बल करके उस पर आटेको विद्या दे, उसमें यदि कदाचित जीव उत्पन्न हुये हों तो वे कम्बल में आ जांयगे उन्हें ले कर एक वस्त्रमें रख एवं नव दफा देख देख कर तलास करने से यदि जीव न मालूम दे तब उसे उपयोग में ले। कदाचित् जीवकी संभावना हो तो फिर भी नव बार गवेषणा करे;। तथापि यदि जीवना सम्भव मालूम हो तो तीसरी दफा नव बार गवेषणा करे; इस तरह जब तक जीवके रहनेका सम्भव हो तवतक गवेषणा करके जब बिलकुल निर्जीव मालूम हो तब आहार करे। जो जीव उद्घृत किये हुये हों उन्हें जहां पर उनकी यतना हो सके उन्हें पीड़ा न पहुंचे ऐसे स्थान पर रखना उचित है।

### 'पकान आश्रयी काल नियम"

वासासु पन्नर दिवसं, सीओ ण्ह कालेसु मास दिणवीसं। ओगाहि मं जइणं, कष्पइ आरम्भ पढम दिणा।। १॥

"सब जातिके पक्वान वर्षाऋतु में बनाने से पन्द्रह रोज तक, शीतमें एक महीना और उष्ण काल में बीस दिन तक कहपते हैं ऐसा व्यवहार हैं।" यह गाथा किस ब्रन्थकी है इस बातका निश्चय न होनेसे कितनेक आवार्य कहते हैं कि, जब तक वर्ण, रस, गंध, स्पर्श न बदले तबतक कलपनीय है, बाकी दिन वगै-रह का कुछ नियम नहीं।

## दहि, दूध और छासका विनाश काल"

जद् सुगा मासप्पमई, विदलं कचंगि गोरसे पडई। ता तस्स जीवुप्पत्तिं, भणिति भणिति दहिए बिदुदिणूवीरं।। ।।

यदि कच्चे शोरस गरम किये विना (दूध, दिह, छास) में मूंग, उडद, चोला, मटर, वाल, वगैरह हिदल पड़े नो उसमे तत्काल ही त्रस जीवकी उत्पत्ति हो जाती है, और दिह में तो दो दिनके उपरान्त होने पर त्रस जीवकी उत्पत्ति हो जाती है।" "दध्यहर्द्धितयातीतमिति हैमवचनात्" दिह दो दिन तक कल्पता है तीसरे दिन न कल्पे इसलिये उसे तीसरे दिन वर्जने य समभना।

#### "द्विदल"

जिस धान्यको पीलनेसे उसमे तेल न निकले और सरीखी दो पड़ हो जायें उसे द्विदल कहते हैं। दो पड़ होते हों परन्तु जिसमें से तेल निकलता हो वहै द्विदल नहीं समभा जाता।

## "अभक्ष्य किसको कहते हैं"

वासी अन्न, द्विद्छ, नरम पूरी आदि, एक पानीसे रांघा हुवा भात आदि दूसरे दिन सर्व प्रकारि खराव अन्न जिसमें निगोद छगी हो वैसा अन्न, काछ उपरान्त का पक्ष्यान, वाइस अमक्ष्य, वत्तीस अनंतकाय इन सबका स्त्रकप हमारी को हुई वंदिता सुन्नकी वृत्तिसे जान छेना। विवेकवन्त प्राणीको जैसे अभक्ष्य वजनीय हैं वैसे ही बहुत जीवोंसे व्याप्त बहु बोज वाछे फल भी वर्जनीय हैं। वैसे ही निदा न होने देनेके छिरे रांबा हुवा सुरण, अद्रक, बैंगन वगैरह यद्यपि अचित हुये हो और उसे प्रत्याख्यान भी न हों तथापि वर्ज नोय हैं, तथा मुलो तो पत्तों सहित त्याज्य है। सोंठ, हलदी, नाम मात्र स्वाद के वदलने से सुखाये बार कह्यते हैं।

# "गरम किये पानीकी रीति"

े पानीमें तीन दफा उबाल आ जाय तब तक-मिश्र गिना जाता है, इसिल्ये पिंडनिर्युक्ति में कहा है: उसिनोदेग मणुवत्ते तिदंड वासेआ पिंडिन मित्ति । मुत्तुणा देसितिन चाउल उद्गं बहु पत्रत्रं ॥ १ ॥

जव तक तीन वार उवाल न आवे तव् तकका गरम पानी भी मिश्र गिना जाता है ( इसके बाद अिवी शिना जाता है) जहां पर वहुत से मनुष्यों का आना जाना होता हो ऐसी भूमि पर पड़ा हुवा बरसाद की . पानी जब तक वहांकी जमीन के साथ प्रिणत न हो तब तक वह पानी मिश्र गिना जाता है, तद्नंतर सं<sup>जित</sup> हो जाना है। जंगलकी भूमि पर वरसाद का जल पड़ते ही मिश्र होता है। उसके बाद तत्काल ही सर्वित वन जाता है। चावलों के धूवन का पानी आदेश त्रिकको छोड़ कर जिसका उल्लेख आगे किया जायग तंदुलोदक जब तक गदला रहता है तब तक मिश्र गिना जाता है परंतु जब बह निर्मल हो जाता है तबहे अचित्त गिना जाता है। ( आदेश त्रिक कहते हैं ) कोई आचार्य फर्माते है कि, चावलोंके घोवनका पानी एक वरतनमें से दूसरे वरतन में डालते हुये जो छींटे उड़ते हैं वे दूसरे वरतन को लगते हैं। वे छींट जब तक न सूक जांय तवतक चावलोका घोवन मिश्र गिनना। कोई आचार्य यों कहते हैं कि, वह घोवन एक वरतनमेसे दूसरे चरतन में उनसे डालनेसे उसमें जो वुजबुले उठते हैं वे जब तक न फूट जायें तब तक उसे मिश्र गिनना। की आचार्य कहते हैं कि जब तक वे चाबल गर्ल नहीं तब तक बह चाबलोंका धोवन मिश्र गिना जाता है, ( इस प्रन्थक कर्ना आचार्य का सम्मन वनलाते हैं ) ये तीनों आदेश प्रमाण गिने जायें ऐसा नहीं मालूम होता है क्योंकि यदि कोई वरतन कोरा हो तो उसमें घोवनके छींटे तत्काल ही सुख जायें और चिकने वरतन में धोवन डालें नो उसमें लगे हुये छीटोंको स्निने हुये देर लगे, एवं कोई वस्तन पवनमें या अस्निके पा<sup>ह</sup> रक्या हो तो तत्काल ही सब जाय और दूसरा वस्तन बैसे स्थान पर न हो तो बिशेष देशे लगे, इसलिये गर् प्रमाण अनिङ शिना जाना है। नहुन उंचेसे धोवन वरतन में डाला जाय नो वहुनसे बुलबुले उठें, नीवें<sup>ह</sup> दाला जाय नो कमनी रहें; वह घोड़े समयमें मिट जायें या अधिक समयमें मिटें इससे यह हेनू भी सिद्ध नहीं

हो सकता। एवं चुल्हों अग्नि प्रवल हो तो थोड़ी ही देर में व्यावल गल जायें और यदि मंद हो तो देरी से गलें, इस कारण यह हेतु भी असिद्ध ही है। क्योंकि इन तीनों हेतुओं में काल का नियम नहीं रह सकता; इसिल्ये ये तीनों ही हेतु असिद्ध समकता। सच्चा हेतु तो यही है कि जब तक चावल का घोवन निर्मल न हो तब तक मिश्र समकता और तदनंतर उसे अचित गिनना। वहुत से आचार्यों का यही मत होने से यही व्यवश्वार शुद्ध है। एवं पहिली दफा, दूसरी दफा, और तीसरी दफाके घोवन में थोड़े ही टाईम तक चावल भिगोये हों तो मिश्र, बहुत देरतक चावल भिगोये हों तो अचित्त होता है, और चौथी दफाके घोवन में बहुत देर तक भी चावल रखें हों तो भी सचित्त ही गिनना ऐसा व्यवहार है। विशेषता इतनी है कि, पहले तीन दफा का चावलोंका घोवन जब तक मिलन रहता है तब तक मिश्र रहता है परंतु जब वह विलक्तल निर्मल स्वच्छ वन जाता है तब अचित्त हो जाता है परंतु चौथी दफाका घोवन चावलोंसे मिलन ही नहीं होता इसिल्ये वह जैसा का तैसा ही पूर्व रूप में रहता है।

तिन्नोदगस्स गहणं, केइ भाणेसु असुइ पिडसे ही । गिहि भायणेसु गहणं, ठियनासे मीसगच्छारो ॥ १॥

अग्नि पर तपाये हुये पानी में से जब तक धुवां निकलता हो तब तक अथवा सूर्य की किरणोंसे अत्यंत तपा हुवा जो पानी होता है, उसे तीव उदक कहते हैं। वैसे तीव उदक को जब शलका अधिक संबंध होता है तब वह पानी अचित्त हो जाता है। उसे ग्रहण करने में किसी प्रकार की विराधना नहीं होती। कितने एक आचार्य कहते हैं, उपरोक्त पानी अपने पात्रमें ग्रहण करना। इस विषय में बहुत से विचार होने से आचार्य उत्तर देते हैं। उस पानीमें अशुचि पन है इसलिये अपने पात्रमें लेनेका निषेध है, इसी कारण गृहस्थकी कुंडी वगैरह बरतनमें लेना। तथा वरसाद वरसता हो तो उस समय मिश्र गिना जानेसे वह पानी नहीं लेना, परंतु वरसाद रके वाद भी अंतर्मु हुत्त काल वीतने पर ग्रहण करने योग्य है। जो पानी विलक्तल प्रासुक हुवा है (अचित्त हुवा है) वह चातुर्मास में तीन पहर के उपरांत पुनः सचित हो जाता है, इसीलिये उस तीन पहर के अन्दर भी अचित्त जल में क्षार, किल चूना, वगैरह डालना कि, जिस से पानी भी निर्मल हो रहता है।

#### "अचित जल का कालमान"

डिसिणेदिगं तिदंड, कालियं फासुजलं जइ कप्पं। नवरं गिलाणाइकए, पहर तिगोवरीवि धीरयव्वं ॥ १ ॥ जायह साचिततासे, गिम्हासु पहर पेचगस्सुवरि । चडंपहरुवरि सिसिरे, वासासुजले तिपहरूवरिं ॥ २ ॥

प्रास्त जलके कालमान के लिये प्रवचन सारोद्धार के १३२ वें द्वार में कहा है कि:-

"तीन उवाल वाला पानी अचित्त और प्रास्क जल कहलाता है, वह साधुजन को कल्पनीय है, प्रंतु ऊष्ण समय अधिक खुश्क होने से ऊष्ण ऋतु के दिनों में पांच पहर उपरांत समय होने पर वह जल पुनः स जाता है, परंतु कदाचित् रोगादि के कारण से पांच प्रहर उपरांत भी साधू को रखना पड़े तो रख्खा ज सकता है, और शीतकाल स्निग्ध होने से जाड़े के मौसम में वह चार प्रहर उपरांत सचित्त हो जाता है। एवं वर्षाकाल अति स्निग्ध होने से चातुर्मास में वह तीन प्रहर उपरांत सचित्त हो जाता है। इसलिये उपरोक्त काल से उपरान्त यदि किसी को अचित्त जल रखनेकी इच्छा हो तो उसमें क्षार पदार्थ डाल कर रखना कि जिस से वह अवित्त जल सचित्त न हो सके"। किसी भी वाह्य शस्त्रके लगे विना स्वभाव से ही अनि जल है ऐसा यदि केवली, मनपर्यंच ज्ञानी, अविधिज्ञानी, मतिज्ञानी, या श्रुतज्ञानी, अपने ज्ञान बलसे जानी हों तथापि वह अन्य व्यवस्था प्रसंग के ( मर्यादा टूटने के ) भय से उपयोग में नहीं छेते, एवं दूसरे के भी व्यवहार में हैने की आज्ञा नहीं करते। सुना जाता हैं कि, एक समय भगवान वर्धमान स्वामी ने अले अद्वितीय ज्ञानवल से जान लिया था कि, यह सरोवर स्वभाव से ही अचित्त जल से भरा हुवा है तथ शैवाल या मत्स्य कच्छपादिक त्रस जीवसे भी रहित है, उस वक्त उनके कितने एक शिष्य तृषा से पीडित हो प्राणसंशय में थे तथापि उन्होंने वह प्रासूक जल भी ग्रहण करनेकी आज्ञा न दी। एवं किसी समय <sup>शिष</sup> जन भूखकी पीड़ासे पीडित हुये थे उस वक्त अचित्त तिल सकट, (तिलसे भरी गाडियां) नजदीक होने पर भी अनवस्था दोष रक्षा के लिये या श्रुतज्ञान का प्रमाणिकत्व बतलाने के लिये उन्हें वह भक्षण करने की आज्ञा न दी। पूर्वधर विना समान्य श्रुतज्ञानी वाह्य शस्त्र के स्वर्श हुये विना पानी आदि अचित्त हुवा है ऐस नहीं जान सकते। इसीलिये वाह्य शस्त्रके प्रयोगसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, परिणामांतर पाये वाद ही पार्न आदि अचित्त होने पर ही अंगीकार करना । कोरडू मूंग, हरडे की कलियां वगैरह यद्यपि निर्जीव है तथा उन की योनी नष्ट नहीं हुई उसे रखने के लिये या निःशुकता पिरणाम निवारण करने के लिये उन्हें दां वगैरह से तोड़ने का निपेध हैं। ओधनिर्यु कि की पिचहत्तरवीं गाथा की वृत्तिमें किसी ने प्रश्न किया कि, हे महाराज ! अचित्त वनस्पति की यतना करने के लिये क्यों फरमाते हो ? आंचार्य उत्तर देते हैं नि यद्यपि अचित्त चनस्पति है तथापि कितनी एक की योनि नष्ट नहीं हुई, जैसे कि गिरुोय, कुरडु सूं ( गिलोय सूखी हुई हो तो भी उस पर पानी सींचने से पुनः हरी हो सकती है ) योनि रक्षाके लिए अवि वनस्पति की यतना करना भी फलदायक है।

इस प्रकार सचित्त अचित्तका स्वरूप समभ कर फिर सप्तम ब्रत ब्रहण करनेके समय सवका पृथक पृथक नाम है कर सचित्तादि जो जो वस्तु भोगने योग्य हो उसका निश्चय कर के फिर जैसे आनन्द काम देवादिक श्रावकों ने ब्रहण किया वैसे सप्तम ब्रत अंगीकार करना । कदाचित् ऐसा करने का न बन सके तथापि सामान्यसे प्रतिदिन एक दो, चार, सचित्त, दस, वारह आदि द्रव्य, एक, दो, चार, विगय आदिका नियम करना । ऐसे दस रोज सचित्तादि का अभिब्रह रखते हुए जुदे जुदे दिन रोज फेरने से सर्व सचित्र के त्याग का भी फल मिल सकता है । एकदम सर्व सचित्तका त्याग नहीं हो सकता , परन्तु थोड़ा थोड़ी अदल बदल त्याग करने से यावज्जीव सर्व सचित्त के त्याग का फल प्राप्त किया जा सकता हैं।

पुष्पफलाणं च रमं । युराह मंसाण महिलीयाणं च ॥

#### जाणता जे विरया। ते दुकार कारए वंदे ॥ ३ ॥

फूल फल के रस को, मांस मदिरा के स्वाद को, तथा स्त्रीसेवन क्रिया को, जानता हुआ जो वैरागी हुवा ऐसे दुष्कर कारक को वंदन करता हूं।

सिवत्त वस्तुओं में भी नागरवेल के पान दुःस्त्याज्य हैं, अन्य सब् सिवत्तको अवित्त किया हो तथापि उसका स्वाद लिया जा सकता है तथा आमको स्वाद भी सुकाने पर भी ले सकते हैं। परन्तु नागरवेल के पान निरंतर पानीमें हो पड़े रहने से लील फूल कुं थु आदिक की बहुत ही विराधना होती है इसलिये पाप से भय रखने वाले मनुष्यों को रात्रि के समय पान सर्वथा न खाना चाहिये। कदाचित किसीको उपयोग में लेने की जरूरत हो तो उसे प्रथम सेही दिनमें शुद्ध कर रखना चाहिये, परन्तु शुद्ध किये बिना प्रयोग में न लेना। पान कामदेवको उत्पन्न होने के लिये एक अंगरूप होनेसे और उसके प्रत्येक पत्र में असंख्य जीवकी विराधना होनेसे वह ब्रह्मचारियों को तो सचमुच ही त्याग ने लायक है। कहा है कि,—

जं भिणयं पज्जत्तग । निस्साएवुक्कमंतपज्जता ॥ जथ्येगो पज्जनो । तथ्य असंखा अप्यज्जता ॥ ३ ॥

'जो इस तर ; कहा है कि, पर्याप्ति के निश्राय में (साथ ही) अपर्याप्ता उत्पन्न होते हैं सो भी जहां अनेक पर्याप्त उपजें वहां असंख्यात् अप्रयाप्त होते हैं।" जब बाहर एकेन्द्रियमें ऐसा कहा है एवं सूक्ष्म इंन्द्रिय में भी ऐगा ही समकता; ऐसा आचारांग प्रमुख की वृत्ति में कहा है। इस प्रकार एक पत्रादिक से असंख्य जीव की विराधना होती है, इतना ही नहीं परन्तु उस पानके आश्रित जलमें नील फुलका संभव होनेसे अनंत जीवका विधान भो हो सकता है। क्योंकि, जल, लवणादिक असंख्य जीवात्मक ही है यदि उनमें शैवाल आदि हों तो अनंत जीवात्मक भी समकता; इसलिये सिद्धान्त में कहा है कि;—

एगामि उदग विंदुमि । जे जीवा जिणवरेहिं पण्णता ॥ ते जइ सरिसव मित्ता । जंबुदीवे न मायंति ॥ १ ॥

乖

पानीके एक विंदुमें तीर्थकरने जितने जीव फरमाये हैं यदि वे जीव सरसव प्रमाण शरीर धारण करें तो क्सारे जंबुद्वीपमें नहीं समा सकते।

अद्दामलग प्यमाणे । पुढवीकाए हवंति जे जीवा ॥ ते पारेवय मिचा । जंबुदीवे न मायंति ॥ २ ॥

आमलक फल प्रमाण पृथ्वी कायके एक खंडमें जितने जीव होते हैं, वे कदाचित् कबूतरके समान किल्पत किये जायें तो सारे जंबूद्वीपमें भी नहीं समा सकते। पृथ्वीकाय और अपकायमें ऐसे सूक्ष्म जीव रहें हैं इसिल्ये पान खानेसे असंख्यात जीवोंकी विराधना होती है। इसिल्ये विवेकी पुरुपको पान सर्वथा त्याग करने योग्य है।

# "सर्व सचित्तके त्यागपर अंबड परिव्राजकके सातसौ शिष्योंका दृष्टान्त"

अंबड नामा परिवाजकके सातसो शिष्य थे। उसने श्रावकके वारहवत छेते हुये ऐसा नियम किया था कि, अचित्त और किसीने दिया हुवा हो ऐसा अन्नवाणी उपयोगमें लूंगा। परन्तु सिचत्त और किसीने विद्या हो तो ऐसा अन्न जल न लूंगा। वे एक समय गंगा नदीके किनारे होकर उष्णकालके दिनोंमें चलते हुये किसी गांवमें जा रहे थे, उस समय सबके पास पानी न रहा इससे वे तृपासे बहुतही पीडित हुवे। परन्तु नहीं के किनारे तापसे तथा हुवा अचित्त पानी भरा हुवा था, तथापि किसीके दिये विना अपने नियमके अनुसार उन्होंने वह अंगीकार न किया। इससे उन तमाम सातसौ परिवाजकोंने वहां ही अनशन किया। इस प्रकार अदत्त या सिचत्त किसीने अंगीकार न किया। अन्तमें वहां पर ही मृत्यु पाकर पांचवें ब्रह्म देवलोकमें सामी निक देवतया उत्पन्न हुये। इस तरह जो प्राणी सर्व सिचत्तका त्याग करता है वह महातमा महासुखको प्रकारता है।

### "चौदह नियम धारण करनेका व्यौरा"

जिसने पहले चौदह नियम अंगीकार किये हों उसे प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये, और जिसने न अंगी कार किये हों उसे भी अंगीकार करके प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये। उसकी रीति नीचे मजुब है।

१ सचित्त २ दब्व, ३ विगई, । २ उवाण, ५ तंबोछ, ६ वथ्थ, ७ कुसुमेसु॥

८ वाहण ६ सयण १० विलेशण ११ वंभ १२ दिसि १३ ण्हाण १४ भनोसु॥

१ सिचत्त—मुख्यवृत्तिसे सुश्रावकको सर्वदा सिचत्तका त्याग करना चाहिये। यदि ऐसा न वन सके ही गांधारणतः एक, दो या तोन आदि सिचत्त वस्तु खुळी रखकर वाकीके सर्व सिचत्तका प्रतिदिन त्याग कर्ण चाहिये। शास्त्रमें लिखा है कि "प्रमाणवंत निर्जीव निरवद्य (पाप रिहत ) आहार करनेसे श्रावक अर्ण आत्माका उद्धार करनेमें तत्पर रहने वाला सुश्रावक होता है"।

२ द्रव्य—सचित्त और विगय इन दो वस्तुओंको छोड़कर अन्य जो कुछ मुखमें डाला जाय वह स द्रव्यमें गिना जाता है। जैसे कि खिचड़ी, रोटी, निवयाता छड़ू, लापसी, पापडी, चूर्मा, करंवा, पूरी, क्षी, दूष्पाक। इस प्रकार बहुनसे पदार्थ मिलनेसे भी जिसका एक नाम गिना जाता हो वह एक द्रव्य गिना जात है। यदि धान्यके जुदे २ पदार्थ वने हुये हों, तथापि वह जुदा २ द्रव्य गिना जायगा। जैसे कि, रोटी, प्री मटडी, फुलका, शृलि, राव, वगैरह एक जातिके धान्यके होनेपर भी जुदा २ स्वाद और नाम होनेसे जुदा द द्रव्य गिना जाता है। इसी प्रकार स्वादकी भिन्नतासे या परिणामांतर होनेसे जुदे २ द्रव्य गिने जाते हैं १ कें द्रव्य गिनतेकी गीन विपक्षो संप्रदायके प्रसंगसे भिन्न होती है, सो गुरु परंपरासे जानलेना। इन द्रव्योंमेंसे प्री दो, चार, या जिनने उपयोगमे लेने हों उनने खुले रखकर अन्य सबका त्याग करना चाहिये।

े विगर्ट (विगय) — विगय खाने योग्य छ प्रकारकी हैं १ दृध, २ दही, ३ घी, ४ तेल, ५ गुड़, ६ <sup>हा</sup> प्रकारके प्रयान । इन छह प्रकारकी विगयोंसे जो जो विगय ग्रहण करनी हो वह खुली रखकर अन्य स<sup>वहा</sup> प्रतिदिन त्याग करना चाहिये । ४ उत्राण (उपानह)—पैरोंमें पहननेका जूता तथा कपड़ोंके मोजे और काष्ट्रकी पावडी तो अधिक जीवकी विराधना होनेके भयसे श्रावकको पहरनी उचित ही नहीं। तथापि (यदि न छुटके पहरनी पड़े तो ) जिन्नी जोड़ी पहरनी हों उतनी खुळी रखकर अन्यका त्याग करना।

५ तंबोल ( तांबुल )—पान, सुपारी, खैरसाल, या कथ्येकी गोली, इलायची, लोंग, वगैरह स्वादीय वस्तु-ओंका नियम करना । जैसे कि पानके वीड़ेमें जितनी वस्तु डालता हो उतनी वस्तु वाला एक, दो, चार, या अमुक वखत वोडा खाना । तदुपरांत उसका नियम करना ।

६ चतथ ( वस्त्र ) पांचों अंगमें पहननेके चेष-प्रस्त्रका परिमाण करना और तदुपरांतका त्याग करना। इसमें रात्रिके समय पहननेका धोती न गिनना।

७ कुसुम—अनेक जातिके फूल स्ंघनेका, माला पहननेका या मस्तकमें रखनेका, या शय्यामें रखनेका नियम करना ( फूलका अपने सुख भोगके लिए नियम किया जाता है परन्तु देव पूजामें उपयुक्त फुलोंका नियम नहीं किया जाता।

८ वाहन - रथ, गाड़ी, अश्व, पालखी, सुखपाल, गाड़ी, वगैरह पर वैठकर जाने आनेका नियम करना अपने या दूसरेके वाहन पर जितनी दफां वैठना पड़े उतनी छूट रखकर वाकीका नियम रखना।

६ शयन ( शय्या )-पत्यंक, खाट, कोंच खूरसी, बांक, पाट, वगैरह पर वैठनेका नियम रखना ।

१० विलेवन ( विलेपन )—अपने शारीरको सुशोभित करनेके लिए चंदन, अतर, कस्त्री वगैरहका नियम करना ( नियमके उपरांत ये सब वस्तु देव पूजाके लिए उपयोगमें लाई जा सकती हैं।

११ वंभ ( ब्रह्मवर्य ) -दिनमें या रात्रिके समय स्त्री भोगका नियम करना।

१२ दिशा -- दिशा परिमाण । अमुक २ दिशामें अमुक वाजार तक या अमुक दूर तक जानेकन नियम करना ।

१३ ण्हाण-( स्नान ) एक दो दफे तेल मसलकर नहानेका नियम रखना।

१४ भात-पकाये हुये धान्य वगैरह भोज्यका होर वा दो होर आदिका नियम रखना।

यहांपर सिचत्त या अचित्त वस्तुओंको खानेकी छूठ रखनेमें उनके जुदे २ नाम छेकर रखनी, अयवा ज्यों वन सके त्यों यथाशक्ति नियम रखना। उपलक्षणसे अन्य भी फल, शाक, वगैरहका यथाशक्ति नियम करना। इस प्रकार नियम धारण किये बाद यथाशक्ति प्रत्याख्यान करना चाहिये।

#### "प्रत्ख्यान करनेकी रीति"

यदि नवकारसही सूर्यके उदय होनेसे पहले उचरी हो तो पूरी हुये वाद भी पोरशी, साढपोरशी आदि काल प्रत्याख्यान भी सबमे किया जाता है। जिस २ प्रत्यख्यानका जितना २ समय है- उसके अन्दर णमुकारसही उच्चार किये वगैर सूर्य के उदय पीछे काल प्रत्याख्यान शुद्ध नहीं होता, यदि सूर्यके उदयसे पहले णमुकारसही बिना पोरशी आदिक प्रत्याख्यान किया हो तो प्रत्याख्यानकी पूर्तिपर दूसरा कालका प्रत्याख्यान शुद्ध नहीं होता, परन्तु उसके अन्दर शुद्ध होता है। इस प्रकारका वृद्ध व्यवहार है। णवकारसही

# "अनाहारिक वस्तुओंके नाम"

नीमका पंचांग (मूल, पत्र, पूल, फल, और छाल), मूत्र, गिलोय, कडु, चिरायता, अतिविप, कडेकी छाल चंदन, चिमेड, राख, हलदी, रोहिणी, (एक प्रकारकी वनस्पति,) उपलेट, घोडावच, खुरासानीवच, त्रिफल, हरडे, वहेडा, आंवला तीनों इकडे हों हो कीकरकी छाल; (कोई आचार्य कहते हैं) धमासा, नाल (कोई दवा हैं) अश्वगंध, कटहली, (दोनों तरहकी,) गूगल, हरडेदल, वन, (कपासका पेड) कंथेरी, कें सूल, पवांड, बोडथोडी, आछी, मंजिट, बोल, काष्ट्र, कुंवार, चित्रा, कंदरूक, वगैरह कि जिनका साम मुखको रुचिकर न हो ये सब अनाहारमें समभना। ये चौविहार उपवास वालेको भी रोगादिके कारण वशास्त्र हो सकतीं हैं। व्यवहार कल्पकी वृत्तिके चौथे खंडमें कहा है कि:—

परिवा।सिअ आहारस्स । मग्गणा को भवे अणाहारो ॥ आहारो एगांगिओ । चडाविहु अँ वायइ इ तार्हे ॥ १ ॥

सर्वथा श्रुष्ठाको शांत करे उसे आहार कहते हैं। जैसे कि, अशन पान, खादिम, स्वादिममें जो नम जीरा वगैरह पडता है सो भी आहार कहलाता है।

कुरो नासेइ छूह एगंगी । तकाउदगमजाई ॥

खादिम फल मंसाइ । साइम महु फाणिताइणि ॥ २ ॥

कूर (भात ) सर्व प्रकारसे श्रुधाको शांत करता है, छास मिद्रादिक, सो पान, खादिम सो फल, मांस दिक, खादिम सो सहद, खांड आदि, यह चार प्रकारका आहार समभना।

> र्ज पुण खुहा पसमणे । असमध्येगागि होइ लोणाइ ॥ तंपि वहो आहारो । आहार जुअंवा विजुअंवा ॥ र ॥

तथा श्रुधा शांत करनेमें असमर्थ आहारमें मिले हुवे हों या न मिले हों ऐसे नमक, हींग, जीरा, वर्ण सब हो वह आहार समभना।

उदए कप्पुराइ फले सुत्ताइण सिंगवेर गुडे ।। नयनाणी खर्विति खुई । उपगारित्ताओ आहारो ॥ ४ ॥

पानीमें कपूरादिक और फलमें हींग, नमक, संगवेर, सोंठ, गुड, खांड वगैरह डाला हुवा हो तो वह ई धुधाको शांन नहीं कर सकता, परंतु आहारको उपकार करने वाले होनेसे वे आहारमें गिने गये हैं।

जिससे आहारको फुछ उपकार न हो सके उसे अनाहार गिनाया है। कहा है कि:—

अहवा जं भुजतो। कमद उवनाई पिछलवई कोहे।। सन्दो सो आहारो। बोसह माई पुणा माणओ

थथया जैसे काद्य डाउनेसे खड़ा भरता है वैसे ही शोपधादिक खानेसे यदि पेट भरे तो वह सब <sup>आहा</sup> फहडाता है। ( औषधादिकमें शक्कर वगैरह होती है वह आहारमें गिनो जातो है और सर्प काटे हुयेको मुक्तिक नींव ।त्रादिक जो औषध है वह अनाहार है )।

> जं वा खुहावंतस्स । संकमाणस्स देई आसायं ॥ सन्वो सो आहारो । अकाम्माणिई च णाहारो ॥ ६ ॥

अथवा जो पदार्थ क्षुघावान्को अपनो मर्जीसे खाते हुये स्वाद देता है वह सब आहार गिना जाता है। और क्षुघावन्तको खाते हुवे जो मनको अप्रिय लगता है वह अनाहार कहलाता है।

#### अगाहारो मोश्र छल्ली। मूलं च फलं च होइ अगाहारो।।

अणाहार मूत्र या नींवकी छाल या फल, या आंवला, हरडे, बहेड़ादिक, और मूल, पंच मूलका काढ़ा ( जो बड़ा कडवा होता है ) ये सब वस्तुयें अनाहारमें समभना। ( उपरोक्त गाथाके दो पदका आशय नीशीथ चूर्णीमें इस प्रकार लिखा है "मूल, छाल, फल और पत्र ये सब नींमके अनाहार समभना" )

#### "प्रत्याख्यानके पांच स्थान"

प्रसाख्यानमें पांच स्थान (भेद) कहे हैं। पहले स्थानमें नवकार सही, पोरशी, चगैरह, प्रायः काल प्रत्यास्थान, चोविहार करना। दूसरे स्थरनमें विगयका, आंबिलका, नीवीका, प्रत्याख्यान करना। उसमें जिले विगयका त्याग न करना हो उसे भी विगयका प्रत्याख्यान लेना चाहिये, क्योंकि प्रत्याख्यान करनेवालेको प्रायः महाविगय (दारू, मांस, मक्खन, मधू) का त्याग हो होता है, इससे विगयका प्रत्याख्यान सक्को लेना योग्य है। तीसरे स्थानमें एकासन, द्विआसन, दुविहार, तिविहार, चोइहारका प्रत्याख्यान करना। बौथे स्थानमें पाणस (पानीके आगार लेना) का प्रत्याख्यान करना। पांचवें स्थानमें देशावकासिकका प्रत्याख्यान लेना। प्रथम प्रहण किये हुवे सिचत्तादिक चौदह नियम सुवह, शाम, संक्षेप करने रूप उपवास, प्राविल, नीवी, प्रायः तिविहार, चोविहार होते हैं परन्तु अपवादसे तो नीवी प्रमुख पोरशी आदिके प्रत्याख्यान हित्रहारके भी होते हैं, कहा कि:—

साहुर्गा रयगीए । नवकार सिहम्र चडिन्दहाहारं ॥ भवचरिर्मा उपवासो । म्राविल तिवि हो चडिन्दहोनावि ॥ १ ॥ सेसापच्छलागा । दुह तिह चडहावि हुन्ति म्राहारे ॥ इम्र पच्छलागोसु । म्राहार विगप्पा विगोयन्ता ॥ ॥

1

₹

साध्को रात्रीके अन्तमें नवकार सिंह भवचिरम (अनग्रन करते समग्र) चोत्रिहार, उपहास, आंविल, प्रत्याख्यान, तिविहार, कल्पता है। अन्य सब प्रत्याख्यान, दुविहार, तिविहार और चोविहार कल्पते हैं। इस प्रकार प्रत्याख्यानके भेद जानना। नीवी तथा आंविलमें कल्पनीय, अकल्पनीय (अमुक खपे अमुक न खपे) का विचार अपनी अपनी सामाचारी, सिद्धांत, भाष्य, चूणि निर्मुक्ति, वृत्ति, प्रकरण वगैरहसे समभ लेना। सिंप्तं सिद्धांतके अनुसार या प्रत्याख्यान भाष्यसे अनामोग (भूलसे मुख्में पडे हुंगे) सहस्तागारेगां

(अकंस्मात मुखर्मे पड़ा हुवा) ऐसे पाठका आशय समभना, यदि ऐसे न करे तो प्रत्याख्यानं की निर्मर नहीं होती (और प्रत्याख्यान न वने तो दोब छगे) (ऐसा पडिक्किमिय इस पदका अभिप्राय वतलाया)

## ''जिन-पूजा करनेके लिए द्रव्य-शुद्धि"

"सूइ पुद्दश्र" इस पद्का व्याख्यानं वतलाते हैं। सूर्चियाने मलोत्सर्ग (लघु और वड़ी नीति) कर द्तवन करना, जीभका मैल उतारना, कुल्ला करना, सर्वस्नान, देशस्नान, आदिसे पर्वित्र होना, यह अतुः लोक प्रसिद्ध ही है। इसी कारण इस विषयमें विशेष कहनेकी जरूरत नहीं, तथापि अनजानको जानकर के पंडितोंका यही आशय है। जैसे कि, जहांपर अभिप्राय न समभा जा सकता तो वह अर्थ शास्त्रकार सभाते हैं। उदाहरणके तौर पर "मलिन पुरुषने स्नान न करना, भूखेने भोजन न करना ऐसे अर्थमें शास्त्र पड़ती है।" इसलिए जो लोकिक व्यवहार संपूर्णत्या न जानता हो उसे उपदेश करना सफल हैं। उपदेश करनेवालेको धर्म है, परन्तु आदेश करना धर्म नहीं। इसलिए उपदेश द्वारा सर्व व्यवहार वतल जायगा। स्नावद्य आरंभमें शास्त्रकारको अनुमोदन करना धोग्य नहीं परन्तु उपदेशकी मनाई नहीं है व कहा है कि:—

### सावज्जण वज्जागा । वयणाणां जी न जाणइ निसेसं।।। वोत्तुं षि तस्स न खमं। किमंगपुण देसणां काउं॥१॥।

जो पाँप वर्जित वर्चनकी न्यूनोधिकताके अन्तरको न समर्भ सके याने यह बोलनेसे मुझै पाप लगेग न लगेंगी ऐसे निक्सिम सके उसे बोलेना भी योग्य नहीं, तब फिर उपदेश देना किस तरह योग्य हो ? लिये विवेक घोरण कर उपदेश देना कि, जिससे पाप न लगे।

मीर्नेघोरी होंकर निर्देषि योग्य स्थानमें विधि पूर्वक ही महोत्सर्गका त्याम करना डिचर्त है। । । हिएँ विवेक विद्यासमें कहा है कि—( मीर्नतया करने योग्य कर्तव्य )

> मूत्रोत्सर्गं मलोत्सर्गं मेथुनं स्नानभोजने ॥ संध्यादिकंभं पूजां च कुर्याज्जापं च मौनवान् ॥ ११॥

लघुनीति, यड़ीनीति, मैंधुन, स्नान, भोजन, संध्यादिकी किया, पूजा और जांप इतने कार्य मौन हैं फरना ।

# ''लघुनीति और वडी नीति करनेकी दिशा"

मोनीवस्त्राद्यतः कुर्यादिनसंध्या द्वयोपि च'॥ उदारायां सक्रन्मुत्रे रात्रीयाम्याननं पुनः॥ २॥

वस्त्र पहेन फर मीनतयां दिनमें और दोनों संध्या समय (सुवह, शाम ) यदि मल मूत्र करना ही उत्तर दिशों सन्मुख करना और यदि रात्रिमें करना हो तो दक्षिण दिशा सन्मुख करना।

### ''प्रभातकी संध्याका लक्षण"

नत्तत्रेषु समग्रेषु भ्रष्टतेजस्य भास्वतः॥ यावद्धोदयस्तावत्माप्तःसंध्याभिधीयते॥३॥

वि नक्षत्र तेज रहित बन जांय और जबतक सूर्यका अर्द्ध उदय हो तब तक प्रभातकी संध्याका समय जाता है।

### "सायंकालकी संध्याका लक्षण"

्यर्केर्घोस्तमिते यावन्नत्तत्राणि नभस्तले ॥ द्वित्रीणि तैव विचयन्ते । तावत्सायं विदुर्बे धाः॥ ४॥

जिस समय अर्थ सूर्य अस्त हुवा हो और आकाशतलमें जबतक दो तीन नक्षत्र न दीख पड़े हों तबतक काल (संध्या ) गिना जाता है।

### ''मलमूत्रकरनेके स्थान"

भस्मगोपयगोस्थानवरुपीकसकुदादिमत् ॥ उत्तमद्रुपसप्तार्त्विमार्गनीराश्रयादिमत्॥ ५॥ स्थानं चिलादिविवकृतं । तथा कुलकपातदं॥ स्वीपुज्यगोचरं वर्ज्यं। वेगाभावेन्यथा न तु ॥ ६॥

राखका या गोबरका पुंज पड़ा हो उसमें, गायके वैठने बांधनेकी जगह, बिहमक पर, जहांपर बहुतसे ज्य मल मूत्र करते हों वहांपर, आंव, गुलाब, आदिकी जड़में, अग्निमें, सर्थके सामने गार्गमें, पानीके नमें, श्मशान आदि भयंकर स्थानमें, नदी किनारे तदीमें, ख़ी तथा अपने पूज्यके देखते हुए यदि मल की अत्यन्त पीड़ा न हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंको छोड़ कर मल मूत्र करना। परन्तु यदि अत्यन्त पीड़ा हाजत हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंमें भी करना, किन्तु मल मूत्रको रोकना नहीं। ओधनियुं कि आदि आग-भी साधुको आश्रित करके ऐसा कहा है कि,

अणावाय ससंलोष । परस्सागुवधाइष ॥ - समे अभभुसिरेवावि । अचिरकाल कयंपिय ॥ १ ॥ विच्छित्रे दुरसोगादे । नासन्ने विलवज्जिए ॥ तस्स पागवीय रहिष उचाराईणि वोसिरे ॥ २ ॥

बहांपर दूसरा कोई न आसके एवं अन्य कोई न देख सके ऐसे स्थानमें, जहां बैठनेसे निन्दा न हो या सीके साथ छड़ाई न हो ऐसे स्थानमें, एक सरसी भूमिमें, घास आदिसे दकी हुई भूमि वर्जित स्थानमें, ोंकि ऐसी भूमिमें बैठते हुये घास वगैरहमें यदि कदाचित् विच्छू, सर्प, कीड़ा वगैरह हो तो व्याघातका संभव वने, थोडे समय की की हुई भूमिंगे, विस्तीर्ण भूमिमें जघन्यसे एक हाथकी जमीनमें, जघन्यसे में चार अंगुल जमीन अग्नि तापादिकसे अचित हुई हो ऐसे स्थानमें, अतिशय आसन्न याने नजीक नहें (द्रव्यसे धवल घर आरामादिकके नजीक न हो और भावसे यदि अत्यन्त हाजत हुई हो तो वैसे स्थानके पास भी त्याग करें ) विल वर्जित स्थानमें, बीज, सब्जी, त्रस जीव रहित स्थानमें ऐसे स्थानमें मल मूत्रम त्याग करें।

दिसि पवण ग्राम स्र्रिय । छायाई पमाज्जिङणतिखुनो ॥ जस्सम्गद्दत्ति काडण वोसिरे झायपि सुद्धाएं ॥ ३ ॥

दिशी, पवन, ग्राम, सूर्य, छाया आदिकी सन्मुखताको वर्ज कर एवं जमीनको शुद्ध करके नीन देश ''ग्रगुजागाह जस्सगो" ऐसा पाठ कहकर शरीरकी शुद्धिके लिए मलमूत्रादि विसर्जन करे।

> उत्तर पुट्या पुज्जा। जम्माए निसिश्ररा श्रहिवडंति॥ याणारिसाय प्वणे। सूरिश्र गांपे श्रवन्नोत्र॥४॥

उत्तर, और पूर्व दिशा पूज्य हैं, अतः उनके सन्मुख मल मूत्र न करना । दक्षिण दिशाके सामने वैठने भूति पिशाचादिका भय होता है। पवन सन्मुख वैठने नासिकामें पवन आनेसे रोगकी वृद्धि होती है। सूर्य तथा गामके सन्मुख वैठनेसे उसकी आसातना होती है।

संसत्तागाहणीपुण । छायाए निगगयाइ वोसिरई ।। छायासइ उन्हंमिवि । वोसिरिश्र मुहुत्तगं चिट्ठे ।। ५ ॥

छायामें जानेसे बहुतसे जीवोंका संशय रहता है; इसिलये छायाकी अपेक्षा तापमें विसर्जन करना योग है। ताप होने पर भी जहां छाया आने वाली हो वैसे स्थानमें वैठे तो दो घड़ी तक तलाश रखना।

> मुत्त निरोहे चरुखु । वच निरोहे म जीवियं चयई॥ उद्द निरोहे कुट्टंगे । लन्नंवा भवे तिसुवि॥ ६॥

मूत्र रोकने से चक्षुतेज नए होता है; मल रोकने से मनुष्य जीवितव्य से रहित होता है, श्वास ( अव वायु ) कोश्रोकने से कोढ होता है और इन तीनोंको रोकने से बीमारी की प्राप्ति होती हैं। इसलिये किसी भी अवस्थामें मलमूत्रको न रोकना श्रीयकारी है।

मलमूत्र, थूंक, खंकार, श्लेष्म आदि जहां डालना हो वहां पहलेसे 'श्रगुज्जाग्रह श्रस्सनो' ऐसा कर त्यागना; और त्यागेवाद तत्काल तीन दफा मनमें चोसरे शब्द चिंतन करना, श्लेष्म आदिको तो तत्काल धूल, राख वगैरहसे यतनापूर्वक ढक देना चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय और वह खुलाही पड़ा रहे उसमें तत्कालही असंख्य समूच्छिम ( माता पिताके संयोग विना पैदा होने वाले नव ग्राण वाले मनुष्य) तथा वे इन्द्रियादिक जीव उत्पन्न हों और उनका नाश होनेका संभव है। इसिलये पन्नवणा सूत्रके प्रथम पदमें कही होता. "हे भगवन ! समुच्छिम मनुष्य कहां पैदा होते हैं ?" ( उत्तर ) हि गौतम ! मनुष्यक्षेत्रमें ४५ लाक योजन में अदीहीएमें जो हीपसमुद्र हैं उनमें पन्द्रह कर्मभृमि ( जहांपर असि, मिस हमी कर्म करके लोग

आजीविका करते हैं) में, छपन्न अंतर्द्वीप मनुष्य ( युगलिक ), गर्भज, ( गर्भ से उत्पन्न होने वाले ) मनुष्य के मल में, पेशावमें, धूं क खंखारमें, नासिकाके श्लेष्ममें, वमनमें, मुखमें से पड़ने वाले पित्तमें, वीर्यमें, वीर्य और रुधिर एकनित हो उसमें, सुके हुये वीर्यमें या वीर्य जहां पर रहा हो उसमें, निर्जीव कलेवरमें, स्त्री पुरुषके संयोग में, नगर की गटर में, मनुष्य संबंधी सर्व अपवित्र स्थानमें सन्मुर्च्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ( वे कैसे पैदा होते हैं ? इसका उत्तर ) एक अंगुल के असंख्यभाग मात्र शरीरकी अवगाहना वाले असंगी ( मनिवनाके ), मिध्यात्वी, अज्ञानी, सर्व पर्याप्तिसे अपर्याप्ता, और अंतर्मुहुर्त काल आयुष्य भोगकर मृत्यु पाने वाले ऐसे समुर्च्छिम जीव उपजते हैं। अतः खंखार, थूं क, या श्लेष्म पर धूल या राख डालकर उसे जहर दक देना उचित है।

दतवन करना सो भी निदूषण स्थानमें अचित्त और परिचित्त वृक्षका कोमल दतवन करके दांत दांढ दृढ करनेके लिए तर्जनी अंगुलिसे घिसना। जहांपर दांतका मैल डाले वहां उसपर धूल डालकर यतना पूर्वक ही प्रतिदिन दंतधावन करना। व्यवहार शास्त्रमें भी कहा है कि:—

> दंतदार्ट्याय तर्जन्या । घर्षयेदं तपीठिकां ॥ भ्रादावतः परंकुर्या । दंतधावनमाद्रात् ॥ १॥

दांत दृढ करनेके लिए दांत की पीठिका (मस्डे) प्रथम तर्जनी अंगुलिसे घिसना, फिर आदरपूर्वक दतवन करना।

# "दतवन करते हुए शुभ सूचक अगमचेति"

यद्याद्यवारिगंडूषा, द्विंदुरेकः प्रधावति ॥ कंठे तदा नरैर्ज्ञेयं, शीघं भोजनमुत्तमं॥२॥

दतवन करते समय जो पानीका कुछा किया जाता है उसमें पहला कुछा करते हुए यदि उसमेंसे एक विन्दु गले में उतर जाय तो उस दिन उत्तम भोजन प्राप्त हो।

> 'द्तवनका प्रमाण और उसके करनेकी रीति" भवक्राग्रंथिसकूचें, सूच्माग्रं च दशांगुलं ॥ किनष्ठाग्रसमं स्थील्यं, शतहच्यं सुभूमिजं ॥ ३ ॥ किनिष्ठिकानामिकयोरन्तरे दंतधावनं ॥ भ्रादाय दिच्यां दं ष्ट्रां वामा वा संस्पृशेत्तले ॥ ४ ॥ तद्धीनमानसः स्वस्थो, दन्तमांस व्यथां त्यजन् ॥ उत्तराभिमुखः माची, मुखो वा निश्चलासनः ॥ ५ ॥ दन्तान् मौनपरस्तेन, घर्षयेव्दर्जयेखनः ॥ दुर्गधं श्रिपरं शुष्कं, स्वाद्रम्लं लवगां च तद ॥ ६ ॥

सरल गांठ रहित, जिसका कुंचा अच्छा हो सके वैसा, जिसकी अणी पतली हो, दस अगुंह की अपनी किनष्ठा अगुंली जैसा मोटा, परिचित वृक्षका, अच्छी जमीनमें उत्पन्न हुये दतवनसे किनष्ठा और के पूजिनी अंगुलिके बीचमें रख कर पहले उपर की दाहिनी दाढ और फिर उपरकी वांई दाढ को धिसकर कि दोनों नीचे की दाढांओं को घिसना। उत्तर या पूर्व दिशाके सन्मुख स्थिर आसन पर दंतवन वित्त स्थापित कर दांत और मसडों को कुछ पीड़ा न हों एवं मौन रहकर दतवनके कूंचे से सकी स्वादिष्ट नमक या खड़े पदार्थ से दांतोंके पोलारको घिसकर दांतके मैल या दुर्गन्धको दूर करना।

### "दतवन न करनेके संबंधमें"

व्यतिपाते रविवारे, संक्रांती ग्रहणे न तु ॥ दन्तकाष्ठं नवाष्टेक, भृतपत्तात षडद्युषु ॥ ७॥

व्यतिपातको, रिववार को, संक्रांति के दिन, ग्रहण के दिन और प्रतिप्रदा, चौथ, अष्टमी, नवमी, पुन्न अमावस्या, इन छह तिथियों के दिन दतवन न करना।

# "विना दतवन मुख शुद्धि करनेकी रीति"

श्रभावे दंतकाष्ठस्य, मुखशुद्धिविधिः पुनः। कार्यो द्वादशगंडूष, जिन्होल्लेखस्तु सर्गदा॥ ८॥ विलिख्य रसनां जिह्ना, निर्लेखिन्याः शनैः शनैः। शुचिपदेशे पद्माल्य, दंतकाष्ठं पुरस्त्यजेत ॥ ६॥

जिस दिन दतवन न मिले उस दिन मुखशुद्धि करनेका विधि ऐसा है कि, पातीके बाहर कुल्ले कर्ण और जीभका मैल तो जक्षर ही प्रतिदिन उतारना। जीभ परसे मैल उतारने की दतवन की बोर या कै की फाडसे जीभको धीरे २ घिस कर वह चीर या फाड़ अपने सन्मुख शुचिप्रदेशमें फेंकदेना।

# "दतवनकी चीरी फेंकनेसे माळ्म होनेवाली आगम चेती"

सन्मुखं पतितं स्वस्य, शांतानां ककुनांचतत् ॥ उद्धं स्यं च सुखायस्या, दन्यथा दुखहेतवे ॥ १० ॥ उद्धं स्थित्वा त्तर्णं पश्चा, त्पतत्येतृद्यदा पुनः, पिष्ठाहारस्तदादेश्या, स्तिहिने शास्त्रकोविदेः ॥ ११ ॥

यदि वह फेंकी हुई दतवन की चीर अपने सन्मुख पड़े तो सर्व दिशाओं में सुख शांति मिले। पर उड़ी रहे तो सुख के लिए हो यदि इसके विरुद्ध हो तो दुःख प्रद समभाता। यदि " एड़ी रह कर फिर वह गिर जाय तो शास्त्र जाननेवालेको कहना चाहिये कि, "आज उसे जरूर मिष्ट भोजने मिलेगा।

# "दत्तवन करनेके निषेधके संवन्धमें"

कासश्वासन्वराजीणं, शोकतृष्णास्यपाकयुक्, तन्न कुर्याच्छिरोनेत्र, त्यत्कर्णामयवान्नपि ॥ १२ ॥

खांसीका रोगी, श्वासरोगी, अजीर्णरोगी, शोकरोगी, तृष्णारोगी, मुखपाकरोगी, मस्तकरोगी, नेत्ररोगी, हृदयरोगी, कर्णरोगी, इतने रोगवालेको दतवन करना निषेध है।

### ''बाल संवारनेके विषयमें"

केशमसाधनं नित्यं, कारयेद्थ निश्चलः; कराभ्यां युगपत्कुर्यात्, स्वोत्तमांगे स्वयंन तत्॥ १३॥

शिरके बाल नित्य स्थिर हो कर दो हाथसे अन्य 'किसोके पास साफ करना 'परन्तु अपने हाथसे संवारना। (कंगीसे या कंग्रेसे किंग्रा हाथसे दूसरेके पास बाल टोक करानाः)

### "दर्पण देखनेमें आगमचेति"

तिलक करनेके लिए या मंगलकों निमित्त रोज दूर्पण देखाना चाहिये, परंतु दूर्पणमें ज़िस दिन अपना रस्तक रहित धड़ देखपड़े उस दिनसे पंद्रहवें दिन अपनी सृत्यु समभाना ।

जिस दिन उपवास, आंविल, या एकासन आदिका प्रत्याख्यान किया हुवा हो उस दिन दतवन या मुख-णुद्धि किये विना भी शुद्ध हो समफना। क्योंकि, तप यह एक महा फलकारी शुद्धि है। लौकिकमें भी पही व्यवहार है कि, उपवास आदि तपमें दतवन किये विना ही देवपूर्जन वगैरह करना। लौकिक शास्त्रमें भी उपवास आदिके दिन दतवन का निषेध किया है। विष्णुभक्ति चन्द्रोदयमें कहा है कि—

> पतिपद्द्यपष्ठी, प्रध्यांते नवपीतिथी ; संक्रांतिदिवसे पाप्ते , न कुर्याद्दन्तधावनं ॥ १ ॥ उपवासे तथा श्राद्धे न कार्याद्दन्तधावनं; दन्तानां काष्ठसंयोगे, हन्ति सप्तकुलानि वे ॥ २ ॥ व्रह्मचर्यपहिंसा च' सत्यपापिषवज्जेनं । व्रते जैतानि चत्वारि, चरितंच्यानि नित्यसः ॥ ३ ॥ श्रमकृत् जलपानानु, तांबुलस्य च भन्नणात् । उपवासः प्रदुष्येत, दिवास्वापाच मेथुनात् ॥ ४ ॥

प्रतिपद्दा, आमावस्या, छट, नवमी और संक्रांतिके दिन द्तवन न करना । उपवासमें या श्राद्धमें द्तवन न करना । उपवासमें या श्राद्धमें द्तवन न करना । क्योंकि, दांतिको द्तवनंका संयोग सात कुछको हणता है । ( सात अवतार, दुर्गतिमें जायें ) महावर्ष, अहिंसा, सत्य, मांसत्याग, ये चार हर एक व्रतमें अवस्य पाछन करना । वारवार पानी पीनेसे,

तांबुल खानेसे, दिनमें सोनेसे और मैथुन सेवन करनेसे उपवासका फल नप्ट होता है। स्नान करना हो भी जहां लीलफूल, शैवाल, कुंथुजीव, बहुत न होते हों, जहां विषम भूमि न हो, जहां जमीनमें खोकला न हो, ऐसी जमीन पर ऊपरसे उड़कर आ पड़ने वाले जीवोंकी यातना पूर्वक प्रमाण किये हुये पर्न छान कर स्नान करना। आवक दिनकृत्यमें कहा है कि,:—

तस्साइजीवरहिए, भूमिभागे विसुद्धए । फासुएगांतुनीरेगा, इयरेगा गलिएगा त्रो ॥

त्रसादि जीव रहित समतल पवित्र भूमि पर अचित्त और उष्ण छाने हुये प्रमाण वंत पानी से विधि पू स्नान करे। व्यावहारम कहा है कि—

> नग्नार्त्तप्रोषितायातः सचेलोभुक्तभूषितः। नैव स्नायादनुत्रज्य, बन्धून् कृत्वा च मंगलं॥१॥ श्रज्ञाते दुष्पवेशे च, मिलनैद् षितेथवा; तरुच्छन्ने सशेवाले, न स्नानं युज्यते जले ॥२॥ स्नानं कृत्वा जलें: शीते, भीवतुसुष्णं न युज्यते; जलेरुष्णेस्तथा शीतं, तैलाभ्यंगश्च सर्वदा॥३॥

नान होकर, रोगी होने पर भी, परदेशसे आकर, सब वस्त्र सहित भोजन किये बाद, आभूषण पहन कर, और भाई आदि संगे संबंधीको मंगलनिमित्त बाहर जाते हुए को विदा करके वापिस आ कर तुरंत स्नान करना। अनजान पानीसे, जिसमें प्रवेश करना मुश्किल हो ऐसे जलाशयमें प्रवेश करना मिलन लोगोंसे मिलन किये हुए पानीमें दूषित पानीसे और होवाल या बृक्षके पत्तों, गुच्छोंसे ढ़के हुए पानीमें घुस कर स्नान न करना चाहिये। शीतल जलसे स्नान करके तुरंत उच्च भोजन, एवं उच्च जलसे स्नान कर के तुरंत शीतल अन्न न खाना चाहिये।

### "स्नान करनेमें आगमचेति"

स्नातस्य विकृताच्छाया, दंतघषेः परस्परं ; देहश्च शवगंधश्चे नमृत्युस्तिद्दिवसस्त्रये ॥ ४॥ स्नानमात्रस्यचेच्छोशो, वत्तस्यंहिच्दयेपि च ; पष्टे दिने तदा इये पंचत्वं नात्रसंशयः॥ ५॥

स्नान करके उठे वाद तुरंत ही अपने शरीरकी कांति वदल जाय, परस्पर दांत घिसने लग जायं, और शरीरमेंसे मृतक के समान गंध आवे तो वह पुरुष तीसरे दिन मृत्यु को प्राप्त हो। स्नान किये वाद तुगंत ही यदि हदय और दोनों पैरोंमें शोष होनेसे एकदम स्क जाय तो वह छठे दिन मरणके शरण होगा। रसमें संशय नहीं।

### "स्नान करनेकी आवश्यकता"

रतेवांते चिताधूम, स्पर्शे दुःखप्नदर्शने; चौरकर्मग्यपि स्नाया, दुगलितैः शुद्धवारिभिः॥ ६॥

मैथुन सेवन किये वाद, वमन किये बाद, श्मशानके धूम्रका स्पर्श हुये बाद, खराब स्वप्न आने पर, और क्षीरकर्म ( हजामत किये ) बाद छाने हुये निर्मेल पवित्र जलसे अवश्य स्नान करना।

### ''हजामत न करानेके संबन्धमें"

त्राव्यक्तस्नाताशित, भूषितयात्रारगोन्मुखैः होरं॥ विद्यादिनिशासंध्या, पर्वसु नवमेन्हो न कार्य च॥१॥

तैछादि मर्दन किये वाद, स्नान किये वाद, भोजन किये वाद, वस्त्राभूषण पहने वाद, प्रयाण करनेके दिन संग्राममें जाते समय, विद्या, यंत्र, मंत्रादिके प्रारंभ करते समय, रात्रिके समय, संध्याके समय, पर्व के दिन और नवमें दिन क्षीरकर्म (हजामत) न कराना चाहिये।

कल्प्येदेकशः पद्मे रोमस्मश्रुक चान्नखान् ॥ न चात्मदशनाग्रे गा, स्वपागिभ्यां च नोत्तमः॥ २॥

उत्तम पुरुषको दाढी और मूं छके बाल तथा नख एक पक्षमें एक ही दफां कटवाने चाहिये, और अपने दांतसे या हाथसे अपने नख न तोडने चाहिये।

### "स्नानके विषयमें"

स्नान करना, शरीरकी पवित्रताका और सुखका एवं परिणाम शुद्धिको व्राप्त करनेका तथा भाव शुद्धिका कारण है। दूसरे अप्रक प्रकरणमें कहा है कि—

> जलेन देहदेशस्य, चरां यच्छुद्धिकाररां॥ प्रायो जन्यानुरोधेन, द्रव्यस्नानं तदुच्यते॥ १ ॥

देह देश याने शरीरके एक भागको ही, सोभी अधिक टाईम नहीं किन्तु क्षणवार ही, (अतिसारादिक-रोगियोंको क्षणवार भी शुद्धिका कारण न होनेके लिए) प्रायः शुद्धिका कारण है, परन्तु एकांत शुद्धिका कारण नहीं है। प्रोने योग्य जो शरीरका मैल है उसे दूर करने रूप परन्तु कान नाकके अन्दर रहा हुवा मैल जिससे दूर न किया जा सके ऐसे अल्प प्रायः जलसे दूसरे प्राणियोंका बचाव करते हुए जो होता है, उसे द्रव्य स्नोन कहते हैं। (अर्थात् जलके द्वारा जो क्षणवार देह देशकी शुद्धिका कारण है उसे द्रव्यस्नान कहते हैं।

> कुत्वदं यो विधानेन, देवतातिथिपूजनं ॥ करोति मलिनारंभी, तस्यैतद्पि शोभनं ॥ २॥

जो गृहस्थ उपरोक्त युक्तिपूर्वक विधिसे देव गुरूकी पूजा करनेके लिए ही द्रव्य स्नान करता है उसे वह भी शोभनीय है। द्रव्यस्नान शोभनीय है, इसका हेतु वतलाते हैं।

### भावशुध्दे निमित्तत्वा, त्तथानुभवसिद्धितः ॥ कथंचिद्दोष भावेषि, तदन्यगुगाभावतः ॥ ३॥

भावशुद्धि (परिणाम शुद्धि ) का कारण है। एवं अनुभव ज्ञानसे देखने पर कुछ अपकाय विराधनिहिते देख पड़ता है, परन्तु उससे जो दर्शनशुद्धि (समकितकी प्राप्ति ) होती है; यही गुण है इसिलिये भावसे का कारी है।

पूत्राए कायवहो, पडिकुट्ठो सोच किंतु जिगापूत्रा ॥ सम्मत्त सुद्धि देरुत्ति, भावगीत्रात्रो निखज्जा ॥ ४॥

पूजा करनेमें अपकायादिका विनाश होता है, इसिलए ही पूजा न करना ऐसी शंका रखने विले उत्तर देते हुए गुरू कहते हैं कि, 'पूजा' यह समिकतकी शुद्धि करने वाली है। इसिलए पूजाको दोप रिले ही समभना चाहिये।

ऊपर लिखे प्रमाणसे देवपूजा आदिके लिए ग्रहस्थको दृष्यस्तान करनेकी आज्ञा है, अतः 'द्रव्य साले कुछ भी लाभ नहीं होता, ऐसे बोळनेवाले लोगोंका मत असत्य समभाना। तीर्थ पर स्तान किया हो तो कि देहकी कुछ शुद्धि होती है परन्तु आत्माकी एक अंश मात्र भी शुद्धि नहीं होती। इस विषयमें स्कंधपुराणें छठे अध्ययनमें कहा है कि,:—

मृदोभार सहस्रे गा, जलकुम्भरातेन च, न शुध्यंति दुराचाराः स्नातास्तीर्थ शतेरिष ॥ १ ॥ जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्वेव जलोकसः ॥ न च गच्छंति ते स्वगः मित्र शुद्धमनोमलाः ॥ २ ॥ वित्तं शपादिभिः शुद्धं वदनं सत्यभापणेः ॥ ब्रह्मचर्यादिभिः काय, शुद्धो गंगां विनाप्यसौ ॥ १ ॥ चित्तं रागादिभिः विल, मलीकवचनमु खं ॥ जीवहिंसादिभिः कायो, गंगा तस्य पराङ्मुखी ॥ ४ ॥ परदारपरद्रव्य, परद्रोहपराङ्मुखः ॥ गंगाप्याह कदागत्य, मामयं पाविष्यति ॥ ४ ॥

हजार वार मिट्टीसे, पानीसे भरे हुये सैकड़ों घड़ोंसे, या सतग्रें तोर्थके स्नान करनेसे भी दुरावी पुरुपोंके दुराचार पाप शुद्ध नहीं होते, जलजंत जलमें ही उत्पन्न होते हैं और उसमें ही मृत्यु पाते हैं पर उनका मन मेल दूर न होनेसे वे देवगतिको प्राप्त नहीं होते। गंगामें स्नान किये विना भी शम, दम संती दिसे मन निर्मल होता है, सत्य वोलनेसे मुख शुद्ध होता है, ब्रह्मचर्यादिसे शरीर शुद्ध होता है। रागादिसे मिलन होता है, असत्य वोलनेसे मुख मिलन होता है और जीवहिंसासे काया मिलन होती है, तो स्नाम भी दूर रहती है। गंगा भी यही चाहती हैं कि; पर ख़ीसे, पर द्रव्यसे, और पर द्रोहसे दूर रहनेवाले पर पास आकर मुझे कव पावन करेंगे। (गंगा कैसे पुरुपोंको पवित्र करती है इस विषयमें दृष्टाता)

कोई एक कुलपुत्र अपने घरसे गंगा आदि तीथयात्रा करने चला, उस वक्त उसकी माताने कही विषय है तो मेरा यह तुम्बा भी साथ लेजा और जहां २ तीर्थ पर तू स्नान करें वहां २ इसे भी स्नान करी कुलपुत्रने मांका कहना मंजूर कर जिस २ तीर्थ पर गया उस २ तीर्थमें उस तु वेको भी अपने माध स्राया। अग्तमें गंगा आदि तीर्थकी यात्रा कर अपने घर आया और माताका तूं वा उसे समर्पण किया।

ाक उसने उस तुम्बेका शाक बनाकर पुत्रको ही परोसा । वह उस शाकको मुखमें डालते ही थू थूकार करने गा और वोला—"अरी, इतना कड़वा शाक कहांसे निकाला ?" माताने कहा क्या अभी भी इसकी कड़-िंगस नहीं गई ! अरे ! यह क्या तूने इसे इतने सारे तोथोंपर स्नान कराया तथापि इसकी कड़वास न गई तो मेंने इसे सवमुच स्नान ही नहीं कराया होगा ? पुत्र बोला—"नहीं, नहीं मैंने सवमुच ही इसे सब तीथोंपर रेरे साथ ही स्नान कराया है । माता बोली—"यदि इतने सारे तीथोंपर इसे निल्हाने पर भी इसकी कड़वास नहीं गई, तब फिर सवमुच ही तेरा भी पाप नहीं गया । क्या कभी तीथ पर नहानेसे ही पाप जा सकते हैं ? पाप तो धर्मकिया और तप, जप, द्वारा ही जाते हैं । यदि ऐसा न हो तो इस त्वेका कड़वापन क्यों न गया ? क्याति इस युक्तिसे प्रतिवोधको प्राप्त हो कुलपुत्र तप, करनेमें श्रद्धावन्त हुआ ।

हैं स्नान करनेमें असंख्य जीवमय जलकी और उसमें शैवाल आदि हो तो अनन्त जन्तूकी विराधना और विना छ।ने जलमें पूरे दो इन्द्रियादि जीवोंकी विराधनाका भी संभव होनेसे ब्यर्थ स्नान करनेमें दोष हमस्यात ही है।

जल, यह जीवमय ही है, इस विषयमें लौकिक शास्त्रके उत्तर भी मीमांसामें कहा है किः— स्तास्यतंत् गलिते ये विंदौ सांति जंतवः ॥

सूच्या भ्रमरपानास्ते नैवयांतित्रिविष्ठपे ॥ ६॥

मकड़ीके मुखमें जो तंतू है वैसे तंतूसे बनाये हुए वस्त्रमेंसे छाने हुए पानीके एक बिन्दुम जितने जीव है उनकी सूक्ष्म भ्रमरके प्रमाणमें कल्पना की जाय तो तीनों जगतमें भी नहीं समा सकते।

### "भावस्नानका स्वरूप"

ध्यानांभस्यानुजीवस्य, सदा यच्छुद्धिकारगां । मलम् कर्म समाश्रित्य भावस्नानंतदुच्यत । ७॥

जीवको ध्यानरूप जलसे जो सदैव शुद्धिका कारण हो और जिसका आश्रय लेनेसे कमरूप मल घोया जाय उसे भावस्नान कहते हैं।

### ''पूजाके विषयमें"

जिस मनुष्यको स्नान करनेसे भी यदि गूमडा घाव, वगैरहमेंसे पीच या रसो भरती हुई बन्द न होनेके कारण द्रव्यशुद्धि न हो तो उस मनुष्यको अंग पूजाके लिये अपने फूल चंदनादिक दूसरे किसीको देकर उसके पास भगवानकी पूजा कराना, और स्वयं दूसरे अप्र पूजा (धूप, अक्षत, फल, चढ़ाकर) तथा भाव- पूजा करना, क्योंकि शरीर अपवित्र हो उस वक्त पूजा करे तो लाभके वदले आशातनाका संभव होता है, अतः उसे अंगपूजा करनेका निषेध है। कहा है कि,:—

निः पुकत्वादशौचोपि देवपूजा तनोति यः ॥ पुष्पेर्भू पतितैर्यश्च भवतक्वपचादिमौ ॥ 🖛 । आशातनाके होनेका भय न रखकर अपवित्र अंगसे (शरीरके किसी भी भागमेंसे रसी या राद कार्य वहती हो तो ) देव पूजा करे अथवा जमीन पर पडे हुये फूलसे पूजा करे तो वह भवांतरमें नीच चांडालकी गतिको प्राप्त करता है।

# "पूजामें आाशातना करनेसे प्राप्त फलके विषयमें हष्टांत"

कामरूप पहन नगर में किसी एक चंडालके घर एक पुत्रका जन्म हुवा। उसका जन्म होते ही उसके पूर्वभव वैरी किसी व्यंतर देवने उसे वहांसे हरन कर कहीं जंगलमें रख दिया। उस समय कामरूप पहनका राजा किरता हुआ उसी जंगलमें जा निकला। उस वालकको जंगलमें पड़ा देख स्वयं अपुत्र होनेसे उसे उत्र लिया और अपने घर लाकर उसका पुण्यसार नाम रक्खा। अब वह पोषण होते हुए योवनावस्थाको प्राप्त हुवा। अन्तमें उसे राज्य देकर राजाने दीक्षा अंगीकार की और संयम पालते हुवे कितने एक समय वाद उसे केवलजानकी प्राप्त हुई। अब वह केवलजानी महात्मा पुनः उस नगरमें पधारे तब पुण्यसार राजा एवं नागरिक लोक उन्हें वंदन करनेको आये। इस अवसर पर पुण्यसारको जन्म देनेवाली जो चांडाली उस को माता थी वह भी वहां पर आई। सब सभा समक्ष राजाको देखते ही उस चांडालीके स्तनमेंसे दूधकी धार छूटकर जमीन पर पडने लगी। यह देख राजाके मनमें आश्चर्यता प्राप्त होनेसे वह केवलजानीसे पूले लगा कि "हे महाराज! मुझे देखकर इस चांडालीके स्तनसे दूधकी धार क्यों वहने लगी ?" केवलीने उत्तर दिया "हे राजन ? यह तेरी माता है, मैंने तो तुझे जंगलमें पड़ा देख उठा लिया धा"। राजा पूलने लगा "हे स्वामिन! में किस कर्मसे चंडालके कुलमें उत्तर हुआ ?" केवलीने कहा—"पूर्वभवमें तू व्यापारी था। ति एक दिन जिनेश्वरकी पूजा करते हुए पुष्प जमीन पर पड़ा था वह चढाने लायक नही है ऐसा जानते हुये भी इसमें क्या है ऐसी अवज्ञा करके प्रभु पर चढाया था। इसीसे तू नीच गोत्रमें उत्पन्न हुआ है। कहा है कि

उचिट्ठं फलकुसुमं, नेवज्जं वा जिगास्स जो देइ॥ सो निश्रगोश्रं कम्मं, वंधइ पायन्न जंम्मंमि॥१॥

अयोग्य फल या फूल या नैवेद्य भगवान पर चढावे तो परलोकमें पैदा होनेका नीच गोत्र बांधता है। तेरे पूर्व भवकी जो माता थी उसने एक दिन स्त्रीधर्म (रज्ञ:स्वला) में होने पर भी देवपूजाकी उस कर्मसे मृत्यु पाकर वह चांडाली उत्पन्न हुई। ऐसे वचन सुनकर वैराग्यको प्राप्त हो राजाने दीक्षा ग्रहण करके देवगित को प्राप्त किया। अपिवत्र पुष्पसे पूजा करनेके कारण नीचगोत्र बांधा इस पर यह मातंगकी कथा बतलाई।

उत्परके दृष्टांतमें वतलाये मुजय नीच गोत्र वंधता है इसलिये गिरा हुवा पुष्प यदि सुगंधी युक्त हो तथापि प्रभुपर न चढाना। जरा मात्र भी अपवित्र हो तो भी वह प्रभुपर चढाने योग्य नहीं। स्त्रीधर्मी आरं एुं नियोंको किसी वस्तुको स्पर्श न करना चाहिये।

# "पूजा करते समय वस्त्र पहननेकी रीति"

पूर्वोक्त रातिसे म्नान किये बाद् पवित्र, सुकुमाल, सुगंधी, रेशमी या स्ती सुंदर वस्त्र रूमाल आदिसे

अंगलुहन करके दूसरे शुद्ध वस्त्र पहनते हुए भीने वस्त्र युक्तिपूर्वक उतार कर भीने पैरोंसे मिलन जमीनको अपर्श न करते हुये पवित्र स्थान पर जाकर उत्तर दिशा सन्मुख खड़ा रह कर मनोहर, नवीन, फटाहुवा, या गांधेवाला न हो ऐसा विस्तीर्ण सुफैद वस्त्र पहनना । शास्त्रमें कहा है किः,—

विश्रद्धं वपुषः कृत्वा, यथायोगं जलादिभिः॥
धौतवस्त्रं च सीतेव्दं, विश्रुद्धं घूपघूपिते ॥१॥
(क्लोकिकमां) न कर्यात्संघितं वाक्यं, देवकर्याणा भूमिय॥
न दग्धं न च वैच्छिन्नं, परस्य न तु धार्येत्॥२॥
किटिस्पृष्ट तुयद्वस्त्रं, पुरीषं येन काश्चितं॥
समूत्रं मैथुनं वापि, तव्दस्त्रं परिवर्जयेत्॥३॥
एकवस्त्रो न भ्रंजीत, न कायांद्दे वतार्वनं॥
न कुंचुकं विना कार्या, देवार्चा स्त्री जनेनच॥ ४॥

योग समाधिक समान निर्मल जलसे शरीरको शुद्ध करके, निर्मल धूपसे धूपित-धोये हुये दो वस्त्र पहरे। किकमें भी कहा है कि, "हे राजन! देव पूजाके कार्यमें सांधा हुवा, जला हुवा, फटा हुवा या दूसरेका अन पहनना। एक दफा भी पहना हुवा या जिसे पहन कर लघुनीति, वडीनीति, या मैथुन किया हो वैसा अन पहनना। एक ही वस्त्र पहन कर भोजन न करना, एवं देवपूजा भी न करना। स्त्रियोंको भी कंचुकी हिने बिना पूजा न करनी चाहिए।

इस प्रकार पुरुषको दो और स्त्रीको तीन वस्त्र पहने विना पूजा करना नहीं कहपता। देवपूजन आदिमें ये हुए वस्त्र मुखवृत्तिसे अति विशिष्ट क्षीरोदकादि धवले ही उपयोगमें लेना। जिस तरह उदायन राजाकी नो प्रभावती आदिने भी धवले ही वस्त्र उपयोगमें लिये थे वैसे ही अन्य स्त्रियोंको भी धवले ही वस्त्र देव पूजा-धारण करना चाहिए। पूजाके वस्त्र निशीध सृत्रमें भी सफेद ही कहे हैं। 'सेय वच्छ नियसणो, सफेद स्त्र पहन कर (पूजा करना) ऐसा श्रावक दिनकृत्यमें भी कहा है।

क्षीरोदक वस्त्र पहननेकी शक्ति न हो तो हीरागल (रेशमी) घोती सुन्दर पहनना। पूजा, षोडशकमें भी सितशुभवस्त्रेण" सफेद शुभ वस्त्र, ऐसा लिखा है। उसीकी वृत्तिमें कहा है कि, सितवस्त्रे सा शुभवस्त्रे सा च भिन्ह सितादन्यदिष पट्ट युग्मादिरक्त पीतादि वसा परिग्रिहते, सफेद और शुभ वस्त्र पहनना, यहां पर शुभ कि कहना? सुफेदकी अपेक्षा जुदे भी पटोला वगैरह खपता है। लाल, पीले वर्णवाले भी ग्रहण किये जाते हैं।

### ''उत्तरासन धारण करनेके विषयमें

[# !

पग साडीयं उत्तरासंग करेंड, आगमके ऐसे प्रमाणसं उत्तरासन अखंड एक ही करना परंतु हो खंड ोड़कर न करना चाहिये। एवं दुकूल (रेशमी वस्त्र) भी भोजनादिकमें सर्वदा धारण करनेसे अपित्र ही गना जाता है स्सलिये वह न धारण करना। यदि लोकमें ऐसा मानाहुवा हो कि, रेशमीवस्त्र भोजन और स्मृत्रम्वादिसे अपित्र नहीं होता तथापि वह लोकोक्ति जिनराजकी धारण चरितार्थ न करना,

किन्तु अन्य धोतीके समान मलमूत्र अशुचि स्पर्श वर्जने आदिकी युक्तिसे देवपूजामें धारण करना, देवपूजाके उपयोगमें आनेवाले वस्त्र देवपूजा सिवाय अन्य कहीं भी उपयोगमें न लेना, देवपूजाके वारंबार धोने धूप देने वगैरह युक्तिसे सदैव साफ रखना तथा उन्हें थोड़े ही टाइम धारण करना। एवं शलेष्म थूंक, खंखार, वगैरह उन वस्त्रोंसे न पोछना; तथा हाथ, पैर, मुख, नाक, मस्तक भी उनसे न पोछन वस्त्रोंको अपने सांसारिक कामके वस्त्रोंके साथ या दूसरे वाल, वृद्ध, स्त्रो आदिके वस्त्रोंके साथ नर तथा दूसरे वाल वस्त्रोंके वस्त्र न पहनना। यदि वारंवार पूजा वस्त्रोंको पूर्वोक्त युक्तिसे न संभाला जाय तो अपित्र दोपका संभव है।

इस बिषय पर द्रष्टान्त सुना जाता है कि, कुमारपाल राजाने प्रभुकी पूजाके लिये नवीन वह उस वक्त मंत्री वाहड अंवडके छोटे भाई चाहडने संपूर्ण नया नहीं परन्तु किंचित् वर्ता हुवा वस्न ल उसे देख राजाने कहा नहीं नहीं ! पुराना नहीं चाहिए । किसीका भी न वर्ता हुवा ऐसा नवीन ही वह्र पूजाके लिए चाहिये, सो ला दो। उसने कहा कि, महाराज! ऐसा साफ नया वस्त्र तो यहां पर मिल नहीं। परन्तु सर्वालाख द्रव्यके मूल्यसे नया बस्त्र वंबेरा नगरीमें वनता है, पर वहांका राजा उसे एक पहनकर वाद ही यहां भेजता है। यह वचन सुनकर कुमारपाल राजाने वंवेरा नगरीके अधिपतिको स द्रव्य देना विदित कर विलकुल नया वस्त्र भेजनेको कहलाया । परन्तु उसने नामंजूर किया। इससे राजाको वड़ा बुरा मालूम दिया। कोपायमान हो कुमारपालने चाहडको बुलाकर कहाकि, अपना हा लेकर तू वंबरे नगरमें जाकर जय प्राप्त कर वहांके पटोलके कारीगरोंको (रेशमी कपुड़े बुनने वालोंको) ले आ। यद्यित तूदान देनेमें बड़ा उदार है तथापि इस विषयमें विशेष खर्च न करना। यह वचन अंगी<sup>का</sup> वहांसे वड़ा सैन्य साथ हे तीसरे प्रयाणमें चाहड वंबेरा नगर जा पहुंचा। वंबेराके स्वामीने उसके लाख द्रव्य सांगा; परन्तु कुमारपालकी मनाई होनेसे उसने देना मंजूर न किया और अन्तमें वहांके राज :रके द्रव्यको व्यय कराकर (जिसने जैसे मांगा उसे वैसे देकर ) चौद्हसो सांडणीयोंपर चढे हुवे <u>दो</u> द्रो धारी सुभटोंको साथ छै अकस्मात रात्रिके समय वंवेरा नगरको वेष्टित कर संग्राम करनेका विवार परन्तु उस रातको वहांके नागरिक लोकोंमें सातसी कन्याओंका विवाह था यह ख़बर लगनेसे उन्हें हो, उस रात्रीको विलंब कर सुवहके समय अपने सैनिक बलसे उसने वहांके किलेका चुरा २ कर डाला। किलेमें घुसकर वहांके अधिपतिका द्रवारका गढ (किला) अपने तावे किया। तद्नंतर अपने राजा पालकी आजा मनवाकर वहांके खजानेमेंसे सात करोड़ सुवर्ण महोरें और ग्यारह सो घोड़े तथा सातसी बुनने वालोंको साथ ले वड़े महोत्सव सहित पाटण नगरमें आकर कुमारपाल राजाको नमस्कार किया। व्यतिकर सुनकर कुमारपालने कहा "तेरी नजर वडी है वह वड़ी ही रही, क्योंकि, तू'ने मेरेसे भी ज्याहर किया; यदि में स्ववं गया होता तो भी इतना खर्च न होता।" यह वचन सुनकर चाहड घोला—"प्रहार जो सर्च हुया है उससे आपको ही यड़ाई है। मैंने जो खर्च किया है सो आपकेही वलसे किया है, क्यों स्यामीका कार्य भी बड़ेही खर्चसे होता हैं। जो खर्च होता है उसीसे बड़ोंकी बड़ाई है। मैंने जो सर्व

सो मेरे ऊपर बड़ा स्वामी है तभी किया है न ? यह बचन सुनकर राजा बड़ा खुशी हुवा और अपने राज्यमें हे राज्यधरद्ध ऐसा विरुद् देकर बड़ा सन्मानशाली किया। पूजामें दूसरे किसीसे वर्ता हुवा बख्न धारण करना इस वात पर कुमारपालका दृष्टान्त मतलाया ( इस दृष्टांतका तात्पैय यह है कि, पूजाके काम लायक मारपालको नया बख्न न मिला इससे दृसरे राज्य पर चढाई भेजकर भी नया उत्तम बख्न बनाने वाले कारी- विंको लाकर वह तैयार कराया)

# "पूजाकी द्रव्य सामग्री"

अच्छी जमीनमें पैदा हुये, अच्छे गुणवान परिचित मनुष्य द्वारा मंगाये हुये, पिवत्र वरतनमें भरकर कर लाये हुये, लाने वालेको मार्गमें नीच जातिके साथ स्पर्श न होते हुये बड़ी यतना पूर्वक लाये हुये, निवालेको यथार्थ प्रमाणमें मूल्य दे प्रसन्न करके मंगाये हुये, (किसीको ठगकर या चुराकर लाये हुये फूल जामें अयोग्य गिने जाते हैं) फूल पूजाके उपयोगमें लेना। (अर्थात् ऐसी युक्ति पूर्वक मंगाये हुए फूल भगनिकी पूजामें चढाने योग्य हैं) इस प्रकार पिवत्र स्थान पर रख्खा हुवा शुद्ध किया हुवा केशर कपूर, (वरास) तिवान चंदन, धूप, गायके घीका दीपक, अखण्ड अक्षत, (समूचे चावल), तत्कालके बनाये हुये और जिन्हें हैं, बिल्ली आदि हिंसक प्राणीने स्वाया खाया, स्पर्श न किया हो ऐसे पक्वान, आदि नैवेद्य, और मनोहर स्वाद्ध मनगमते सिचत्त अवित्त वगैरह फल उपयोगमें लेना। इस प्रकार पूजाकी द्रव्य सामग्री तैयार रनी चाहिये। इस तरह सर्व प्रकारसे द्रव्य शुद्ध रखना।

### "पूजाके लिए भावशुद्धि"

पूजामें भावशुद्धि—किसी पर राग, द्वेष, कोध, मान, माया, छोभ, ईर्षा, स्पर्धा, इस छोक परलोकके लिल, यश और कीर्तिकी वांछा, कोतुक, क्रीड़ा, व्यवहार, चपलता, प्रभाद, देखादेखी, वगैरह कितने एक लिक प्रवाह दूर करके चित्तकी एकाप्रता, प्रभुभिक्तमें रखकर जो पूजा की जाती है उसे भावशुद्धि कहते हैं। से कि शास्त्रमें कहा है:—

, मनोवाक्कायवस्त्रोवीं, पूजोपकरण स्थितः। शुद्धिसप्तविधा कार्या , श्री अर्हत्पूजनद्वाणे॥ १॥

F,

19

35

्रं मनको शुद्धि, वचनको शुद्धि, शरीरकी शुद्धि, वस्त्रको शुद्धि, भूमिकी शुद्धि, पूजाके उपकरणकी शुद्धि, वितरह भगव।नकी पूजाके समय सात प्रकारकी शुद्धि, करना । ऐसे द्रव्यसे और भावसे शुद्धि करके पवित्र सन्दरमें प्रवेश करे ।

### "मंदिरमें प्रवेश करेनका कूम"

माश्रयन् दित्तरणां शाखां, पुमान् योवित्वदित्तरणां; यतः पूत्र पविश्यांत, दे त्तिरोगांहिंगा ततः ॥ १ ॥

मंदिरको सहिनी दिशाकी शाखाको आश्रित कर पुरुपोंको मंदिरमें प्रवेश करना चाहिये और बांई तर-

फकी शाखाको आश्रय कर श्चियोंको प्रवेश करना चाहिये परन्तु गन्दिरके द्रवाजेके सन्मुख पहिलो वर्ष स्त्री या पुरुष को दाहिना ही पग रखकर चढना चाहिये। (यह अनुक्रम स्त्री पुरुपोंके लिए समान ही है)

सुगंधि सुधुर : द्रव्योः प्राङमुखो वाप्युदसुखः वामनाड्यां परचायां मौनेवान् देव पर्चयोत् ॥ २॥

पूर्व दिशा या उत्तर दिशा सन्मुख वैठकर चंद्रनाड़ी चलते हुये सुगन्ध वाले मीठे पदार्थोंसे करता। समुच्चयसे इस युक्ति पूर्वक देवपूजा करना सो चिधि वतलाते हैं --तीन निःसही तीन प्रदक्षिणा फिरना, त्रिकरण, (मन, वचन, शरीर) शुद्धि करना इस विधिसे शुद्ध की चौकी आदि पर पद्मासनादिक सुखसे वैठा जासके ऐसे आसनसे वैठकर चन्दनके के दूसरे वरतन (कचौली) वगैरहमें या हाथकी हथैलीमें चन्दन लेकर मस्तक पर तिलक कर कंकन, या नाडा छड़ी बांध कर हाथकी हथैली चन्दनके रससे विलेपन वाली करके धूपसे धूपित कर भगवंतकी दक्षमाण (इस पुस्तकमें आगे कही जायगी) विधि पूर्वक पूजातिक) अंगपूजा, अप्रतूजी, पूजा,) करके संवरण करें (यथाशिक प्रातःकाल धारण किया हुवा प्रत्याख्यान प्रभुके सन्मुख करें) सव पांचवी मूल गाथाका अर्थ बतलाया)

## "मूल गाथा"

# विहिणां जिणं जिणगेहे। मतां मच्चेई उचिय चिंत्तरओ॥ उच्चरई चच्चवाणं। हद्द पंचाचार गुरुपारो ॥ ३॥

विधि पूर्वेक जिनेश्वर देवके मंदिर जाकर विधिपूर्वेक उचित चिंतवन करके (मंदिरकी दें करके) विधि पूर्वेक जिनेश्वरकी पूजा करे। यह सामान्य अर्थ वतला कर अवं विशेष अर्थ वतलाते हैं।

### "मंदिर जानेका विधि"

यदि मंदिर जानेवाला राजा आदि महिंधिक हो तो "सच्वाए रिद्धिए सच्चाए दितिए जुइए सच्चवरोगं सच्चवरोगं। सर्विसिद्धिसे; सर्व दीप्ति—कान्तिसे, सर्व युक्तिसे, सर्ववलसे, वं (आगमके ऐसे पाठसे) जैन शासनका महिमा बढ़ागेके लिये ऋद्धिपूर्वक मंदिर जाय। जैसे राजा श्रीवीतराग वीर प्रभुको बंदन करने गया था उस प्रकार जाय।

# ''दशाणभद्र राजाका दृष्टांत"

दशार्णभद्र राजा ने अभिमान से ऐसा विचार किया था कि, जिस प्रकार किसी ने भी भगवी चंदन न किया हो वैसी ऋदि से मगवानको चंदन करने जाऊ। यह विचार कर वह अपनी सर्व सिंहन, अपने सर्व पुरुषोंको यथायोग्य शरंगार से सजा कर तथा हर एक हाथि के दंतशूछ पर सुवर्ण चाँदी के देतशूछ पर सुवर्ण चाँदी के देतशूछ पर सुवर्ण चाँदी के देतशूछ पर सुवर्ण चाँदी के वार पहना कर चतुरंग सेना सिंहत अपनी अन्ते उरियोंको सुवर्ण चाँदी की पारुखियों या

ों (हाथिके होदोंमें) वैठा कर सबको साथ छे बड़े भारी जुलूसके साथ भगवंत को वंदन करने आया। उस समय उसे अत्यंत अभिमान आया जान कर उसका अभिमान उतारनेके छिये सौधमद्रने श्री वीरप्रभुको वंदन करने आते हुये ऐसी दैविक ऋहि की विकूर्वणा—रचना की सो यहां पर वृद्ध ऋषिमंडल स्तोत्र वृत्ति से बतलाते हैं:—

वउसिंह किर सहस्सा, वणसय वारस्स सिराइं पत्तेयं; कुं भे अडअड दंते, तेसुअवाबीवि अठ्ठठ्ठ ॥१॥ अठ्ठठ्ठ लख्खपत्ताइं, तासु पडमाईं हुति धत्तेयं; पठो पत्तो बत्तीस, बद्ध नाड्य विहि दिन्वो ॥२॥ एगेग किएणआए, पासाय, विद्यामा पइपडमं; अग्गमिहिसिहि सिद्धि, उविभन्न सोतिहि सक्को ॥३॥ एयारिस इिंह्हिए विद्या मेरावणीय दठ्ठ हिरि:राया दसन्न भदो, निख्खंतो पुण्ण सपइम्नो ॥४॥

ं प्रत्येकको पांचसों, शरह, सस्तक ऐसे ६४ हजार हाथी बनायें। उसके एकेक मस्तक पर आठ २ दंतुशल, एकेक दंतुशल पर आठ २ होद ; एकेक होद में एक लाख पंखड़ीवाले आठ २ कमल, और एकेक फमलमें एकेक लाख पंखड़ियाँ रचीं। उन एकेक पंखडियों पर प्रासादवतंस (महल) की रचना की। उन प्रत्येक महल में बत्तीस बद्ध नाटक के साथ गीत गान हो रहा है। ऐसे नाना प्रकार के आश्चर्यकारक दिखाव से अपनी आठ २ अत्रमहिषियोंके साथ प्रत्येकमें एकेक रूप से ऐरावत हाथी पर वैठा हुवा सीध-मेन्द्र अत्यानंदपूर्वक दिव्य बत्तीसबद्ध नाटक देखता है। इस प्रकार अत्यंत रमणीय रचना कर के जब अनेक रूपको धारण करने वाला इन्द्र आकाशसे उतर कर समनसरण के नजीक अपनी अतुल दिन्य ऋदि सिहत आ कर भगवान को वंदन करने लगा तब यह देख दशार्णभद्र राजाका सारा अभिमान उतर गया। वह इन्द्रकी ऋदि देख लजासे खिसयाना हो कर विचारने लगा कि, अहो आश्चर्य! ऐसी ऋदिके सामने मेरी ऋदि किस गिनती में है ! अहा ! मैंने यह न्यर्थ ही अभिमान किया कि जैसी ऋदि सिद्धि सहित भगवानको किसीने वंदन न किया हो उस प्रकारके समारोहसे मैं वंदन करूंगा। सचमुच ही मेरा पुरुषाभिमान असत्य है। ऐसे समृद्धिवालों के सामने मैं क्या हिसाव में हूं ? यह विचार आते ही उसे तत्काल वैराग्य प्राप्त हुआ और अन्तमें उसने भगवानके पास आकर हाथ जोड़ कर कहा कि, स्वामिन् ! ्रभापका आगमन सुन कर मेरे मनमें ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि. किसीने भी ऐसी विस्तृत ऋद्धि के साथ भगवान को वंदन न किया हो वैसी वड़ी ऋद्धिके विस्तारसे मैं आपको वंदन करूं। ऐसी प्रतिज्ञा करके । ऐसे ठाठमाटसे याने जितनी मेरी राजऋदि है वह सव साथ छे कर वड़े उत्साह पूर्वक आपके पास आकर, वंदना की थी, इससे मैं कुछ देर पहले ऐसे अभिमान में आया था कि, आज मैंने जिस समृद्धि सहित भग-पनको चंदन किया है वैसे समारोहसे अन्य कोई भी वंदन न कर सकेगा परन्तु वह मेरी मान्यता सचमुच षंध्यापुत्र के समान असत्य हो है। इस इंद्रमहाराजने अपनी ऐसी दिन्य अतुल समृद्धिके साथ आ कर अं भाषको वंदन किया। इसकी समृद्धिके सामने मेरो यह तुच्छ ऋदि कुछ भी हिसावमे नहीं; यह दृश्य र्देख कर मेरे तमाम मानसिक यिचार बद्छ गये हैं। सचतुत्र इस असार संसारमें जो २ कपाय हैं वे बात्मा-िको दुःखदायक हो हैं। जब मैंने इतना वड़ा अभिमान किया तव मुझे उसोके कारण इतना लेंद करना

पड़ा। यह मेरी राजऋदि और यह मेरा परिवार अन्तमें मुझे दुःख का ही कारण मालूम होगा, सिले इससे अब में बाह्य और आभ्यंतरसे मुक्त होना चाहता हूं, अनः "हे स्वामिन्! अब मुझे अपनी चरणसे दे कर मेरा उद्धार करें।"

भगवन्त बोले—"हे दशार्णभद्र ! यह संसार ऐसा ही है। इसका जो परित्याग करता है वही अर्फ आत्माका उद्धार करता है ; इसिलये यदि तेरा सचमुच हो यह विचार हुआ है तो अब संसारके किसीई प्रतिवन्धमें प्रतिवन्धित न होना।" राजाने 'तथास्तु' कहकर तत्काल दीक्षा अंगीकार की। यह वनाव है सौधर्मेन्द्र उठकर दशार्णसद्र राजर्षिको वंदन कर बोला—"सचसुच आपका अभिमान उतारनेके लि ही भैंने यह मेरी दिब्य शक्तिसे रचना कर आपका अभिमान दूर किया सही परन्तु हे मुनिराज शिर्क जो प्रतिज्ञा की थी वह सत्य ही निक्लो। क्योंकि, आपने यह प्रतिज्ञा की थी जिस री तिसे किसी वन्दन न किया हो उस रीति से करूंगा। तो आप वैसा ही कर सके। आप ने अपनी प्रतिज्ञा सिंह हैं को। मैं ऐसी ऋदि वनाने में समर्थ हूं परन्तु जैसे आपने वाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर दिया वैसे त्याग करने के लिये समर्थ नहीं हो सकता। अब मैं आप से वढकर कार्य कर या आपके जैसा ही <sup>का</sup> कर के आप से आगे निकलने दे सर्वथा असमर्थ हूं ; इसलिए हे मुनिराज ! धन्य है आपको और धर्म है आपकी प्रतिज्ञा को।

समृद्धिवान पुरुषको अपने व्यक्तित्वके अनुसार समारोह से जिन-मंदिर में प्रवेश करना चाहिये। "सामान्य पुरुषोंके लिये जिनमन्दिर जानेका विधि"

सामान्य संपदात्राले पुरुषोंको विनय नम्र हो कर जिस प्रकार दूसरे लोग हंसी न करें ऐसे अर् कुलाचारके या अपनी संपदाके अनुसार वस्त्राभूपणदा आडंवर करके अपने आई, मित्र, पुत्र, खजन सी दाय को साथ ले जिन मंदिरमें दर्शन करने जाना चाहिये।

"श्रावकके पंचाभिगम"

१ पुष्प, तांबुल, सरसवद्रोछुरी, तरवार, आदि सर्व जाति के शस्त्र, मुकुट, पादुका, (पैरों में पहले के जूते, ) वूट, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, वगैरह सिवत और अवित वस्तुयें छोड़ कर (२) मुक्कट छोड़ याकी के अन्य सब आभूपण आदि अचित्त द्रव्य को साथ रखता हुवा (३) एक पनेहके वस्त्रका उत्तराही कर के (४) भगवान को दृष्टि से देखते ही तत्काल दोनों हाथ जोड़कर जरा मस्तक झुकाते हुए "नमो जिगागां" ऐसा वोलते हुए, (५) मानसिक एकाग्रता करते हुये (एक वीतरागके खहरा में हैं या गुणग्राम में नहीन बना हुआ ) और पूर्वोक्त पांच प्रकार के अभिगम को पालते हुवे "िनःसिही" पट् को नीन दफा उच्चारण करते हुवे श्रावक जिनमंदिरमें प्रवेश करे । इस विषयमें आगममें भी गर् करा है कि, १ सचित्तामां द्वामां विउसर्ग्याए, २ अचित्तामां द्व्वामां अविउसर्ग्याए, ३ एगह सी एमां उत्तरायंगमां, ४ च्छ्युफासेगां अंजिन प्रमहेगां ५ मग्रसो एमिन कर्गोगां ( इस पाठका अर्ध अ लिये मुज्जव ही है इसलिये पिष्टपेषण नहीं किया जाता।

# "राजाके पंचाभिगम"

अवहदु रायककुहाइं। पंच नरराय ककुहाइं॥ खग्गं छत्तो वाहगा। मडड तह चामए ओश्र॥१॥

राजा जब मंदिर में प्रवेश करे तब राज्यके पांच चिन्ह—१ खड्गादि सर्वशस्त्र, २ छत्र, ३ वाहन, ४ मुकुट और ५ दो चामर छोड़कर ( वाहर रख कर ) अन्दर जाय।

यहां पर यह समभाना चाहिये कि, जब श्रावक मंदिर के द्रखाजे पर जाय तब मन, वचन, कायासे अपने घर संवन्धी व्यापार (चिंतवन) छोड़ देता है, और यह भी समभा छेना चाहिये कि जिनमंदिर द्वारमें प्रवेश करते हो या ऊपर चढ़ते ही प्रथम तीन दफा निःसिही शब्द उच्चारण करना, ऐसा विधि है। यह तीन दफा उचारण किया हुआ निःसिहो शब्द अर्थकी दृष्टिसे एक ही गिना जाता है क्योंकि, इन प्रथम निःसिहीसे गृहस्थका सिर्फ घरका हो व्यापार त्यागा जाता है, इसिछये तीन दफा बोला हुवा भी यह निःसिही शब्द एक ही गिना जाता है।

इसके वाद मूल नायकको प्रणाम कर के जैसे चतुर पुरुष, हर एक शुभकार्य को करते हुये दाहिने हिथ तरफ रखकर करते हैं वैसे प्रभुको अपने दाहिने अंग रख कर ज्ञान, दर्शन, चारित्रकी, प्राप्तिके लिये प्रभु को तोन प्रदक्षिणा दे। ऐसा शास्त्रमें भी कहा है कि,:—

तत्तो नपो जिणागंति। भिणाग्रद्धोणयं पणामं च॥ काऊं पंचागं वा। भित्ताभर निभ्भर मणेणं॥१॥ पूअन पाणिपरिवार। परिनन्नो मुहिर महिर घोसेण॥ पढमाणो जिणगुणगण। निवद्ध मंगद्ध भुत्ताइं॥२॥ करधिरम्र जोगमुद्दो। परा परा पाणि रक्खणाउत्तो॥ दिज्जा पयाहिणतिगं एगग्मणो जिणगुणेसु॥३॥ गिहचेइएस न घडइ। इभरेसुविजइवि कारणवसेण॥ तहवि न सुंचइ महमं सयावि तक्करण परिणामं॥४॥

तद्तन्तर 'नमोजिगागां' ऐसा पद कहकर अर्थ अवनत (जरा नमकर) प्रणाम कर के अथवा भिक्ति के समुदायसे अत्यंत उद्धिसत मन वाला होकर पंचांग प्रणाम करके पूजाके उपकर्ण जो केशरचंद्नादिक हो वे सव साथ ले कर गंभीर मधुर ध्विनसे जिनेश्वर भगवंत के गुण समुदाय से संकलित मंगल, स्तुति स्तोत्र, वोलता हुवा दो हाथ जोड़ कर पद पदमे जीव रक्षाका उपयोग रखता हुवा जिनेश्वरके गुणों में पकाप्र मन वाला हो तीन प्रदक्षिणा दे, यद्यपि प्रदक्षिणा देना यह अपने घर मन्दिरमे भमित न होनेके कारण नहीं यन सकता अथवा यड़े मन्दिर मे भी किसी कार्यकी उतावल से प्रदक्षिणा न कर सके तथापि वृद्धिमान पुरुष सदैव वेसा विधि करनेके उपयोग से ग्रन्य नहीं होता।

### "पदक्षिणा देनेकी रीति"

प्रदक्षिणा देते समवशरणके समान चाररूपमे श्रीवीतरागका ध्यान करना। गभारे के पीछे एवं दाहिने बांचे तरफ तीन दिशामे रहे हुए तीन जिनविम्बोंको वन्दन करे। इसी कारण सब मन्दिरोंके

गभारेमें तीन दिशामें मूळ नायक के नामके विम्व प्राय: स्थापन किये होते हैं। और यदि ऐसा जि हुवा न हो तथापि अपने मनमें वैसी कहपना करके सृष्ठ नायक के नामसे ध्यान करे। "वर्जयेद्रित्छ" (अरिहन्तका पृष्ठभाग वर्जना) ऐसा जो शास्त्र वाक्य हैं सो भी यदि भमतीमें तीन दिशाओं में विम्य स्थाप किये हुए हों तो वह दोष चारों दिशाओं में से दूर होता है।

इसके वाद मन्दिरके नोकर चाकर मुनीम आदिकी तलाश करना (इसकी रीति आगे वतलायेंगे)। यथोचित चिंतवन करके वहां से निवृत्त हुये वाद समग्र पूजाको सामग्री तैयार करना। फिर मन्दिर के मूल मंडप मे तीन दफा कहना। तदनंतर मूल नायको प्रणाम करके पूजा करना ऐसा भाष्य में भी कहा हैं—

तत्तो निसीहि आए। पविसित्ता यंडवं मि जिपुणर्श्रो ॥
महिनिहि अजाणुपाणी। करेइ विहिणापणामितयं॥१॥
तथणु हरिसुद्धसंतो। कयमुहकोसो जिणंदपिडमाणं॥
अवगोइ रयिणविसिश्रं। निम्मद्धं लोम हथ्येणं॥२॥
जिणिगिह पमज्ज यंतो। करेइ कारेइ वावि अनाणं॥
जिण विवाण पुश्रंतो। विहिणाकुणइ जहजोगं॥

निःसीही कह कर मन्दिरमें प्रवेश कर मूलमंडएमें पहुंच कर प्रभुत्ते आगे पंचांग नागकर विधिष्वंक तीर दक्षा नमस्कार करें। फिर हर्ष और उत्हास प्राप्त करता हुवा सुक्कि वांधके जिनराजकी प्रतिमा पर पहें दिनके चढ़े हुये निर्माख्यको उतारे फिर सयूरिपच्छसे प्रभुकी परिमार्जना करें। फिर जिनेश्वरदेवके मन्दिकी परिमार्जना करें और दूसरेके पास करावे, फिर विधिष्वंक यथायोग्य अप्र पट सुक्कोष बांध का जिनिवासी पूजा करें। मुख्या श्वास, निश्वास दुर्गध तथा नास्तिकाके श्वास, निःश्वास, दुर्गध रोकनेके निमित्त अष्टपट आट पडवाला मुखकीप वांधनेकी आवश्यकता है। जो अगले दिनका निर्मात्य उतारा हो वह पित निर्जीव स्थानमे दलवाना। वर्षासत्तमें कुंध आदिकी विशेष उत्पत्ति होती हैं, इसलिए निर्मात्य तथा स्ना जल जुदे र ठिकाने पवित्र जमीन पर दलवाना कि जिससे आसादनाका संभव न हो। यदि धर मंदिरमें पूजी करनी हो तो प्रतिमाको पवित्र उच्च स्थान पर विराजमान करके भोजन वगैरहमें न वर्त्ता जाता हो ऐसे पित वर्षा करनी हो तो प्रतिमाको पवित्र उच्च स्थान पर विराजमान करके भोजन वगैरहमें न वर्त्ता जाता हो ऐसे पित वर्षा परनिमें प्रभुको रख कर सन्मुख खडा रह कर हाथमें उत्तम अंतरासनके बस्त्रसे ढके हुए कलशको धारण कर शुम परिणामसे निम्न लिखी गाथाके अनुसार चितवन करता हुआ अभिषेक करे।

वालत्तरणिमसामिश्र । सुपेरुसिहरंपि करणयकलसेंहि ॥ तिश्रसा सुरें हि न्हवीश्रो । ते धन्ना जेहि दिठ्ठोसि ॥

"हे स्वामिन्! वाह्यावस्थामें सुन्दर मेरुशिखर पर सुवर्ण प्रमुख आठ जातिके कलशोंसे सुरेश्वरते (इंहें) स्वापका समिपेक किया उस वक्त जिसने आपके दर्शन किये हैं वे धन्य हैं;" उपरोक्त गाथा बोल कर उस<sup>री</sup> समिप्राय चित्रजन कर मोनतासे भगवंतका अभिषेक करना। अभिषेक करते समय अपने मनमं जन्मार्मिंव

विन्धी सर्व चितार चितवन करना। फिर यत्न पूर्वक बाला कूंचीसे चंदन, केशर पहले दिनके लगे हुये हों सो व उतारना। तथा दूसरी दक्ता भी जलसे प्रक्षालन कर दो कोमल अंगलून्होंसे प्रभुका अंग निर्जल करना। र्ज़ाङ्ग निर्जल करके एक अंगके बाद दूसरे अंगमें इत्यादि अनुक्रमसे पूजा करे।

## "चन्दनादिकसे नव अंगकी पूजा"

ें दो अंगूरे, दो जानू, दो हाथ, दो कन्धे, एक मस्तक। इस तरह नव अंगों पर भगवंतकी केसर, चंदन, ें।स, कस्त्रीसे पूजा करे। कितनेक आचार्य कहते हैं कि, प्रथम मस्तक पर दिलक करके फिर दूसरे अंगोंमें निम्न हरना। श्री जिनप्रभस्रिकत पूजाविधिमें निम्न लिखे पाठके अनुसार अभिप्राय है:—

सरस सुरिह चंद्रेंगण देवस्स द्रिशाजाण द्राहिगाखंध निलाड वाषखंध वामजाण लख्खंगेसु पंचसु । भएहि सह छसुवा अंगेसु पुअं काऊगा पच्चम कुसुमेहि गंधवासेहिंच पुर्यं।।

सरस सुगंधित चंदनादि द्वारा देवाधिदेवको प्रथम दिहने जानू पर पूजा करनी, फिर दाहिने कन्धे पर, फिर स्तक पर, फिर बांधे कन्धे पर, फिर बांधे जानू पर, इन पांच अंगोंमें तथा हृदय पर तिलक करे तो छह अंग जा मानी जाती है। इस प्रकार सर्वाङ्ग पूजा करके ताजे विकस्तर पुष्पोंसे सुगन्धी वाससे प्रभुकी पूजा हरे, ऐसा कहा है।

# "पहलेकी की हुई पूजा या आंगी उतार कर पूजा हो सके या नहीं"

यदि किसीने पहले पूजा की हुई हो या आंगीकी रचना की हुई हो और वैसी पूजा या आंगी न वन सके सी पूजाकी सामग्री अपने पास न हो तो अस आंगीके दर्शनका लाम लेनेसे उत्पन्न होने वाले पुण्यानुवंधी भण्यके अंतराय होनेके कारणिकपन के लिए उस पूर्व रचित आंगी पूजाको न उतारे। परन्तु उस आंगी पूजा की विशेष शोभा वन सके ऐसा हो तो पूर्व पूजा पर विशेष रचना करे। परन्तु पूर्व पूजाको विच्लिन्न न करे। पर्यों कहा है कि,

श्रह पुन्वं चिश्र के गाइ। हविज्ञ पृथा कया सुविहवेगा॥ तंपि सविसेससोहं। जह होइ तह तहा कुजा॥१॥

"यदि किसी भन्य जीवने बहुतसा द्रव्य खर्च करके देवाधिदेवकी पूजा की हो तो उसी पूजाकी विशेष भोभा हो सके तो वैसा करे।" यहां पर कोई यह शंका करे कि पूर्वकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो विकी आंगी निर्माट्य कही जाय। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि,

> निम्मद्धं पि न एवं। भग्याइ निम्मद्धं लख्खगायावा॥ भोग विगाठ्ठं दच्वं। निम्मद्धं विति गीयथ्या॥२॥

यहां पर निर्माल्यके लक्षणका अभाव होनेसे पूर्वकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो वह पूर्वकी आंगी निर्माल्य नहीं गिनी जाती। जो पूजा किये वाद नाशको प्राप्त हुवा: पूजा करने योग्य न रहा वह द्रव्य निर्माल्य किया जाता है, ऐसा गीतार्थोंका कथन है।

इत्तो चेव जिगागां। पुगारिव आरोवगां कुगांवि जहा॥ वध्या हरणाईगाः। जुगलिअ कुंडलिअ याईगाः॥ ३॥ कहमन्नह एगाए। कासाइए जिगांद पिडमागां॥ अठ्ठस्यं छहंता। विजयाई वन्नीया सगए॥ ४॥

जैसे एक दिन चढाये हुए वहा, आभूपणादि कुंडल जोडी एवं कंटा वगैरह दूसरे दिन भी पुनः व किये जाते हैं वैसे ही आंगीकी रचना तथा पुष्पादिक भी एक दफां चढाये हों तो उन पर फिसे चढाने हों तो भी चढाये जा सकते हैं; और वे चढाने पर भी पूर्वमें चढ़ाये हुए पुष्पादिक निर्माल नहीं जाते। यदि ऐसा न हो तो एक ही गंध कासायिक (रेशमी वहा ) से एक सी आट जिनेश्वरदेवकी प्रति को अंगलुंछन करने वाला विजयादिक देवता जंबूहीप पन्नत्तिमें क्यों वर्णित किया हो ?

# ''निर्भाल्यका लक्षण"

जो वस्तु एक दफा चढाने पर शोभा रहित होजाय, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वद्ला हुवा देख पढ़ा देखने वाले भन्य जीवोंको आनन्द दायक न हो सकता हो उसे निर्माट्य सममना। ऐसा संघावारकी वहुश्रुत पूर्वाचार्योंने कहा है। तथा प्रद्युम्न स्रिर महाराज रचित विचार सारमें यहां तक कहा है कि,

> चेइअद्व्वं दुविहं। पूआ निम्यद्ध मेश्रग्नो इथ्य । श्रायागाइ दव्वं। पूयारिथ्य मुगोयव्वं। १॥ श्रव्तय फलविल वच्छाई। संतिश्चं जं पुगो दिवगा वगाजायं॥ तं निम्मलं बुच्चइ। जिगागिह कम्मंमि जवश्रोगो॥ २॥

देव दृत्यके दो भेद होते हैं। १ पूजाके लिए संकल्पित, २ निर्माल्य बनाहुवा। १ जिन पूजा करने कि चंदन, पुष्प, वगैरह तयार किया हुवा द्रव्य पूजाके लिये संकल्पित कहलाता है याने वह पूजाके लिए किये वाद फिर दूसरे उपयोगमें नहीं लिया जा सकता, याने देवकी पूजामें ही उपयोगी है। २ अक्ष्त, नैवेद्य, वलादिक जो एक दफा पूजाके उपयोगमें आचुका है, ऐसे द्रव्यका समुद्राय पूजा किये वाद गिना जाता है।

यहां पर प्रभु पर चढाये हुये चावल, वादाम भी निर्माल्य होते हैं ऐसा कहा, परन्तु अन्य किसी भी ममें या प्रकरणमे अथवा चिरत्रों इस प्रकारका आशय नहीं वतलाया गया है, एवं वृद्ध पुरुषोंका संप्रदेश विसा किसी के गच्छमें मालूम नहीं होता। जिस किसी गांवमें आयका उपाय न हो वहां पर अक्षत विस्त फलादिसे उत्पन्न हुए द्रव्यसे प्रतिमाक्ती पूजा करानेका भी संभव है। यदि अक्षतादिकको भी निर्माल्यती होती होती हो तो उससे उत्पन्न हुये द्रव्यसे जिनपूजा संभवित नहीं होती। इसलिए हम पहले लिस आये जो उपयोगमें लाने लायक न रहा हो वही निर्माल्य है। वस यही उक्ति सत्य उहरती है। क्योंकि लिया ही है कि,—"भोगविणहें द्वं निरमल्ले विति गीयत्था"

इस पाउसे मालूम होता है कि, जो उपयोगमें लेने लायक न रहा हो वही द्रव्य निर्माख्य समभना ये। विशेष तत्व सर्वज्ञ गम्य है।

केशर चंदन पुष्पादिक पूजा भी ऐसे ही करना कि, जिससे चक्क, मुख आदि आच्छादन न हों और ाकी वृद्धि हो एवं दर्शन करने वालेको अत्यन्त आव्हाद होनेसे पुण्यवृद्धिका कारण बन सके। इस लिए र्जा, अत्रपूजा, भावपूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा करना। उसमें प्रथमसे निर्माव्य दूर करना, परिमार्जन ता, प्रभुका अंग प्रक्षालन करना, चाला क्रुंची करना, फिर पूजन करना, स्नात्र करते कुसुमांजलिका ना, पंचामृत स्नात्रका करना, निर्मल जल धारा देना, धृषित खच्छ मृदु गंध कासाधिक चस्त्रसे अंग अन करना, बरास, केसर, चांदी, सोनेके, वर्क, आदिसे अभुकी आंगी वगैरहकी रचना करना, गो चंदन, रूरी, प्रमुखसे तिलक करना, पत्र रचना करना, बोचमें नाना प्रकारकी भांतिकी रचना करना, बहु मृत्य-रत्त, सुवर्ण, मोतीसे या सुवर्ण चांदिके फूलसे आंगीकी सुशोभित रचना करना, जिस प्रकार वस्तुपाल ने अपने भराये हुये सवा लाख जिनबिक्षोंको एवं शत्रुंजय तीर्थ पर रहे हुए सर्व जिनबिक्षोंको रस्न तथा र्णके आभूषण कराये थे। एवं दमयंतीने पूर्व भवमें अष्टापद पर्वत पर रहे हुये चौचीस तीर्थकरोंके लिए के तिलक कराये थे। इस प्रकार जिसे जैसी भाव वृद्धि हो वैसे करना श्रेयकारी है। कहा है कि: —

पवरेहिं कार्गोहिं। पायं भावोवि जायए पवरो ॥ नय अन्नो जपयोगो । एएसिं सयाग्य लट्टयरो ॥ १॥

उत्तम कारणसे प्राय: उत्तम कार्य होता है वैसे ही द्रव्य पूजाकी रचना यदि अत्युत्तम हो तो वहुतसे य प्राणियोंको भावकी भी अधिकता होती है। इसका अन्य कुछ उपयोग नहीं, (द्रव्य पूजामें श्रेष्ठ द्रव्य ।।नेका अन्य कुछ कारण नहीं परन्तु उससे भावकी अधिकता होती है) इसिछए ऐसे कारणका सदैव कार करना जिससे पुष्टतर पुण्य प्राप्ति हो।

तथा हार, माला, प्रमुख विधि पूर्वक युक्तिसे मंगाये हुये सेवति, कमल, जाई, जूई, केतकी, चंपा आदि होंसे मुकुट पुष्प पगर (फूलोंके घर) वगैरहकी रचना करना। जिनेश्वर भगवानके हाथमें सुवर्णका जोरा, नारियल, सुपारी, नागरवेलके पान, सुवर्ण महोर, चांदि महोर, अगूंठी, लड्डू आदि रखना, धूप देना, गंध-चास प्रक्षेप करना। ऐसे ही सब कारण हैं, जो सब अंग पूजामें गिने जाते हैं। वृहत् भाष्यमें भी कहा कि:—

ेन्हवर्ण विलेवण आहर्रण । वथ्यफल गंध धूत पूपफेहि ॥ किरई जिर्णगपूत्रा । तथ्य विहीए नायन्त्रा ॥ १ ॥ वच्छेर्ण वंधीउर्ण । नासं अहवा जहा समाहिए ॥ वज्जे अवंतुनया देहंगिवि कंडु अरणमाई ॥ २ ॥

स्तान, विलेपन, आभरण, वला, वरास, घूप, फूल, इनसे पूजा करना अंग पूजामें गिना जाता है। वला गरा नासिकाको वांधकर जैसे चित्त स्थिर रहे वैसे वर्शना। मंदिरमे पूजा करने समय खुजली होने पर भी पने भंगको खुजाना न चाहिये। अन्य शास्तोमें भी वहा है कि:—

### काय कंडुयणं वज्जं । तहाखेल विगिचगां ॥ थुइथुत्त भगागां च । पृत्रं तो जग वंधुगो ॥ १ ॥

जगद्बन्धुप्रभु की पूजा करते वक्त या स्तुति स्तोत्र पढते हुए अपने शरीरमें खुजली या मुखसे धूक के डालना आदि, आसातनाके कारण वर्जना ।

देवपूजाके समय मुख्यवृत्तिसे तो मौन ही रहना चाहिये, यदि वैसा न वन सके तो भी पाप हेतुक तो सर्वथा त्यागना चाहिये। क्योंकि 'नि:सिह' कहकर वहांसे घरके व्यापार भी त्यागे हुए हैं इसिहए दें करनेसे दोप लगता हैं। अतः पाप हेतुक कायिक संज्ञा (हाथका इसारा या नेत्रोंका मटकाना)भी के चाहिये।

# ''देव-पूजाके समय संज्ञा करनेसे भी पाप लगता है तिसपर जिनहांकिका हष्टान्त"

धौलका निवासी जिनहांक नामक श्रावक दिरह्पनसे घो तेलका भार वहन कर आजीविका अधा । यह भक्तामरस्तोत्र पढ़नेका पाठ एकाग्र चित्तसे करता था । उसकी लवलीनता देखकर चक्रे ध्रित प्रसन्न होकर उसे एक वशीकरण कारक रत्न दिया, उससे वह सुखी हुआ । उसे एकदिन पाटन जाते, मार्गमें तीन प्रसिद्ध चोर मिले, उन्हें रत्नके प्रभावसे वश कर मार पीटकर वह पाटन आया । उस वर्क भीमदेव राजाने वह आश्चर्य कारक वात सुनकर उसे वुलाकर प्रसन्न हो पहुमान देकर उसके देहनी निमित्त उसे एक तलवार दो । यह देख ईषांसे शतुशत्य नामक सेनापित बोला कि "महाराज!

खाडा तास समिष्पए जसु खाडे अभ्यास ॥
जिणहाणेतो दीजिए तोला चेल कपास १
जिणहा—असिधर धनुधर कुन्तधर सिक्तधरा समकोय ॥
शञ्जशह्य रण शूर नर जननी विरल ही होय ॥ २ ॥
अक्ष्यं शस्त्रं शास्त्रं । वीखावाणी नरश्च नारी च ॥
पुरुष विशेषे माप्ता । भवन्ति योग्या अयोग्याश्च ॥ ३ ॥

घोड़ा, शह्म, शास्त्र, वीणा, वाणी, पुरुष, नारी, इतनी वस्तुयें यदि अच्छेके पास आवें तो अच्छी हैं और खरावके पास जायें तो खराव फल पाती हैं। उसके ऐसे वचन छुनकर प्रसन्न हो राजाने को सारे देशकी कोतवाल पदवीसे विभूषित किया। जिनहाकने भी ऐसा पराक्रम वॅत्लाया कि, सारे चोरका नाम तक न रहने दिया। एक समय सोरठ देशका चारण जिनहाककी परीक्षा करनेके लिए "आया। उसने उसी गांवमेंसे उंटकी चोरी कर अपने घासके वनाये हुए भोंपड़ेके आगे ला बाँधा। योतवालके गुभट पता लगनेसे उसे पकड़ कर जिनहाकके पास लाये। उस समय जिनहाक देवपूजा लगारुवा होनेसे मुखसे कुछ न वोला परन्तु अपने हाथमें फूल ले मसलकर सुभटोंको इसारेसे जनलायी इसे मारडालो। सुभट भी उसे लेजाने लगे, उस वक्त चारण वोलने लगा कि—

जिगाहाने तो जिनवरा निमला तारोतार। जिगो करी जिनवर पूजिये सो किम मारनहार॥१॥

ारणका यह वचन सुनकर जिनहाक लज्जित होगया और उसका गुन्हा माफ कर उसे छोड़देनेकी देकर कहने लगा जा फिर ऐसी चोरी न करता। यह वात सुन चारण बोला —

एका चोरी सा किया, जाखो लडे न माय।
द्जी चोरी किमि करे चारण चोर न थाय॥

सके पूर्वोक्त बचनसे उसे चारण सममकर बहुमान देकर पूछा "तू यह क्या बोळता है ?" उसने कहा, क्या बोर कभी ऊंटकी चोरी करता है ? कदापि करें तो क्या उसे अपने खोळने याने अपने भोपड़ेमें । यह तो मैंने आपके पास दान छेनेके लिए ही युक्ति की है। उस वक्त जिणहाकने खुशी हो कर उसे दान । तदनंतर जिणहाक तीर्थ यात्रा, चैत्य, पुस्तक भंडार आदि बहुतसे शुभ कृत्य करके शुभ गति-। । इदा।

्ल विम्वकी पूजा किये वाद अनुक्रमसे जिसे जैसे संघटित हो वैसे यथाशक्ति सब बिम्बोंकी पूजा करे।

## "द्वारविम्ब और समवशरण विम्ब पूजा"

रारविग्व और समवशरणविग्व (दरवाजेंके ऊपरकी और अवासनके वीव्रकी प्रतिमा) की पूजा मूल की ओर दूसरे विम्वकी पूजा किये वाद ही करना, परन्तु गभारेमें प्रवेश करते ही करना संभविति नहीं। चेत गभारेमें प्रवेश करते ही द्वार विम्बकी पूजा करे और तदनन्तर ज़्यों २ प्रतिमार्ये अ़नुक्रमसे हों त्यों २ ो पूजा करता जाय तो वड़े मन्दिरमें वहुतसा परिवार हो इससे वहुतसे विम्बोंकी पूजा करते पुष्प-चन्दन देक सर्व पूजन सामग्री समाप्त हो जाय । तव फिर मूलनायककी प्रतिमाकी पूजा, पूजनद्रव्य सामग्री, हो तो हो सके और यदि समाप्त हो गई हो तो पूजा भी रह जाय। ऐसे ही यदि शत्रु जय, गिरनार, तीर्थों पर ऐसा किया जाय याने जो २ मन्दिर आवे वहां २ पर पूजा करता हुआ आगे जाय तो अंतमें ग्रायकके मन्दिरमें पहुंचने तक सर्व सामग्री समाप्त हो जाय, तब तीर्थनायककी पूजा किस तरह करी जा । अतः मूलनायककी पूजा करके यथायोग्य पूजा करने जाना उचित है। यदि ऊपर लिखे मुजव करे तो प्रयमें प्रवेश करते समय यथाक्रमसे जिन २ साधुओंको वैठा देखे उनको 'ख्यासमगा' देकर वन्दन । जाय तो अन्तमें आचार्य प्रमुखके आगे पहुंचते बहुतसा समय लग जाय और यदि वहां तक थक जाय मन्तमें आचार्य प्रमुखको वन्दना कर सकनेका भी अभाव हो जाय; इसलिए उपाश्रयमे प्रवेश करते वक्त र साधु पहले मिले या चैठें हों उन्हें मात्र प्रणास करते जाना और पहले आचार्य आदिको विधि-वन्दन करके फिर यथानुक्रमसे सब साधुओंको यदादाकि वन्दन करना; वैसे ही मन्दिरमें भी प्रथम नायककी पूजा किये वाद, सर्व परिकर या परिवारकी पूजा शरना समुचित हैं ! क्योंकि जिवाभिगम र कथन किये मुजव ही संघाचारमें कही हुई विजय देवकी वक्तव्यताके विषयमें भी द्वार विम्बकी और परारणकी पूजा सबसे अन्तिम यही वतलाई है और सो ही कहते हैं।

तो गंसु सुहम्मसहं, जिगोस कहा दंसगां मि पणिमित्ता।।
उघ्याहितुं समगो, पमज्जए लोमहथ्येगां।। १॥
सुरिह प्रलेशिगवीसं, वारं परुखालि आग्रा लिपिता।
गोसीसचन्दगोगां, तो कुसुमाइहिं अचे इ॥ २॥
तो दार पहिमपूत्रां, सहासु पंच सुवि करेइ पूर्वं च॥
दारचणाइ सेसं, तइआ उवंगांओ नायव्वं॥ ३॥

सुधर्म सभामें जाकर वहां जिनेश्वर भगवानकी दाढोंको देखकर प्रणाम करके फिर डव्वा उघाडल मयूर पिच्छिसे प्रमार्जन करे। फिर सुगंध जलसे इक्कीस दफा प्रक्षालन कर गोशीर्प चंदन और फूलोंसे ए करे। ऐसे पांचों सभामें पूजा करके फिर वहांकी द्वार प्रतिमाकी पूजा करे, ऐसा जीवाभिगम स्त्रमें अस्ते कहा हैं। इसलिए द्वारप्रतिमाकी पूजा सबसे अन्तिम करना, त्यों मूल नायककी पूजा सबसे पहले सबसे विशेष करना। शास्त्रोंमें भी कहा है—

उचिश्रस्तं पृश्राए, विरे.स करगां तु मूलविम्वस्स, जंपडइ तथ्थपढमां, जणस दिट्ठी सहमगोगां ॥ १॥

पूजा करते हुये विशेष पूजा तो मूलनायक विम्वकी घटती है क्योंकि, मन्दिरमें प्रवेश करते ही ह लोगोंकी दृष्टि प्रथमसे ही मूलनायक पर पडती है; और उसी तरफ मनकी एकाग्रता होती है।

# ''मूलनायककी प्रथम पूजा करनेमें इंाका करनेवालेका प्रश्न"

पूत्रा वंदणमाइ, काउणेगस्स सेस करणांमि, नायक सेवक भावो, होइ कन्नो लोगनाहाणां॥ १॥ एगमसायर सारा, कीरइ पूत्रावरेसि थोवयरी, एसाविमहावन्ना, लाख्तिकज्जइ निउण बुद्धीहिं॥ २॥

शंकाकार प्रश्न करता है कि, यदि मूलनायककी पूजा पहले करना और परिवारकी पाँछे करना ऐस् तो सब तीर्थकर सरीखे ही हैं तब फिर पूजामें स्वामी-सेवक भाव क्यों होना चाहिये ? जैसे कि, एक आदर, भिक्त बहुमानसे पूजा करना और दूसरे विम्बकी कम पूजा करना, यदि ऐसा ही हो तो यह बड़ी आशातना है, ऐसा निपुण बुद्धिवालोंके मनमें आये विना न रहेगा, ऐसा समभने बालोंको गुरु उत्तर देते

### ''मूलनायककी भथम पूजा करनेमें दोष न दोनेके विषयमें उत्तर"

नायक सेवक बुद्धी, न होई एएसु जारागजगास्स, पिच्छंसस्स समार्गः, परिवारं पारिहेराइं ॥ ४॥ व्यवहारो पुरा पढमं, पइट्डियो मूलनायगो एसो, भविषाज्ञा सेसारां नायगभावो निज्यातेशा ॥ ५॥ वंदन प्रवाविल, ठीयगोस्न एगस्स विरमागोसु,
श्रासायणा निद्दा, उचिय पवनास्स पुरिसस्स ॥ ६॥
जह मिम्मय पिंडमाणं, पूत्रा पुष्फा इगाहि खल्ल उचित्रा,
कणागाइ निम्मयाणं उचियतमा मज्जणाइवि॥ ७॥
कल्लाणगाइ कज्जा एगस्स विसेश्र पूत्र करणेवि,
नावन्ना पिरणामो, जह धम्मि जणस्स सेसेसु॥ ८॥
उचिश्र पिवनी एवं, जहा कुणंतस्स होइ नावना,
तह मूल विम्व पूत्राहिविसेस करणिवि तं निध्य॥ ६॥
जिणभवण विव पूत्रा, कीरन्ति जिणाण नोकए किन्तु॥
सुह भावणा निमित्तं बुद्धाण इयराण बोहध्यं॥ १०॥
चेइ हरेण केइ, पसंत रूवेण केइ विम्वेण,
प्याइ सया श्रन्ने श्रन्ने बुक्ममन्ति उद्युसा॥ ११॥

म्लायक और दूसरे जिनविस्व ये सव तीर्थंकर देखनेमें एक सरीखे ही हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्यको इनमें स्वामी, सेवक भावकी बुद्धि होती हो नहीं। नायक भावसे सव तीर्थंकर समान होने पर भी स्थापन करते समय ऐसी कहपना की है कि, इस अमुक तीर्थंकरको मूलनायक बनाना। वस इसी व्यवहारसे मूल नायककी प्रथम पूजा की जाती है, परन्तु दूसरे तीर्थंकरोंकी अवज्ञा करनेकी बुद्धि विलक्कल नहीं है। एक तीर्थंकरके पास बंदना, स्तवना पूजा करनेसे या नैवेद्य चढ़ानेसे भी उचित प्रवृत्तिमें प्रवर्त्त हुये, पुरुषोंकी कोई आसातना ज्ञानिओंने नहीं देखी। जैसे मिट्टोकी प्रतिमाकी पूजा अक्षत, पुरुषादिक्से करनी उचित समभी है। परन्तु जल चन्दनादिसे करनी उचित नहीं समभी जाती और सुवर्ण बांदी, आदि धानुकी या रत पापाणकी प्रतिमाकी पूजा, जल, चंदन, पुरुपादिसे करनी समुचित गिनी जाती है। उसी प्रकार मूलनायकको प्रतिमाकी प्रथम पूजा करनी समुचित गिनी जाती है। जैसे धर्मवान मनुष्योंकी पूजा करते समय इसरे लोगोंका आना जाना नहीं किया जाता वैसे ही जिस भगवानका जिस दिन कल्याण हो उस दिन उस भगवानकी विशेष पूजा करनेसे दूसरो तीर्थंकर प्रतिमाओंका अपमान नहीं होता। क्योंकि दूसरोंकी आशान्तन करनेका परिणाम नहीं है। उचित प्रवृत्ति करते हुए दूसरोंका अपमान नहीं गिना जाता। वैसे ही मूल नायककी विशेष पूजा करनेसे दूसरे जिन विम्वोंकी अवज्ञा या आसातना नहीं होती।

जो भगवानके मन्दिर या विम्वकी पूजा करता है वह उन्होंके लिए परन्तु शुभ भावनाके लिये ही करता है। जिन भवन आदि निमित्तसे आतमाका उपादान याद आता है। एवं अवीध जीवको योधकी प्राप्ति होती है तथा कितने एक मन्दिरकी सुन्दर रचना देख ज्ञान प्राप्त करते हैं। कितने एक जिनेश्वरकी प्रशान्त मुद्रा देख बोधको प्राप्त होते हैं। कितने एक पूजा आदि आंगीका महिमा देख 'और स्तवादि स्तवनेसे एवं कितने एक उपरेशकी प्ररणासे प्रतियोध पाते हैं। सर्व प्रतिमायें एक जैसी प्रशान्त मुद्रावाली नहीं होतीं परन्तु

मूलनायकी प्रतिमाजी विशेष करके प्रशान्त मुद्रा वाली होती हैं। इससे शीघ्र ही वोध किया जा सकती (इसिलए प्रथम मूलनायककी ही पूजा करना योग्य है) इसी कारण मन्दिर या मंदिरोंकी प्रतिमाहे कालकी अपेक्षा ज्यों बने त्यों यथाशक्ति, अतिशय विशेष सुन्दर आकार वाली ही वनवाना।

घर मन्दिरमें तो पीतल, तांचा, चांदि, आदिके जिन घर (सिंहासन) अभी भी कराये जा सकते। परन्तु ऐसा न बन सके तो हाथीदांतके या आरसपान के अतिशोभायमान दील पड़ें ऐसी कोरणी या कि कारी युक्त कराना, यदि ऐसा भी न बन सके तो पीतलकी जाली पट्टी वाले हिंद लोक प्रमुख चित्रित रंग कि अत्यन्त शोभायमान अच्छुक्तम काष्ट्रका भी करवाना चाहिये। एवं मन्दिर तथा घरमन्दिरको साफ स्का कर रंग रोगन चित्र युक्त, सुशोभनीय कराना। तथा मूलनायक या अन्य जिनके जन्मादिक कल्याणक या जि क्या रचना प्रमुख कराना। पूजाके उपकरण स्वच्छ रखना एवं पडदा, चन्द्रवा पुठिया आदि हमेशा या मही वादिके प्रसंग पर बांधना कि जिससे विशिष्ट शोभामें वृद्धि हो। घरमन्दिर पर अपने पहननेके व धोती वगैरह बस्त्र न सुखाना। बड़े; मन्दिरके समान घर मन्दिरकी भी चौरासी आसातनायें दूर करना। पपापाणकी प्रतिमाओंका अभिषेक किये वाद एक अंगलुहणसे पृंछन किये वाद (निर्जल किये वाद) दूसरी दफां कोरे स्वच्छ अंगलुहणसे सर्व प्रतिमाओंको लुंछन करना, ऐसा करनेसे तमाम प्रतिमायें उ रहती हैं। जहांपर जरा भी पानी रहजाता है तो प्रतिमाको श्यामता लग जाती है। इसलिये सर्वथा करके ही केशर, और चंदनसे पूजा करना।

यह धारणा ही न करना कि चौवीसी और पंचतीर्थी प्रतिमाओं के स्नान करते समय स्नान जलकों परस स्पर्श होनेसे कुछ दोष लगता है, क्योंकि यदि ऐसे दोष लगता हो तो चौवीसी गटामें या पंचते ऊपर व नीचेकी प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय एक दूसरेके जलका स्पर्श जरूर होता है। 'राया स्त्रमें कहा है कि—

रायप्पसेणइन्ने, सोहम्मे सुरियाभदेवस्स,
जीवाभिगमेविजया, पूरीग्र विजयाई देवाणं ॥ १॥
भिगार लोमहथ्थय, लूह्या धूव दहण माइग्रं,
पिडमाणं सकहाणय पूत्राए इक्कयं भिणायं ॥ २॥
निन्वुग्र जिराद सकहा, सगा समुगोसु तिसु विलोएसु,
श्रान्नोनं संलगा।, नवणा जलाइं हि संपुट्ठा ॥ ३॥
पून्वधर काल विहिन्ना पिडग्राइ संति केसुविपरेसु,
वत्ताख्खा खेतख्खा, महख्ख्या गंथ दिट्ठाय ॥ ४॥
मालाधराइग्राणिव, श्रुवण जलाई पुसेइ, जिर्णावम्बे,
पुथ्यय पंताइणिव, उवस्वरिं फरिसणाइग्र ॥ ॥ ५॥
ता नज्जइ नादोपो करणे इडिव्यस वह्याइग्रं,

#### श्रायरगा जुतीश्रो, गंथेसु श्रदिस्स मार्गाना ॥ ६ ॥

रायपसेणी सूत्रमें सूर्व्याभि देवका अधिकार है और जीवाभिगम सूत्र तथा जम्बूद्वीपपणती सुत्रमें विजया ो राजधानी पोलिया देवका और विजयादिक देवंताका अधिकार है। वंहां अनेक कलेश, मयूर्रिपिच्छी ालुहन ध्रुपदान वगैरह उपकरण सर्व जिन प्रतिमा और सर्व जिनकी दाढोओंकी पूर्जी करनेक लिए लाए हुये हैं। मोक्ष जिनेश्वरोंकी दाढ़ा इन्द्र लेकर देव लोकमें रहे हुये शिकामें डब्बोंमें तथा तीन लोकमें हां २ जिनकी दाढायें हैं वे सब उपरा उपरी रक्खी जाती हैं। वे एक दूंसरेसे परस्पर संलग्ने हैं। उन्हें एक रिके जलादिकका स्पर्श अंगलहुणेका स्पर्श एक दूसरेको हुये बाद होती है। ( ऊपरकी दाढीकी स्पर्शा ग पानी नीचेंकी दाढाको लगता है ) पूर्वधरं आचार्योंने पूर्व कालमें प्रतिष्ठा की है ऐसी प्रतिमार्थे कितने म गांव, नगर और तीर्थादिकमें हैं। उसमें कितनी एक एक ही अरिहंतकी और दूसरी क्षेत्रा ( एक पाषाण । धातुमय पट्टक पर चोविस प्रतिमा भरतक्षेत्र ऐरावत क्षेत्रकी प्रतिमायें की हों वे ) नामसे, तथा महरूख्या उत्कृष्ट कालके अपेक्षा एकसो सत्तर प्रतिमार्थे एक ही पट्टक पर की हो सो ) नॉमसे, ऐसे तीनों प्रकारकी तिमार्ये प्रसिद्ध ही हैं। तथा पंचतीर्थी प्रतिमाओंमें फूलकी बूटी करने वाले मालांधर देवतीके रूप किये ए होते हैं, उन प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय मालाधर देवताको स्पर्श करने वाला पानी जिनविम्ब र पड़ता है। पुस्तकमें जो चित्रित प्रतिमा होती है वह भी एकेक पर रहती है। चित्रित प्रतिमायें भी एक एकके न्पर रहती हैं (तथा बहुतसे घर मन्दिरोंमें एक गंभार पर दूसरा गभारा भी होता है उसकी प्रतिमायें एकेकके लपर होती हैं ) तथा पुस्तकमें पन्ने ऊपरा ऊपरी रहते हैं, परस्पर संलग्न होते हैं उसका भी दोष लगना गहिए, परन्तुं वैसे कुंछ दोष नहीं लगता। इंसलिए मालाधर देवको स्पर्श कर पानी जिनविम्व पर पड़े तो उसमें कुछ दोप नहीं लगता, ऐसे ही चौवीसं गट्टामें भी ऊपरके जिनविम्बको स्पर्श करके ही पानी नीचेके जनविस्वको स्पर्श करता है, उसमैं कुंछ पूजा करने वाले या प्रतिमा भराने वालेको निर्माल्यता आदिका रोप नहीं छंगता । इसप्रंकारका आचरंण और युक्तियें शास्त्रोंमें मालूम होती हैं, इसलिए मूलनायक प्रतिमाकी (जा दूसरे विम्वोंसे पहले करनेमें कुछ भी दोष नहीं लगती और स्वामी सेवक भाव भी नहीं गिना जाता। रहद भाष्यमें भी कहा है। किं-

जिंगिरिद्धं दंसंग्रध्यं, एकं कारेइ कोइ मक्तिज्ञं हो।।
पायि प्र पाढिहरं देवागम सोहियं चेव ॥१॥
दंसगा गागा चरित्तां, राहणा कज्जे जिंगित्तिश्चं कोई॥
परमेटी नमोक्तारं, जर्जीमंडं कोइ पंचिजिणे॥२॥
कञ्जागाय तवमहवा, जर्जीमंडं भरहंवास भावीति॥
वहुमागा विसेसाझो, केइ कारेड चडव्त्रीसं॥३॥
उक्कोस सत्तरि सयं, नरलोए विरइत्ति भिताए॥
सत्तरिसयं वि कोइ विम्दागा कारड धगाइटो॥४॥

कोई मित्तवान् श्रावक जिनेश्वर देवकी अशोकादि अप्र महाप्रातिहार्यकी रिद्धि दिखाने के लिंग महा प्रातिहार्यके चित्र सिहत प्रतिमा भरवाता है। (वनवाता है) तथा देवताओं के आवागमनका में दिखला कर प्रतिमा भरवाता है। तथा कोई दर्शन ज्ञान, चरित्रकी आराधना निमित्त एक पट्टकमें तीन करवाता है। कोई पंच परमेष्ठीके आराधन निमित्त एक पट्टक पर पंचती भी या पंच परमेष्ठीकी प्रतिमा है, अथवा कोई नवकारका उद्यापन करने के लिए पंचपरमेष्टी की प्रतिमा वनवाता है। कोई चौविस कल्याणक तपके आराधन निमित्त एक पट्टक पर चोविस ही तीर्थं करों की चोविसी भरवाता है। तथा बहुमानसे भरतक्षेत्रमें हुये, होनेवाले और वर्तमान तीर्थं करों की तीनों ही चोविसीकी प्रतिमार्थे भरवाता कोई अत्यन्त मित्तकी तीव्रतासे ढाई द्वीपमें उत्कृष्ट कालमें विचरते १७० तीर्थं करों की प्रतिमार्थे एक ही पर भरवाता है।

इसिलए तीन तीथीं, पंचतीथीं, चोविसी प्रमुखमें बहुतसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें होती हैं। उनके स्ना जल एक दूसरेको स्पर्श करता है इससे कुछ आसातनाका संभव नहीं होता, वैसे ही मूलनायककी प्रधम करते हुए भी दूसरे जिनविम्बोंकी आसातना नहीं होती। पूर्वोंक रीतिसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें भरवात उचित ही है। यह अंगपूजाका अधिकार समाप्त हुवा।

### "अग्रपूजा अधिकार"

सोने चांदीके अक्षत कराकर या उज्वल शालिप्रमुखके अखंड चावलोंसे या सुफेद सरसोंसे प्रभुके अप्रमंगलका आलेखन करना। जैसे अणिक राजाको प्रतिदिन सुवर्णके जपसे श्रीवीरप्रभुके सन्मुख क्रिस्तिक करनेका नियम था, वैसे करना। अथवा रत्तत्रयी (ज्ञान, दर्शन, चारित्र) की आराधनाके कि समुख सम्मुख तीन पुञ्ज करके उत्तम पृष्टक पर उत्तम अक्षत रखना।

ऐसे ही विविध्यकार के भात आदि रांधे हुये अशन, शक्करका पानी, गुडका पानी, गुड़ावजल, केवड़ा वगैरहका पानी, पक्वान, फलादिक खादिम तंबोल, पानके बीडे वगैरह खादिम ऐसे चारप्रकार के आहार है पिवित्र हों प्रतिदिन प्रभुके आगे चढ़ाना। एवं गोशीर्ष चंदनका रस करके पंचांगुलिके मंडल तथा अपगर भरना, आरती उतारना, मंगल दीपक करना; यह सब कुछ अप्रपूजामें गिना जाता है। भार्य कहा है कि—

### गंधव्य नष्ट वाइग्र, लवगां जलारत्ति श्राई दीवाई। जं किच्चं तं सव्यंपि, श्रवश्ररइ श्रगगपूत्राए॥

गायन करना, नाटक करना वाद्य वजाना नोन उतारना, पानी ऊहारना, आरती उतारना, दीया कर्ली ऐसी जो करनी है वे सब अगृपूजामें गिनी जाती है।

'नैवेद्यपूजा रोज अपने घर रांधेहुए अन्नसे भी करनेके विषयमें" नैवेद्य पूजा प्रतिदिन करना, क्योंकि सुखसे भी हो सकती है और महाफलदायक है। रंधा न सारे जगत्का जीवन होनेसे सबसे उत्कृष्ट रत्न गिना जाता है; इसी कारण वनवाससे आकर श्रीराम द्रजीने अपने महाजनोंको अन्नका कुशलत्व इच्छा था। तथा कलहकी निवृत्ति और प्रीतिकी परस्पर द्वि भी रंधे हुए अन्नके भोजनसे होती है, रंधे हुए अन्नके नैवेद्यसे प्रायः देवता भी प्रसन्न होते हैं। सुना ाता है कि, आगिया वैताल देवता प्रतिदिन सौ मुंडे अन्नके पक्वान्न देनेसे राजा श्रीवीरविक्रमके वश हो या था। भूत, प्रेतादिक भी रंधे हुए श्रीर, खिचड़ी, बड़े, पक्षीडे, प्रमुखके भोजन करनेके लिये ही उता-की याचना करते हैं। ऐसे ही दिग्पालादिक को विलदान दिया जाता है। तीर्थं कर की देशना हो रहे दि भी प्रामाधिपति सूके धान्यकी विल करके उछालता है, कि जो विलक्षे दाने सर्व श्रोताजन उपरसे पड़ते ए अधर ही प्रहण कर अपने पास रखते हैं, इससे उन्हें शांतिक पौष्टिक होती है।

### "नैवेद्यपूजाके फलपर दृष्टान्त"

एक साधुके उपदेशसे एक निर्धन किसानने ऐसा नियम छिया था कि, इस खेतके नजदीकवाछे निद्रमें प्रतिदिन नैवेद्य चढ़ाये वाद हो भोजन कर्क गा। उसका कितना एक समय प्रतिज्ञा पूर्वक बीते वाद कितन नैवेद्य चढ़ानेको देरी हो जानेसे और भोजनका समय हो जानेसे उसे उतावछसे नैवेद्य चढ़ानेके उप आते हुए मार्गमें सामने एक सिंह मिछा। उसकी अवगणना कर वह आगे चछा; परन्तु पीछे न फिरा। से ही उस मन्दिरके अधिष्ठायकने उसकी चार दफा परीक्षा की परन्तु वह किसान अपने हुट नियमसे चछाय- न न हुवा, यह देख वह अधिष्ठायक उस पर तुष्टमान होकर कहने छगा - "जा! तुझै आजसे सातवें दिन जियकी प्राप्ति होगी।" सातवें दिन उस गांवके राजाकी कन्याका स्वयम्वर मण्डप था इससे वह किसान कि वहां गया था। उससे दैविक प्रभावसे स्वयम्वरा राजकन्याने उसीके गछेमें माछा डाछी! इस बनावसे हुतसे राजा कोधित हो उसके साथ युद्ध करने छगे। अन्तमें उसने दिन्यप्रभावसे सवको जीतकर उस विके अपुत्रिक राजाका राज्य प्राप्त किया। छोगोंमें भी कहा जाता हैं कि,: -

धूपो दहति पापानि, दीपो मृत्योर्विनाशकः॥ नैवंद्योविपुलं राज्यं, सिद्धिदात्री प्रदक्षिणा॥२॥

े धूपपूजासे पाप चला जाता है, दीप पूजासे अमर हो जाता है, नैवेद्यसे राज्य मिलता है, और प्रद-शिणासे सिद्धि प्राप्त होती है।

अन्नादि सर्वे वृस्तुकी उत्पत्तिके कारण रूप और पक्वान्नादि भोजनसे भी अधिक अतिशयवान् पानी । भगवान्के सन्मुख यदि वन सके तो अवश्य प्रतिदिन एक वरतनमे भरकर चढाना ।

### ''नैवेद्य चढ़ानेमें शास्त्रोंके प्रमाण"

भावश्यक निर्युक्तिमें कहा है कि, ''कीरइवली" वली (नैवेद्य) करें। नोपीथमें भी कहा है कि;— 'तमो पभायइए देवीए सञ्जं वली माइकाडं भीए।यं देवाहिदेवी वद्धमारा सामी तस्स पडिमा कीरडित्त शिक्षों कुहाडोदुहाजायं पिच्छइ सञ्वालंकार विभूसियं भयवत्रो पडिमें" फिर प्रभावति रानीने सव वलो आदिक—( नैवेद्य वगैरह आदि शब्दसे धूप, दीप, जल, त्रंस,), कराके देवाधिदेव वर्धमान स्वामीकी प्रतिमा प्रगट होवो ऐसा कहकर तीन दफा (उस काएगर), मारा। फिर उस काएके देवो भाग होनेसे सर्वालंकार विभूषित भगवन्त की प्रतिमा देखी।

नीषीथ सूत्रकी पीठिकामं भी कहा है कि,:—"वलीत्ति श्रसिवीव सपनिपित्तं कुरो किंजरं याने अशिवकी उपशांतिके लिए कूर करें (भात चढ़ावे)। नीपीथकी न्यूर्णिमें भी कहा है कि,: प्राप्तः ' रहग्गाश्रो विविहफले खज्जग सुज्जगश्च कवडग वच्छमाइ डिक्कररो करेंइ" सम्प्रति राजा उस के आगे विविध प्रकारके फल, शाल, दाल, शाक, कवडक, वस्त्र आदिका उपहार करता है।

वृहतू कल्पमें भी कहा है कि,:-

"साहाम्यित्रो न सध्या। तस्सक्यं तेराकपई ज़र्गं।। जुंडुन्न पडिमाराकए । तस्सक्हाकाश्र जीवत्ता॥"

साधु श्रावकके साधिमिक नहीं (श्रावकका साधर्मी श्रावक होता है) परन्तु साधुके निमित्त कि आहार जब साधुको न खपे,—तब प्रतिमाके लिये किये हुए बिल नैबेयकी तो बात हो क्या ! अर्थात् कि किये किया हुवा नैबेय साधुको सर्वथा हो नहीं कर्षे ।

प्रतिष्ठापाहुड्से श्रीपादिलप्तस्रिद्धारा उद्धृत प्रतिष्ठापद्धितमें कहा है कि,;—
'(आरित्ता मवयारणा। मंगल दीवं च निम्मिडं पच्छा॥
चडनारिहि निवज्जं। चिणां विहिणाओ काय्इवं"॥
आर्ती उतारके मंगल दीया किये बाद चार उत्तम स्त्रियोंको मिलकर निख नैतेद्य करना।
महानीषीथके तीसरे अध्यायमें भी कहा है कि,;—

"श्ररिहंताणं भगवंताणं गंध्रमल्ल पईव समिजणो विलोवण विचित्तावलो वृष्ठ धूवाइएहिं प्रास्तिकारे सक्तारेहिं प्रदिरागमभचसांपि कुठ्य।णा तिष्ट्यूप्पणं करेमोत्ति ॥" अरिहंतको, भगवन्तको, वरास, प्राम्सिनाला, दोपक, मोरपीछीसे प्रमार्जन, चन्द्रनादिसे विलेपन, विविध प्रकारके बली, तेवेद्य, वस्त्र, ॥ प्राप्ति प्रतासिन पूजा करतेहुए भी तीर्थकी उन्नति करे। ऐसे यह अप्रपूजा अधिकार समाप्त

"भावपूजाऽधिकार"

भावपूजा जिनेश्वर भगवान्की द्रव्यपूजाके व्यापार निषेधक्य तीसरी 'नि:सिहि" करने पूर्वक कर्ण जिनेश्वरदेवको दक्षिण--दाहिनी तरफ पुरुप और वाई तरफ स्त्रियोंको आसातना दूर करनेके लिये कमते घर मन्दिरमें एक हाथ या आधा हाथ और वृढ़े मन्दिरमें नव हाथ और विशेषतासे साठ हाथ एवं ' भेद दस हाथसे लेकर ५६ हाथ प्रमाण अवग्रह रखकर चैत्यवंदन करने वैठना (यदि इतनी दूर वैठे ते काव्य, क्लोक, स्तुति, स्तोत्र, वोलना ठीक पड़े इसलिये दूर वैठनेका व्यवहार है) शास्त्रमें कहा है कि

### जहसंत्रि चित्राथुइ, थुत्रायाइगा। देवबन्दगायं ॥ १ ॥

तीसरी भावपूजामें चैत्य वन्दन करनेके उचित प्रदेशमें—अवग्रह रखके वैठकर यथाशक्ति स्तुति, स्तोभ ग द्वारा चैत्य वन्दन करे।

तिबीथ सूत्रमें कहा है कि:— 'सोउ गंधार सावग्रो थय थुइए भगांतो तथ्य गिरि गुहाए श्रहोरता संग्रो" वह गंधार श्रावक स्तवन स्तुतियें पढता हुवा उस गिरि गुफामें रात दिन रहा।

#### बसुदेव हिंडमें भी कहा है किः—

'वसुदेवो पच्छुसे कयसमत्त सावय सामाइयाई नियमो गहिय पच्छखाणो कय काउस्सम्म थुई वंद-।" वसुदेव प्रातःकाल सम्यक्त्व की शुद्धि कर श्रावकके सामायिक आदि बारह व्रत धारण कर, नियम मग्रह ) प्रत्याख्यान कर काउस्सम, थूइ, देव बन्दन, करके विचरता हैं। ऐसे अनेक श्रावकादिकोंने त्सर्ग स्तुति करके चैत्य बन्दन किये हैं,

### ''चैत्य बन्दनके भेद"

जयन्यादि भेदसे चैत वन्दनके तीन भेद कहे हैं। भाष्यमें कहा है कि:— नमुक्कारेगा जहन्ना, चिइ वंदगा मभभदंड थुइजुअला॥ पगादगडाथूइ चडक्कग, थथपगिहागोहि उक्कोसा॥ १-॥

रो हाथ जोडकर 'नमो जिगाएं' कहकर प्रभुको नमस्कार करना, अथवा 'नमो अरिहंताएं' ऐसे जिन नवकार कहकर अथवा एक श्लोक स्तवन वगैरह कहनेसे जातिके दिखलानेसे बहुत प्रकारसे हो जो है, अथवा प्रणिपात ऐसा नाम 'नमुथ्युणं' का होनेसे एक वार जिसमें 'नमुथ्युणं' आवे ऐसे चैत्यवंदन जिकल जैसे सब श्रावक करते हैं ) यह जघन्य चैत्यवन्दन कहलाता है।

मध्यम चैत्यवन्दन प्रथमसे 'ग्रिश्तंतःचेड्यागां' से लेकर 'काउस्सग्ग' करके एक धूई प्रकटपन कहना, से चेत्यवन्दन करके एक धूई अन्तमें कहना यह जघन्य चैत्यवन्दन कहलाता है।

पंच दंडक. १ शक्तस्तव (नमुध्युणं) २ चैत्यस्तव (अरिहंत चेद्याणं), ३ नामस्तव (लोगस्स) ४ स्तव (पुरुखर वरदी), ५ सिद्धस्तव (सिद्धाणं वुद्धाणं), जिसमें ये पांच दंडक आव ऐसा जो जय राय सिहत प्रणिधान (सिद्धान्तोंमें वतलाई हुई रीतिके अनुसार बना हुवा अनुष्ठान) है उसे उत्कृष्ट । वन्दन कहते हैं।

कितनेक आचार्य कहते हैं कि—एक शक्तस्तवसे ज्ञधन्य चैत्यवन्दन कहलाता है और जिसमें दो दफा स्तब आवे वह मध्यम एवं जिसमें चार दफा या पांच दफा शक्रस्तव आवे तव वह उत्हृष्ट चैत्यवन्दन मता है। पहले ईर्याविह पिडकमके अथवा अन्तमे प्रणिधान जयवियराय, 'नमुध्धुणं' कहकर फिर द्विगुण किन्दन करे फिर चैत्यवन्दन कहकर 'नमुध्धुणं' कहे तथा 'अरिहंतचेदयाणं' कहकर चार धृद्यों द्वारा देव करे याने पुनः 'नमुध्धुणं' कहे, उसमें तीन दफा 'नमुध्धुणं' आवे तय वह मध्यम चैत्यवन्दना कहलानी

> पिंद्याणे चेइय जिमणा, चिरम पिंद्याण सुत्रण पिंद्योहे ॥ चेइ वंदन इयजइणो, सत्तवेलाश्रो श्रहोरत्तो ॥ १॥ पिंद्यक्तमण्यो गिहिणोबिहु, सगवेला पंचवेल इयरस्स ॥ पूत्रासु श्रतिसंभमासुश्र, होइ तिवेला जहन्नेणं॥ २॥

(१) राई प्रतिक्रमणमें (२) मंदिरमें; (३) भोजन पहले, (गोवरी आलो अना करनेकी) (४) विदिसकी (५) देविस प्रतिक्रमणमें, (६) शयनके समय संधारा पोरिस पढ़ानेकी (७) जागकर, ऐसे दिन साधुको सात दफा चैत्यबन्दन करना कहा है एवं श्रावकको भी नीचे लिखे मुजव सात वार ही समम्ब जो श्रावक दो दफा प्रतिक्रमण करने वाला हो उसे पूर्वोक्त रीतिसे अथवा दो वखतके आवश्यक जो श्रावक दो दफा प्रतिक्रमण करने वाला हो उसे पूर्वोक्त रीतिसे अथवा दो वखतके आवश्यक जो जागनेके तथा जिकाल देववंदनके मिलाकर सात दफा चैत्यबन्दन होते हैं। यदि एक दफा प्रतिक्रमण वाला हो तो उसे छह चैत्यवन्दन होते हैं, सोनेके समय न करे उसे पांच दफा होते हैं, और यदि ज समय भी न करे तो उसे चार होते हैं। बहुतसे मन्दिरोंमें दर्शन करने वालेको बहुतसे चैत्यवन्दन हो ह। जिससे अन्य न वन सके तथा जिन पूजा भो जिस दिन न होसके उस दिन भी उसे जिकाल देव तो करना ही चाहिए। श्रावकके लिए आगममें कहा है कि—

भोभो देवाणिष्या अज्जप्भिद्ध । जावज्जीवं तिक्कालियं अविवृद्धता चलेगगवित्तेणं ॥ वंदिअव्वे हणभेव कोमणअत्ताओ असुह असासय खणभंगराओ सारन्ति । तथ्य पुव्वरहे त व उद्ग न कायव्वं ॥ जाव चेइए माहुअन वंदिएत्तहा ममभाणे । ताव असण करियं न कायव्वं जाव वेरी विन्दिए त्तहा अवरणे चेव त्तहा । कायव्वं जहा अवन्दिएहि चइएहिंतो सिज्जालय महक्कामज्जहिंता॥

हे देवताओं के प्यारे! आजसे लेकर जीवन पर्यन्त त्रिकाल; अच्चूक, निश्चल, एकाग्रवित्तसे, देव वंदन हे प्राणियों! इस अपवित्र, अशाश्वत, क्षणभंगूर, मनुष्य शरीरसे इतना ही सार है। पहले पहोरने जवतक और साधुको वन्दन न किया जाय वतक पानी भी न पीना चाहिये। एवं मध्यान समय जवतक देव न किया हो तवतक भोजन भी न करना तथा पिछले प्रहरमें जवतक देव वंदन न किया हो तवतक शप्या पर न सोना चाहिये।

सुष्पभाए समगो वासगस्स, पागांवि न कथए पाऊं ॥ नो जाव चेइयाएहिं, साहुवि अवन्दिआ विहिणा ॥ १ ॥ ममभगहे पुणरविं, वन्दिज्या नियमेय कष्पइ भोत्तं ॥ पुण वन्दिज्या ताइं, पुश्रोस समयंमि तो सुयइ ॥ २॥

इन दो गाथाका अभिप्राय पूर्वोक्त मुजब होनेसे यहांपर नहीं लिखा। गीत, नृत्य, वाद्य, स्तुति तोत्र, ये पूजामें गिनाये हुए भी भाव पूजामें अवतरते हैं। तथा ये महा फलदायी होनेसे बने वहांतक स्वयं ही ना उचित है यदि ऐसा न बन सके तो दूसरेके पास कराने पर भी अपने आपको तथा दूसरे भी बहुतसे गोंको महालाभकी प्राप्ति होनेका संभव है। नीषीथ चूर्णीमें कहा है कि,—

"पभावइ न्हाया कय कौडयमंगल पायच्छित्ता सुकिञ्चवासपरिहिश्रा जाच श्रट्टिमचउदसीसुश्र भित्त-एण सथमेव राश्रो नद्दोवयारं करेइ। रायावि तयाणुवित्तिए मुरयंवाएई इति।

स्नान किये वाद कौतुक मंगल करके प्रभावती रानी सुफेद वस्त्र पहिन कर यावत् अष्टमी चौदसके दिन करागसे खयं नाटक करती और राजा भी उसकी मर्जीके अनुसार होनेसे मृदंग वजाता। जिन पूजा नेके समय अरिहन्तकी छन्नस्थ केवली और सिद्ध इन तीन अवस्थाओंकी भावना भाना। इसके लिए प्यमें कहा है कि,—

न्हवराचगेहिं छनमध्था। वस्था पिंडहारगेहिं केवलिझ ॥ पालिझं कुस्सगेहिश्र। जिरास्स भाविज्ज सिद्धत्तं ॥ १॥

भगवन्तके स्नान कराने वालेको भगवानके पास रहे हुये परिकर पर घडे हुए हाथी पर चढे हुए देवके थमें रहे हुये कलशके दिखावसे तथा परिकरमें रहे हुये मालाधारी देवके रूपसे, भगवन्तकी छग्नस्थान्याकी भावना भाना। (छग्नस्थावस्था याने केवलज्ञान प्राप्त करनेसे पहली अवस्था) छग्नस्थावस्था तीन कारकी है। (१) जन्मकी अवस्था, (२) राज्य अवस्था, (३) साधुपनकी अवस्था। उसमें स्नान करते प्रय जन्मावस्थाकी भावना भाना, मालाधारक देवताके रूप देखकर पुष्पमाल पहिनानेके रूप देखनेसे ज्यावस्थाकी भावना भाना और मुकट रहित मस्तक हो उस वक्त साधुपनकी अवस्थाकी भावना करना। विद्यापमें परिकरके उत्परी भागमें कलशके दो तरफ रहे हुये पत्रके आकारको देखकर कल्पवृक्ष भावना, लाधारी देवके दिखावसे पुष्पवृद्धी भाव भाना। प्रतिमाके दो तरफ रहे हुये दोनों देवताओं हि हाथमें रही विसी वीणाके आकारको देख दिल्यध्वनिको भावना करना। मालाधर देवके दूसरे हाथमें रहे हुये चामरको बगर चामर प्रातिहार्यकी रचनाका भाव लाना। ऐसे ही दूसरी भी यथा योग्य सर्व भावनाय प्रकटनया। हो सकती हैं। इसलिए चतुर पुरुरको वैली ही भावनायें माना।

पंचोवयार जुत्ता । पुद्धा भट्ठी वयर कलिवाय॥ रिद्धि विसेसेण पुणा । नेवासच्वो वयारावि ॥ १ ॥ तिर्धि पंचुवयारा । कुसुमल्खय गंवधूव दीनिर्दिः कुसुमख्खय गन्धपईव । धूव नैवेक्ज फलजलेहि पुणो ॥ अठ्ठविह कम्महणनीं । अठ्ठवयारा हवइ पुत्रा ॥ २ ॥ सच्वो वयारपूजा । न्हवणाचण वच्छ भूसणाईहिं ॥ फलविल दीवाइ नट्ट । गीत्र आरत्तो आइहिं ॥ ३ ॥

(१) पंच उपचारकी पूजा, (२) अछ उपचारकी पूजा, और रिद्धिवन्तको करने योग्य (३) संबं रको पूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा शास्त्रोंमें वतलाई है।

# ''पंचोपचारकी पूजा"

पुष्प पूजा, अक्षत पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, चन्दन पूजा, ऐसे पंचोपचारकी पूजा समझना वाहिंगे।

### "अष्टोपचारकी पूजा"

जल पूजा, चन्दन पूजा, पुष्प पूजा, दीप पूजा, धूप पूजा, फल पूजा, नैवेद्य पूजा, अक्षत पूजा, प्रकारके कर्मोंको नाश करने वाली होनेसे अष्टोपचारिकी पूजा कहलाती है।

# ''सर्वोपचारकी पूजा"

जल पूजा, चन्दन पूजा, वस्त्रः पूजा, आभूषण पूजा, फल पूजा, नैवेद्य पूजा, दीप पूजा, नाटक पूजी, पूजा, वाद्य पूजा, आरती उतारना, सत्तर भेदी प्रमुख पूजा, यह सर्वोपचारकी पूजा समकता। ऐसे वृह्दु भे उत्तर वतलाये मुजब तीन प्रकारकी पूजा कही है तथा कहा है कि—

पूजक खर्यं अपने हाथसे पूजाके उपकरण तयार करें यह प्रथम पूजा, दूसरेके पास पूजाके उपकरण करावे यह दूसरी पूजा और मनमें स्वयं फल, फूल, आदि पूजा करनेके लिए मंगानेका विवार करते तीसरी पूजा समभता। अथवा और भी ये तीन प्रकार है, करना, कराना, और अनुमोदन करना तथा

लिलतिवस्तरा ( नुथ्युणंकी वृत्ति ) में कहा है किः -पूर्श्राम पुष्फामि सथुई। पिडवित्तिमे श्रिश्रो व हिंपि।। जहासत्ती एकुज्जा। पुष्पामिषस्तोत्रपतिपत्तिः पूजानां यथोतरं प्रथान्यमित्युक्तं। तत्रिम्पं मशनादिमोग्यवस्तुः॥ उक्तं गौड शास्त्रे। पललेनस्रा श्रामिषं भोग्यवस्तुनि प्रतिपत्तिः॥ पूजामें पुष्पं आमिष ( नैवेद्य ) पूजा, स्तुति, गायन, प्रतिपत्ति, आज्ञाराधन या विधि प्रतिपालन ) ये चार वस्तु व अनुक्रमसे अधिक प्रधान हैं। इसमें आमिष शब्दसे प्रधान अशनादि भोग्यवस्तु समर्भना। इसके लिये शास्त्रमें लिखा हुवा है कि आमिष शब्दसे मांस, स्त्रो, और भोगने योग्य अशनादिक वस्तु समर्भना।

"अतिपत्तिः पुनरविकलाप्तोपदेशपरिपालना" प्रतिपत्ति सर्वेशंके वचनको «यथार्थ पालन करना। ﴿ आगममें पूजाके भेद चार प्रकारसे भी कहे हैं।

जिनेश्वर भगवानकी पूजा दो प्रकारकी है एक द्रव्यपूजा और दूसरी भावपूजा। उसमें द्रव्य<sup>पूजी</sup> ृद्रव्यसे पूजा करना कोर भावपूजा जिनेश्वर देवकी आज्ञा पालन करना है। प्रेसे दो प्रकारकी पूजी

पूजायें समाजाती हैं। जैंसे कि "पुष्फारोहणं" फूल चढ़ाना, 'गंधा रोहणं' सुगन्ध बास चढाना, इत्यादिक सत्रह भेद समभना तथा स्नानपूजा आदिक इक्कीस प्रकारकी पूजा भी होती है। अंगपूजा अप्रपूजा, भाव-पूजा, ऐसे पूजाके तीन भेद गिननेसे इसमें भी पूजाके सब भेद समा जाते हैं।

### "पूजाके सत्रह भेद"

१ स्नात्रपूजा—चिलेपनपूजा, २ चक्षुयुगलपूजा (दो चक्षु चढाना), ३ पुष्पपूजा, ४ पुष्पमालपूजा, ५ पंचरंगी छूटे फूल चढानेकी पूजा, ६ चूर्णपूजा (वरासका चूर्ण चढ़ाना), ध्वजपूजा, ७ आभरणपूजा, ८ पुष्पगृहपूजा, ६ पुष्पप्रगरपूजा (फूलोंका पुंज चढ़ाना, १० आरती उतारना, मंगल दीवा करना, अष्ट मंगलांक स्थापन करना, ११ दीपकपूजा, १२ धूपपूजा, १३ नैवेद्यपूजा, १४ फलपूजा, १५ गीतपूजा, १६ नाटक पूजा, १७ वाद्यपूजा।

# "इकीस प्रकारकी पूजाका विधि"

उमाखाति वाचकने पूजाप्रकरणमें इक्कीस प्रकार पूजाकी विधि नीचे मूजव लिखी है।

"पूर्व दिशा सन्मुख स्नान करना, पश्चिम दिशा सन्मुख दंतवन करना, उत्तर दिशा सन्मुख श्वेत वस्त्र धारण करना, पूर्व या उत्तर दिशा खड़ा रहकर भगवानकी पूजा करना। घरमें प्रवेश करते वांयें हाथ शल्य-रित अपने घरके तलविभागसे देढ हाथ ऊंबो जमीन पर घरमंदिर करना। यदि अपने घरसे नीची जमीन पर घरमंदिर या वड़ा मंदिर करे तो दिनपर दिन उसके वंशकी और पुत्र पौत्रादि संतिकी परंपरा भी सदैव नीची पदितको प्राप्त होती है। पूजा करनेवाला पुरुप पूर्व या उत्तर दिशा सन्मुख खड़ा रहकर पूजा करे; दक्षिण दिशा और विदिशा तो सर्वथा ही वर्ज देना चाहिये। यदि पश्चिम दिशा सन्मुख खड़ा रहकर भगवत मूर्तिकी पूजा करे तो चौथी संतितसे (चौथी पीढ़ीसे) वंशका विच्छेद होता है और यदि दक्षिण दिशा सन्मुख खड़ा रहकर पूजा करे तो उसे संतित ही न हो। आग्नेय कोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो दिनों दिन धनकी हानि हो, वायव्य कोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो उसे पुजा करनेसे उल्ला क्षय होता है और यदि ईशान कोनमें खड़ा होकर पूजा करे तो वह एक स्थानपर खुखपूर्वक नहीं रहता।

दो अंग्रोपर, दो जानू, दो हाथ, दो खवे, एक मस्तक, ऐसे नव अंगोंमें पूजा करनी। चंदन विना किसी वक्त भी पूजा न करना। कपालमें, कंटमें, हृदयकमलमें, पेटपर, इन चार स्थानोंमें तिलक करना। नव स्थानोमें (१ दो अंगुटे, २ दो जानू, ३ दो हाथ, ४ दो खवे, ५ एक मस्तक, ६ एक कपाल, ७ कंट, ८ हृदय-क्रमल, ६ उदर) तिलक करके प्रतिदिन पूजा करना। विचक्षण पुरुषोंको सुवह वासपूजा, मध्याहकाल पुष्प-पूजा और संध्याकाल धूप दीप पूजा करनी चाहिये। भगवानके वार्य तरफ धूप करना और पासमें रखनेकी पस्तुचें सन्मुख रखना तथा दाहिनी तरफ दीवा रखना और चैत्यवंदन या ध्यान भी भगवंतसे दाहिनी तरफ बैटकर धो करना।

हाथसे छेते हुये फिसलकर गिर गया हुवा, जमीनपर पड़ा हुवा, पैर आदि किसी भी अशुंचि आं लग गया हुवा, मस्तक पर उटाया हुवा, मलीन वल्लमें रक्खा हुवा, नाभिसे नीचे रक्खा हुवा, दुए लोग हिंसा करनेवाले किसी भी जीवसे स्पर्श किया हुवा, बहुत जगहसे कुचला हुवा, कीड़ोंसे खाया हुवा, हिंसा करनेवाले किसी भी जीवसे स्पर्श किया हुवा, बहुत जगहसे कुचला हुवा, कीड़ोंसे खाया हुवा, हिं प्रकारका फूल, फल या पत्र भक्तिवंत प्राणीको भगवंतपर न चढ़ाना चाहिए। एक फूलके दो भाग न काल, कलीको भी छेदन न करना, चंपा या कमलके फूलको यदि द्विधा करे तो उससे भी वड़ा दोष लगता है। विध्य, अक्षत, पुष्पमाला, दीप, नैवेद्य, जल और उत्तम फलसे भगवानकी पूजा करना।

शांतिक कार्यमें श्वेत, लाभकारी कार्यमें पीले, शतुको जय करनेमें श्याम, मंगल कार्यमें लील, फें पांच वर्णके वस्त्र प्रसिद्ध कोर्योंमें धारन करने कहे हैं। एवं पुष्पमाला ऊपर कहे हुये रंगके अनुसार ही लया योगमें लेना। पंचामृतका अभिषेक करना, घी तथा गुड़का दीया करना, अग्निमें नमक निक्षेप करना, शांतिक पौष्टिक कार्यमें उत्तम समअना। फटे हुये, सांघे हुये, छिद्रवाले, लाल रंगवाले, देखनेमें भयंकर फें वस्त्र पहिननेसे दान, पूजा, तप, जप, होस, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि साध्यकृत निष्फल होते हैं। पद्माल से या सुखसे वैठा जा सके ऐसे सुखासनसे वैठकर नासिकाके अन्नभागपर दृष्टि जमाकर वस्त्रसे मुख दक्ति मोनतया भगवंतकी पूजा करना उचित है।

# "इक्षीस प्रकारकी पूजाके नाम"

"१ स्नात्रपूजा, २ विलेपनपूजा, ३ आभूषणपूजा, ४ पुष्पपूजा, ५ वासक्षेपपूजा, ६ धूपपूजा, ७ दीपपूज ८ फलपूजा, ६ तंदुल—अक्षतपूजा, १० नागरवेलके पानकी पूजा, ११ सुपारीपूजा, १२ नैवेद्यपूजा, १३ जि पूजा, १४ वल्लपूजा, १५ वामरपूजा, १६ छत्रपूजा, १७ वाद्यपूजा, १८ गीतपूजा, १६ नाटकपूजा, २० स्तुरि पूजा, २१ भंडारवर्धनपूजा।"

ऐसे इक्रीस प्रकारकी जिनराजकी पूजा सुरासुरके समुदायसे की हुई सदैव प्रसिद्ध है। उसे समय र योगसे कुमित लोगोने खंडन की है, परन्तु जिसे जो २ वस्तु प्रिय होती है उसे भावकी वृद्धिके लिये पूजी जोड़ना।

एवं 'ऐशान्यां च देवतागृहम्" ईशान दिशामें देवगृह हो ऐसा विवेकविलासमें कहा है। विवे विलासमें यह भी कहा है कि,—विपमासनसे वैठकर, पैरों पर वैठ कर, उत्क्रष्ट आसनसे वैठ कर वार्यां उजंचा रख कर वार्ये हाथसे पूजा न करना। सके हुये, जमीन पर पडें हुए जिनकी पंखिंडयां विखर गईं। जो नीच लोगोंसे स्पर्श किए गये हों, जो विक स्वर न हुये हों ऐसे पुष्पोंसे पूजा न करना। कीडे पड़ा हुं कीडोंसे खाया हुआ, डंठलसे जुदा पड़ा हुआ, एक दूसरेको लगनेसे वींधा हुआ, सडा हुआ, वासी मकडी जाला लगा हुआ, नामीसे स्पर्श किया हुआ, हीन जातिका दुर्गंध वाला, सुगंध रहित, खट्टी गंध वाला, मूत्र वाली जमीनमें उत्पन्न हुवा; अन्य किसी पदार्थसे अपवित्न हुवा ऐसे फूल पूजामें सर्वथा वर्जना।

विस्तारसे पूजा पढ़ानेके अवसर पर या प्रतिदिन या किसी दिन मंगलके निमित्त, तीन, पांच, सात ई मांब्रिटि चढ़ाने पूर्वक भगवानकी स्नात्र पूजा पढ़ाना।

## "स्नात्र पूजा पढानेकी रीति"

प्रथम निर्मारुय उतारना, प्रक्षालन करना, संक्षेपसे पूजा करना, आरती मंगल दीपक भरके तैयार कर ाना केशर वासित जलसे भरे हुए कलश सन्मुख स्थापन करना फिर हाथ जोड करः—

> मुक्तालंकारविकार, सारसौम्यत्वकांतिकमनीयं ॥ सहजनिजरूपं विनिर्ज्जित, जगत्रयं पातु जिन्नविम्ब ॥ १॥

"जिसने विभाव दशाके (सांसारिक अवस्थाके) अलंकार और क्रोधादिक विकार त्याग किये हैं इसी ।रण जो सार और सम्यक्तव, सर्व जगजंतुको, बहुमता, कांतियुक्त शमतामय मुद्रासे मनोहर एवं स्वभा- ।शा रूप केवलज्ञानसे निरावरण तीन जगतके काम क्रोधादिक दूषणोंको जीतनेवाले जिनविंव पवित्र करो"! सा कहकर अलंकार आमूषण उतारना इसके बाद हाथ जोडकर:—

अविशास कुसुमाहर्गा, पयइ पइट्ठीय मगोहरच्छायं ॥ जिगारूव मज्जगापीट्ट, संटिग्रं वो सिवं दिसम्रो ॥ २ ॥

"जिसके कुसुम और आभूगण उतार लिए हैं, और जिसकी सहज खमाव से मन्य जीवोंके मनको हरन रिनेवाली मनोहर शोभा प्रगट हुई है इसप्रकार का स्नात्र करनेकी चौकी पर विराजमान वीतरागका स्वरूप महें मोक्ष दे ऐसा कहकर निर्माल्य अतारना फिर प्रथमसे तैयार किया हुवा कलश करना, अंगलूहन करके शिक्षसे पूजा करना। फिर निर्मल जलसे घोए हुए और धूपसे धूपित कलशमें स्नात्र करनेके योग्य सुगंधी ल भरके उन कलशोंको श्रेणिवद्ध प्रभुके सन्मुख शुद्ध निर्मल वस्त्रसे ढककर पाटले पर स्थापन करना। फिर पिने निमित्तका चंदन हाथमें लेकर तिलक करके हाथ घो अपने निमित्तके चंदनसे हाथ विलेपित कर हाथ किमण यांघ कर हाथको धूपित कर श्रेणिवद्ध स्नात्र करनेवाले श्रावक कुसुमांजलि (केशरसे वासित छूटे छूल) भरी रिकेवी हाथमें लेखड़ा रहकर कुसुमांजलीका पाठ उच्चारण करे:—

सयवत्रा कुन्द मालइ। वहु विह कुसमाई' पञ्चवन्नाई' ।; जिण नाह न्हवनकाले। दिति सुरा कुसुमांजली हिट्टा ॥ ३॥

"सेघंती, मचकुन्द, मालती, वगरह पंचवर्ण वहुत से प्रकारके फूलोंकी कुसुमांजलि स्नात्रके अवसर पर देवाधिदेवको हर्षित हो देवता समर्पण करते हैं"। ऐसा कह कर परमात्माके मस्तक पर फूल चढ़ाना।

गंधाय ठिठञ्ज महुयर । मणहर भभन्कार सद संगीम्रा ॥ जिरा चलराो वारि मुक्का । हरञ्जो तुम्ह कुसमञ्जलि दुरश्रं ॥ ४॥

सुगधके लोभसे आकर्षित हो आए हुए भ्रमरोके भञ्जार शब्दसे गायनसे जिनेश्वर भगवंतके चरण पर रक्षां दूर कुसुमांजली तुम्हारे पापको दूर करे। " ऐसे यह गाथा पढ़ कर प्रभुके चरण कमलोंमें हर एक आक्ष कुसुमाजली प्रक्षेप करे। इस प्रकार कुसुमांजलीसे निलक, धृप पान आदिका लाइंबर करना। किर मपुर और उच्च खरसे जो जिनेश्वर पधराये हों उनके नामदा जन्माभिषेकके कलशका पाठ योखना। किर धां,

कोसंबि संठियस्सन, पयाहिगां कुगाई मडलिझ पयानो ।। जिगासोम दंसगो दिगायरूव्य तुह मंगल पईवो ॥ १॥ भामिज्जन्तो सुन्दरीहिं, तुहनाहमंगल पईवो ॥ कगायायलस्स नर्ज्जई, भागाव्य पयाहिगां दितो ॥ २॥

"चन्द्र समान सौम्य दर्शनवाछे हे नाथ! जब आप कौसांची नगरो में विचरते थे उस वक्त क्षीण प्रांत्र अपने शाश्वते विमानसे आपके दर्शन करनेको आया था उस वक्त जैसे वह आपकी प्रदक्षिणा करता वैसे हो यह मंगळदीपक भी आपकी प्रदक्षिणा करता है। जैसे मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करते हुये सूर्य है वैसे ही हे नाथ! सुर सुन्दरियोंसे संचरित (प्रदक्षिणा कराते हुये परिभ्रमण कराया हुआ) यह में दीपक भी प्रदक्षिणा करते शोभता है। "

इस प्रकार पाठ उचारण करते हुये तीन द्का मंगल दीपक उतार कर उसे प्रभुके चरण कमल स रखना । यदि मंगल दीपक उतारते समय आरती बुभ जाय तो कुछ दोष नहीं लगता। आरती ' दीपकमें मुख्य बत्तीसे घो, गुड, कपूर, रखना इससे महालाभ प्राप्त होता है। लौकिक शास्त्रमें भी कहा है

भन्वालय देवदेवस्य, कर्षु रेगा तु दीपकं ॥ भ्रश्वमेधमवाष्नोति, कुलं चैव समुद्धरेत ॥ १॥

परमेश्वरके पास यदि कपूरसे दीपक करे तो अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। और उसके कुलका उद्घार होता है।

हरिभद्र स्रिद्धारा किये हुये समरादित्य केवलीके चरित्रके आदिमें 'उवगोवु मंगल वा' ऐसा आता है जिससे यह स्तात्र विधानमें प्रदर्शन 'मुक्तालंकार' यह गाथा हरिभद्रस्रिकी रची हुई संभिवत हैं। इस स्नात्र विधानमें जो जो गाथा आई हुई हैं वे सब तपागच्छमें प्रसिद्ध हैं, इसी लिये नहीं लिखीं, स्नात्र पूजाके पाठसे देख लेना।

स्नात्रादिकमें समाचारीके भेदसे विधिमें भी विविध प्रकारका भेद देखा जाता है तथापि उसमें अ उलभन नहीं (इस विषयमें दूसरेके साथ तकरार भी न करना) क्योंकि, अरिहंतकी भिक्तसे साध सवका एक मोक्ष फल ही साध्य है। तथा गणधारादिको समाचारीमें भी प्रत्येकका परस्पर भेद होता । इसिलए जिस २ धर्मकार्यमें विरोध न पड़े ऐसी अरिहंतकी भिक्तमें आचरणा, फैरफार हो तथापि वह आचार्यको सम्मत नहीं। ऐसा सभी धर्म-कृत्योंमें समभ लेना।

यहां पर जिनपूजाके अधिकारमें आरती उतारना, मंगल दीपक उतारना, नोन उतारना, इत्यादि येक करणी कितने एक संप्रदायसे सब गच्छोमें एक दूसरेकी देखादेखीसे पर दर्शनीयोंके समान वली हैं ऐसा देख पडता ।

श्री जिनम्भस्रिकृत पूजाविधिमें तो इस प्रकार स्पष्टाक्षारोंसे लिखा है कि, लवगाई उतागं प्या म्रियाई पृष्वपुरिसेहिं साहारेण अन्नयंपि संपयं सिंहिए कारिज्जई। लवण आरतीका उताला है हेत सूरि आदि पूर्व पुरुषोंने एकबार करनेकी आशा की है। परन्तु आज तो देखा देखीसे कराते हैं।

हनात्र करनेमें सर्व प्रकारके विस्तारसे पूजा प्रभावनादि के संभवसे परलोकके फलकी प्राप्त स्पष्टतया ही
खी जाती है। जिन जन्मादि स्नात्र चौसठ इन्द्र मिलकर करते थे, उनके समान हम भी करें तो उनके
नुसार किया हुवा कहा जाय। इससे इस लोक फलकी प्राप्ति भी जहर होती है।

#### "कैसी प्रतिमा पूजना ?"

प्रतिमायें विविध प्रकारकी होती हैं, उनके भेद-पूजाविधि सम्यक्तव प्रकरणमें कहे हैं।

गुरुकारि भाई कई, अन्नेसयकारि भाइ तंनिति।।

विहिकारि आइ अन्ने, परिमाए पूअरा विहारां ॥ १ ॥

कितने आचार्य यों कहते हैं कि, गुरु करिता, "गुरु याने माता, पिता दादा, परदादा आदि उनकी कराई प्रतिमा पूजना" कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि, "स्त्रयं विधि पूर्वक प्रतिमा बनवाके प्रतिष्ठा कराकर । शोर भी कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि, 'विधिपूर्वक जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो ऐसी प्रतिमाकी । करना, ऐसी प्रतिमाकी पूजा करनेकी रीतिमें वतलाई हुई विधिपूर्वक पूजा करना।

माता पिता द्वारा वनवाई हुई प्रतिमानी ही पूजा करना चित्तमें ऐसा विचार न करना। ममत्व या आग्रह कर अमुक ही प्रतिमानी पूजा करना ऐसा आग्रय न रखना चाहिये। जहां जहां पर सामाचारी की प्रभुमुद्रा उनेमें आवे वहां वहां पर वह प्रतिमा पूजना। क्योंकि सब प्रतिमाओंमें तीर्थंकरोंका आकार दीखनेसे पर- खरकी बुद्धि उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न हो तो हठवाद करनेसे अईन्तविम्वकी अवगणना करनेसे अनन्त सार परिभ्रमण करनेका दंड उस पर वलात्कारसे आ पड़ता है। यदि किसीके मनमें ऐसा विचार आवे कि, विधिकृत प्रतिमा पूजनेसे उलटा दोष लगता है, तथापि ऐसी धारना न करना कि अविधिकी अनुमोदनाके कारसे आज्ञाभंग का दोप लगता है। अविधिकृत प्रतिमा पूजनेसे भी कोई दोप नहीं लगता, ऐसा आगममें एसा हुवा है। इस विषयमें कल्पन्यवहार भाष्यमें कहा है कि,—

निस्सकड मनिस्सकडे, चेईए सन्वेहिं थुइ तिनि वेलं च केई आणिय, नाउं इक्किक्कि आवावि ॥ १॥

निश्राकृत याने किसी गच्छका चैत्य, अनिश्राकृत वगैर गच्छका सर्व साधारण चैत्य, ऐसे दोनों प्रकारके त्य याने जिनमन्दिरोंमें तीन स्तुति कहना। यदि ऐसा करते हुये वहुत देर लगे या वहुतसे मन्दिर हों और जिन सबमें तीन २ स्तुति कहनेसे वहुत देर लगती हो और उतनी देर न रहा जाय तो एक २ स्तुति कहना। वन्तु जिस २ मन्दिरमें जाना वहांपर स्तुति कहे विना पीछे न फिरना, इसलिये विधिकृत हो या न हो परन्तु जिन अहर करना।

"मन्दिरमेंसे मकड़ीका जाला काढनेके विषयमें" सीलह मंखा फलए, इग्रर चोइन्ति तं तुपाइसु। • भभिभोइन्ति सविचिसु, ज्ञिण्य फेडन्त दीसन्ता॥२॥ जिस मन्दिरकी सार संभाछ करने वाला श्रावक आदि न हो, उस मन्दिरको असंविद्य, देव, क्रीं कहते हैं। उसमें यदि मकडीने जाला पूरा हो, धूल जम गई हो तो उस मन्दिरके सेवकों को साधु प्रेरण कि मंख चित्रकी पिट्टियों सन्दूकडीमें रखकर उन चित्र पिट्टियों को वचों को दिखला कर पैसा लेने वाले कि मान उनके चित्र पिट्टियों में रंग विरंगा विचित्र दिखाव होनेसे उनकी आजीविका अच्छी चलती है की पिट्टियों में रंग विरंगा विचित्र दिखाव होनेसे उनकी आजीविका अच्छी चलती है की पिट्टियों मोन-सरकार होगा। यहि मन्दिरके नौकर मन्दिरका चेतन लेते हों या मन्दिरके पीछे गांवकी आय खाते हों या गांवकी तस्ते लाग बन्धा हुना हो या उसी कार्यके लिये गांवकी कुछ जमीन भोगते हों तो उनकी निर्मत्सना भी हैं (धमकाये) कि, तुम मन्दिरका चेतन खाते हो या इसी निमित्त अमुक आय लेते हो तथापि मन्दिर्क संथाल अच्छी क्यों नहीं रखते? ऐसे धमकानेसे भी यदि वे नौकर मन्दिरकी सार संभाल न करें तो देखनेसे यदि जीव मालुम न दे तो मकड़ीका जाला अपने हाथसे उक्लेड डाले, इसमें उसे कुछ दोप नहीं इसप्रकार चिनाश होते हुये चैत्यकी जब साधु भी उपेक्षा नहीं कर सकता तब श्रावक्रकी तो बात हो कि (अर्थान श्रावक्र अमावमें जब साधुके लिए भी मन्दिरकी सार संभाल रखनेकी स्वना की गी तब किर श्रावक्रको तो कभी भी वह अपना कर्तव्य न भूलना चाहिये) यथाशिक अचश्य ही मन्दिरकी संभाल रखनी चाहिये। पूजाका अधिकार होनेसे ये सब कुछ प्रसंगसे चतलाया गया है।

उपरोक्त स्नात्रादिकी विधिका विस्तार धनवान श्रावकसे ही बन सकता है; परन्तु धन रहित' सामायिक लेकर यदि किसीके भी साथ तकरार आदि या सिरपर ऋण (कर्ज) न हो तो ईर्यासिमित उपयोग सहित सांधुके समान तीन निःसिहि प्रमुख भाव पूजाकी रीत्यानुसार मन्दिर आवे। कदावि किसी गृहस्थका देव पूजाकी सामग्री सम्बन्धी कार्य ही तो सामायिक पार कर वह पूल गूंधने आदि प्रवच्चें। क्योंकि ऐसी द्रव्यपूजाकी सामग्री अपने पास न हो और गरीबीके लिए उतना खर्च भी न किंग सकता हो तो फिर दूसरेकी सामग्रीसे उसका लाभ उठावे। यदि यहांपर कोई ऐसा प्रश्न करे कि, सा लोड़ कर द्रव्यस्तव करना किस तरह संघटित हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि, सामायिक स्वाभीन है उसे जब चाहे तव कर सकता है। परन्तु मन्दिरमें पुष्प आदि कृत्य तो पराधीन है, वह दायिक कार्य है, उसके स्वाधीन नहीं एवं जब कोई दूसरा मनुष्य द्रव्य खर्च करने वाला हो ति है सकता है। इसलिए सामायिक से भी इसके आश्यसे महालाभ की प्राप्ति होनेसे सामायिक छोड़कर भी स्तवम प्रवर्तनसे कुछ दोप नहीं लगता। इसिल्ये शास्त्रमें कहा है कि:—

जीवार्णं वोहिलामो । सम्पदीट्ठीरा होई पीत्रकर्णं ॥ श्रारण जिरांदभत्ती । तिथ्थस्स प्पभावरण चेव ॥ १॥

सम्यक्द्रिष्ट जीवको चोधि वीजको प्राप्ति हो, सम्यक्त्वको हितकारी हो, आज्ञा पालन हो, प्रमुकी हो, जिनशासन की उन्नति हो, इत्यादि अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है; इसलिए सामायिक छोड कर भी स्नव करना चाहिये।

दिनहत्य सूत्रमें कहा है कि:—इसप्रकार यह सर्व विधि रिद्धिवन्तके लिए कहा और धन रहित श्रांवक । एने घरमें सामायिक लेकर यदि मार्गमें कोई देनदार न हो या किसीके साध तकरार नहीं हो तो साधुके तमान उपयोगवंत होकर जिनमंदिरमें जाय। यदि वहांपर शरीरसे ही बन सके ऐसा द्रव्यस्तवरूप कार्य हो तो तामायिकको छोड़कर उस द्रव्यस्तवरूप करणीको करे।

इस श्राद्धविधिकी मूलगाथामें 'विहिणा' विधिपूर्वक इस पदसे दसत्रिक, पांच अभिगम आदि चीवीस मुलद्वारसे दो हजार चुहत्तर बातें जो भाष्यमें गिनाई हैं उन सबको धारना। सो अब संक्षेपसे बतलाते हैं।

## "पूजामें धारने योग्य दो हजार चुहत्तर बातें"

(१) तीन जगह तीन दफा निःसिहिका कहना, (२) तीन दफा प्रदक्षिणा देना, (३) तीन दफा प्रणाम करना, (४) तीन प्रकारकी पूजा करना, (५) प्रतिमाकी तीन प्रकारकी अवस्थाका विचार करना, (६) तीन दिशामें देखनेका त्याग करना, (७) पैर रखनेकी भूमिको तीन दफा प्रमार्जित करना, (८) वर्णादिक तीनका आलंबन करना, (६) तीन प्रकारकी मुद्रायें करना, (१०) तीन प्रकारका प्रणिधान, यह दस त्रिक गिना जाता है। इत्यादिक सर्व वातें धारन करके फिर यदि देव वन्दनादिक धर्मानुष्ठान करे तो महाफलकी प्राप्ति होती है। यदि ऐसा न वने तो अतिचार लगनेसे या अविधि होनेसे परलोकमें कप्रकी प्राप्तिका हेतु भी होता है। इसके लिये शास्त्रमें कहा है कि,—

#### धर्मानुष्ठानैव तथ्यात् । प्रत्यपायो महान् भवेत् ॥ रीद्र दुःखौघजननो । दुष्पयुक्तादि श्रोषधात् ॥ १॥

जैसे अपध्यसे औषध खानेमें आवें और उससे मरणादिक महाकष्टकी प्राप्ति होती हैं वैसे ही धर्मानु-ष्टान भी यदि अशुद्ध किया जाय तो उससे नरकादि दुर्गतिरूप महाकष्टकी परम्परा प्राप्त होती है।

यदि चैत्यवंदनादिक अविधिसे किया जाय तो करनेवालेको उलटा प्रायिश्चत्त लगता है। इसके लिये महानिशीथ सूत्रके सातवें अध्ययन में कहा है—

भविहिए चेइभाइ' वंदिज्जा। तस्सणं पायिन्छतं उवइसिज्जानओ भविहिए चेइभाइं वंदमाणो 'भन्नेसि भसद्धं जणेइ इई काऊणं॥ अविधिसे चैत्योको वन्दन करते हुये दूसरे भव्य जीवोंको अश्रद्धा (जिन शासनकी अप्रतीत) उत्पन्न होती है, इसी कारण जो अविधिसे चैत्यवंदन करे उसे प्रायक्षित्त देना।

देवता, विद्या और मंत्रादिक भी यदि विधिपूर्वक आराधे जाय तव ही फलदायक होते हैं। यदि ऐसा न हो तो अन्यथा उसे तत्काल अनर्थकी प्राप्तिका हेतु होते हैं। "इसपर निम्न दृष्टान्त दिया जाता है"

#### "चित्रकारका दृष्टान्त"

अयोध्या नगरीमें सुरिप्रय नामा यहा रहता था, प्रतिवर्ष उसकी वर्षगांडकी यात्रा भरती थी। उसमें इतना भारतर्ष था कि, जिस दिन उसकी यात्रा भरनेवाली होती थी उस दिन एक चित्रकार उस यहाँक मन्दिरमें जी भारतकी भृति बित्रे तब तत्काल हो वह चित्रकार मृत्युके प्रारण होजाता था। यदि किसी वर्ष यात्राके दिन

कोई चित्रकार वहांपर मूर्ति चितरनेके लिये न जाय तो वह यक्ष गाँवके वहुतसे आद्मियोंको मार आह था। इससे बहुतसे चित्रकार गांव छोड़ कर भाग गये थे। अव यह उपद्रव गाँवके सव लोगोंको क करना पड़ेगा यह समक्त कर वहुतसे नागरिक लोगोंने राजाके पास जो कर पुकार की और क्रां वृत्तान्त कह सुनाया। राजाने सब चित्रकारोंको पकड़ वुळवाया और उनकी एक नामाविल ते कराकर उन सबके नामकी चिट्ठियें लिखवा कर एक घड़ेमें डाल रक्खीं और ऐसा ठहराव कि कि, निकालने पर जिसके नामकी चिट्ठी निकले उस साल वही चित्रकार यक्षकी मूर्ति किर्ण जाय। ऐसा करते हुए बहुतसे वर्ष वीतगये। एक वृद्ध स्त्रीको एक ही पुत्र था, एक साल उसी नामकी चिट्ठी निकलनेसे उसे वहां जानेका नम्बर आया, इससे वह स्त्री अत्यन्त रुद्न करने लगी। यह है एक वित्रकार जो कि उसके पतिके पास ही चित्रकारी सीखा था, वृद्धाके पास आकर विचार कर्तिल कि, ये सब चित्रकार लोग अविधिसे ही यक्षकी मूर्ति चित्रते हैं इसी कारण उनपर कोपायमान हो यक्ष उर्क प्राण लेता है; यदि सूर्ति अच्छी चितरी जाय तो कोपायमान होनेके वदले यक्ष उलटा प्रसन्न होना चाहिं। इसिलिये इस साल में ही वहां जाकर विधि पूर्वक यक्षकी मूर्ति चित्रूं तो अपने इस गुरु भाईको भी ह सकूंगा, और यदि मेरी कल्पना सत्य होगई तो मैं भी जिन्दा ही रहूंगा। एवं हमेशाके लिए इस गांवी चित्रकारोंका कष्ट दूर होगा। यह विचार कर उस वृद्ध स्त्रीको कहने लगा "हे माता! यदि तुम्हें तुम्हारे पुर्व िछए इतना दु:ख होता है तो इस साल तुम्हारे पुत्रके बद्ले मैं ही मूर्ति चितरने जाऊंगा" वृद्धाने उसे मूर्ल मुखमें जाते हुए बहुत समभाया परन्तु उसने एक न सुनी। अन्तमें जब मूर्ति चितरनेका दिन आया अ रोज उसने प्रथमसे छठकी तपश्चर्या की और स्नान करके अपने शरीरको शुद्ध कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, श्र दीप, नैवेद्य, वलिदान, रंग, रोगन, पीछी, ये सब कुछ शुद्ध सामान लेकर यक्षराजके मन्दिर पर जा गहुंबी वहांपर उसने अप्र पटका मुखकोष बाँधकर प्रथम शुद्ध जलसे मन्दिरकी जमीनको धुलवाया। पवित्र सि मंगाकर उसमें गायका गोवर मिलाकर जमीनको लिपवाया, बाद उत्तम धूपसे धूपित कर मन, वचन, किए स्थिर करके शुभ परिणामसे यक्षको नमस्कार कर सन्मुख बैठकर उसने यक्षकी मूर्ति चित्रित की। तैयार होनेपर उसके सन्मुख फल, फूल, नैवेद्य, रखकर घूप दीप आदिसे उसकी पूजा कर नमस्कार करी हुवा हाथ जोड़कर वोला—'हे यक्षराज! यदि आपकी यह मूर्ति वनाते हुये मेरी कहीं भूल हुई हो तो क्षा करना । उस वक्त यक्षने साश्चर्य प्रसन्न हो उसे कहा कि, मांग ! मांग ! मैं तुभापर तुष्टमान हूं । उस वक व हाथ जोड़कर वोला—"हे यक्षराज! यदि आप मुभपर तुष्टमान हैं तो आजसे लेकर अब किसी भी वि कारको न मारना।" यक्षने मंजूर हो कहा—"यह तो तूने परोपकारके लिये याचना की परन्तु तू अपने लि भी कुछ मांग। तथापि चित्रकारने फिरसे कुछ न मांगा। तव यक्षने प्रसन्न होकर कहा" जिसका तू एक मैं अंग्र-अंग देखेगा उसका सम्पूर्ण अंग चितर सकेगा। तुझे मैं ऐसी कलाकी शक्ति अर्पण करता हूं। विवृक्षी यक्षको प्रणाम करके और खुश हो अपने स्थानपर चला गया। वह एक दिन कौशाम्बिके राजाकी सभामें गर्व था उस वक्त राजाकी रानीका एक अंगृठा उसने जालीमेंसे देख लिया था, इससे उसने उस मृगावती रा<sup>तीकी</sup>

ारा शरीर चित्रित किया और वह राजाको समर्पण किया । राजा उस चित्रको देख प्रसन्न हुवा परंतु उस चित्र तिको गौरसे देखते हुए राजाकी दृष्टि जंघापर पड़ी, चित्र-चित्रित मूर्तिकी जंघापर एक बारीक तिल दीख पड़ा। वमुच ऐसा ही तिल रानीकी जंघापर भी था। 'यह देख राजाको शंका पैदा हुई इससे उसने वित्रकारको ार डालनेकी आज्ञा फर्मायी। यह सुनकर उस गांवके तमाम चित्रकार राजाके पास जाकर कहने लगे कि वामिन्! इसे यक्षने वरदान दिया हुवा है कि जिसका एक अंश अंग देखे उसका सम्पूर्ण अंग वित्रित कर ।कता है। यह सुन राजाने उसकी परीक्षा करनेके लिए पडदेमें से एक कुवड़ी दासीका अंगूठा दिखलाकर सका चित्र चित्रित कर लानेकी आज्ञा दी। उसने यथार्थ अंग चित्रित कर दिया तथापि राजाने उसका दाहिना ाथ काट डालनेकी आज्ञा दी। अव उस चित्रकारने दाहिने हाथसे रहित हो उसी यक्षराजके पास जाकर ोसा हो चित्र बांये हाथसे चितरनेकी कलाकी याचना की, यक्षने भी उसे वह वरदान दिया। अव उसने अपने ाथ कारनेके वैरका वद्ला लेनेके लिए मृगावतीका चित्र चित्रकर चंडप्रद्योतन राजाको दिखला कर उसे नोजित किया। चंडप्रद्योतन ने मृगावतीके रूपमें आसक्त हो कौशाम्बीके शतानिक राजको दूत भेजकर कह-शया कि, तेरी मृगावती रानीको मुझे समर्पण करदे । अन्यथा जवरद्स्तीसे भी मैं उसे अंगीकार करूंगा। तितिकने यह बात नामंजूर की, अन्तमें चन्डप्रद्योतन राजाने वहे छण्करके साथ आकर कोशाम्वी नगरीको रेष्टित कर लिया। शतानिक राजा इसी युद्धमें ही मरणके शरण हुवा। चन्डप्रद्योतन ने मृगावतीसे कहलाया कि, अब तुम मेरे साथ प्रेम पूर्वक चलो । उसने कहलाया कि, मैं तुग्हारे वशमें ही हूं, परन्तु आपके सैनिकोंने मैरी नगरीका किला तोड़ डाला है यदि उसे उज्जयिनी नगरीसे ईंटें मंगाकर पुन: तयार करा दें, और मेरी मगरोमें अन्नपानीका सुभीता कर दें तो मैं आपके साथ आती हूं। चन्डप्रद्योतन ने वाहर रहकर यह सव कुछ करा दिया । इतनेमें ही वहांपर भगवान महावीर स्वामी आ समवसरे । येंह समाचार मिलते ही मृगावती रानी, विन्डप्रद्योतन राजा आदि उन्हें वंदन करनेको आये । इस समय एक भीलने आकर भगवानसे पूछा कि, <sup>'या</sup> सा' भगवन्तने उत्तर दिया कि 'सा सा' तदनन्तर आश्चर्य पाकर उसने उत्तर पूछा भगवानने यथावस्थित सम्प्रम्थ कहा, वह सुनकर वैराग्य पाकर मृगावती, अंगारवती, तथा प्रद्योतनकी आठों रानियोने प्रभुके पास दीक्षा अंगीकार की।

जय अविधिसे ऐसा अनर्थ होता है तव किर वैसा करनेसे न करना हो अच्छा है; ऐसी धारना न

भविहिकय वर्मकयं। अस्सुय वयणं भणिन्त समयन्तु। पायिन्छतं भक्ष गरुग्रं। वितहं कए लहु यं॥ १॥

अविधिसे करना इससे न करना ठीक है ऐसा वोलने वालेको जैन शास्त्रका अभिश्राय मान्स्म नहीं:
| सिंसे वह ऐसा योलता है। ययोकि, प्रायिश्वत्त विधानमें ऐसा है कि, जिसने विलकुल नहीं किया उसे यहा
| भाग प्रायश्चित भागा है। और जिसने किया तो सही परन्तु अविधिसे किया है उसे अन्य प्रायश्चित आगा
| है, सिलिए सर्वधा न करनेको अपेक्षा अविधिसे करना भी कुछ अच्छा है। अनः धर्मानुष्टान प्रतिदिन

ही रहना चाहिये, और करते समय विधि पूर्वक दारनेका उद्यम करते रहना यह श्रेयस्कर है। यही श्रद्धातुः छक्षण है शास्त्रमें भी कहा है कि:—

> विहिसारं चित्र सेवई। सद्धालु सित्तमं अगुट्टागां। दन्बाई दोस निहस्रो। विपरुखावायं दहइ तंमि॥ १॥

श्रद्धालु श्रावक यथाशिक विधिमार्गको सेवन करनेके उद्यमसे अनुष्ठान करता रहे अन्यथा किसी हव दिक दोषसे धर्मिक्रयामें शत्रुभाव पाता है (श्रद्धा उठ जाती है)

धनार्णं विहिजोगो । विहिप्कखाराहगा सया धना ॥ विहि बहुषार्णी धना । विहि पक्खा अदुसगा धना ॥२॥

जिसकी किया विधियुक्त हो उसे धन्य है, विधिसंयुक्त करनेकी भावना रखता हो उसे धन्य है, विधिमार्ग पर आदर बहुमान रखने वालेको धन्य है, विधिमार्गकी निन्दा न करें ऐसे पुरुषोंको भी धन्य है।

ञ्चासन्न सिद्धिञ्चाणां । विहि परिणामोउहोइ सयकासं ॥ विहिचात्रो विहिभत्ती । अभव्व जीवाण दुर भव्त्राणां ॥ ३॥

थोड़े भनमें सिद्धिपद पानेवालेको सदैव विधिसहित करनेका परिणाम होता है, और अभन्य तथा हुई को विधिमार्गका त्याग और अविधि मार्गका सेयन बहुत ही त्रिय होता है।

खेतावाड़ी, व्यापार, नौकरी, भोजन, शयन, उपवेशन, गमन, आगमन, वचन वगैरह भी द्रव्य, क्षेत्र, का भाव, आदिसे विचार करके विधिपूर्वक सेवन करे तो संपूर्ण फलदायक होता है और यदि विधि उत्लिश करके धर्मानुष्ठान करे तो किसी वक्त अनर्थकारी और किसी दफा अब्प लाभकारी होता है।

# "अविधिसे होनेवाले अल्प लाभ पर दृष्टान्त"

सुना जाता है कि कोई द्रव्यार्थी दो पुरुष देशान्तरमें जाकर किसी एक सिद्ध पुरुषकी सेवा करते हैं। उनकी सेवासे तुष्टमान हो सिद्ध पुरुषने उन्हें देवाधिष्ठित महिमावंत तुम्वेके बीज देकर उसकी आम्नाय हैं। छाई कि, सो दफा हल बलाये हुए खेतमें मंडपकी छाया करके अमुक नक्षत्र वारके योगसे इन्हें बोना। हैं इनकी वेल उत्पन्न हो तब प्रथमसे फलके बीज ले संग्रह कर रखना और फिर पत्र, पुष्प, फल, दंहल महि उस वेलको खेतमें ही रखकर नीचे कुछ ऐसा संस्कार करना कि जिससे ऊसपर पड़ी हुई राख न्यर्थ न हैं। उस वेलको खेतमें ही रखकर नीचे कुछ ऐसा संस्कार करना कि जिससे ऊसपर पड़ी हुई राख न्यर्थ न हैं। वॉसर तों किर उस सुकी हुई वेलको जलादेना। उसकी जो राख हो वह सिद्ध मस्म गिनी जाती है। वॉसर तों ताम्र गालकर उसमें एक रिच सिद्ध मस्म डालना उससे तत्काल ही वह सुवर्ण वन जायगा। इस प्रवित्तों ताम्र गालकर उसमें एक रिच सिद्ध मस्म डालना उससे तत्काल ही वह सुवर्ण वन जायगा। इस प्रवित्तों सिखलाकर विद्य किया। वे दोनों अपने अपने घर चले गये। उन दोनोंमेंसे एकने यथार्थि करनेसे सिद्ध पुरुषके कथना तुसार सुवर्ण प्राप्त किया और दूसरेने उसकी विधिमें कुछ भूल की जिससे उसप्ति सिद्ध पुरुषके यदले चांदी प्राप्त हुई परन्तु सुवर्ण न वना। इसिल्ए जो २ कार्य हैं वे सब यथाविधि होते पर संपूर्ण फलदायक निकलते हैं।

हरएक धर्मानुष्ठान अपनी शक्तिके अनुसार यथा विधिकरके अन्तम भूलसे हुई अविधि आशातनाका दोष वारणाथ 'मिच्छामि दुक्कड' देना चाहिए जिससे उसका विशेष दोष नहीं लगता।

## ''तीन प्रकारकी पूजाका फल"

विग्वो वसामिनेगा । अभ्भुदय पसाहणी भवे बीम्रा ॥ निन्वई करणी तइया । फलाम्रो जहथ्य नामेहिं ॥ १ ॥

पहली अंगपूजा, विद्योपशामिनी—विघ्न दूर करने वाली, दूसरी अष्रपूजा अम्युद्य देनेवाली और सरी भावपूजा-निवृत्तिकारिणी—मोक्षपद देने वाली, इस प्रकार अनुक्षमसे तीनों पूजाका फल यथार्थ रमना चाहिये।

यहांपर पहले कहे गये हैं कि,—अंगपूजा, अग्रपूजा, मन्दिर वनवाना, विम्न भरवाना, संघयात्रा, आदि ाना, यह समस्त द्रव्य-स्तव है। इसके वारेमें शास्त्रमें लिखा है कि,—

जिर्णभवर्णविम्वठावर्ण। जत्ता पूत्राई सुत्तक्रो विहिर्णा॥ दव्वथ्य क्रोत्तिनेयं। भावथ्यय कार्रणत्रोण॥ १॥

स्त्रमें वतलोई हुई विधिके अनुसार मन्दिर वनवाना, जिनबिम्व भरवाना, प्रतिष्ठा स्थापना कराना, तीथं त्रा करना, पूजा करना, यह सब द्रव्य स्तव जानाना, क्योंकि ये सब भावस्तवके कारण हैं, इसोलिए द्रव्य-तव गिना जाता है।

णिच्छं चिम्र संपुना। जइविहु एसा न तीरए काउं॥ तहवि म्रणु चिट्ठि मन्त्रा। मरुखय दीवाई दाणेण॥२॥

यदि प्रतिदिन संपूर्ण पूजा न की जा सके तथावि उस २ दिन अक्षत पूजा, दीप पूजा, करके भी पूजाका ।।

एगंपि उदग विन्दुए। जहपिक्छात्तं महासमुद्दं मिम।। जायई श्रक्कायमेवं। पूत्राविहु वीयरागेसु॥ ३॥

यदि महासमुद्रमें पानीका एक विन्दु डाला हो तो वह अक्षयतया रहता है वेसे हो वोतराग का पूजा मा दि भावसे थोड़ी ही की हो तथापि लाभकारी होती है।

> एए एां वीए एां दुःखाई अयाविडण भवगहणे॥ अचन्तदारभोए। भोत्तुं सिमभान्ति सन्द जीआ॥ ४॥

्रांस जिन पूजाके कारणसे संसारत्य अटवीमें दुःखादिक नोगे विना ही अत्यन्त स्त्री-भोग भोगका तः भाष सिद्धिको पाते हैं।

> पूजाए म्णसन्ती। म्णसन्तीए अ उत्तमं भभागं ॥ सुरु भागेणयमुक्ता । मुख्ये सुख्यं निरावार्थ ॥ ५॥

पूजा करनेसे मन शांत होता है, मन शांत होनेसे उत्तम ध्यान होता है और उत्तम ध्यानसे मोक्ष कि है, तथा मोक्षमें निर्वाधित सुख है।

> पुष्पाद्यर्चा तदाज्ञा च । तद्द्रव्य परिरद्धार्ग ।। जत्सवा तीर्थथात्रा च । भक्तिः पंचविधा जिने ॥ ६॥

पुष्पादिकसे पूजा करना, तीर्थंकरकी आज्ञां पालना, देवंद्रव्यका रक्षण करना, उत्सव करना, तीर्थं ग करना, ऐसे पांच प्रकारसे तीर्थंकरकी भक्ति होती है।

### ''द्रव्यस्तवके दो भेद"

(१) आभोग — जिसके गुण जाने हुये हों वह आभोग द्रव्य स्तव, अनाभोग जिसके गुण परिवितं । तथापि उस कार्यको किया करना, उसे अनाभोग द्रव्यस्तव कहते हैं। इस तरह शास्त्रोंमें द्रव्य स्तविके भेदं । तदर्थ कहा है कि,—

देवगुण परिन्नाणी । तभ्भावाणुगयपुत्तमं विहिशा ॥ श्रायारसार जिणापूत्रशेण झाभोग दव्वथञ्जो ॥ १॥ इत्तोचरित्ता लाभो। होइ लहूसयल कम्म निइलगो। एत्त एथ्य सम्ममेवहि, पयदियव्वं सुदिठ्ठीहि॥ २।

वीतरागके गुण जानकर उन गुणोंके योग्य उत्तम विधिसे जो उनकी यूजा की जाती है वह आभोग स्तव गिना जाता है। इस आभोग द्रव्यस्तवसे सक्छ कमींका निर्दछन करने वाले चारित्रकी प्राप्ति होते इसिल्ये आभोग द्रव्य स्तव करनेमें सम्यक्दृष्टि जीवोंको भली प्रकार उद्यम करना चाहिये।

पुत्रा विहिविरहाओ। अन्नाणाओ जिणगयगुणाणं।।
सुहपरिणाम कयत्ता। एसोणा भोग दव्लथवो॥३॥
गुणठाण ठाणगत्ता। एसो एवं प गुणकरो चेव॥
सुहसुहयरभाव। विसुद्धिहेउओ वोहिलाभाओं॥४॥
असुहरूखएणधाणिअं। धन्नाणं आगमेसि भद्दाणं॥
अमुणिय गुणे विनूणं विसए पीइ समुच्छलई॥५॥

जो पूजाका विधि नहीं जानता और शुभ परिणामको उत्पन्न करने वाले जिनेश्वर देवमें रहे हुँ के समुदायको भी नहीं जानता ऐसा मनुष्य जो देखा देखी जिन पूजा करता है उसे अनाभोग द्रव्यस्तर है। यद्यपि अनाभोग द्रव्यस्तव मिथ्यात्वका स्थानक रूप है तथापि शुभ शुभतर परिणाम की निर्मत होनेसे किसी वक्त वोधि लाभकी प्राप्तिका कारण होता है। अशुभ कर्मका क्षय होनेसे आगोमी मोक्ष पाने वाले कितनेक भव्य जीवींको वीतरागके गुण मालूम नहीं तथापि किसी तोतिके युगमक विग्व पर प्रेम स्तपन हुवा वैसे गुणपर प्रेम उपजता है।

होइ पञ्चोसो विसए। गुरुकम्माणं भवाभिनंदीणं।।
पथ्यंमि ब्राडरा एव। उविदृहएनिच्छिए मर्गो ॥६॥
एत्तोचिय तत्तन्तु। जिणविम्बे जिणंद धम्मे वा॥
श्रमुहभ्भास भयाञ्चो। पश्चोस लेसंपि ब्रज्जन्ति॥ ७॥

जिस प्रकार मरणासन्न रोगीको पथ्य भोजन पर होष उत्पन्न होता है वैसे ही भारी कर्मी या भवाभिकिन्दी जीवोंको धर्मपर भी अति होप होता है। इसी लिए सत्यतत्व को जानने वाले पुरुष जिनविम्ब पर या
जिन प्रणीत धर्म पर अनादि कालके अशुभ अभ्यासके भयसे होषका लेस भी नहीं रखते।

#### "धर्म पर द्वेष रखनेके सम्बन्धमें कुन्तला रानीका दृष्टान्त"

पृथ्वीपुर नगरमें जितशत्र राजा राज्य करता था। उसे कुन्तला नामा पटरानी थी। वह अत्यन्त हिं धिर्मिष्ठा थी, तथा दूसरी रानियोंको भी वारम्वार धर्मकार्यमें नियोजित किया करती थी। उसके उपदेशसे उसकी तमाम सौतें भी धर्मिष्ठा होकर उसे अपने पर उपकार करनेके कारण तथा राजाकी बहु माननीया और सबमें अग्रिणी होनेसे अपनी गुर नीके समान सन्मान देती थीं।

पक समय रानियोंने अपने २ नामसे मन्दिर प्रतिमायें वनवाकर उनकी प्रतिष्ठाका महोत्सव शुक किया।

/ उसमें प्रतिदिन, गीत, गायन, प्रभावना, स्वामि-वात्सल्य, अधिकाधिकता से होने छगे। यह देख जुन्तला पररानी सौत स्वभावसे अपने मनमें वड़ी ईपां करने छगी। उसने भी सबसे अधिक रचना वाला एक नवीन पररानी सौत स्वभावसे अपने मनमें वड़ी ईपां करने छगी। उसने भी सबसे अधिक रचना वाला एक नवीन कि वनवाया था। इसलिये वह भी उन सबसे अधिक ठाठमाठसे महोत्सव कराती है, परन्तु जब कोई उन की सुंसरी सौतोंके मन्दिर या प्रतिमाओंकी बहु मान या प्रशंसा करता है तब वह हदयमें बहुत ही जलती है।

जब कोई उसके मन्दिरकी प्रशंसा करता है तब सुनकर बड़ी हपित होती है। परन्तु जब कोई सौतोंके मन्दिर-को या उनके किये महोत्सवकी प्रशंसा करता है तब ईपांसे मानो उसके प्राण निकलते हैं। अहा! मत्सरकी कैसी दुरंतता है! ऐसे धर्म होक्ता पार पाना अति दुष्कर है। इसीलिए पूर्वाचार्योने कहा है कि:—

पोता श्रिप निमक्जिन्त । मत्सरे मकराकरे । तत्तत्र मज्जन्नन्येषां । दृपदा मिव किं नवं ॥ १ ॥ विद्यावाणिज्यविज्ञान । वृद्धि ऋदि गुरादिपु ॥ जातो ख्यातौ च श्रोनत्या । धिक्धिक् धर्मेपि मत्सरः ॥ २ ॥

मत्सरहए समुद्रमें जहाज भीं ह्य जाता है तय फिर उसमें दूसरा पाषाण जैसा ह्ये तो आध्यर्थ ही क्या ? विक्रियामें, ज्यापारमें, विशेष जानकी चुद्धिमें, संपदामें, हपादिक गुणोंमें, जातिमें, प्रख्यातिमें, उन्निमें, यहाईमें, किंदिन होगोंको मत्सर होता है। परन्तु धिकार है जो धर्मके कार्यमें भी ईर्या करता है।

हिं इसरो रानियां तो बिचारी सरल स्वभाव होनेसे पटगर्नाके रृत्यकी वार्रवार बसुमोदना करती हैं, परन्तु हो परगर्नाके मनसे र्र्णाभाव नहीं जाना। इस तरह र्र्णा करने गुए किन्नी समग्र ऐसा दुर्निवार कोर्र गेग उन्पन्न हुवा हिं जिससे पह सर्वथा जीनेकी आशासे निराश होगर्ट। अन्तमें राजाने भी जो उस पर कीमती सार आभूपण थे वे सब छे छिए, इससे सोतों परके द्वे प भावसे अत्यन्त दुर्ध्यांनमें मृत्यु पाकर सोतोंके मन्दिर, प्रीक्ष महोत्सव, गीतादिक के मत्सर करनेसे अपने वनवाये हुये मन्दिरके दरवाजेके सामने कुत्तीपने उत्पन्न हुं।" वह पूर्वके अभ्याससे मन्दिरके दरवाजेके आगे वैठी रहती है। उसे मन्दिरके नोकर मारते पीटते हैं, भि वहांसे अन्यत्र नहीं जाती। फिर फिराकर वहीं आवैठती है। इसप्रकार कितना एक काछ वीतने पर वहीं कोई केवछज्ञानी पथारे, उन्हें उन रानियोंने मिछकर पूछा कि महाराज! कुन्तछा महारानो मरकर कहीं अहुं है ? तब केवछी महाराजने यथावस्थित स्वरूप कह सुनाया। वह वृत्तान्त सुनकर सर्व रानियों के वैराग्य पाकर उस कुत्तीको प्रति दिन खानेको देती हैं और परम स्नेहसे कहने छगीं कि "हे महाभाषा। पूर्व भवमें हमारी धर्मदात्री महा धर्मात्मा थी। हा! हा! तूने व्यर्थ ही हमारी धर्म करणी पर द्वेप किवाहि जिससे तू यहां पर कुत्ती उत्पन्न हुई है। यह सुनकर चैत्यादिक देखनेसे उसे जातिस्मरण ज्ञान हुवाह कहने विराग्य पाकर सिद्धादिकके समक्ष स्वयं अपने द्वेष भावजन्य कर्मको क्षमाकर आलोकिक अन्तमें शुभध्यानसे मृत्यु पा वैमानिक देवी हुई। इसिछिये धर्म पर द्वेप न करना वाहिये।

"भावस्तवका अधिकार"

यहाँ पूजाके अधिकारमें भावपूजा — जिनाज्ञा पालन करना यह भावस्तवमें गिना जाता है। जिनाज्ञा ते भ की है। (१) स्वीकार ह्रप, (२) परिहार ह्रप। स्वीकार ह्रप याने शुभक्षणिका आसेवन करना और ह्रप याने निषेधका त्याग करना। स्वीकार पक्षकी अपेक्षा निषिद्ध पक्ष विशेष लाभकारी है। क्योंकि तीर्थंकरों द्वारा निषेध किये हुए कारण हैं उन्हें आचरण करते बहुतसे सुकृतका आचरण करने पर्विशेष लाभकारी नहीं होता। जैसे कि, व्याधि दूर करनेके उपाय स्वीकार और परिहार ये दो प्रकार्की याने कितने एक औषधादिके स्वीकारसे और कितने एक कुपथ्यके परिहार त्यागसे रोग नष्ट होता है। उसे भी यदि औषध करते हुए भी कुपथ्यका त्याग न किया जाय तो रोग दूर नहीं होता; वैसे ही बाहे जितनी करनी करे परन्तु जवतक त्यागने योग्य करणीको न त्यागे तबतक जैसा चाहिये वैसा लाभकारक पल की मिलता।

श्रोषधेन विना व्याधिः। पथ्यादेव निर्वतते॥ न तु पथ्याविहीनस्य। श्रोषधानां शतैरपि॥१॥

धिना औषध भी मात्र कुपथ्यका त्याग करनेसे न्याधि दूर हो सकता है। परन्तु पथ्यका त्याग कि विना सैकड़ों औषधियोंका सेवन करने पर भी रोगकी शांति नहीं होती। इसी तरह चाहे जितनी भिक परन्तु कुशील आसातना आदि न तजे तो विशेष लाभ नहीं मिल सकता। निषेधका त्याग करे तो भी कि मिल सकता है याने भिक्त न करता हो, परन्तु कुशीलत्व, आसातना, वगैरह सेवन न करता हो तथािष लाभ करें हैं। और यदि सेवा भिक्त करें और आसातना, कुशीलत्व आदिका भी त्याग करें तो महा लाभ करें सम्भक्ता। इसलिए थ्री हेमचन्द्राचार्य ने भी कहा है कि,:—

वीतराग सपर्यात। स्तवाज्ञा पालनं परं।।

श्राज्ञाराधाद्विराधाच । शिवाय च भवाय च ॥ १ ॥ श्राकालिपयमाज्ञाते । हेयोपादेयगोचराः ॥ श्रास्त्रदः सर्वथा हेय । उपादेयश्च संवरः ॥ १ ॥

हे वीतराग ! आपकी पूजा करनेसे भी आपकी आज्ञा पालना महा लाभकारी है। क्योंकि आपकी आज्ञा लना और विराधना करना इन दोनोंमेंसे एक मोक्ष और दूसरी संसारके लिए है। आपकी आज्ञा सदैव हैय र उपादेय है (त्यागने योग्य और ब्रहण करने योग्य) उसमें आस्त्रव सर्वधा त्यागने लायक और संवर । ब्रहण करने लायक है।

## "शास्त्रकारोंने बतलाया हुआ द्रव्य और भाव स्तदका फल"

उक्कोसं दव्व थयं। भाराहिझं जाई श्रच्तुंजाव॥ भावथ्थएगा पावई॥ श्रंतसुहुत्ते गा निव्वागं॥१॥

· उत्कृष्ट द्रव्य स्तवकी आराधना करने वाला ज्यादहसे ज्यादह ऊंचे वारहवें देवलोकमें जाता है और भाव-विसे तो कोई प्राणी अंतर्सु हुर्तमें भी निर्वाण पदको पाता है।

यद्यपि द्रव्यस्तव में पट्कायके उपमद्निकप विराधन देख पड़ता है तथापि क्रूपक द्रेष्टान्तसे वह करना वित ही है। क्योंकि उसमें अलाभकी अपेक्षा लाम अधिक है (द्रव्यस्तवना करनेवालेको अगण्य पुण्यानु-धी पुण्यका वन्ध होता है, इसलिये आस्रव गिनने लायक नहीं)। जैसे किसी नवीन वसे हुये गांवमें स्नान कि लिये लोगोंको क्रूवा खोदते हुये प्यास, थाक, अंग मिलन होना, इत्यादि होता है, परन्तु कृवेमें पानी निकले वाद किर उन्हें या दूसरे लोगोंको वह क्रूपक स्नान, पान; अंग, सुचि, प्यास, थाक, अंगकी लिनता वगैरह उपशमित कर सदाकाल अनेक प्रकारके सुखका देनेवाला होता है, वैसे ही द्रव्यस्तव से भी ममना। आवश्यक निर्युक्तिमें भी कहा है कि, संपूर्ण मार्ग सेवन नहीं कर सकनेवाले आवकोंको विरतागरित या देशविरतिको द्रव्यस्तव करना उचित है, क्योंकि संसारको पतला करनेके लिये द्रव्यस्तव के विपयमें विका दृष्टान्त काफी है। दूसरी जगह भी लिखा है कि, 'आरम्भमें अपसक छह कायके जीवोंके वधका त्याग कर सकनेवाले संसार कप अटवीमें पड़े हुये गृहस्थोंको द्रव्यस्तव ही आधार है; ( छह कायाके वध किये वना उससे धर्म करनी साधी नहीं जा सकती)

स्थेयो वायुचलेन निष्टत्तिकरं निर्वाणनिर्घातिना । स्वायत्तं वहुनायकेन सुवहु स्वल्पेन सारं परं ॥ निस्तारेण धनेन पुण्यममनं कृत्वा जिनाभ्यवेनं। यो गृह्यति विणिक् स एव निष्ठणो वाणिज्यकमण्यनं॥

षापुर्व समान चपल मोक्षपदका घात परनेवाले और यहुत से म्यामीवाले ति:सार स्यत्य धनमें जिने-

श्वर भगवानकी पूजा करके जो विनया सारमें सार मोक्षपदको देनेवाले निर्मल पुण्यको प्रहण करता है । सच्चा बनियां व्यापारके काममें निपुण गिना जाता है ।

> यास्याम्यायतनं जिनस्य लभते घ्यायंश्चतुर्थं फलं॥ षष्ठं चोत्थित , उद्यतोऽष्ट्रप्रमथो गंतुं प्रदत्तोऽध्विन ॥ श्रद्धाखुर्द्शमं वहिर्ज्जिनगृहात्माप्तस्ततो द्वादशं॥ मध्ये पात्तिक मीत्तिते जिनपतौ मासोपवासं फलं॥ १॥

उपरोक्त गाथाका अर्थ पहले आ चुका है इसिलये पिष्टपेपणके समान यहां पर नहीं लिखा ग्या। पद्मप्रभचरित्र में भी यही बात लिखी हैं। उसमें विशेषता इतनी ही है कि, जिनेश्वरदेवके मिन्द्रमें वैं छह मासके उपवासका फल, गभारेके द्रवाजे आगे खड़ा रहनेसे एक वर्षके उपवासका फल, प्रदक्षिण के हुए सौ वर्षके उपवासका फल और तदनन्तर भगवानकी पूजा करनेसे एक हजार वर्षके उपवासका फल स्तवन कहनेसे अनन्त उपवासका फल मिलता है ऐसा बतलाया है।

दूसरे भी शास्त्रमें कहा है कि, प्रभुका निर्माल्य उतार कर प्रमार्जना करते हुए सी उपवास चन्दनादिसे विलेपन करते हुए हजार उपवासका और माला आरोपण करनेसे दस हजार उपवासका मिलता है।

जिनेश्वरदेवकी पूजा त्रिसंध्य करना कहा है। प्रातःकालमें जिनेश्वरदेवकी वासक्षेप पूजा, राित्रमें हुये दोषोंको दूर करती है। मध्याहकालमें चंदनादिक से की हुई पूजा आजन्मसे किये हुए पापोंको दूर है, संध्या समय धूप दीपकादि पूजा सात जन्मके दोषोंको नष्ट करती है। जलपान, आहार, औष्ध, विद्या, मलमूत्रका त्याग, खेती वाड़ी वगैरह ये सब कालानुसार सेवन किए हों तो ही सत्फलके देनेवाले हैं, वैसे ही जिनेश्वर भगवान की पूजा भी उचित कालमें की हो तो सत्फल देती है।

जिनेश्वरदेवकी त्रिसंध्य पूजा करता हुवा मनुष्य संस्थक्त को सुशोभित करता है, एवं श्रेणिक के समान तीर्थंकर नाम, गोत्र, कर्म बांधता है। गत दोष जिनेश्वरको सदैव त्रिकाल पूजा करनेवाला भव या सातवें भवमें अथवा आठवें भवमें सिद्धिपदको पाता है। यदि सर्वादरसे पूजा करनेके लिये के देवेन्द्र भी प्रवृत्त हो तथापि पूज नहीं सकता; क्योंकि तीर्थंकरके अनन्त गुण हैं। यदि एकेक गुणको गिनकर पूजा करे तो आजन्म भी पूजाका या गुणोंका अन्त नहीं आ सकता, इसलिये कोई भी सर्व पूजा करनेके लिये समर्थ नहीं। परन्तु सब मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार पूजा कर सकते हैं। हे प्रभु अदृश्य हो! इसलिये आंखोंसे देख नहीं पड़ते, आपकी धर्व प्रकारसे पूजा करनी चाहिए; परन्तु वह नहीं सकती, तब फिर अत्यन्त वहुमानसे आपके बचनको परिपालन करना यही श्रेयकारी है।

"पूजामें विधि बहुमान पर चौभंगी"

जिनेश्वरदेव की पूजामें यथासोग्य वहुमान और सम्यक् विधि ये दोनों हों, तव ही वह पूजा महा कारी होती हैं। तिस पर चौमंगी वतलाते हैं।

- (१) सची चांदी और सचा सिक्का, (२) सची चांदी और असत्य सिक्का, (३) सचा सिक्का परन्तु खोटी ।, (४) खोटा सिक्का और चांदी भी खोटी।
  - (१) देवपूजामें भी सचा बहुमान और सचा विधि यह पहला मंग समक्षना।
  - (२) सचा वहुमान है परन्तु विधि सचा नहीं है यह दूसरा भंग समभना ।
  - (३) सचा विधि है परन्तु सम्यक् बहुमान नहीं -- आद्र नहीं है, यह तीसरा भंग समभना।
  - (४) सच्चा विधि भी नहीं और सम्यक् वहुमान भी नहीं, यह चौथा भंग समभाना।

ऊपर लिखे हुये भंगोंमेंसे प्रथम और द्विनीय यथानुक्रम लामकारी हैं। और तीसरा एवं चौथा भंग कुल सेवन करने लायक नहीं।

इसी कारेण वृहेंद्रं भांच्यमें कहां है कि, वन्दनके अधिकारमें ( भाव पूजामें ) चांदीके समान मनसे वहुं-ा समभता, और सिक्के के समान वाहरकी तमाम कियायें समभता। वहुमान और किया इन दोनोंकी गोग मिलनेसे वन्दनां संत्य समभना । जैसे चांदी और सिक्का सत्य हो तव ही वह रुपया वरावर चलतां वैसे हो वन्दना भी वहुमान और क्रिया इन दोनोंके होनेसे सत्य समंभना। दूसरे भंग समान वन्दना प्रमा-की किया उसमें वहुमान अत्यन्त हो परन्तुं किया शुद्ध नहीं तथापि वह मानने योग्य है। क्योंकि वहुमान ही मो न कभी शुद्ध किया करा संकता है। यह दूसरे भंग समान समभना। कोई किसी वस्तुके लाभके मित्तसे क्रिया अखण्ड करता है परन्तु अन्तरंग बहुमान नहीं, इससे तीसरे भंगकी वन्दना किसी कामकी ीं। क्योंकि भाव रहित केवल किया किस कामकी ? वह तो मात्र लोगोंको दिखलाने रूप ही गिनी जाती , इसिलिये उस नाम मात्रकी कियासे आत्माको कुछ भी लाभ नहीं होता। चौथा भंग भी किसी कामका, हीं है, क्योंकि अन्तरंग वहुमान भी नहीं और क्रिया भी शुद्ध नहीं। इस बौथे भंगको तत्वसे विचारे तो यह न्दना ही न गिनी जाय । देशकालके अनुसार थोड़ा या घना विधि और वहुमान संयुक्त भावस्तव फरना था जिनशासन में १ प्रीति अनुष्टान, २ भक्ति अनुष्ठान, ३ वचन अनुष्ठान, ४ असंग अनुष्ठान, ऐसे चार प्रका-के अनुष्ठान कहे हैं। भद्रक प्रश्नित-समाव वाले जीवको जो कुछ कार्य करते हुये प्रीतिका आस्वाद उत्पन्न ता है, वालकादि को जैसे रत्न पर प्रोति उत्पन्न होती है वैसे ही प्रोति अनुष्ठान समभना। शुद्ध विवेकवान् म्य प्राणिको फ़िया पर अधिक वहुमान होनेले भक्ति सहित जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे भक्ति अंतुष्ठान हा है। दोनोमें (प्रीति और भक्ति अनुष्ठानमें ) परिपालना-लेने देनेकी किया सरीखी ही हैं, पानतु जैसे भीमें प्रीति-राग और मातामें भक्तिराग ऐसे दोनोंमें भिन्न २ प्रकारका अनुराग होता है वैसे ही प्रीति और । जि. अनुष्ठान में भी उतना ही भेद समकता। छत्रमें वहे हुये विधिक अनुसार ही जिनेश्वर देवके गुणोंको ाने तथा प्रशंसा फरे, सैत्यवन्दन, देववन्दन, लादि सद स्त्रमें करी रीति मुजव करे, उसे वचनामुण्टान करने । पन्तु यह बसनानुष्ठान प्रायः चारित्रदान दो ही होता है। सूत्र सिद्धान्त को समस्य किये विना भी मांत्र भिषाम भी एक नहींनता से फलकी इच्छा न रखकर जो किया हुवा करती है, जिन करवी या वीनराम संधं-मि समाम, निषुण बुदिर वाटोका यह वचनानुष्टान समभना चार्टिय । जो सुम्मकार के सक्का समस है,

उसमें प्रथम दण्डकी प्रेरणा होती है, उसे वचनानुष्ठान समभना; और दण्डकी प्रेरणा हुये वाद तुल चक्रमेंसे दण्ड निकाल लेनेपर जो चक्र भ्रमण किया करता है उसमें अब कुछ दण्डका-प्रयोग नहीं है, असंगानुष्ठान कहते हैं। ऐसे किसी भी वस्तुकी प्रेरणासे जो किया की जाती है उसे वचनानुष्ठान में हैं और पूर्व प्रयोगके सम्बन्धसे बिना प्रयोग भी जो अन्तरभाव रूप किया हुवा करती है उसे असं हुन समभना । इस प्रकार ये दो अनुष्ठान पूर्वोक्त द्वष्टान्तसे भिन्न २ समभ लेना । वालकके समान प्रथमसे भाव आनेसे प्रथम प्रीतिअनुष्ठान होता है, फिर भक्तिअनुष्ठान, फिर वचनानुष्ठान, और वादमें असं होता है। ऐसे एक २ से अधिक गुणकी प्राप्ति होनेसे अनुष्ठान भी क्रमसे होते हैं। इसिलए बार अनुष्ठान पहले रुपयेके समान समभना । विधि और बहुमान इन दोनोंके संयोगसे अनुष्ठान भी चाहिये इसिलए सुनि महाराजोंने यह अनुष्ठान परम पद देनेका कारण वतलाया है। दूसरे भंगके 🔌 (सची चांदी परन्तु खोटा सिक्का) अनुष्ठान भी सत्य है, इसिलए पूर्वाचार्योंने उसे सर्वथा दुष्ट नहीं गिनाण ज्ञानवन्त पुरुषोंकी किया यद्यपि अतिचारसे मिलन हो तथापि वह शुद्धताका कारण है। जैसे कि रत मैला चढा हो परन्तु यदि वह अन्दरसे शुद्ध है तो वाहरका मैल सुखसे. दूर किया जा सकता है। तीसी सरीखी क्रिया (सिक्का सच्चा परन्तु बांदी खोटी) माया, मृषादिक दोषसे बनी हुई है। जैसे कि, म लोगोंको उगनेके लिए किसी धूर्तने साहुकार का वेष पहनकर वंचना जाल विछाई हो, उसकी क्रिया दिखाव में बहुत हो आश्चर्य कारक होती है, परन्तु मनमें अध्यवसाय अशुद्ध होनेसे कदापि इस लोक में यश, कीर्ति, धन, वगैरहका उसे लाभ हो सकता है परन्तु वह परलोकमें दुर्गतिको ही प्राप्त होता है, यह किया बाहरी दिखा कप ही होनेसे ग्रहण करने योग्य नहीं है । चौथे भंग जैसी किया (जिसमें चांदी सिक्का दोनों खोटे हों) प्रायः अज्ञानपन से, अश्रद्धापन से, कर्मके भारीपन से, चोठानिया रससे कुछ <sup>भी</sup>् न होनेके कारण भवाभिनन्दी जीवोंको ही होती है। यह किया सर्वथा अग्राह्य है। शुद्ध और अशुद्ध भ रहित क्रिया आराधना विराधना दोनोंसे शून्य है, परन्तु धर्मके अभ्यास करनेसे किसी वक्त शुभ नि होती है। जैसे कि किसी श्रावकका पुत्र बहुत दफा जिनविम्ब के दर्शन करनेके गुणसे यद्यपि भवमें उसने सुकृत न किया था तथापि मरण पाकर मत्स्यके भवमें समकित को प्राप्त किया।

ऊपर वतलाई हुई रीति मुजब एकाम्र चित्तसे बहुमान पूर्वक और विधि सहित देवकी पूजा की आप यथोक्त फलकी प्राप्ति होती है, इसलिये उपरोक्त कारणमें जरूर उद्यम करना। इस विषय पर धर्मदत्त कथा वतलाते हैं।

"विधि और बहुमानपर धर्मदत्त नृप कथा"

द्दीप्यमान सुवर्ण और चांदीके मन्दिर जिस नगरमें विद्यमान हैं उस राजपुर नामक नगरमें प्रश्नी भानन्द देनेवाला चन्द्रमाके समान राज्यन्धर नामक राजा राज्य करता था। उस राजाको देवांगनाके स्पवाली पाणित्रहण की हुई प्रीतिमंती आदि पांचसी रानियां थीं, राजाकी प्रीतिमती रानी पर अति होनेस प्रीतिमती का नाम सार्थक हुवा था परन्तु वह संतति रहित थी। दूसरी रानियोंको एक २ पुत्रहर्म

ति हुई थी। सबकी गोद भरी हुई देखकर और खयं बंध्या समान होनेसे प्रीतिमतीके हदयमें दुःसहय द हुवा करता है, क्योंकि एक तो वह सबमें बड़ी थी, और उसमें भी राजाकी सन्माननीया होते हुये भी इअकेली ही पुत्र रहित थी; यद्यपि दैवाधीन विषयमें चिन्ता या दुःख करना न्यथ है तथापि अपने स्वभाने अनुसार वह रातदिन चिन्तित रहती है। अब वह पुत्र प्राप्तिके लिये अनेक उपाय करने लगी। बहुतसे ग्राओंकी मिन्नतें कीं, बहुतसा औषधोपचार किया परन्तु ज्यों र विशेष उपाय किये त्यों र वे विशेष न्ताओं की मिन्नतें कीं, बहुतसा औषधोपचार किया परन्तु ज्यों र विशेष उपाय किये त्यों र वे विशेष न्ताकी वृद्धिमें कारण हुये क्योंकि जिसकी जो इच्छा है उसे उस वस्तुकी शिविके बिन्ह तक न देख पड़नेसे एर्य किये हुए उपायकी योजना सार्थक नहीं गिनो जाती। अब वह सर्वधा निरुपाय वन गई इससे उसका कि किसीप्रकार भी प्रसन्न नहीं रहता, वह ज्यों त्यों मनको सममा कर शांतिप्राप्ति करनेका प्रयत्न रती है। एकदिन मध्यरात्रोके समय उसे खप्तमें देखनेमें आया कि अपनी चित्तकी प्रसन्नता के लिये उसने क वड़ा सुन्दर हंसका बच्चा अपने हाथमें लिया। उसे देखकर खुशी हो जब वह कुछ वोलनेके लिए मुख कितित करती है उस वक्त वह हन्स शिशु प्रगटतया मनुष्यके जैसी वाणीमें वोलने लगा कि,—

'है कह्याणी तू ऐसी विचक्षणा होकर यह क्या करती है ? मैं अपनी मजींसे यहां आया हूं। और पनी इच्छासे फिरता हूं। जो प्राणी अपनी इच्छानुसार विचरनेवाळा होता है उसे इस तरह अपने विनोद्के उपे हाथमें उठा ले यह उसे मृत्यु समान दुखदायक होता है इसिलये तू मुझे हाथमें लेकर मत सता शिर छोड़ दे, क्योंकि एकतो तू वन्ध्यापन भोगती है और फिर जिससे नीचकर्म वंधे ऐसा काम करती , मेरे जेसे पामर प्राणी को तूने पूर्वभवमें पुत्रादिकके वियोग दिये हुए हैं इसीसे तू ऐसा वध्यापन भोगती अन्यथा तुझे पुत्र क्यों न हो ? जब शुभकर्म करनेसे धर्म प्राप्त होता है और धर्मसे ही मनवांछित सिद्धि मेलती है तब वह तेरेमें नहीं मालूम देता, तब तू फिर कैसे पुत्रवती होगी ?

उसके ऐसे वचन सुन कर भय और विस्मय को प्राप्त हुई रानी उसे तत्काल छोड कर कहने लगी कि,— विचक्षणिशरोमिण ! तू यह क्या वोलता है ? यद्यिव अयोग्यवचन बोलनेसे तू मेरा अपराधी है तथापि नुसे छोड़ कर में जो पूछना चाहती हूं तू उसका मुझे शीघ उत्तर दे। मैंने वहुत सी देविदेवताओं की पूजा की, दिन सा दान दिया, वहुतसे शुभक्तमें किये तथापि मुझे संसारमें सारभृत पुत्ररत्न की प्राप्ति क्यों न हुई ? यदि उसका उत्तर पीछे देगा तो भी हरकत नहीं परन्तु इससे पहिले तृ इतना तो जन्मर ही बतला कि में जिले इसका उत्तर पीछे देगा तो भी हरकत नहीं परन्तु इससे पहिले तृ इतना तो जन्मर ही बतला कि में जिले इसका एक पान कि में वितानुर हूं यह तुझे केसे खबर पड़ी ? तथा तू मनुष्यकी भाषासे कैसे बोल सकता है हन्स-पहने लगा—"यदि में अपनी बात तुझे हो तो इससे तुझे क्या फायदा ? परन्तु तो तेर हिनकारी का है में बद तुझे कहता हूं तू सावधान होकर सुन !

भाक्कृत कर्माधीना । धनतनय सुखादि संपदः सकलाः ॥ विघ्नोपरामनिमित्तं । त्वत्रापिकृतं भवेत्सुकृतं ॥ १ ॥

पन, पुत्र, सुरा, रत्यादि संपदाकी प्राप्ति पूर्व अवसे किटे हुए कर्मके शार्थ न है परन्तु अन्तराध उड़य रेट

हुवा हो तो उसे उपशमित करनेके लिये यदि इस लोकमें कुछ भी सुकृत करे तो उसे लाभ मिलता है।

त्ने कितनी एक देवता आदिकी पूजा की वह सव व्यर्थ है। क्योंकि पुत्रकी प्राप्तिके लिये देविहेश "की सानता करना यह सात्र अज्ञानीका काम है। इससे तो प्रत्युत मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। अतः की पुत्रकी इच्छा हो तो इसछोक और परछोक दोनों छोकमें वाँछित सुखके देनेवाछ वीतराग प्रणीतधर्मको कर। यदि जिनप्रणीत धर्मका सेवन करनेसे तेरे अन्तराय कर्मका नाश न हुवा तो अन्य देवी देवताओं मान्यतासे कैसे होगा ? यदि सूर्यसे अन्धकारका नाश न हुवा तो फिर उसे दूर करनेके छिए अन्य कीन हो सकेगा। इसछिये तू कुपथ्यके समान मिथ्यात्व को छोड़कर सुपथ्यके समान अईतप्रणीत धर्मका कर, कि, जिससे परछोकमें तो सुखकी प्राप्ति अवश्य ही हो और इस छोकमें भी मनोवांछित पायेगी। कह कर वह सुफेद पांखवाछा हंसिशिशु तत्काछ ही वहांसे उड़ गया। इस प्रकारका स्वन्त देव जाण्य किवित् स्मितमुखवाछी रानी अत्यन्त आश्चर्य पाकर विचारने छगी कि, सचमुच उसके बतछाये हुये अस्ति अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति होगी। ऐसी आशा वधनेसे उसे धर्मपर आस्था जमी, क्योंकि कुछ भी से कार्यकी वांछा होती है तब उस ममुख्यको प्रायः धर्मपर भी शीव्र ही दृढता होती है। इससे वह उसके किसी सद्युक्ते चरणकमछ सेवन कर श्रावक्षधर्मका आचार विचार सोखकर तिकाछ जिनपूजन अभी समकित धारीपन में तो सचमुच ही सुछसा श्राविका के समान शोभने छगी। अनुकमसे वह राती स्व सुच ही वहे छाभको प्राप्त करनेवाछी हुई।

एक दिन उस राज्यन्थर राजाके सनमें ऐसा विचार उत्पन्न हुवा कि, अभीतक पटरानीको पुत्र नहीं हुवा और अन्य सव रानियों को तो पुत्र पैदा होगया है। तव किर इन बहुतसे पुत्रोंमें राज्यके योग्य होगा। ऐसे विचारकी चिन्तामें राजा निन्द्रावश हो गया। मध्यरात्रिके समय स्वय्नमें उसे साक्षात एक आये हुये देखा। वह पुरुष राजाको कहने लगा कि, हे राजन्! राज्यके योग्य पुत्रकी सिन्ता क्यों कर्ता इस जगत्में चिन्तत फलके देनेवाले जैनधर्मका सेवन कर! कि, जिससे इस लोकमें तेरा मनोवां कि होगा, और परलोक में भी अत्यन्त सुखकी प्राप्ति होगी। यह स्वप्न देख जागृत होकर राजा जैनधर्म ए कि होगा, और परलोक में भी अत्यन्त सुखकी प्राप्ति होगी। यह स्वप्न देख जागृत होकर राजा जैनधर्म ए कि लो सार्यवान हुवा, क्योंकि ऐसा उत्तम स्वप्न देखकर उसमें वतलाये हुए उपाय करनेके लिये ऐसा की है जो आलस्य करें। कुछ दिनों वाद प्रीतिमति रानीके उदरक्ष सरोवरमें हंसके समान आईत् स्वप्त को कि जो कि, मणिम्य सिन्द कराकर उत्पन्न हुवा। गर्भके उदयसे रानीको ऐसे मनोरथ होने लगे कि, मणिम्य या मन्दिर कराकर उसमें प्रतिमा पथरा कर नाना प्रकारकी पूजा पढ़ाऊं। जैसा फल उत्पन्न होनेवाल हे वैसा ही पुण्य होता है। रानीके मनोरथ सिद्ध करनेके लिये राजाने तैयारी शुक्त को, क्योंकि देवताकी हो कार्य सिद्धि होती है; राजाकी वचनसे कार्यसिद्धि होती है, और धनवान की धनसे कार्यसिद्धि होती है दूसरे साधारण मनुष्यों की शरीरसे कार्यसिद्ध होती है, अतः राजाने वचनसे वह काम करनेका हुक कि राजाने प्रीतिमतिके अतिकटोर मनोरथ भी सहर्ष पूर्ण किये। जैसे मेर पर्वत कल्पवृक्षको उत्यन्त करता है। उस रानीने नवमास पूर्ण हुये वाद अत्यन्त महिमावन्त पुत्रको कन्म दिया। उसका जन्म होनेवर

हा ऐसा जन्म महोत्सव किया कि जैसा अन्य किसी पुत्रके जन्मसमय न किया था। यह पुत्र धमके प्रभा-प्राप्त हुवा होनेसे संगे सम्बंधियोंने मिल कर उसका धर्मदत्त यह सार्थक नाम रक्ला। कितनेक दिन बीतने क दिन अत्यन्त आनन्द सिंह । नवीन कराये हुवे मन्दिरमें उस पुत्ररत्नको दर्शन कराने के छिये सम-अब जाकर मानो प्रभुके सन्मुख भेंट ही न करती हो वैसे उसे नये २ प्रकारसे प्रणाम कराकर रानी अपनी वोंसे वोलने लगी कि, हे खखी! सचमुच ही आश्चर्यकारी और महाभाग्यशाली यह कोई मुझे उस हंस ही उाकार हुवा है। उस हंसके वचनके आराधन से जैसे किसी निर्धन पुरुषको निधान मिलता है वैसे ही ाप्य और उत्कृष्ट इस जिनधर्मप्रणीत धर्मरत्नकी और इस पुत्ररत्नकी सुझै प्राप्ति हुई है। इस प्रकार रानी हिंपि हो पूर्वोक्त वचन बोल रही थी तब तुरन्त ही अकस्मात् जैसे कोई रोगी पुरुष एकदम अवाचक हो ॥ है वैसे ही वह पुत्र मूर्छा खाकर अवाचक होगया । उसके दुःखसे रानी भी तत्काल ही मूर्छित हो गई। दिखाव देखते ही अत्यन्त खेद सहित पासमें खड़े हुये तमाम दास दासी आदि सज्जनवर्ग हा, हा ! हाय ं! यह क्या हुवा! क्या यह भूतदोव है या प्रेतदोब है ? या किसीकी नजर लगी! ऐसे पुकार करने । यह समाचार मिलते हो तत्काल राजा दीवान आदि राजवर्गीय लोक भी वहांपर आ पहुंचे, और शीध-ते यावना, चन्दनादिक का शीतोपचार करनेसे उस वालकंको सचेतन किया। एवं रानीको भी चैत-ा आई। तद्नन्तर सव लोग हर्पित होकर महोत्सव पूर्वक वालकको राजभुवन में ले गये। अव वह ठक सारा दिन पूर्ववत् खेलना, स्तन्यपान करना वगैरह करता हुवा विचरने लगा। परन्तु जव दूसरा दिन ा तय उसने सुबहसे ही पोरशी प्रसाख्यान करनेवाले के समान स्तन्यपान तक भी नहीं किया। शरीरसे इरुस्त होने पर भी स्तन्यपान न करते देख लोगोंने वहुतसे उपचार किये परन्तु वह वलात्कार से भी <sup>ति</sup> मुहमें कुछ नहीं डालने देता। इससे राजा रानी और राजवर्गीय लोक अत्यन्त दुःखित होने लगे। त्यान्ह होनेके समय उन लोगोंके पुण्योदय से आकर्षित अकस्मात् एक मुनिराज वहां पर आकाश मार्गसे पहुंचे।

प्रथम उस राजकुमारने मुनिको देख वन्दन किया, फिर राजा रानी आदि सबको नमस्कार किया। निराजको अत्यन्त सत्कार पूर्वक एक उच्चासन पर वैठाकर राजा आदि पूछने छंगे कि, "है खामिन सके दुःखसे हम आज सब दुःखित हो रहे हैं ऐसा यह कुमार आज स्तन्यपान क्यों नहीं फरता ?" मुनि- पोले—"रसमें और कुछ दोप नहीं है परन्तु तुम इसे अभी जिनेश्वर देवके दर्शन करा लाओ फिर तत्काल यह बालक अपने आप ही स्तन्यपान करनेकी संज्ञा करेगा। यह बचन सुनकर तत्काल ही उस बालकको भी मिन्दरमें दर्शन करा लाये, दर्शन करके राजभुवनमें आते ही वह बालक अपने आप ही स्तन्यपान फरने ना, यह देण सब होगोको आर्चर्य हुवा। उससे राजाने हाथ जोड़कर पृद्धा कि हे मुनिश्चे छ ! इस आक्षर्यका कि क्या है ! मुनिराजने कहा कि, इसका पूर्वभव सुननेसे सब माल्हम हो जायगा।

हुए पुरुशेंसे रित और सज्जन पुरुषोंसे भरी हुई एक कापुरिका नामा नगरी थी। उसमें दान, होन. रिक्षाको होनो पर स्थावंत एवं शहुओं पर निर्देशी ऐसा स्थनामण राज्य परना था। इन्ह्रेंसे प्रधान सित्रकी वुद्धिके समान वुद्धिवाला एक चित्रमतिनामक रोट उस राजाका मित्र था और उस के वहां एक सुमित्र नामका वाणोतर था। सुमित्र वाणोतरने किसी एक धन्नानामक कुलपुत्रको अपगण् मान कर अपने घरमें नौकर रक्खा है। वह एक दिन चड़े २ कमलोंसे परिपूर्ण ऐसे एक सरोवरमें सान करे को गया। उस सरोवरमें क्रीड़ा करते हुये कमलोंके समूहमें से एक अत्यंत परिमलवाला और सहस्र पंसीत वाला कमल मिल गया । वह कमल अपने साथमें लेकर सरोवरसे अपने घर आ रहा है, इतनेमें ही मार्गमें 🕏 लेकर आती हुई और उसकी पूर्वपरिचित वार मालीकी कन्यायें उसे सामने मिलीं। वे कन्यायें उसे क्ले<sup>ह</sup> कि, हे भद्र ! जैसे भद्रसाल वृक्षका पुष्प अत्यन्तदुर्लभ है वैसे ही यह कप्रल भी अत्यन्त दुर्लभ है, इसिल्ए हें कमलको जहां तहां न डाल देना। इस कमलकी किसी उत्तम स्थान पर योजना करना, या किसी राजा म राजाको समर्पण करना कि जिससे तुझै महालाभ हो । धन्नाने उत्तरमें कहा कि, यदि ऐसा है तो <sup>उत्तम कु</sup> के कार्यमें या किसी राजाके मस्तक पर जैसे मुकुट शोभता है वैसे ही वैसेके मस्तक पर मैं इस कार्ल योजना करूंगा। यों कह आगे चलता हुवा विचार करने लगा कि, मेरे पूजनेयोग्य तो मेरा सुमित्र <sup>नाम</sup> होठ ही है, क्योंकि जिसकी तरफसे जीवन पर्यत आजीविका चलती है उससे अधिक मेरे लिये और कीर सकता है ? ऐसा विचार कर उस भद्रवकृतिवांछे धन्नाने अपने होट सुसित्रके पास आकर, विनयपुत स कर, उसे वह कमल समर्पण कर, उसकी अमूल्यता कह सुनाई। सुमित्र भी विचार करने लगा कि, कि अमूल्य कमल मेरे क्या कामका है ? मेरा वसुमित्र होठ अत्यन्त सज्जन है और उसने मुभवर इतना उपक किया है कि, यदि मैं उसकी आजीवन विना वेतन नौकरी करू तथापि उसके किये हुये उपकारका वर्हा है के लिये समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये अनायास आये हुये इस अमूल्य कमलको ही उन्हें भेट करके क्री यनूं। यह विचार कर सुमित्रने अपने शेठ वसुमित्रके पास जाकर अत्यन्त वहूमानसे कमल समर्पण <sup>इ</sup> उसकी तारीफ कह सुनाई। उस कमलको लेकर वसुमित्र शेठ भी विचार करने लगा कि, ऐसे दुर्लभ कर् को सेवन करनेकी मुझे क्या जरूरत है ? मेरा अत्यन्त हितवत्सल चित्रमति प्रधान हो है क्योंकि उसी रुपासे में इस नगरमे वड़ा कहलाता हूं इसलिये यदि ऐसे अमूल्य कमलको में उन्हें भेट करूं तो उनका सु पर और भी अधिक स्नेह वढेगा। पूर्वोक्त विचार कर वसुमित्र रोठने भी वह कमल चित्रमित दीवा<sup>तकी</sup> ितया और उसके गुणकी प्रशंसा की। उस कमलको पाकर दीवानने भी विचार किया कि, ऐसा ्र् पामल उपयोग में लेनेसे सुझे क्या फायदा ? इस कमलको मैं सर्वोत्तम उपकारी इस गांवके राजाकी हरूंगा, कि जिससे उनका स्नेहभाव मुक्तपर वृद्धिको प्राप्त हो ।

स्रष्टुरिव यस्य दृष्टै । रिष प्रभावोद्भूतो भ्रुवि ययाद्राक् ॥ सर्वेलघुः सवगुरोः । सवगुरुः स्याच सर्वेलघोः ॥ १॥

त्रजाके समान राजाकी दृष्टिके प्रभावसे भी जगतमें वड़ा महिमा होता है, जो सबसे छघु होता है। मदने गुए-दड़ा होता है, और जो सबसे वड़ा हो वह सबसे छोटा हो जाता है, ऐसा उसकी दृष्टिका "
किन्य किर मुद्रे क्यों न उपकार मानना चाहिये! इस विचारसे उसने वह कमछ राज्यन्धर राजाको भेट हैं

ौर उसका वर्णन करके कहा कि, यह उत्तप जातिका कमल अत्यन्त दुष्प्राप्य है। यह सुनकर राजा भी गोलने लगा कि, जिसके वरणकमल में में भ्रमरके समान हो रहा हूं ऐसे सद्गुरु यदि इस समय आ पधारें तो यह कमल में उन्हें समर्पण कर, क्योंकि ऐसे उत्तम पदार्थसे ऐसे पुरुपोंकी सेवा की हो तो वह अत्यन्त ग्रभ कारक होती है। परन्तु ऐसे सद्गुरुका योग खाति नक्षत्रकी वृष्टिके समान अत्यन्त दुष्कर और खहप ी होता है। जवतक यह कमल अम्लान है यदि उतनेमें वैसे सद्गुरुका योग वन जाय तो सीना और सुगन्ध हे समान कैसा लाभ कारक हो जाय! राजा दीवानके साथ जब यह वात कर रहा है उस समय आकाश-ार्गसे जाउन्तरमान सूर्यमंडलके समान तेजस्वी चारणर्षि मुनिराज वहाँ पर अवतरे। अहो ! आश्चर्य ! इच्छा-हरनेवाले की सफलता को देखो ! जिसकी मनमें धारना की वही सामने आ खडे हुये। प्रथम मुनिराज का वह-शन किये वाद आसन प्रदान कर राजा आदिने उन्हें बन्दना की तदनन्तर सर्व लोगोंके समुदाय के बीच मानो मपने हर्णके पुंज समान अत्यन्त परिमळसे सर्वसभा को प्रमुदिन करता हुवा राजाने वह सहस्र पंखड़ीका भमल मुनिराजको भेट किया। सुनिराजने उसे देखकर कहा कि—''हे राजेन्द्र! इस जगतके तमाम पदार्थ विरतम भावयुक्त होते हैं, किसीसे कोई एक अधिक होता ही है। जब आप मुझे अधिक गुणवन्त जान तर यह अत्युत्तम कमल भेट करते हो तब फिर मेरेसे भो जो अलोकिक और आत्यंतिक गुणवन्त हों उन्हें क्यों तहीं यह भेट करते ? जो २ अत्युत्तम पदार्थ हो वह अत्युत्तम पुरुषको ही भेट किया जाता है। इसिलए ऐसा अति मनोहर कमल आप देवाधिदेव पर चढ़ा कर मुक्तसे भी अधिक फलकी प्राप्ति कर सकोगे। मुझे भेट करने ्रेत जितना आपका चित्त शांत होता है। उससे विश्वके नायक जिनराजको। चढ़ानेसे अत्यन्त अधिकतर आप विश्रांति पाचोगे। तीन जगतमें अच्युत्तम कामश्रेनुसमान मनोवांछित देनेवाली सारे विश्वमें एक ही श्री वीत-्रीगकी पूजा विना अत्य कोई नहीं। मुनिके पूर्वोक्त वाक्यसे मुदित हो भद्रक प्रकृतिवाला राजा भावसहित ्रिजनमन्दिर जाकर जिनराज की पूजामें प्रवृत्तमान होता है, उस समय धन्ना भी स्नान करके वहीं आया हुवा 🌿। उस फमलको मुख्य लानेवाला घन्ना है यह जानकर राजाने वह प्रभुपर चढ़ानेके लिये धन्नाको दिया। रिससे अत्यन्त वहमान पूर्वम वह कमल प्रभुके मस्तक पर रहे हुए मुकुट पर चढ़ानेसे साक्षात् सहस्र किरणकी किरणोंके समान भारकता हुवा प्रभुक्ते मस्तकपर छत्र समान शोभने लगा। यह देख धन्ना वगैरहने एकात्र रिचत्तं प्रभुका ध्यान दित्या । जब एकात्रचित्तं से धन्ना प्रभुके ध्यानमें लीन होकर खड़ा है तब रास्तेमें निली र्द्रिये मालीकी चार कन्यायें भी जो प्रभुके मन्दिरमें फूल देवनेको आई धीं, प्रभुक्ते मस्तकपर उस फमलको षर्। देव शत्यन्त प्रमुंदित हो विवारने लगीं कि, सबमुख यह कमल धन्नाने ही बढ़ाया हुवा मालून होना है। किंद हो भन्नाके पास रास्तेमें कमल देखा था यह वही कमल है। यह धारणा कर किननी एक अनुमोदना कां। मानी संपत्तिके बीज समान उन्होंने दिहानेष्टा फूल प्रसन्तना पूर्वन बपनी नाफास चतुनिके लिये lea 1

पुरुषे पापे पाटे । दानादानादनान्यमानादी ॥ . देवगृरादि चृत्ये । प्वपि भटक्तिर्हि दर्भनता ॥ पुण्यके कार्यमें, पापके कार्यमें, देनेमें, छेनेमें, खानेमें, दूसरेको मान देनेमें, मन्दिर आदिकी काणीं, इतने कार्योंमें जो प्रवृत्ति की जाती है सो देखादेखीसे होती है।

यदि धन्नाने कमलसे पूजा की तो हम भी हमारे फूलोंसे पूजा क्यों न करें! इस धारणासे अर्थ कितने एक फूलोंसे दूसरेके पास पूजा कराकर उन लड़िकयोंने अनुमोदना की। तद्नन्तर अपनी आत्माकी हरू कृत्य मानते हुए वे चारों मालीकी कन्यायें और धन्नाजी अपने २ मकान पर चले गये; उस दिनसे उसी वन सके तब धन्ना मन्दिर दर्शन करने आने छगा। वह एक दिन विचारने छगा कि धिक्कार है मुहे कि जिसे प्रतिदिन जिनदर्शन करनेका भी नियम नहीं। मैं पशुके समान, रंक और असमर्थ हूं कि, जिसी इतने नियमसे भी गया ! इस प्रकार प्रतिदिन आत्मनिन्दा करता है । अव राजा, चित्रमति प्रधान, वसुमित्र हो सुमित्र वानोतर, ये सब चारण महर्षिकी वाणीसे श्रावक्षधर्म प्राप्त कर आराधना करके अन्तमें मृत्यु <sup>र्वाज्ञ</sup> सौधर्म देवलोक में देवतापने उत्पन्न हुये। धन्ना भी जिनभक्तिके प्रभावसे महर्दिक देव हुआ, तथा वेव कन्यायें भी उसी देवलोकमें धन्ना देवके मित्रदेवतया उत्पन्न हुई । राज्यन्धर देव देवलोकसे च्यवकर वैताह पर्वत पर गगनवह्यम नगरमें इन्द्रसमान ऋद्धिवाला चित्रगति नामक विद्याधर राजा उत्पन्न हुवा। विक्रा दीवान देवताका जीव चित्रगति राजाका अत्यन्त बहुभ विचित्रगति नामक पुत्र पैदा हुवा, परन्तु वह विनासेशं अधिक पराक्रमी हुवा। अन्तमें उसने अपने पिताका राज्य छे छेनेकी बुद्धिसे पिताको मार डालने की जाल खे दो चार दिनमें अपनी इच्छानुसार कर डालूंगा यह विचार कर वह स्थिर हो रहा । इसी अवसरमें रात्रीके सम राज्यकी गोत्रदेवीने आकर राजासे सर्व वृतान्त कह सुनाया और कहा कि, अब कोई तुम्हारे बवावका <sup>उता</sup> नहीं । यह वात सुनते ही राजा अकस्मात अत्यन्त संम्रान्त होकर विचारने लगा कि जब मेरी भाग्यदेवी ही ही यह कहती है कि अब तेरे बचावका कोई उपाय नहीं तब फिर मुझे अब दूसरा उपाय ही क्यों करना चा<sup>हिंग</sup> वस अव मुझे अपने आत्माका ही उद्धार करना योग्य है। इस विचारसे राजा वैराग्यको प्राप्त हुवा। प्रन्तु अ में फिर यह विचार करने लगा—हा हा ! अब मैं क्या करूं किसका शरण लूं ; मैं किसके पास जाकर मेरा हुं। निवेदन करूं ? अहा ! यह महा अनर्थ हुवा कि इतने दिनतक मैंने अपनी आत्माकी सुगनिके लिए कुछ । सुकृत न किया। इन्हीं विचारोंमें गहरा उतरते हुए राजाने अपने मस्तक का पंचमुष्टि लोच कर डाला, जिस देवताने तत्काल उसे मुनिवेप समर्पण किया; और अब वह द्रव्यभाव चारित्रवन्त पंच महाव्रतधारी हुवी अकस्मात् वने हुए इस वनावको सुनकर उसके विचित्रगति पुत्रने एवं स्त्री, परिग्रह, राजवर्गि परिवा<sup>रने रा</sup> संभालनेकी वहुन प्रार्थना की, परन्तु वह किसी की भी एक न सुनकर संसारसे सम्बन्ध छोड़कर प्रा समान अप्रतिबद्ध विहारी होकर विचरने लगा। फिर उसे साधुकी क्रियायें विविध प्रकारके दुष्कर तप ता हुए अविभिज्ञान की प्राप्ति हुई । तदनन्तर कुछ दिनोंके वाद चतुर्थ मनःयर्थेत्र ज्ञान भी उत्पन्न हुवा । अव ब्रा यलसे सर्व अधिकार जान कर में वहीं वित्रगति विद्याधर तपी तुम्हें उपकार हो इसिलए यहां आया हूं। विषयमें अभी और भी अधिकार मालूम करनेका रहा है, वह तुम्हें सब सुना रहा हूं।

वसुमित्र शेटका जीव देवलोकसे च्यवकर तू राज्यन्धर नामक राजा हुवा है। वसुमित्र शेठका वानी

लर सुमित्र जब विद्याधर राजर्षिके उपदेशसे श्रादक हुवा था तव उसने अपने मनमे विद्यार किया कि, इस गरमें शावकवर्ग में में अधिक गिना जाऊं तो ठोक हो, इस धारनासे वह अनेक प्रकारके कपटसे श्रावक-तका आडम्बर करता। सिर्फ इतने ही कपटसे वह स्त्री गोत्रवाध कर मृत्यु पाके उस पूर्वभवके आचरित पर भावसे यह तेरी प्रीतिमति रानी हुई हैं। धि:कार है अज्ञानता को कि जिससे मनुष्यके हृद्यमें हिताहित-विचारको अवकाश नहीं मिलता। इसने सुमित्रके भवमें प्रथम यह विचार किया था कि, जवतक मेरी ीको पुत्र न हो तवतक मेरे दूसरे छछु वान्धवोंके घर पुत्र न हो तो ठीफ हो । मात्र ऐसा विचार करनेसे ही सने अन्तराय कर्म उपार्जन किया था वह कर्म इस भवमें उदय आनेसे इस प्रीतिमति रानीको सर्व रानियों-। पीछे पुत्र हुवा है। क्योंकि यदि एक द्फा भी विचार किया हो तो उसका उदय भी अवश्य भोगना पड़ता । यदि साधारण विचार करते हुये भी उसमें तीवता हो जाय और उसकी अनुमोदना की जाय तो उससे ंकाचित कर्म वन्ध होजाता है। उससे इसका उदय कदापि विना भोगे नहीं छूटता। एक दफा नवमें सुवि-वेनाथ तीर्थंकर को वन्दन करने गये हुए घन्ना नामक देवताने ( जिस घन्नाने कमल चढ़ाया था ) प्रश्न किया के में यहांसे च्यवकर कहां पैदा होऊंगा ? उस वक्त सुविधिनाथ तीर्थंकरने तुम्हारे दोनोंका पुत्र होनेका तिलाया । धन्ना देवने विचार किया कि, राज्यन्धर राजा और प्रीतिमिन रानी ये दोनों विना पुण्य पुत्ररूप रंपरा कैसे पायेंगे ? यदि कुवेमें पानी हो तो होदमें आवे, वैसे ही यदि धर्मवन्त हो तो उसके प्रभावसे उसे [त्रपाप्ति हो और मैं भी वहां उत्पन्न होऊंगा तव मुझे भी वोधिवीज की प्राप्ति होगी। मनमें यह पिचार कर म्बादेव स्वयं हंसशिशु का रूप वना कर प्रीतिमति रानीको स्वप्नमें धर्मका उपदेश कर गया। इससे यह तेरी ति और तू, दोनों धर्मवान् हुवे हो। अहो! आश्चर्य कि यह जीव कितना उद्यमी है कि जिसने देवभवमें भी भपने परभवके लिए वोधिवीज प्राप्तिका उद्यम किया। इससे विपरीत ऐसे भी अज्ञानी प्राणी हैं कि जो मनुष्य नव पाकर भी चिन्तामणि रत्नके समान अमूल्य धर्मरत्नको प्रमाद्से व्यर्थ खोते हैं। सम्यक्टृष्टि देवता प्रप्राका जीव यह तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुवा है कि जिसके प्रभावसे रानीने श्रेष्ट खप्न देखा और श्रेप्ट मनोरथ भी रसीके प्रभावसे उत्पन्न हुये हैं। जैसे छाया कायाको; सती पतिको, चन्द्रकान्ति चन्द्रमाको, ज्योति सूर्यको बेजली मेंचको अनुसरती है, वैसे ही जिनभक्ति भी जीवके साथ आती है। कल जब तुम इस बालकको जिनमन्दिर में है गये थे उस वक्त जिनेश्वरदेव को नमस्कार कराकर यह सब हंसका उपकार है इत्यादि जो ींनींसी षाणी हुई थी वह सुनकर इसे तत्हाल ही जातिसमरण तान प्राप्त तुवा, उससे पूर्वभवमें जो धर्म-हिल्प किये थे वे सब याद आनेसे वहांपर ही इसने ऐसा नियम हिया था कि, जवनक प्रतिदिन एभुका दर्शन <sup>ति क</sup>र तेषतक कुछ भी मुखमें न टाल्ट्रां, इसी कारण इसने वाज स्तनपान यन्द् किया था। इस प्रकार (इंपन पर्यन्त शिर्टान्तको साझी लिये हुए नियमको शपने मनसे पालनेका उत्तम किया पाननु जय हो नियम ंहें लें इस तियसके पालको पंधिकता न लिए हुए नियमसे अनन्त्रमुणी होती है। धर्म दो प्रकारका िमा है, एक नियम दिया दुवा और दूसरा दत्तैर नियम हा। उसमें नियम रित धर्म युन्से समय तक गालन र्भषा हो तथापि वह किसी हो पाठशयक होता है और किसी हो नहीं भी होता। इन्ता मनियम धर्म धोड़ा

पालन किया हो तो भी विना नियमके धर्मसे अनन्तगुण फलदायक हो सकता है। जैसे कि, किसीको हि नेक रुपये क्याज कहे विना ही दिये हों तब फिर उन रुपयोंको जब पीछे लें उस वक्त उनका कुछ व्याज मिलता, परन्तु यदि क्याज कह कर दिये हों तो सदैव सुद चढ़ा करता है और जब पीछे लें तब सुद सिहत: हैं। कोई ऐसा भी भव्य जीव श्रेणिकादिक के समान होता है कि जिससे अविरतिपनका उदय होतें। भी सिवयम धर्म आराधन नहीं करा जा सकता, परन्तु वह ऐसा दृढधर्मी होता है कि, सिवयमगरे भी कप्तके समय ऐसा प्रयत्न करता है कि उससे भी अधिक नियमवानके जैसा फल प्राप्त करा। ऐसे जीव आसन्निसिद्धक कहलाते हैं। पूर्वभवमें इसने प्रभुको कमल चढ़ाया उस दिनसे प्रविष नियमवान नहीं था तथापि सिनयमवाले से भी अधिकतर उत्साह पाकर सिनयमके समान है। किया था।

एक मासकी उमरवाले इस वालकने जो कल नियम धारण किया उस दर्शनका नियय पालते किल कल क्तनपान किया था, परन्तु आजके दिन दर्शनका योग न वनने किये हुये नियमको टूटने के भयते । होने पर भी क्तन्यपान न किया और हमारे वचनसे दर्शन कराए वाद इर.ने क्तन्यपान किया। क्योंकि अधिश्रह पूरा हुवा इसिलये क्तन्यपान किया है। पूर्वभवमें जो कुछ शुभाशुभ कर्म किया हो वह अजन्मान्तर में प्राणियों के साथ आता है। पूर्वभवमें जो भक्ति की थी वह अनजानपन की थी, परन्तु मिहमासे इस भवमें जानसहित वह भक्ति प्रकट हुई है इससे वह सवप्रकार की इसे रिद्धि और संपदा । होगी। जो चार मालीकी कन्यायें मिली थीं वे देवत्व भोगकर किसी बड़े राजाके कुलमें ज उत्पन्न हुई हैं, वे भी इस कुमारकी स्त्रियाँ होनेवाली हैं, क्योंकि साथमें किया हुवा पुण्य साथमें ही अतता है।

मुनि महाराज की पूर्वोक्त वाणी सुनकर वैसे छघु बालकको भी वैसा आश्चर्य कारक नियम और नियमका वैसा कोई अलोकिक फल जानकर राजा रानी आदि सब लोग नियम पालनमें निरतर हुये। फिर मुनिराज वोले कि अब मैं अपने संसारपक्षके पुत्रको प्रतिबोध देनेके लिए उद्यम कर्ड गा, कह, कर मुनिराज आकाश मार्गसे गरुड़के समान उड़ गये। उस दिनसे आश्चर्यकारक जाति स्मरण धर्मदत्त अपने हुद नियमको मुनिराजके समान सात्विक हो अपने हुप, गुण, सम्पदा की वृद्धि पानेके प्रवर्थमान भावसे पालने लगा। उस दिनसे निरन्तर प्रवर्धमान शरीरके समान प्रतिदिन उस लघु। लोकोत्तर गुणका समुदाय भी वढ़ने लगा। धर्मदत्तकुमार धर्मके प्रभावसे जिन गुणोंका अभ्यास उनमें नियुणता प्राप्त करता जाता है। अपने नियमको पालन करतेहुए जब वह तीन वर्षका हुवा तवसे प्रफारको कलाओंका अभ्यास करने लगा। पुरुषोंको लिखनेको कला, गणितकी कला, वगैरह वहतर में उसने कमसे नियुणता प्राप्त की। सुगुरुका योग मिलने पर धर्मदत्तकुमार लघु वयसे ही शावक के अंगीकार करने लगा। गुरुमहाराज के पास विधिविधान का अभ्यास करके वह विधिपूर्वक जिनेश्वरिक विसन्ध्य पूजा करने लगा। जिस प्रकार गन्ने का मध्यमाग वड़ा मधुर होता है वैसे ही वह राजक्षण

लोगोंको प्रियकारी तारुण्यको प्राप्त हुवा । एक दिन किसी एक अनजान परदेशी सनुप्यने आकर राजाको धर्मदत्तकुमार के लिये सूर्यके अभ्य समान एक अभ्यरत्न सेट किया। उस वक्त धर्मद्त्तकुमार उसे अपने समान अद्वितीय योग्य समभ कर उस पर चढ़नेके छिए उत्सुक हुवा, पिताने भी उसे इस विषयमें आज्ञा दी। घोड़े पर सवार होते ही वह तत्काल मानो अपनी गतिका अतिशय वेग दिखलाने के लिये ही एवं वह सानो फ़्द्रका घोड़ा हो और अपने खामीसे मिलने ही न जाता हो इस प्रकार शीघ्र गतिसे वह अश्व थाकाशमार्ग से एकदम उड़ा । (आकाशमार्ग से कहीं उड़ नहीं गया, वह खयं अपनी शीव्र गतिसे ही चलता है परन्तु उसकी पेंसी शीव्र गति है कि जिससे दूरसे देखनेवाले को यही मालूम होता है कि वह आकाशमें अंचे जा रहा है ) एक क्षणमात्र में उसने ऐसी आकाशगति की कि, अदूरय होकर वह एक हजार योजनकी विकठ और भया-निक अटवीमें जा पहुंचा। उस अटवीमें बड़े २ सर्प फ़ूंकार कर रहे हैं, स्थान २ पर वन्दर वारम्वार हिन्कार शाद कर रहे हैं, सूबर घुरघुराहट कर रहे हैं, चीते चीत्कार कर रहे हैं, चमरी गायोक़े भांकार तब्द हो रहे हैं, गीदड़ फेत्कार कर रहे हैं। यद्यिव वहांका ऐसा भयंकर दिखाव है तथापि वह स्रभावसे ही धैर्यको धारन करनेवाला राजकुमार जरा भी भयके स्वाधीन न हुवा। क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं उन पर चाहे जैसा पिकट संकट आ पड़े तो उसमें भय और चाहे जैसी संपदाकी वृद्धि हुई हो तथापि उसमें उन्मादको प्राप्त नहीं होते, इतना ही नहीं परन्तु शून्य वनमें उनका चित्त शून्य नहीं होता । उज्जड़ अटवीमें भी अपने आराम ्रवर्गीचेके साफक वह राजकुमार निर्भय होकर वनमें फिरता है। उस जंगरुमें उसे किसी प्रकारका भय पगैरह मालूम नहीं दिया, परन्तु उस दिन उसे जिनपूजा करनेका योग न मिलनेसे वनमें नाना प्रकारके वनफल खाने <sup>ृयोग्य</sup> तैयार होनेपर भी सर्व पापोंको क्षय करनेवाले चोविहार, उपवास करनेकी जरूर पडी । जहां बहुतसा शीक्षल जल भरा है और अनेक उत्तम जातिके सुखादु फल जगह २ देख पड़ते हैं एवं पेटमें भूखसे उत्पन्न हुई अत्यन्त 🗗 अत्यन्त पीड़ा सता रही है, ऐसी परिस्थिति में भी उस दृढ़प्रतिज्ञ कुमारका अपना नियम पालन वारनेमें ऐसा निर्मल चित्त रहा कि जिसने अपने नियमके विरुद्ध मनसे भी किसी वस्तुकी चाहना न की। इस नगर उसने तीन दिनतक उपवास किये, इससे अत्यन्त नाप और ऊष्ण पवनसे जैसे मालतीया फूल गुमला जानेसं निर्माल्य देख पड़ता है वैसे ही राजकुमार के शरीरका वाहरी दिखाच विलक्कल वदल गया, पग्नु उसका मन अरा भी न कुमलाया । उसकी दृढ़ताके कारण प्रसन्न होकर अकस्मात् उसके सामने एक देवता प्रगट हुया । प्रत्यक्ष जान्वल्यमान् दिलादसे प्रकट होकर प्रशंसा करते हुए घोला—"धन्य धन्य! है धैयदन्त! तुसे धन्य रै। ऐते इसार प्रष्टके समय भी ऐसा दुःसाध्य धैर्य धारन कर अपने जीवितकी भी अपेक्षा छोड़का अपने भारण किये हुट नियमको पालन करना है। सचमुच योग्य ही है कि. जो शहू महाराज में सब देवनाओं दे माभ अपनी समामे तेरी ऐसी अत्यन्त प्रशंसा यही हि, राज्यन्यर राजाका धर्मदन कुमार वर्तमान गालमे अपने लिये हुये नियमको इतना हुट्नासे पालना है कि. यदि कोई देवता आवत उसे उसके एत्यसे सकायमान ्रिया ताहे तथापि जवतक प्राणान्त उपलगं हो तवनक यह अपने नियमसे स्रष्ट गर्टी हो सबना । इन्द्र सहाराज के अपने ऐसी प्रशंका की यह सुनवर में सहन न कर सका: इसीसे में निर्म वर्तका करने कि छोड़े पूर

वैटा कर यहां पर हरन कर लाया हूं। ऐसे भयंकर वनमें भी तू अपने नियमकी प्रतिज्ञासे भ्रष्ट न हुवा, " के वड़ी आश्चर्यता पूर्वक तुभ पर प्रसन्न हुवा हूं। इस्तिलए हे शिष्टमित ! तुझे जो इच्छा हो वह मांग ले। कि वर में तुहे कि हुई अपनी प्रशंसासे नीचा मुख करके और कुछ विचार करके कुमार कहने लगा कि जब में तुहे कि कर्क तब मेरे पास आकर जो में कहूं वह मेरा कार्य करना। देवता वोला—हे अद्भुत भाग्यशाली! जो मांगा सो मुझे सहर्ष प्रमाण है, क्योंकि तू अद्भुत भाग्यके निधान समान होनेसे में तेरे वशीभूत हूं, " जब तू याद करेगा तब में आकर अवश्य तेरा काम कर्क गा, यों कह कर देवता अन्तर्धान हो गया। अव स्त राजकुमार मनमें विचारने लगा कि मुझे यहांपर हरन कर लानेवाला देव तो गया; अव में राजमु जा सकूंगा ? ऐसा विचार करते ही अकस्मात् वह अपने आपको अपने राजमुवन में ही खड़ा देखता है। दिखावसे वह विचारने लगा कि, सचमुच यह भी देवकृत्य ही हैं। इसके वाद राजकुमार अपने माता प्यं अपने परिचार परिजन, सगे सम्बन्ध्योंसे मिला, इससे उन्हें भी चड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमार तीन दिनका उपवाशी था और उसे आज अद्धमका पारना करना था तथापि उसमें जरा मात्र उत्सकता रखने अपनी जिनपूजा करनेका जो विधि था उसमें सम्पूर्ण उपयोग रखकर विधिपूर्वक अप्ति विधान किये वाद पारना करके सुखसमाधि पूर्वक राजकुमार पहलेके समान हुख विलासने समय व्यतीत करने लगा।

पूर्वादिक दिशामें राज करनेवाले बार राजाओंको बहुतसे पुत्रों पर वे चार मालीकी कन्यायें अं उत्पन्न हुई । धर्मरित, धर्ममित, धर्मश्री, और धार्मिणि, ये चार नाम वालीं वे कन्यायें साक्षात् लक्ष्मी समान युवास्था के सन्सुल हो शोभने लगीं । वे चारों कन्यायें एक दिन कौतुक देखनेके निमित प्रकारके पुण्यसमुद्दाय के और महोत्सवके स्थानहर जिनमित क्षित्र करने वहां प्रतिमाके क्षित्र हो उन चारोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होनेसे अपना पूर्वभव बृतान्त जानकर उन्होंने जिनपूजी किये विना मुखमें पानी तक भी न डालना ऐसा नियम धारण किया । अब वे परस्पर ऐसी ही प्रतिज्ञा करने कि, अपने पूर्वभवका मिलापी, जब धन्ना मिले सब उसीके साथ शादी करना, उसके विना अन्य किले साथ शादी न करना । उनकी यह प्रतिज्ञा उनके माता पिताको मालूम होनेसे उन्होंने अपनो २ पुर्तिका करनेके लिये स्वयंवर मंडपकी रचना करके सब देशके राजकुमारों को आमंत्रण दिया । उसमें कि न्यर राजाको पुत्र सहित आमंत्रण किया गया था परन्तु धर्मराजकुमार वहां जानेके लिये तैयार न हुवा क्षेत्र रलटा यों कहने लगा कि, ऐसे सन्देह वाले कार्यमें कीन बुद्धिमान उद्यम करे ?

अव अपने पिता चित्रगति विद्याधरके उपदेशसे दीक्षा छेनेको उत्सुक विचित्रगति विद्याधर (विश्वीविद्याधर साधुका पुत्र ) विचारने छगा कि, इस मेरे राज्य और इक्छौति पुत्रीका स्वामी कौन होगा? प्राप्ति विद्याको वुछाकर पूछ देखूं। किर प्रज्ञित विद्याका आव्हान कर, उसे पूछने छगाकि, "इस मेरी प्राप्ति और पुत्रीका स्वामी वननेके योग्य कौन पुरुपरत्न है ?" वह बोळी—"तेरा राज्य और पुत्री रन रे राज्यन्थर राजाके पुत्र धर्मदत्त कुमारको देना योग्य है। यह सुनकर प्रसन्न हो विचित्रगति विद्याधर धर्मित

गरको वुलानेके लिए स्वयं राजपुरनगर आया। वहां उस कुमारके मुखसे स्वयम्बर के आमन्यण वृतान्त सुन उसे अदृश्यक्षप धारण कराकर साथ छेकर विचित्रगति विद्याधर स्वयं भो अदृश्यक्षप एण कर स्वम्बर मंडपमें आया। वहां वहुतसे राजाओंके बीच जाकर उससे अपनी विद्याके से स्वयम्बर मंडपमें बैठे हुए तमाम राजा और राजकुमारों के मुख बिलकुल श्याम वना रे, इससे तमाम राजा और राजकुमार मनमें विचारने लगे कि, अरे! यह क्या हुवा ? और क्या होगा ? ं किसने किया ? जव वे यह विचार कर रहे हैं उस वक्त साक्षात् ऊगते हुए नूनन सूर्यके समान तेजस्वी दित्तकुमार को खयस्त्ररा कन्याने देखा; उसे देखते ही पूर्वभव के प्रोमकी प्रोरणासे उसने उसके कंठमें वर-ला डाल दी तथा तीन दिशाके राजा भी वहां आये हुए थे उनकी भी कन्यायें धर्मदत्त के साथ ही न्याह को मरजी उनके पूर्वभव के प्रेमके सम्बन्धसे हो गई, इससे उन्होंने विचित्रगति विद्याधर के विद्यावल से ानी २ कन्याओं को वहां ही बुळवा कर फिर विचित्रगति विद्याधर द्वारा विद्याके योग्यसे की हुई अति मनो-ः सहायता से वहांपर ही चारों कन्याओंकी शादी धर्मदत्तके साथ कर दो। फिर वह विचित्रगति ग्राधर सत्र राजाओंके समुदाय सहित धर्मदत्तकुपार को वैताख्य पर्वत पर आये हुए अपने ज्यमें छे गया। वहां अपनी राज्यरिद्धि सहित उससे अपनी कन्याकी शादी की। तथा एक हजार ाद विद्यापें भी उसे दीं। ऐसा भाग्यशाली पुरुप बड़े पुण्यसे मिलता है यह जानकर अन्य भी पांचसों ाधाधरों ने अपने २ ग्राममें छे जाकर धर्मदत्तको अपनी पांचसौ कन्यायें न्याहीं। ऐसी घडी जरिद्धि और पांचसी पांच रानियों सहित धर्मदत्तकुमार अपने पितासे मिलनेके लिये आया। उसके ताने भो प्रसन्न होकर जैसे उत्तम लता उत्तम क्षेत्रमें ही वोई जाती है वैसे अपनी चारसी ान्यानवें रानियोंके जो पुत्र थे उनका मन मनाकर अपना राज्य उसे ही समर्पण किया। फिर अपने र्थपुत्र तथा रानियोंकी अनुमति ले अपनी प्रीतिमति पटरानी के सहित; राज्यन्धर राजाने चित्रगति ाराधर ऋषिके पास दीक्षा ग्रहण की । क्योंकि जब अपने राज्यके भारको उठानेवाला धुरंधर पुत्र मिला नव तर ऐसा फौन मूर्ख है कि, जो अपने आत्मांके उद्धार करनेके अवसर को चूके। विचित्रगति विद्याधर ने ी धर्मदत्तकी रजा छेकर अपने पिताके पास दीक्षा छी। चित्रगति, विचित्रगति, राज्यन्थर, और प्रीतिमति चै ॥में जने शुद्ध संयमकी आराधना कर सम्पूर्ण कर्मोंको नष्ट कर उसी भवमें मोक्षपद को प्राप्त हुये।

पर्गदत्तने राजा हुये वाद एक हजार देशके राजाओंको अपने वशमें किया। अन्तमें वाह मिर्टजार हाथी, दसंहजार रथ. दस लास बोड़े, और एक करोड़ पैदल नैन्यजी ऐश्वर्यवाला जिल्लार हाथी, दसंहजार रथ. दस लास बोड़े, और एक करोड़ पैदल नैन्यजी ऐश्वर्यवाला जिल्लार हाथी। अनेक प्रकारकी विद्यावा है महोनात हजारों विद्याधरों को भी उसने अपने बश किये। अने देशेन्द्रके तमान अरांट पड़े एज्यका सुख भोगते हुए उसपर जो पत्ले देव असना तुवा था। ऑर जिल. उसे परश्च दिया था। उस देव परश्च प्रकार हिया था। उस देव परश्च परश्च हिया था। उस देव समान उस राजाको जिन्हों भिन्ने आहा मानी जानी है उन देशोंने और निके समान राजा है देनों से मारी वर्गरा मानी जानी है उन देशोंने और निके समान राजाको जिन्हों भागि वर्गरा मानी जानी है उन देशोंने और निके समान राजाको जिन्हों भागि वर्गरा मानी जानी है उन देशोंने और

जिससे उन सब देशोंकी प्रजा सब प्रकारसे सुखों ही रहती थी, पूर्व भवमें एक लास पंसड़ीवाला कमल के लान पर बढाया था उससे ऐसी बड़ी राज्यसंपदा पाया है तथापि जिकाल पूजा करनेवाले पुरुगोंमें धर्मत अप्रणी पद भोगता है। इतना ही नहीं परन्तु अपने उपकारी का अधिक सन्मान करना योग्य समम अ उसने उस जिकाल पूजामें वृद्धि की, बहुतसे मिन्द्र बनवाये; बहुतसी संवयात्रायें की बहुतसी रणाण तीर्थयात्रा, स्नात्रादिक महोत्सव करके उसने अधिकाधिक प्रकारसे अपने उपकारी धर्मका सेवन कि हिंधियात्रा, स्नात्रादिक महोत्सव करके उसने अधिकाधिक प्रकारसे अपने उपकारी धर्मका सेवन कि इससे वह दिनों दिन अधिकाधिक सर्व प्रकारकी संपदार्थे पाता गया। 'यथा राजा तथा प्रा जैसा शाजा बैसी ही प्रजा होती है, ऐसी न्यायोक्ति होनेसे उसकी सर्व प्रजा भी अत्यंत नीति मार्ग अधुकरण करती हुई जैनधर्मी होनेसे दिन पर दिन सर्व प्रकारसे अधिकाधिक कलाकौत्रला और ऋदि सन्दृद्धि सन्दृद्धिवाली होने लगी। धर्मदत राजाने योग्य समयमें अपने वड़े पुत्रको राज्य समर्पण के अपनी कितनी एक रानियों सहित सद्गुरुके पास दीक्षा लेकर अरिहंत की भक्तिमें अत्यंत लीन हो वर्तें अन्तमें तीर्थं कर गोत्र उपार्कन किया। वह अपना दो लाख पूर्वका सर्वायु पूर्णं कर अन्तमें समाधीमरा को सहसार नामा आठवें देवलोक में महर्षिक देव उत्पन्न हुवा, इतना ही नहीं परंतु उसकी चार मुख्य राजि सहसार नामा आठवें देवलोक में महर्षिक देव उत्पन्न हुवा, इतना ही नहीं परंतु उसकी चार मुख्य राजि सुख संयम पाल कर उसी तीर्थं कर के गणधर होनेका शुभ कर्ग निकाबित वंधन करके काल कर उसी रोज लोकों मित्रदेव तथा उत्पन्न हुई। ये पाचों जीव वहांसे च्यव कर महाविदेह क्षेत्रमें तीर्थं करगणधर पर भो कर साथ ही मोक्ष पदको प्राप्त हुई।

इस प्रकार श्री जिनराजदेव की विधिपूर्वक चहुमान से की हुई पूजाका फल प्रकाशित हुवा, हैं। जानकर जो पुरुष ऐसे शुभ कार्योमें विधि और बहुमान से जिनराज की पूजामें उद्यम करता है सो भी ऐसाई उत्तम फल पाता है। इसलिये भव्यजीवोंको देवपूजादि धर्मकृत्य विधि और बहुमान पूर्वक करना वार्डि

# "मन्दिरकी उचित चिन्ता-सार संभाल"

"उचिय चिन्त रुग्रो" उचितः चिन्तामें रहे। सन्दरकी उचित चिन्ता याने वहांपर प्रमार्जना कर्ल कराना विनाश होते हुए मन्दिरके कोने या दीवार तथा पूजाके उपकरण, थाली, कवीली, रकेवी, कुंडी, लीं कराना विगर की संमाल रखना, साफ कराना, शुद्ध कराना, प्रतिमाके परिकर को उगटन कराकर किंते सराना, दीपकादि साफ रखने, जिसका सक्त आगे कहा जायगा ऐसी आशातना वर्जना। मंदिरके वार्ति यानल, नैवेचको, संमाल कर रखना, वेचनेकी योजना करना; उसका पैसा खातेमें जमा करना, चन्दन केश भृद्यो, तेल प्रमुखका संग्रह करना; जो युक्ति आगे चतलायी जायगी वैसी युक्तिसे चैत्य द्रव्यकी रक्षा कर्ति वारा या चार या इससे अधिक श्रावकोंको साक्षी रखकर मन्दिरका नांचा लेखा और उघरानी करना कर्ति उस द्रव्यको यत्तासे सवकी सम्मित हो ऐसे उत्तम्न स्थान पर रखना, उस देव द्रव्यकी आय, और व्यव के रहा या चात हिसाब रखना और रखाना। तथा मन्दिरके कार्यके लिए रखसे हुए नौकरोंको भेज कर देवह वा चात हिसाब रखना और रखाना। तथा मन्दिरके कार्यके लिए रखसे हुए नौकरोंको भेज कर देवह वा चात हिसाब रखना और रखाना। तथा मन्दिरके कार्यके लिए रखसे हुए नौकरोंको भेज कर देवह वाल जाता, उसमें देवद्वव्य की रक्षा करनेके योग्य, देवका कार्य करनेके योग्य, पुरुषोंको रखकर उन पर निर्मा राजि योग्य देवद्वव्य की रक्षा करनेके योग्य, देवका कार्य करनेके योग्य, पुरुषोंको रखकर उन पर निर्मा

ता। यह सव मन्दिरकी उचित चिन्ता गिनी जाती है, इसमें निरन्तर यत्न करना चाहिये। यह चिनता के प्रकारकी है; जो श्रावक सम्पन्तवान हो वह स्वयं तथा अपने द्रव्यसे एवं अपने नोकरोंसे सुखपूर्वक का प्रकारकी है; जो श्रावक सम्पन्तवान हो वह स्वयं तथा अपने द्रव्यसे एवं अपने नोकरोंसे सुखपूर्वक का सार खावे और जो द्रव्यरहित श्रावक है वह अपने शरीरसे मन्दिरका जो कार्य वन सकें सो करें अथवा के कुटुम्ब किसी अन्यसे कराने योग्य हो तो उससे करावे। जिस प्रकारका साप्तर्थ्य हो तद्मुसार के करावे, परन्तु यथा शक्तिको उल्लंघन न करें। थोड़े टाइममें वन सके यदि कोई ऐसा मन्दिरका कार्य तो उसे दूसरी निःसिही करने पहले करले, और यदि थोड़े टाईममें न वन सके ऐसा कार्य हो तो उसे श्री निःसिही किया किये वाद यथायोग्य यथाशिक करें। इसी प्रकार धर्मशाला, पोषधशाला, गुरुज्ञान दि की सार सम्माल भी यथाशिक प्रतिदिन करनेमें उद्यम करें। क्योंकि देव, गुरु धर्मके कामकी सार मार श्रावक विना अन्य कौन कर सकता है? परन्तु चार ब्राह्मणोंके वीच मिली हुई एक सारन गौके काम आलस्यमें उपेक्षा न करना। क्योंकि देव, गुरु, धर्मके कार्यकी उपेक्षा करे और उसकी यथशिक समिल करने तो समिकतमें भी दूपण लगता है। यदि धर्मके कार्यमें आशातना होती हो तथापि उसे करनेके लिए तैयार न हो या आशातना होती देख कर जिसके मनमें दुःख न हो ऐसे मनुष्यको अर्हत पर कि है यह नहीं कहा जा सकता। लौकिकमें भी एक द्रप्टान्त सुना जाता है कि, कहीं पर एक महादेव की तथा उसमेंसे किसीन आंख निकाल ली उसके भक्त एक भीलने देख कर मनमें अत्यन्त दुःखित हो तत्काल नि आंख निकाल कर उसमें चिपकादी। इसलिए अपने समें सम्बन्धियों का कार्य हो उससे भी अधिक तर पूर्वक मन्दिर आदिके कार्यमें नित्य प्रवृत्तमान रहना योग्य है। कहा भी है कि:—

देहे द्रव्ये कुटुम्बे च सर्व साधारणारति । जिने जिनमते संघे पुनमीन्ताभिलापिणाँ ॥ १॥

शरीर पर, द्रव्य पर और कुटुम्य पर सर्व प्राणियोंको साधारण प्रीति रहती है, परन्तु मोक्षाभिलापी गोंको तीर्धकर पर, जिनशासन पर, और संघपर अत्यन्त प्रीति होती है।

#### "आशातना के प्रकार"

त्। ज्ञानको, देवकी, और गुरुकी, इन तीनोंकी आशातना जघन्य, मध्यम, और उत्रुष्ट, एवं तीन प्रकारकी क्षेत्री है।

्रि शानकी ज्ञान्य आशातना—पुस्तक, पट्टी, टीपन, जयमाल वर्गरह को मुखमेंसे निकला हुया धृक लग-हैं। अप्रते हा न्यृताधिक उचारण करनेसे, हान उपकरण अपने पास होने पर भी अधोयायु सन्देने होनी है हैं। भर्ष प्रशासकी हानकी हायन्य आशातना समभना ।

भू भागते पठन, पाठन, भ्रषण, भनन पत्ना, उप्थान-योगवहै विना सूत्रका अध्ययन नामना, सान्तिने भूत भ्यं कं पत्यना पत्ना, पुनारभी को प्रसार्थ पैर र्योग्ड ह्याना, सर्वात पर सात्रा, सार्थ उपप्रदेश भिर्मिष, भारार-भोजन परना या ह्युनीनि यारना, यह नव प्रशासकी सान्धी स्थ्यन सामात्रना भिर्मिष् पट्टी पर लिखे हुए अक्षरोंको थूंक लगाकर मिटाना, ज्ञान अथवा ज्ञानके उपकरण पर वैक्रा, क्षे ज्ञान या ज्ञानके उपकरण अपने पास होते हुए वड़ी नीति करना टट्टी जाना, ज्ञानकी या ज्ञानीकी निता व उसका सामना करना, ज्ञानका, ज्ञानीका नाश करना, सृत्रसे विपरीत भाषण करना; यह सव ज्ञानकी क्ष आशातना गिनी जाती है।

# "देवकी आशातना"

देवकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट एवं तीन प्रकारकी आशातना हैं। जघन्य आसातना नासि की, व्यासकी, और केशस्की डब्बी, तथा रकेवी कलश प्रमुख भगवान के साथ अथड़ाना या पछाड़ना। अप नासिका, मुखको स्पर्श किये हुये वस्त्र प्रभुको लगाना। यह देवकीजघन्य आशातना समभना।

मुख कोष वांधे विना या उत्तम निर्मल धोती पहने विना प्रभुक्ती पूजा करना, प्रभुकी प्रतिमा अं पर डालना, अशुद्ध पूजन द्रव्य प्रभु पर चढ़ाना, पूजाकी विधिका अनुक्रम उल्लंघन करना। यह मध्यम शा तना समभना।

## "उत्कृष्ट आशातना"

प्रभुकी प्रतिमाको पैर लगाना, श्लेष्म, खंकार, थूंक वगैरह के छींटे उड़ाना, नासिका के श्लेषारे मह हुये हाथ प्रभुको लगाना, अपने हाथसे प्रतिमाको तोड़ना, चुराना, चोरी कराना, वचनसे प्रतिमाके वोलना, इत्यादि उत्कृष्ट आशातना जानना।

दूसरे प्रकारसे मन्दिरकी जघन्यसे १०, मध्यमसे ४०, और उत्कृष्टसे ८४, आसातना वर्जना वनलाते हैं।

१ मिन्द्रमें तंबोल पान सुपारी खाना, २ पानी पीना, ३ भोजन करना, ४ जूना पहन कर जाना, १ भोग करना, ६ शयन करना, ७ थूं कना, ८ पिशाव करना, ६ बडी नीति करना, १० जुआ वगैरह खेल की इस प्रकार मिन्द्रिक अन्द्रकी द्स जघन्य आसातना वर्जना।

१ मन्दिरमें पिशाव करना, २ वड़ीनोति करना, ३ ज़ुता पहरना, ४ पानी पीना, ५ भोजन करने शयन करना, ७ ल्लोसंभोग करना, ८ पान सुपौरी खाना, १ थूं कना, १० जुवा खेलना, ११ जुं खटमल र देखना, या चुनना, १२ विकथा करना, १३ पव्होटो लगाकर वैठना, १४ पैर पसार कर बैठना, १५ विवाद करना, (वड़ाई करना) १६ किसीकी हंसी करना, १७ किसीपर ईर्षा करना, १८ सिंहासन, विवाद करना, (वड़ाई करना) १६ किसीकी हंसी करना, १७ किसीपर ईर्षा करना, १८ सिंहासन, विवाद करना, (किसी भी प्रकारका शक्ष रखना) २२ मुकुट रखना, २३ चामर धारण करना, २१ पास रखना, (किसी भी प्रकारका शक्ष रखना) २२ मुकुट रखना, २३ चामर धारण करना, २४ छालना, (किसीके पास लेना हो उसे मन्दिरमें पकड़ना,) २५ लिखोंके साथ कामविकार तथा हास्य कि करना, २६ किली भी प्रकारकी कीड़ा करना, २७ मुखकोप बांधे विना पूजा करना, २८ मिलन बस्न या शिरासे पूजा करना, २६ भगवान की पृजा करते समय भी चंचल चित्त रखना, ३० मन्दिरमें प्रवेश समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अलंड समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अलंड समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अलंड समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अलंड समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अलंड समय समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अलंड समय समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अलंड समय समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अलंड समय समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अलंड समय समय सचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अलंड समय समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३२ अचित्त वस्तुका तथा सम्तुका तथा सम्तुका तथा सम्तुका तथा सम्तुका सम्तुका सम्तुका तथा सम्तुका सम्तुक

ा उत्तरासन किये विना मन्दिरमें जाना, ३३ प्रधुकी प्रतिमा देखने पर भी हाथ न जोड़ना, ३४ शक्ति होनेपर प्रभुकी पूजा न करना, ३५ प्रभुपर चढ़ाने योग्य न हों ऐसे पदार्थ चढ़ाना, ३६ पूजा करनेमें अनादर रखना, कि बहुमान न रखना, ३७ भगवान की निन्दा करने वाले पुरुषोंको न रोकना, ३८ देव द्रव्यका विनाश होता व उपेक्षा करना, ३६ शक्ति होनेपर भी मन्दिर जाते समय सवारी करना, ४० मन्दिरमें वड़ोंसे पहले चैत्य-व्दन या पूजा करना, जिन भुवनमें रहते हुए उपरोक्त कारणोंमें से किली भी कारणको सैवन करे तो वह ध्यम आशातना होती है उसे वर्जना।

१ नासिकाका मैल मन्दिरमें डालना, २ जुवा, तास, सतरंज, चौपड़ वगैरह खेल मन्दिरमें करना, ३ न्दिरमें लड़ाई करना; ४ मंदिरमें किसी कलाका अभ्यास करना ५ कुल्ला करना; ६ तांवूल खाना, ७ तांवूल गिकर मिन्द्रिमें क्रुचा डालना, ८ मिन्द्रिमें किसीको गाली देना, ६ लघु नीति वड़ी नीति करना, १० मिन्द्रिमें । খ पैर मुख शरीर घोना, ११ केस संवारना, १२ नख उतारना, १३ रक्त ভাलना, १४ स्खड़ी वगैरह खाना, ५ गूमड़ा, चाठें वगैरह की चमडी उखाड कर मन्दिरमें डालना; १६ मुखमेंसे निकला हुवा पित्त वगैरह मन्दि-<sup>में</sup> डालना, १७ वहांपर वमन करना, १८ दांत टूट गया हो सो मन्दिरमें डालना, १६ मन्दिरमें विश्राम करना, गाय, वैल, भेंस, ऊंट, घोड़ा, वकरा. वगैरह पशु मन्दिरमें वांधना, २१ दांतका मैल डालना, २२ आंखका डालना, २३ नख डालना, २४ गाल वाजना, २५ नासिकाका मैल डालना, २६ मस्तकका मैल डालना, २७ वका मैल डालना, २८ शरीरका मैल डालना, २६ मन्दिरमें भूतादिक नित्रहके मंत्रकी साधना करना, अथवा प्रमुख के कार्यका विचार करनेके लिये पंच इकट्टे होकर वैठना, ३० विवाह आदिके सांसारिक कार्योंके ये मन्दिरमें पंचोंका मिलना, ३१ मन्दिरमें वैठ कर अपने घरका या न्यापार का नावाँ लिखना, ३२ राजाके मागका कर या अपना संगे सम्बन्धियों को देने योग्य विभागका वांटना मन्दिरमें करना, ३३ यन्दिरमें अपने का द्रव्य रखना, या मन्दिरके भंडारमें अपना द्रव्य साथ रखना, ३४ मन्दिरमें पैर पर पैर चढ़ाकर वैटना ३५ न्दरदी भींत पर या चौंतरे वा जमीन पर उपले पाथ कर खुम्बाना. ३६ मन्दिरक्षे अपने वस्त्र सुखाना, ३७ मूंग, <sup>गे.</sup> मोठ, अरहरकी दाल, वगैरह मन्दिरमें सुखाना, ३८ पापड़, ३६ वड़ी, शाक, अचार वर्गरह करनेके लिये सी भी पदार्थको मन्दिर में सुखाना, ४० राजा वगैरहके भयसे मन्दिरके गुभारे, भोरे, भण्डार वर्गरह में <sup>एना</sup>, ४१ मन्दिरमे वैठे हुए अपने किसी भी सम्बन्धिकी मृत्यु सुन कर रदन वरना, ४२ स्त्रीकथा राजवाधा, <sup>गक्</sup>धा, भोजनजथा, मन्दिरमें ये चार प्रवारको विकथा वरनो. ४३ अपने गृहकार्यके छिये मंदिरमें किसी प्रकार पंत्र पगैरह शसादि तैयार कराना, ४४ गी, भेंस बैल, घोड़ा, ऊंट दगैरह मंदिरमें यांथना, ४५ टंडो धादिके <sup>तरणासे</sup> मन्दिरमें वैद्यार अग्नि तापना, ४६ मन्दिरमें अपने सांसारिक वार्यके लिये रन्यन करना. ४० मन्दिर बंटबर राया. महोर, चांदी, सोना, रतन वगैरत की परीक्षा करना. ४८ सन्दिरमें प्रवेश परने और निवलने है नि.सिर्टा और भावस्तिही न करना, ४६ छत्र, ५० जुना, ५६ राग्य, चामर वर्गेग्ट मन्दिरमें हाना, ५६ विक्रीसक एकाप्रता न रसता, ५२ मन्द्रिसे तेल प्रमुख हा सर्दन कराना. ५७ सन्तिन पूरा यसैगा सन्दिर्ध गर न निकाल दालना, ५५ प्रतिदिन प्रान्ते आनुष्य मन्दिर जाने हुये न गानता, जिनसे आगा-

तना हो क्योंकि लौकिक में भी निन्दा होती है कि, देखों यह कैसा धर्म है कि, जिसमें रोज आभूपणों की भी मन्दिर जाते मनाई है। ५६ जिनप्रतिमा देखकर हाथ न जोड़ना, ५७ <sup>एक</sup>े उत्तम वहाका उत्तरासन किये विना मन्दिरमें जाना, ५८ मस्तक पर मुकुट वांघ रखना, ५६ मस्तक प वेष्ठित रखना ( वस्त्र छपेट रखना ), ६० मस्तक पर पगड़ी वगैरह में रक्खा हुवा फल निकाल न डाला, मन्दिरमें सरत करना, जैसे कि एक मुट्टोसे नारियल तोड़ डाले तो अमुक दूंगा। ६२ मन्दिरमें गेंसे ६३ मन्दिरमें किसी भी बड़े आदमीको प्रणाम करना, ६४ मन्दिरमें जिससे छोक हसें, ऐसी किसी भी को भांड चेष्टा जरना, ६५ किसीको तिरस्कार वचन वोलना, ६६ किसीके पास लेना हो उसे <sup>प्राद्ती</sup> ड़ना अथवा मन्दिरमें लंघन कर उसके पाससे द्रव्य लेना, ६७ मन्दिरमें रणसंग्राम करना, ६८ मन्ति ह संभारना, ६६ मंदिरमें पलौथी लगाकर वैठना, ७० पैर साफ रखनेके लिये मन्दिरमें काष्ठके खड़ार्ज ५ · ७१ मन्दिरमें दूसरे लोगोंके सुभीतेकी अवगणना करके पैर पसारकर वैठना, ७२ शरीरके सुख निमित्र<sup>ए</sup>. वाना, ७३ हाथ, पैर घोनेके कारणसे मन्दिरमें वहुतसा पानी गिराकर जाने आनेके मार्गमें कीवड़ · ७४ धू इ वाले पैरोंसे आकर मन्दिरमें धूल फटकना, ७५ मन्दिरमें मैथुनसेवा कामकेलि करता, ७६ <sup>मर्सा</sup> पहनी हुई पगड़ीमें से या कपड़ोंमें से खटमल, जुं वगैरह चुनकर मन्दिरमें डालना, ७७ मन्दिरमें <sup>वैहक्त</sup>े करना, ७८ गुह्यस्थानको वराबर ढके विना ज्यों त्यों बेटकर लोगोंको गुह्यस्थान दिखाना, तथा 🗓 दृष्टि युद्ध या वाहु युद्ध करना, ७६ मन्दिरमें वैठकर वैद्यक करना, ८० मन्दिरमें वेचना, खरींदेना कर्ण मन्दिरमें शच्या करके सोना, ८२ मन्दिरमे पानी पीना या मन्दिरकी अगाशी अथवा परनाहेंसे <sup>पूर्व</sup> पानीको ब्रहणं करना, ८३ मन्दिरमें स्नान करना, ८४ मन्दिरमें स्थिति करना रहना । ये देवकी बौराती आशातनायें होती हैं।

# ''वृहत् भाष्यमें निम्नलिखी मात्र पांच ही आशातना बतलाई हैं !"

१ किसी भी प्रकार मन्दिरमें अवज्ञा करना, २ पूजामें आदर न रखना, ३ देवद्रव्यका भोग करना, ४ प्रणिप्रान करना, ५ अनुचित प्रवृत्ति करना। एवं पांच प्रकारकी आसातना होती है।

१ अवज्ञा आशातना—पलौथी लगाकर वैठना, प्रभूको पांठ करना, पैर द्ववाना, पैर प्सा<sup>रता,</sup> सन्मुख दुए आसन पर वैठना।

२ आद्र न रखना, ( अनाद्र आशातना, जैसे तैसे वेपसे पूजा करना, जैसे तैसे समय पूजी े और शून्य वित्तसे पूजा करना।

३ देवद्रव्यका भोग (भोग आशातना) सन्दिरमे पान खाना, जिलसे अवश्य प्रभूको आशातना कही जाय, क्योंकि ताम्बूल खाते हुए ज्ञानादिकके लाभका नाश हुवा इसलिये आशातना कही जाती है।

४ दुप्ट प्रणिधान आशातना—राग द्वेष मोहसे मनोवृत्ति मलीन हुई हो वैसे समय जो किया की है उस प्रकारकी पूजा करना।

५ अनुचित प्रवृत्ति आशातना—किसीपर धरना देना, संप्राम करना, ख्दन करना, विकथा कर्णी

धना, रांधना, भोजन करना, कुछ भी घर सम्बन्धी किया करना, गाली देना, बैद्यक करना, व्यापार करना, रिक्त कार्योमें से मन्दिर में कोई भी कार्य करना उसे अनुचित प्रवृत्ति नामक आशातना कहते हैं। इसे रागना योग्य है।

उपर लिखी हुई सर्व प्रकारकी आशातनाके विषयोंमें अत्यन्त लोभी, अविरति, अप्रत्याख्यानी, ऐसे रता भी वर्जते हैं, इसलिए कहा हैं कि:—

देव हर्गंमि देवा विसयविस । विमोहि श्रावी न कथावि ॥ अच्छर साहिं पिस महा । संखिड्डाइं वि कुणन्ति ॥

विषय रूप विषसे मोहित हुये देवता भी देवालयमें किसी भी समय आशातनाके भयसे अप्सराओं के । । यहास्य, विनोद नहीं करते।

#### "गुरुकी ३३ आशातना"

- १ यदि गुरुके आगे चले तो आशातना होती है; क्योंकि मार्ग वतलाने वगैरह किसी भी कार्यके विना गुरुके आगे चलनेसे अविनय का दोप लगता है।
- २ यदि गुरुके दोनों तरफ वरावरमें चले तो अविनीत ही गिना जाय इसलिए आशातना होती है।
- रे गुरुके नजीक पीछे चलनेसे भी खांसी छींक वगैरह आवे तो उससे श्लेष्म आदिके छींटे गुरुपर लगनेके दोषका संभव होनेसे आशातना होती है।
- थ गुरुकी ओर पीठ करके बैठे तो अविनय दोप लगनेसे आशातना होती हैं।
- ५ यदि गुरुके दोनों तरफ वरावरमें वैठे तो भी अविनय दोष लगनेसे आशातना समभना।
- ६ गुरुके पीछे वैठनेसे धूक श्लेष्मके दोपका संभव होनेसे आशातना होती है ।
- यदि गुरुके सामने खड़ा रहे तो दर्शन करने वालेको हरकत होनेसे आशानना समभाना ।
- < गुरके दोनों तरफ खड़ा रहनेसे समासन होता है अतएव यह अविनय है इसलिये आशानना समफना।
- ६ गुरुरे पीछे पड़ा रहनेसे धूंक, श्लेष्म लगनेका संमय होनेसे आशातना होती है।
- ि याहार पानी करते समय यदि गुरुसे पहले उठ जाय तो आशानना गिनी जानी है।
- ६६ गमनागमन की गुरुसे पट्छे आहोसना है तो आशानना समफना।
- रि राविको सोंचे पाद गुरु पूछे कि कोई जानता है ? जागृत अवस्थामें ऐसा सुनकर यदि आलस्यस उत्तर न दे तो आशातना लगती है।
- रि गुर कुछ फहते ही हों स्तरेमें ही उनसे पहले आप ही बोल उड़े तो आगातना लगती हैं।
- १४ भाहार पानी सायर पहले इसरे साधुओंसे फहार फिर सुरसे कहें तो आगानना समर्ता है।
- ि भारार पानी लाकर पहले दूसरे साधुओंको जिल्ला कर किने गुरुको दिसलावे हो। वाह्यका स्मानी है।

१६ आहार पानीका निमंत्रण पहले दूसरे साधुओं को फिर गुरुको करे तो आशातना लगती ।
१७ गुरुको पूछे विना अपनी मर्जीसे स्निग्ध, मधुर आहार दूसरे साधुको दे तो आशातना लगती है।
१८ गुरुको दिये बाद स्निग्धादिक आहार विना पूछे भोजन करले तो आशातना लगती है।
१६ गुरुका कथन सुना न सुना करके जवाव न दे तो आशातना समक्ष्मा ।
२० यदि गुरुके सामने कठिन या उच्च खरसे वोले, जवाव दे तो आशातना समक्ष्मा ।
२१ गुरुके बुलाने पर भी अपने स्थानपर वैठा हुआ ही उत्तर दे तो वह आशातना होती है।
२२ गुरुके किसी कार्यके लिए बुलाने पर भी दूरसे ही उत्तर दे कि क्या कहते हो ? तो आश लगती है।

२३ गुरुने कुछ कहा हो तो उसी बचनसे जवाव दे कि आप ही करलेना ! तो आशातना समभा।
२४ गुरुका व्याख्यान सुन कर मनमें राजी न होकर उलटा दु:ख मनाये तो आशातना होती है।
२५ गुरु कुछ कहते हों उस वक्त वीखयें ही वोलने लग जाय कि नहीं ऐसा नहीं है यें कहता है
है, ऐसा कहकर गुरुसे अधिक —विस्तारसे वोलने लग जाय तो आशातना होती है।

२६ गुरु कथा कहता हो उसे भंग कर वीचमें खयं वात करने लग जाय तो आशातना होती है। १ २७ गुरुकी मर्यादा तोड़ डाले, जैसे कि अब गोचरीका समय हुवा है या पडिलेहन का वर्ष ऐसा कहकर सबको उठा दे तो गुरुका अपमान किया कहा जाय, इससे भी आशातना होते ह

२८ गुरुके कथा किये वाद अपनी अकलप्रन्दी वतलाने के लिए उस कथाको विस्तारसे कहते ला तो गुरुका अपमान किया गिना जानेसे आशातना लगती है।

२६ गुरुके आसनको पग लगानेसे आशातना होती है।

३० गुरुकी शय्या, संथाराको पग लगानेसे आशातना होती है।

३१ यदि गुरुके आसन पर खयं वैठ जाय तो भी आशातना शिनी जाती है।

३२ गुरुसे ऊंचे आसन पर वैंडे तो आशातना होती हैं।

३३ गुरुके समान आशन पर वैठे तो भी आशातना होती है।

आवश्यक न्यूर्णीमें तो 'गुरु कहता हो उसे खुनकर वीचमें खयं वोले कि हां ! ऐसा है' तो भी तना होती है। यह एक आशानना वढ़ी, परन्तु इसके वदलेमें उसमें उच्चासन और समासन ( के तितीसवीं ) इन दो आशातना को एक गिनाकर तेतीस रक्खीं हैं।

गुरुकी तवन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन प्रकारकी आशातना हैं।

१ गुरुको पैर वगैरहसे संघट्टन करना सो जघन्य आशातना। २ श्लेष्म खंकार और धूर्कि उड़ाना यह मध्यम आशातना और ३ गुरुका आदेश न मानना अथवा विपरीत मान्य करना उनके न सुनना, यदि सुने तो सन्मुख उत्तर देना या अपमान पूर्वक वोलना; यह उत्कृष्ट आशातना समक्षना।

#### "स्थापनाचार्यकी आज्ञातना"

स्थापनाचार्य की आशातना भी तीन प्रकारकी हैं ? जहां स्थापन किया हो वहांसे चलाना, वस्त्रस्पर्श शंगस्पर्श या पैरका स्परा करना यह जघन्य आशातना गिनी जाती हैं। २ भूमि पर गिराना, वेपर्याई से गा, अवगणना करना वगैरहसे मध्यम आशातना समभना। ३ स्थापनाचार्य को गुम कर देवे या तोड़ डाले उत्कृष्ट आशातना समभना।

इसी प्रकार ज्ञानके उपकरण के समान द्र्शन, चारित्रके उपकरणकी आशातना भी वर्जना। जैसे कि हरण ( बोबा ) मुखपट्टी, दंडा, आदि भी 'प्रह्वानाणा इति ग्रं' अथवा ज्ञानादिक तीनके उपकरण भी प्रनाचार्य के स्थानमें स्थापन किये जा सकते हैं। इस वचनसे यदि अधिक रख्खे तो आशातना होती है। लिए यथायोग्य ही रखना। एवं जहां तहां रखड़ता न रखना। क्योंकि रखड़ता हुवा रखनेसे आशातना तो हैं और फिर उसकी आलोचन लेनी पड़ती है। इसलिए महानिपीथ स्त्रमें कहा है कि,—''ग्रिवि हिए में सणुत्तिश्रं र्यहरणां दंडगं वा परिभुक्ते चड़थं" यदि अविधिसे ऊपर ओढ़नेका कपड़ा रजोहरण, हा, उपयोग में ले तो एक उपवास की आलोयण आती है" इसलिए श्रावक को चर्चला मुह पती वगैरह थे पूर्वक ही उपयोग में लेना चाहिये। और उपयोग में लेकर फिर योग्य स्थान पर रखना चाहिये। यदि विधि से वर्ती या जहाँ तहाँ रखड़ता रक्खे तो चारित्रके उपकरण की अवगणना करी कही जाय, और इससे शातना आदि दोपकी उत्पत्ति होती है, इसलिए विवेक पूर्वक विचार करके उपयोग में लेना।

#### "उत्सूत्रभाषण आशातना"

आशातना के विषयमें उत्सूत्र ( स्त्रमें कहे हुये आशयसे विषयेत ) भाषण करनेसे अरिहन्त की या की अवगणना करना ये वड़ी आशातनायें अनन्त संसारका हेतु है। जैसे कि उत्सूत्र प्रकृषण से सावग्रार्थ, मरीचि जमाली, कुलवालुक, साधु, वगैरह वहुतसे प्राणी अनन्त संसारी हुए हैं। कहा है कि—

उत्सूत्र भासगाणं । वोहिनासो झणंव संसारो ॥ पाणचए विधिए । उस्सुत्तं ता न भासन्ति ॥ १॥ तिथ्यपर पवयण सूझं । श्रायरिझं गणहरं महदृढीझं । भासायन्तो बहुसो । झणंत संसारिझो होई ॥ २॥

रत्सत्र भाषकाँ। दोधि दीजका नाश होता है और अनन्त संसारकी वृद्धि होती है, इसिंतर प्रान्त कर्ने, विभी धीर पुरुष स्त्रसे दिवरीत बन्दन नहीं दोलने । नीर्घकर प्रवचन और जैनशासन, ज्ञान, आन्त्री, स्त्राम, प्राप्ताय, ब्रानाधिक से महर्तिक साधु इन्होंकी धाजानना दाननेसे प्राप्ता प्राप्त अन्तर संसार होता है।

देवद्रव्यादि विनास परंगेले या उपेक्षा फरतेले भवंतर आसावना तवती है की कर्जान है।

रसी तरह देवहत्य, रानद्रव्यः साधारण द्रत्य यथा गुरहत्यका गणा करनेने या १४४४ हंगाला करनेने तै वहीं आधारना होती है। जिसके लिए कला है कि:—

#### चेइअ दन्वविगासे । इसिघागा प्रयग्रस्सउद्दाहे ॥ संजई चड्थ्थभंगे । मूलग्गी वोहिसायस्स ॥

देव-द्रव्यका विनाश करे, साधुका घात करे, जेनशासन की निन्दा करावे, साध्वीका चतुर्थ कं करावे तो उसके वोधिलाभ (धर्मकी प्राप्ति) कप, मूलमें अग्नि लगता है। ( ऊपरके चार काम करनेके आगामि भवमें धर्मकी प्राप्ति नहीं हीती) देवद्रव्यादि का नाश भक्षण करनेसे या अवगणना करनेसे अना। आवक दिनहत्य और दर्शनशुद्धि प्रकरण में कहा है:—

चेइग्र द्व्यं साहारगां च । जो दुहइ मोहिग्र भइग्रो ॥ धम्मं सो न याणाइ । शहवा वद्धाउग्रो नरए ॥

चैत्यद्रव्य, साधारण द्रव्यका जो मूर्खमिति विनाश करता है वह धर्म न पाये अथवा नरक के आहुन वन्ध करता है। इसी प्रकार साधारण द्रव्यका भी रक्षण करना। उसके लक्षण इस प्रकार समा चाहिये।

देव द्रव्य तो प्रसिद्ध ही है परन्तु साधारण द्रव्य, मन्दिर, पुस्तक निर्धन श्रावक वगैरहका अ करनेके योग्य द्रव्य जो रिद्धिवन्त श्रावकोंने मिलकर इकट्ठा किया हो उसका विनाश करना, उसे व्याव दिये हुये या व्यापार करनेको दिये हुएका उपयोग करना वह साधारण द्रव्यंका विनाश किया वहा जाता। कहा है कि,:—

#### चेइअ दव्व विगासे। तहव्व विगासगे दुविहमेए।। साहुओ विरुखपागो। अर्गंत संसारियो होई।।

जिसके दो २ प्रकारके भेदकी कल्पना की जाती है ऐसे देव द्रव्यका नाश होता देख यदि सार् अपेक्षा करे तो अनन्त संसारी होता है। यहां पर देव-द्रव्यके दो २ भेदकी कल्पना किस तरह करना सोवतः हैं। देवद्रव्य काष्ट्र पापाण, ईंट, नल्यि वगैरह जो हो (जो देवद्रव्य कहाता हो) उसका विनाश, उसके दो भेद होते हैं। एक योग्य और दूसरा अतीतभाव। योग्य वह जो नया लाया हुवा हो, और अतीत वह जो मन्दिरमें लगाया हुवा हो। उसके भी मूल और उत्तर नामके दो भेद हैं। मूल वह जो धंव ई वगरह है। उत्तर वह जो छाज नल्या वगैरह हैं, उसके भी खपक्ष और परपक्ष नामके दो भेद हैं। खण्क कि, जो श्रावकादिकों से किया हुवा विनाश है, और परपक्ष मिध्यात्वी वगैरहसे किया हुवा विनाश। देवद्रव्यके भेदकी कल्पना अनेक प्रकारकी होती है। उपरोक्त गाधामें अपि शब्द ब्रहण किया है, इससे श्रा भा ब्रहण करना, याने श्रावक या साधु यदि देवद्रव्य का विनाश होते उपेक्षा करे तो वह अनन्त सं होता है।

यदि यहांपर कोई ऐसा पूछे कि, मन, वचन, कायसे; सावद्य करना, कराना, अनुमोदना करनी जिसे त्याग है ऐसे साधुओं को देव द्रव्यकी रक्षा किस लिये करनी चाहिये? (क्या देवद्रव्य की रक्षा हुए साधुको पाप न लगे?) उत्तर देने हुए आचार्य कहते हैं कि, यदि साधु किसी राजा, दीवान, सेठ,

पाससे यावना करके घर, दुकान, गाम, ग्रास छे उसके द्रव्यसे नवीन मन्दिर वन्धावे तो उसे दोप लगता गरन्तु किसी मिद्र्क जीवोंने तैयार बनाया हुवा मिद्रिर धर्म आदिकी बृद्धिके लिए साधुको अपण किया या जीर्ण मिद्रिर विनाश होता हो और उसका रक्षण करे तो उसमें साधुको किसी प्रकारकी चारित्रकी न नहीं होती, परन्तु अधिक वृद्धि होती है। क्योंकि भगवान की आज्ञाका पालन किया गिना जाता है। विपयमें आगममें भी कहा है कि:—

चीराइ चेइआ्रां। खिच हिरन्ने अ गाम गोवाई।
लग्गं .स्सउ जईशो तिगरणो सोहि कहंतु भवे॥१॥
भन्नई इथ्थवि भासा। जो रायाइं सयं विं मग्गिज्जा॥
तस्स न होई सोही अहकोई हरिज्ज एयाइं॥२॥
तथ्थ करन्तु उवेई साजा भिण्याओ तिगरण विसोहि।
सायन होई अभिनी अवस्स तम्हा निवारिज्जा॥३॥
सन्दथ्थामेण तेहिं संदेणय होई लग्गि अन्वन्तु॥
सचरित्त चरित्तीग्य सन्वेतिं होई कज्जन्तु॥ ४॥

मन्दिरके कार्यके लिए देवद्रव्य की वृद्धि करते हुए क्षेत्र, सुवर्ण, चांदी, गांव गाय, वैल, वगैरह मन्दिनिमित्त उपजानेवाले साधुको त्रिकर्ण योगको शुद्धि कैसे हो सकती है ? ऐसा प्रश्न करनेसे आचार्य महा। उत्तर देते हैं कि यदि ऊपर लिखे हुए कारण खयं करे याने देवद्रव्य की वृद्धिके लिये खयं याचना करे
उसके चारिव की शुद्धि न की जाय, परन्तु उस देवद्रव्य की (क्षेत्र, ग्राम, ग्रास, वगैरहकी) यदि कोई चोरी
के उसे या जाय, या दवा लेता हो तो उसकी उपेक्षा करनेसे साधुको त्रिकर्ण की विशुद्धि नहीं कही जाको। यदि शक्ति होनेपर भी उसे निवारण न करे तो अभित्त गिनी जाती है, इसलिए यदि कोई देवद्रको विनाश करता हो तो साधु उसे अवश्य अदकावे। न अदकावे तो उसे दोप लगता है। देवद्रव्य भक्षण
कियाले के पाससे यदि द्रव्य पीछे लेनेके कार्यमें कदापि सर्वसंघका काम पढ़े तो साधु श्रावक भी उस

भरुलेइ जो उवेरुलेइ। जिगादन्वं तु सावधो ॥ पन्नाहीगो भवे जीछ। जिप्पए पावकम्मुगा ॥ १॥

भाषारः नो भं तर् पदिवन धर्म न देश देवस्य।

4

नस्संतो समवेख्वई सोविहु परिभवई संसारे ॥ २॥

जो श्रावक मन्दिरकी आयका भंग करता हैं, देवद्रव्यमें देना कवृत कर फिर नहीं देता, देवद्रवर नाश होते हुये उसकी उपेक्षा करता है वह संसार में अधिक समय तक परिभ्रमण करता है।

जिरा पवयरा बुद्दी करं। पश्भावनं नारादंसरागुरा।रां। भक्खन्तो जिरादव्वं अरांत संसारिको होई।! ३॥

जिन प्रवसन की वृद्धि करानेवाला (देवद्व्यसे मन्दरमें वारम्वार शोभाकारी कार्य होते हैं, की पूजायों पढाई जाती हैं, उसमें देवद्व्यका सामान कलशादिक उपयोगी होता है, जिस मन्दिरमें देवद्व्यका सामान कलशादिक उपयोगी होता है, जिस मन्दिरमें देवद्व्यक सामान विशेष हो वहांपर बहुतसे लोक आनेसे बहुतोंके मनमें दर्शनका उत्साह भरता है) क्षान, की सारित्र वगैरह गुणोंकी वृद्धि करानेवाला (मन्दिरमें अधिक मुनियोंके आनेसे उनके उपदेशादिक को सुन्धि बहुतसे मन्य जीवोंको ज्ञान दर्शनकी वृद्धि होती है) जो देवद्रन्य है उसे जो प्राणी भक्षण करता है व अनन्त संसारी होता है।

जिया पवयया बुठ्ठीकरं पश्मावमं नागा दन्सगा गुणाणं॥ रक्खंतो जियादव्वं परिस संसार्रि चो होई॥४॥

जिन प्रवचन की बृद्धि करानेवाला ज्ञान दर्शन गुणको दिपानेवाला जो देवद्रव्य है उसका जो प्रा रक्षण करता है वह अल्प भवोंमें मोक्ष पदको पाता है।

> जिसा पत्रयसा बुद्दीकरं पश्भावमं नासादंससागुसासां। बुद्दन्तो जिसादव्वं तिथ्यकरत्तं लहई जीवो ॥ ५ ॥

जिन प्रवचनकी वृद्धि करानेवाले और ज्ञान दर्शन गुणको दीपानेवाले देवद्रव्यकी जो प्राणवृद्धि की है वह तीर्थकर पदको पाता है। (दर्शन शुद्धि प्रकरणमें इस पदकी वृत्तिमें लिखा है कि देवद्व्य के की वालेको अरिहंत पर बहुत हो भक्ति होती है, इससे उसे तीर्थंकर गोत्र वंधता है।

"देवद्रव्यकी वृद्धि कैसे करना ?"

जिसमें पंद्रह कर्मादान के कुव्यवहार हैं उनमें देवद्व्यका लेन देन न करना परन्तु सच्चे मालका लेक करनेवाले सद्व्यापारियों के गहने रख कर उनपर देवद्वय सूद पर देकर विधि पूर्वक वृद्धि करना। उपों हैं या विना गहने रक्खे या पन्द्रह कर्मादान के व्यापार करनेवाले को देकर देवद्वय की वृद्धि न करना हैं लिए शास्त्रकार ने लिखा है कि,:—

जिगावर आगा रहियं वघ्दारन्तावि केवि जिगादव्वं। वुड्डन्ति भव समुद्दे मृहा मोहेगा अन्नागी ।। ६ ॥

जिसमें जिनेर्द्रदेव को आजा खंडन .होतो हो उस रीतिसे देवद्ग्य को वृद्धि करनेवाले भी पि एक मूर्ष मोहसे अजानी जीव भव समुद्रमें ह्वते हैं।

कितनेक आचार्य कहते हैं कि, श्रावक्षके विना यदि दूसरेको देवद्व्य धीरना हो तो अधिक मूर्य

ाहना रसकर ही व्याज पर दिये हुये देवद्रव्य की वृद्धि करना उचित है परन्तु वगैर गहना रक्खे देना उचित हों । तथा सम्यक्त्य पञ्चीसीकी वृत्तिमें आई हुई शंका शेठकी कथामें भी गहने पर ही देवद्व्य वृद्धि करना लिखा है।

## "देवद्रव्य भक्षण करने पर सागररोठका हव्टान्त"

साकेत नगरमें लागर शेठ नामक परम द्रुडधर्मी श्रावक था, उले उस गांवके अन्य सव श्रावकोंने मिलकर कितनाएक देवद्रव्य दिया और कहा कि, मन्दिरका काम करने वाले सुतार, राज, मजदूरोंको इस द्रव्यमेंसे देते रहना और उसका हिसाव लिखकर हमें वनलाना। अव सागर शेठ लोभान्ध होकर सुतार वर्गरहको रोकड़ा द्रव्य न देकर देव द्रव्यके पैलेखे सस्ता सूच्यवान धान्य, धी, गुड़, तेल, यस्त्र वर्गरह सरीह कर देता हैं और वीचमें लाभ रहे वह अपने घरमें रख लेता है। ऐसा करनेले एक रुपयेकी अस्सी कांकनी होती हैं, ऐसी एक हजार कांकनियों का लाभ उसने अपने घरमें रख्ला। फक इतने ही देवद्रव्य के उपभोग से उसने अत्यन्त घोरतर दुण्कर्म उपार्जन किया। उस दुण्कर्मकी आलोचना किये विना मृत्यु पाके वह समुद्रमें जल मनुष्य तया उत्पन्न हुचा। वहांपर लाखों जल जन्तुओंका भक्षण करता रहनेसे उन जल जन्तुओंके चनावके लिए और उस जलवर मनुष्यके मस्तकमें रहे हुये एक गोली रूप रत्नको लेतेके लिए उसे वहुतसे प्रपंच द्वारा स्थार कर समुद्रके किनारे रहने वाले परमाधामी के समान निर्द्य लोगोने एक वड़ी वज्रके जैसी कठिन चड़ीमें टालफर कोव्हके समान पीलनेसे उत्पन्न होती हुई अत्यन्त देवनाको भोगकर मरण पाकर अन्तमें वह तीसरे नरफमें नारकी उत्पन्न हुवा। वेदान्तमें कहा है कि,

#### देवद्रव्येण या दृद्धि । गुरुद्रव्येण यद्धनं ॥ तद्धनं कुलनाशाय मृतोऽपि नरकं त्रजेद ॥

देव द्रव्यसे जो अपने द्रव्यकी वृद्धि करता है और गुरु द्रव्यका जो अपने घरमें संचय करता है; यह दोनों भकारका धन फुलका नाश करने वाला होनेसे यदि उसका उपभोग करें तो वह मरकर भी नरकमें ही पैदा होता है।

पिर उस सागर शेठका जीव नरजमें से निकल कर बड़े समुद्रमें पांच सी धनुष्य प्रमाण बड़े शरीर वाला मरस्य तथा उत्पन्न हुया। उसे मछयारे लोकोंने प्रजड़ कर उसका अंगोपांग छेड़न कर उसे महा पर्धना उपजाहं। उसे बढ़े कहसे सहन कर मरण पाकर अन्तमें बढ़ खंधी नरजमें नार जीवना उत्पन्न हुया। अन प्रजुत्म से बीचमें प्रमेश तिर्यचका भव करके पांचर्या, हुया, जीर सामग्री नरक में हो २ इका उत्पन्न हैंग। पिर देवहच्च का मात्र एक हजार कांचर्या कितना ही हुत्य भोगा हुवा तिनेत वह एक हजार दका में अने उत्पन्न हुवा, हजार दका कांचर्या कितना ही हुत्य भोगा हुवा तिनेत वह एक हजार दका में अने उत्पन्न हुवा, हजार दका क्या कांचर्या हुवा, एका दका क्या कांचर्या हुवा, एका दका क्या कांचर्या हुवा, हजार दका किता कांचर्या किता हुवा, हजार दका किता कांचर्या कांचर्या केंचर्या कांचर्या केंचर्या के

छीपमें, जोखमें, कीडोंमें; पतंगमें, मक्खीमें, भ्रमरमें, मत्स्यमें, कहुआमें, भैसोंमें, वैलोंमें' ऊंटमें, खबणें, के में, हाथी वगैरहमें लाखों भव करके प्राय: सर्वभवोंमें शस्त्राघात वगैरहसे उत्पन्न होती महावेदनानी मे कर मृत्यु पाया। ऐसे करते हुये जब उसके बहुतसे कर्म भोगनेसे खप गये तब वह वसन्तपुर नगर्मे के श्वर वसुद्त्त रोठ और उसकी वसुमति स्त्रीका पुत्र वना; परन्तु गर्भमें आकर उत्पन्न होते ही उसके स पिताका सर्व धन नए हो गया और जन्मते ही पिताकी सृत्यु होगई। उसके पांचवें वर्ष माता भी का कं इससे छोगोंने मिलकर उसका निष्पुण्यक नाम रक्खा। अव वह रंकके समान भिश्रुक वृत्तिसे कुछ कु वस्थाके सन्मुख हुवा; उस वक्त उसे उसका मामा मिला और वह उसे देख कर दया आनेसे अपने ह ले गया। परन्तु वह ऐसा कमनशीब कि, जिस दिन उसे मामा अपने घर ले गया उसी दिन रातको अ घरमें चोरी हो गई और चोरीमें जो कुछ था सो सव चला गया। उसने समभा कि, इसके नामानुसार म मुच यही अभागो है इससे उसे उसने अपने घरसे वाहर निकाल दिया। इसी तरह अब वह निः खुण्यक 🕱 जहां जिसके घर जाकर एक रात या एक दिन निवास करता है वहां पर चोर, अग्नि, राजविष्ठ्य <sup>गौर</sup> कोई भी उपद्रव घरके मालिक पर अकस्मात आ पड़ता है, इससे उस निष्पुण्यक की निःष्पुण्यकता मह होनेसे उसे धक्के मिलते हैं। ऐसा होनेसे झुं भला कर लोगोंने मिल कर उसका सूर्तिमान उत्पात ऐसा क रख्ला। लोग आकर निन्दा करने लगनेसे वह विचारा दुखी हो कर देश छोड़ परदेश चला गया। तम लिप्ति पुरीमें आकर वह एक विनयंधर रोठके घर नौकर रहा। वहां पर भी उसी दिन उस रोठका घर 🕏 उठा। यह इस महाशयके चरणकमलोंका ही प्रताप है ऐसा जान कर उसे वावले कुत्ते के समान वर्ण निकाल दिया। अन्यत्र भी वह जहां जहां गया वहां पर वैसे ही होने लगा इससे वह दुखी हो विवार लगा कि, अव क्या करूं! उद्र पूरनाका कोई उपाय नहीं मिलता इससे वह अपने दुष्कर्मकी निन्दा की लगा।

#### कम्मं कुर्णाति सवसा । तस्स्दयं मित्र परवसाछुन्ति । सुरुखं दुरुहइ सवसो । निवर्डई परव्वसो तत्ती ॥

जैसे वृक्ष पर चढने वाली वेल अपनी इच्छानुसार सुगमतासे चढ़ती हैं परन्तु जब वह गिरा है ति सिसीका धक्का या आधात लगनेसे परवशतासे ही पड़ती है वैसे ही प्राणो जब कर्म करते हैं तब अपनी इन मुसार करते हैं परन्तु जब उस कर्मका उद्य आता है तब परवशतासे भोगना पड़ता है। वैसे ही निणुण मनमें विचारने लगा कि, इस जगह मुझे कुछ भी सुखका साधन नहीं मिल सकता; इंसलिये किसी कि स्थान पर जाऊं जिससे मुझे कुछ आश्रय मिलनेसे में सुखका दिन भी देख सकूं। यह कि कर वहां पास रहे हुए समुद्रके किनारे गया। उस वक्त वहांसे एक जहाज कहीं परदेशमें ले मुशाफरी के लिए जाने वाला था। उस जहाजका मालिक धनावह नामक सेठ था उसने उस निणुण को नोकरतया साथमें ले लिया। जहाज समुद्र मार्गसे चल पड़ा और सुदैवसे जहां जाना अन्तमें वहां जा पहुंचा। निष्युण्यक विचारने लगा कि, सचमुच हो मेरा भाग्योदय हुवा कि

ोंभे, वैहोंभें हों। जहाजमें वैठने पर भी वह न तो डूवा और न उसमें कुछ उपद्रव हुवा, या इस तक मुझे दैव भूल ही र उत्पन होती हैं। जिस तरह आते समय दुर्देवने मेरे सामने नहीं देखा यदि वैसे ही पीछे फि ते वक्त तव वह वाला सामने दृष्टिन करे तो ठीक हो। इसी विचारमें उसे वहांपर चहुतसे दिन चीत गर्थे। यद्यीय वहां पर इ र उत्पन्त्रीं प्रम न करनेसे उसे कुछ अलभ्य लाभ नहीं हुवा; परन्तु उसके सुदैवसे वहांपर कुछ उपद्रव न हुवा उर पांचों कं मांग्य यही एक बढ़े भाग्यकी वात हैं। वह अपने निर्भाग्यपन की वार्ता कुछ भूल नहीं सकता, एवं उसे , भिक्ष 🏁 यातकी तसली ही है कि आते समय तो मेरे सुदैवसे कुछ न हुवा परन्तु जाते वक्त परमात्मा ही 🤫 देख का हम हैं। उसे अपनी स्थितिके अनुसार पद पदमें अपने भाग्य पर अविश्वास रहता था, इससे वह विचार कर , गयाउसी कि फि, न घोळनेमें नव गुण हैं, यदि में यहां किसीसे अपने भाग्यशाळी पनकी वात कहूंगा तो मुझे यहांसे व कि सिंग्पिस न से जायगा इसिलिये अपने नशीयकी वात किसी पर प्रकट करना ठीक नहीं, अब वह एक दिन प तरह अब ह रिते हुए एक साह्कारके जहाजमें चढ़ वैटा, परन्तु उसके मनकी दहसत उसे खटक रही थी, मानो उस 🔪 अमि, प्रानितासे ही वैसा न हुवा हो समुद्रके वीच जहाज फट गया । इससे सव समुद्रमें गिर पढ़े । भाग्यशालियों वा की किर्ज्यमें तस्ते आजानेसे वे ज्यों त्यों कर वाहार निकलें। निष्पुण्यको भी उसके नशीयसे एक तख्ता हाथ ्र मूर्तिमान इति पा, उससे वह भी वड़ी मुष्किलसे समुद्रके किनारे आ लगा । वहांपर नजीकमें रहे किसी गांवमें वह प वादेश वहां भीनदारके प्रहां नौकर रहा। उस दिन तो नहीं परन्तु दूसरे दिन अकस्मान वहांपर डांका पड़ा, जिस ी <sub>विविश्</sub>भीनदार का तमाम माल लुट गया, इतना ही नहीं परन्तु उस डांकेके डाकू लोग उस निष्पुण्यकको भी जा ्व कुर्त हिरारका लड़का समभ उठा लेगये। जब वे जंगलमें उस धनको बांट रहे थे उस वक्त समाचार मिलनेसे उर इससे वह हुई। इसरे डांकुओंने उन पर धावा करके तमाम धन छीन लिया और वे जंगलमें भाग गये। उनसे उन छुटेन अपूर्व हुन्मिति महाशय को भाग्यशाली समभ कर अर्थात् यह समभ कर कि इसकी छुवासे हमारा धन पीछे गया; उ भांग्य रोखरको चहांसे भी चिदा किया। कहा है कि,: —

खल्वाटो दिवसेक्दरस्य विक्राः संतापितो मस्तके ॥ वाञ्छन् स्थानमनातपं विधिवशाद तालस्य मृतंगतः ॥ तत्राप्यस्य महाफलेन् पतता भग्नं सशब्दं शिरः ॥ मायो गच्छति यत्र देवहतकस्तत्रंत्र यान्त्यापदः ॥

न्तु जबस्

कति हैं हैं। पूर्ण तापसे तपे हुये मस्तकवाला एक कलाट (गंजा) मनुष्य प्रांगरको नाप न लगे दर्ग विचारने ए हैं। हैं। पेट के गोने आवाल हुया, परन्तु नशीय बमजोर होगेसे बेलके मुख्यानी उपने मानास पर सदार कर हैं। हैं। प्रांग एवं पड़ा दिल्पाल आ पड़ा जिससे उसका मस्तक प्राट गया। स्थिति प्राप्त हैं दि "पुष्प र विचार के कि स्था करा दिल्पाल आ पड़ा जिससे उसका मस्तक प्राट गया। स्थिति प्राप्त हैं दि, "पुष्प र विचार के कि स्था करां दाना है वहां आपदार्थ भी उसके साथ ही जानी हैं।"

धा <sup>इसिर</sup>्ट, भावते वर्षत्य स्वेत स्वयूप होतेले भाषा सार गर निवाद देविक वीक्या पर तावादूव को सा । हा इदिवर्षे हे के भेटे महा नर्यामें भाषे रूप सहा महिसायना एक होगक रामक पार्ट स्वियमें भाषा गावाद के क्या उसका आराधन करने लगा। अपना दुःश निवेदन करके उसका ध्यान धरके वैठे हुए जव उसे इक्कीस कार होगये तब तुग्रमान होकर यक्षने पूळा मेरी आराधना क्यों करता है?। तब उसने अपने दुर्भाग्य का कृष्ट खुनाते हुये कहा—"अगर कुन्दन उठाता हूं तो मिट्टी हाथ आनी है! कभी रस्सीको छूता हूं तो कां काष्ट खाती है!" उसका चृत्तान्त खुन यक्ष बोला—"यित तू धनका आधीं है तो मेरे इस मिन्दरके पैके कि दिन एक खुनण मयूर (सोनेकी पांख बाला मोर) सन्ध्या समय नृत्य करेगा वह अपने सोनेकि कि जमीन पर डालेगा उन्हें तू उठा लेना और उनसे तिरा दास्त्रिय दूर होगा। यह यचन सुनकर वह अल्ख खुशी हुवा। फिर सन्ध्याके समय मिन्दरके पीले गया और वहां जितने सुवर्णके मयूरिवच्छ पड़े थे से उठा लिए। इस तरह प्रति दिन सन्ध्या समय मिन्दरके पीले जाता है, मोरका एक एक सुवर्ण पिच्छ हुवा उठा लाता है। ऐसा करते हुए जब नव सौ सुवर्ण विच्छ इक्त्र हे होगये तब छुग्रदि आनेसे वह वि रने लगा कि अभी इसमें एक सौ विच्छ वाकी मालूय देते हैं वे सब वज़ते हुए तो अभी तीन महीने बालि अब में कब तक यहां जंगलमें बैठा रहं। यह विच्छ सब मेरे लिये ही हैं तब फिर मुझे एकदम लेनेमें क्या कि दि आज तो एक हो मुद्दीसे उन सब विच्छोंको उखाड़ लूं ऐसा विचार कर जब वह उठ कर सम्धार्म उसके वास वाता है तब वह सुवर्ण मयूर अकस्मात् काला कीवा वनकर उड़ गया अब वह वहले कि इत सक्ते वृत्ये हुवे सुवर्ण मयूर विच्छोंको देखता है तो उनका भी पता नहीं मिलना। कहा है कि,:—

#### दवमुरुलंध्य यत्कार्थं । क्रियते फलवन्नतत् ॥ सरोंभक्चातकेनानां । गलरं भ्रे श गच्छति ॥

नशीवके सामने होकर जो कार्य किया जाता है उसमें कुछ भी फल नहीं मिल सकता। जैसे किं चातक तलावमेंसे पानी पीता है परन्तु वह पानी उसके गलेमें रहे हुए छिद्रमेंसे वाहर निकल जाता है।

अव वह विचारने लगा कि, "मुझे धि:कार हो, प्तेंने झूर्खतासे न्यर्थ ही उतावल की, अन्यथा वे सर्व सुवर्ण पिच्छ मुझे मिलते। परन्तु अव क्या किया जाय ? "उदास होकर इधर उधर भटकते हुए उसे ए हानी गुरु मिले। उन्हें नमस्कार कर अपने पूर्व भवमें किये हुये कर्मका स्वरूप पूळने लगा। मुनिए सागर शेठके भवसे लेकर यथानुभूत सवस्वरूप कह सुनाया। उसने अत्यन्त स्थानाप पूर्वक देवद्व्य भी किये का प्रायिश्वत्त मांगा। मुनिराजने कहा कि, जितना देवद्व्य त्वे भक्षण किया है उससे कितना विधिक वापिल दे और अवसं फिर देवद्व्यका यथाविधि सावधान तथा रक्षण कर, तथा देव द्व्य हगें हैं ज्यों वृद्धि हो वैसी प्रवृत्ति कर ! इससे तेरा सर्व कर्म दूर होजायगा। तुझे सर्व प्रकार सुख भोगकी संपर्ध प्राप्ति होगी, इसका यही उपाय है। तत्पश्चात उसने जितना द्व्य भक्षण किया था उससे एक हजाए अधिक द्व्य जव तक पीलेन दे सक्त नव तक निर्वाह मात्र मोजन, वस्त्रसे उपरान्त अपने पास अधिक मी न रक्ष्यूंगा, सुनिराजके समक्ष यह नियम ब्रह्ण किया, और इसके साध ही निर्मल ब्रावक वत मंत्रि किये, अब वह जहां जाकर न्यापार करता है वहां सर्व प्रकारसे उसे लाभ होने लगा। ज्यों २ द्व्यका होने लगा त्यों २ वह देव द्व्यके देनेमें समर्पण करता जाता है। ऐसे हजार कांकनी जितना देवद्व्य में

हिया था उसके वदले में दसलाख कांकनी जितना द्रव्य समर्पण करके देवद्रव्यके देनेसे सर्वथा सक्त हवा। ात्र अनुक्रम से वह ज्यों २ व्यापार करता त्यों २ अधिकतर द्रव्य उपार्जन करते हुये अस्पन्त भनाह्य <u>ह</u>वा । व खदेश गया वहांके सव व्यापारियोंसे अत्यन्त धनपात्र एवं सर्व प्रकारके व्यापारमें अधिक होनेसे उसे जाने वड़ा सन्मान दिया । वहां उसने गांव और नगरमें अपने द्रव्यसे सर्वत्र नये जैन मन्दिर वनवाये और ानकी सार संभाल करना, देव द्रव्यकी वृद्धि करना, नित्य सहोत्सर्वर प्रमुख करना आदि कृत्योंसे अत्यन्त जन्यासन की महिमा करने और करानेमें सबसे अब्रेसर बनकर अनेक दीन, हीन, दुखी जनोके दु:ख दूर कर ारुनसे समय पर्यन्त खर्यं उपार्जन की हुई लक्ष्मीका सदुपयोग किया। नाना प्रकारकी सत्करनियां करके महंत् पदकी भक्तिमें छीन हो उसने अन्तमें तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। उसे वहुतसी स्त्रियाँ तथा पुत्र गैत्रादिक हुए, जिससे वह इस छोकमें भी सर्व प्रकारसे सुखी हुया। उसने वहुतसे व्रत प्रत्याख्यान पालकर, र्गिर्थयात्रा प्रमुख शुभ छत्य करके इल छोकमें छतछत्य वनकर अन्तमें समय पर दीक्षा अंगीकार की। गीतार्थ प्तायुओं की का करके खर्य भी गीतार्थ होकर और यथायोग्य बहुतसे भन्य जीवोंको धर्मोपदेश देकर पहुतसे मनुप्योंको देवभक्ति से नियोजित किया। देव भक्तिकी अत्यन्त अतिशयतासे दोस स्थानकके वीसके प्रथम स्थानकको अति भक्ति सह सेवन करनेसे तीर्थकर नाम कर्मको उसने दृढतया निकाचित किया। अब यह वहां से फाल करके सर्वार्थसिद्ध विमानमें देवऋद्धि भोग कर महा विदेह क्षेत्रमें तोर्थकर ऋद्धि भोग वर यहुतसे भव्य जीवों पर उपकार करके शाश्वत सुखको प्राप्त हुवा । जो प्राणी देव-द्रव्य भक्षण करनेमे प्रवृत्ति करना है इसका उपरोक्त हाल होता है। जवतक आलोयण प्रायश्चित्त न लिया जाय नवनक किसी भी प्रकार उसकर इदार नहीं होता। इसिछए देवद्रव्य के कार्यमें वड़ी सावधानता से प्रवृत्ति करना। प्रमादसे भी देवद्रव्य हप-<sup>णदा</sup> स्पर्श न हो । वैसा यथाविधि उपयोग रखना ।

# "ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य पर कर्भसार और पुण्यसारका दृष्टान्त"

कोगपुर नगरमें बौबीस करोड खुवर्ण सुद्राओंका मालिक श्रनावह नामक शेठ रहता था, धनवती नामा उसकी खो। उन्हें साथ ही जन्मे हुए कमंदार और पुण्यसार नामके थे भाग्यशाली लड़के थे। एक समय पहांपर एक ज्योतियां आया उससे धनावह शेठने पूछा कि, वह मेरे दोनों पुत्र करेंसे भाग्यशाली होंगे? क्योंकिये पोला—"कर्मसार जड़ प्रश्नी, अतिशय तेडी दुद्धि वाला होनेसे युत्तना प्रयास करने पर भी पूर्वता क्यांकिये पोला ज्यांके महान हव्य उपार्जन न कर सवलेसे ह्सारेकी नीकरों वर्गमह पानके युव्तारा जिन्से शर गंवा हैया थेया और नर्धन हव्य उपार्जन न कर सवलेसे ह्सारेकी नीकरों वर्गमह पानके युव्तारा जिन्से शर गंवा हैया। पुष्पसार भो अवला पूर्वका और नर्धन उपार्जन विया हुया हुव्य नार्रगर गोनर प्रश्ने भागि पानकों हुव्य होना। तथापि वह द्यापारादिया में सर्व प्रवारत कुराव होना। क्यांमें मृत्यावस्था में दोलों आरे पर किस प्रवार के स्वार प्रवारत किस होने होने प्रश्ने होने होने के स्वार प्रवारत कर प्रवारत के स्वार प्रवार कर प्रवारत कर प्रवारत कर प्रवारत कर प्रवारत कर प्रवारत कर प्रवारत कर प्रवार के स्वार प्रवार कर प्रवार कर प्रवार कर प्रवार के स्वार प्रवार कर कर प्रवार कर प्रवार कर प्रवार कर प्रवार कर प्रवार कर कर कर प्रवा

कला न आई। उसे विलक्कल मन्दवृद्धि देखकर अध्यापक ने भी उसकी उपेक्षा करदी। जब दोनों जने कु हिस्स्था के सन्मुख होने लगे तब उनके पिताने स्वयं रुद्धिपात्र होनेसे बढ़े आडम्बर सहित उनकी शादी कार्र शिक्ष आरे आगे इनमें परस्पर लड़ाई होनेका कारण न रहे इसलिए उन्हें बारह २ करोड सुवर्ण मोहरें बंधक हिस्स्था है स्वरिष्ट स्वरों रखा। अन्तमें उन्हें सर्व प्रकारकी ऋदि सिद्धि यथायोग्य सोंपबार श्रनावह और श्रनवती होते हैं दीक्षा लेकर अपने आत्माका उद्धार किया।

अव कर्मसार उसके संगे सम्बन्धियोंसे निवारण करते हुये भी ऐसे कुव्यापार करता है कि जिले उस्ते अतमें धनकी हानि ही होतो है। ऐसा करनेसे थोड़े ही समयमें उसके पिताके दिये हुए वाह को। स्नैनय्ये सफा होगये। पुण्यसारका धन भी उसके घरमें डाका डाल कर सब चोरोंने हडप कर लिया। अलं उदोनों भाई एक सरीखे द्रिदी हुए। अब वे संगे सम्बन्धियोंमें भी विल्कुल साधारण गिने जाने हो। स्थियां भी घरमें भूखी मरने लगीं। इससे उनके पिहिर्योंने उन्हें अपने घर पर बुला लिया। नीति शाहों। कहा है कि:—

अलिभ्रम्पिजगो भगवन्तस्स सथगानागां पयासेई' ॥ भासन्वन्धवेगावि । लज्जिज्जई खीगा विहवेगा ॥ १ ॥

यदि धनवन्त सगा न भी हो तथापि छोग उसे खींच तान कर अपना सगा सम्बन्धो वतछाते हैं औ यदि दरिद्री, खास सगा सम्बन्धी भी हो तथापि छोग उसे देखकर छज्ञा पाते हैं।

> गुगावंपि निगुगाच्चिश्र। गगिज्जए परिगोगा गय विहवी॥ दक्खनाइंगुगोहि। श्रलिएहि विगिममण संघगे॥ २॥

दास, दासी, नौकर सरीखे भी गुणवन्त निर्धनको सचमुच निर्मुण गिनते हैं, और यदि धनवान निर्म हो तथापि उसमें गुणोंका आगेप करके भी उसे गुणवान कहते हैं। अब छोगोंने उन दोनोंके निर्मृद की निर्मान्य शेखर ये नाम रहि । इससे वे विचारे छजातुर हो परदेश चछे गये। वहां भी दूसरे कुछ व्यापाली उपाय न छगनेसे जुदे २ किसी साहुकार के घर नौकर रहे। जिसके घर कर्मसार रहा है वह भूंटा व्यापाती की छोभी होनेसे उसे महीना पृरा होने पर भी वेतन न देता था। आजकछ करते हुये उसने मात्र खाने जिला हो देकर उसे टगता रहता। इस तरह करते हुये उसे के वर्ष बीत गये तथापि उसे कुछ भी धन न मिर्म पुण्यसारने कुछ पैदा किया, परन्तु उसे एक धूर्त मिछा जो उसका कमाया हुवा सब धन छे गया। कि नरह बहुत जगह नौकरी की, कीमयागरी की, रत्नखानकी तछास की, सिद्ध पुरुषसे मिछकर उसके सार्म वने, नोहणाचछ पर्वन पर गये, मन्त्र तन्त्रोंकी साधना की, रौद्रवन्ती औषधी भी प्राप्त की, इत्यादि कार्म से ग्यारह वार् बहुतसे उद्यमसे यर्टिकचित् दृज्य कमा कमा कर किसी वक्त कुतुद्धिसे, किसी समय छा कि ले, किसी वक्त चोरीमें गमानेसे, या विपरीत कार्य हो जानेसे कर्मकारने जो कुछ मिछा था सो खो हिंग होना ही नहीं परन्तु उसने जो २ काम किया उसमें अन्तमें उसे दुःख ही सहन करना पड़ा। पुण्यसार व्यार दफा अच्छी तरह दृज्य पेदा किया परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपन्तार दफा अच्छी तरह दृज्य पेदा किया परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपन्तार दफा अच्छी तरह दृज्य पेदा किया परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपना दफा वक्ता विधा परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपना दफा वक्ता विधा परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपना दफा दफा वक्ता विधा परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपना दफा वक्ता विधा परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपना दफा दफा विधा परन्तु किसी वक्ता प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपना दफा दफा विधा परन्तु किसी वक्ता प्रमादसे, किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपना दफा दफा विधा परन्तु किसी समय दुर्वृद्धिसे उसने भी अपना दफा दफा परन्तु किसी समय दुर्वृद्धिस समय दुर्वृद्धिस उसने भी अपना दफा परन्तु किसी सम्त सम्ले स्वत्य किसी सम्ले स्वत्य सम्ले सम्ले स्वत्य सम्ले स्

अर्थस्य गंवा दिया। इससे दोनों जने वड़े खिन्न हुए। अन्तमें दोनों जने एक जहाजमें वैठकर कमानेके लेये रत्नद्वीपमें गये। वहां पर भी वहुतसे उद्यमसे भी कुछ न मिला, तव वहांकी महिमावन्ती रत्नादेवीके र्गान्दरमे जाकर अन्न पानीका त्याग कर ध्यान लगाकर वैठ गये। जब आठ उपवास हो गये तब रत्ना-रैवी आकर बोली—'तुम किस लिये भूखे मरते हो ? तुम्हारे नशीवमें कुछ नहीं है। यह खुनकर कर्मसार ो उठ खड़ा हुवा परन्तु पुण्यसार वहां ही वैठा रहा और उसने इक्कीस उपवास किये। तव रत्नादेवीने ंसे एक चिन्तामणि रत्न दिया। उसे देखकर कर्मसार पश्चात्ताप करने छगा, तव पुण्यसारने कहा— 'भाई तु किसलिए विशाद करता है, इस चिंतामणि रत्नसे तेरा भी दारिद्रय दूर कर दूंगा। अव दोनों ाने खुशी होकर वहाँसे पीछे चले और जहाजमें वैठे। जहाज महासमुद्रमें जा रहा था, पूर्णिमाकी रात्रिका मिमय था उस वक्त पूर्णचन्द्रको देखकर वड़े भाई कर्मसारने कहा कि, भाई चिन्तामणि रतनको निकाल तो हों, जरा मिलाकर तो देखें, इस चन्द्रमाका तेज अधिक है या चिंतामणिरत्न का ? कमनशीय के कारण ोनों जनोंका वही विचार होनेसे अगाथ समुद्रमें चले जाते हुए जहाजके किनारे पर खड़े होकर वे चिन्ता-।णि रत्नको निकाल कर देखने लगे । क्षणमें चन्द्रमाके सामने और क्षणमें रत्नके सामने देखते हैं। ऐसे हित हुए वह छोटासा चिन्तामणि रत्न अकरमात् उनके हायसे छूटकर उनके भाग्यसहित अथाह समुद्रमें ्र<sup>मार पड़ा</sup>। अब वे दोनों जने पश्चात्ताप पूर्वक रुदन करने छगे। अब वे जैसे गये थे वैसे ही निर्धन सुफ-हिस होकर पीछे अपने देशमें आये। सुदैवले उन्हें वहां कोई ज्ञानी गुरु मिल गये; चन्दन पूर्वक उनसे न्दोंने अपना नशीव पूछा तब मुनिराजने कहा कि,—

भभाते भाषति कुर्यात्मार्गाः कंड गर्नेग्पि॥ भाग्यद्द्या मरोर्गान्त । गभाद्द्या न गर्गान ॥ १ ॥ भभागं प्रसारका च । द्विस्य च यदनं॥

#### गुरुपत्नी देवद्रव्यंच । स्वर्गस्थ यपि पातयेव ॥ २ ॥

कंठगत प्राण हों तथापि साधारण द्रव्य पर नजर न डालना। अग्निसे दग्ध हुवा फिर आगी परन्तु साधारण द्रव्यभक्षक फिर मजुष्य जनम नहीं पाता। साधारण द्रव्य, ब्रह्महत्या, दारिद्रीका धन, गुर्स स्त्रीके साध किया हुवा संयोग, देनद्रव्य ये इतने पदार्थ स्त्रीसे भी प्राणीको नीचे गिराते हैं। प्रभास म साधारण द्रव्यका है।

नरकसे निकल कर तुम दोनों सर्प हुये। वहांसे मृत्यु पाकर फिर दूसरी नरकमें गये वहांसे निकल गीद पक्षी बने, फिर तीसरी नरकमें गये। ऐसे एक भव तिर्यच और एक नारकी करते हुए सातों ही नलाँ भमे। फिर एकेन्द्रीय, दो इन्द्रीय, तीन इन्द्रीय, चार इन्द्रीय, तिर्यंच एंचेन्द्रीय, ऐसे वारह हजार भवमें वहुता दुःख भोगकर बहुतसे कर्म खपाकर तुम दोनों जने फिरसे मनुष्य वने हो । तुम दोनों जनोंने वाग्ह स्पर्योत उपयोग किया था इससे बारह हजार भवतक ऐसे विकट दुःख भोगे। इस भवमें भो वारह करोड़ हुन मुद्रार्थे पाकर हाथसे खोई । फिर भी ग्यारह दफा घन प्राप्त कर करके पीछे खोया। तथा वहुत दफे वास किये। कर्मसारने पूर्व भवमें ज्ञानद्रव्य का उपभोग किया होनेसे उसे इस भवमें अतिशय मन्दमतिपन की की निर्वृद्धिपन की प्राप्ति हुई। उपरोक्त मुनिके वचन खुनकर दोनों जने खेद करने लगे। मुनिने धर्मोप्रेश कि जिससे वोध पाकर ज्ञान द्रव्य और साधारण द्रव्यके सक्षण किये हुये वारह २ रुपयोंके वदले वारह २ हुई रुपये जवतक ज्ञान द्रव्य और साधारण द्व्यमें न दे दें तबतक हम अन्न यहा विना अन्य सर्वस्त्र कमाकर उसी देंगे ऐसा मुनिके पास नियम त्रहण करके श्रावक धर्म अंगीकार किया और अब वे नीतिपूर्वक व्यापार हा छगे। दोनों जनोके किये हुए अशुभ कर्मका क्षय होजानेसे उन्हें न्यापार वगैरहमें धनकी प्राप्ति हुई, औ वारह २ रुपयेके यद्लेमें वारह २ हजार सुवर्ण मुद्रायें देकर वे दोनों जने ज्ञानद्रव्य और सायारण द्रव्यके कर्म मुक्त हुवे। थर अनुक्रमसे वारह २ करोड सुवर्ण मुद्राओं की सिद्धि उन्हें फिरसे प्राप्त हुई। अब वे सुश्राविक पालते हुए ज्ञान द्रव्य और साधरण द्रव्यका रक्षण एवं वृद्धि करने लगे। तथा वारम्बार ज्ञानके और क्रा महोत्सव करना वगैरह शुभ करणी करके श्रावकधर्म को यथाशक्ति बहुमान पूर्वक पालने लगे। अन्तमें बहुक पुत्र पोत्रादिकी संपदाको छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर वे दोनों भाई सिद्धगति को प्राप्त हुये।

ऐसे ज्ञान दृव्य और साधारण दृव्यके मक्षण पर कर्मसार तथा पुण्यसारका दृष्टान्त सुनकर क्रिं आशातना दूर करनेमें या ज्ञान दृव्य एवं साधारण दृव्यका मक्षण करने की उपेक्षा न करनेमें सावधान ए यही विवेकी पुरुपोंको योग्य है। ज्ञानदृव्य भी देवद्व्य के समान ब्राह्म नहीं है। ऐसे साधारण दृव्य श्री को संघ हारा दिया हुना हो ब्राह्म है। संघके विना अगवाओं के दिये विना विलक्षल ब्राह्म नहीं। श्री हारा साधारण दृव्य सात क्षेत्रोंमें ही उपयुक्त होना चाहिए, मांगनेवाले आदिको न देना चाहिए। तथा प्रमुलका वार फर किया हुना दृव्य यदि साधारणमें गिनै तो वैसा दृव्य श्रावक श्राविकाको अपने उपयोग लेना योग्य नहीं है परन्तु धर्मशाला या उपाश्रय प्रमुखमें लगाना योग्य है। ज्ञान सम्बन्धी कागज, पत्र का साधुको दिये हों तथापि श्रावकको वह अपने घर कार्यमें उपयुक्त न करना चाहिए। अपनी पुस्तकके लिए

द्रव्य न रखना। मुखपट्टीके मूल्यसे कुछ अधिक सूल्य दिये विना साधुकी मुखपट्टी वगैरह भी श्रावकको ॥ उचित नहीं। क्योंकि वह सब कुछ गुरु द्रव्यमें गिना जाता है। स्थापनाचार्य तथा नवकार वाली वगैरह की भी श्रावकके उपयोगमें आती है। क्योंकि जब ये वस्तुयें गुरुको देनेमें आतीं हैं उस वक्त देनेवाला ये के उपयोगमें आयेंगो इस कल्पना पूर्वक ही देना हैं। तथा साधु भी सबको उपयोगी हों इसी वास्ते वस्तुओंको लेता है। इसलिए साधुकी गुरु स्थापना तथा नवकार वाली सबको खपती है परन्तु मुहपट्टी विपती।

गुरुकी आज्ञा विना साधु साध्योको छेखकके पास पुस्तक छिखाना या वस्त्र दिलाना नहीं करपता। में किनती एक दातें बहुत ध्यानमें रखने लायक हैं। यदि जरा मात्र भी देवदृत्य अपने उपभोग में लिया हो उतने मात्रसे अत्यन्त दारुण दु:ख भोगने पड़ते हैं, इसलिए विवेकी पुरुपको सर्वथा उसे उपयोगमें लेनेका बार तक भी न करना चाहिए। इसलिए माला उज्ञवनेका, माला पहरने को, या लूंछना वगैरहमें जो दृत्य हो वह उसो वक्त दे देना चाहिए। यदि वैसा न वने तथापि ज्यों जल्दी हो त्यों दे देना चाहिए। उससे थिक गुण होता है। यदि विलम्ब करे तो फिर देनेकी शक्ति न रहे या कदापि छत्यु ही आजाय तो वह देना जानेसे परलोकमें दुर्गतिकी प्राप्ति हो जाती है।

## "देना सिर रखनेसे लगते हुए दोष पर महीपका दृष्टान्त"

2.

मुक्त किया। फिर अनशन आराध कर वह स्वर्गमें गया और अनुक्रमसे मोक्ष पदको प्राप्त होगा। सिक्र अपने सिर कर्ज न रखना चाहिए। विलस्व करनेसे ऐसी आपित्तयां आ पड़ती हैं।

देवका, ज्ञानका, और साधारण वगैरह धर्मसम्बन्धी देना तो क्षण वार भी न रखना चाहिए, ज्ञम किसीका भी देना देनेमें विवेकी पुरुपको विलम्ब न करना चाहिए तब फिर देवका, ज्ञानका या सागा वगैरहका देना देते हुए किस तरह विलम्ब किया जाय ? जिस वक्ति देवका कवूल किया उस वक्ति हैं इंच्य उसका हो खुका, फिर जिती देर लगाये उतना ल्याजका दृत्य देना चाहिए। यहि ऐसान को जितना ल्याज हुवा उतना दृत्य उसमेंसे भोगनेका दूपण लगता है। इसलिए जो देनेका कवूल किया है तुरन्त ही दे देना उचित है। कदापि ऐसा न बन सके और कितने एक दिन वाद दिया जाय ऐसा हो वह कबूल करते समय ही प्रथमसे यह साफ कह देना चाहिए कि, मैं इतने दिनमें, या इतने पक्ष वह इतने महिनोंमें दूंगा। कबूलकी हुई अवधिके अन्दर दे दिया जाय तो ठीक! यदि वैसा न बने तो क्षें अवधि आवे तुरन्त दे देना योग्य है। कही हुई मुद्दत उल्लंधन करे तो देवदृत्य का दोप लगता है। मिल की सारसंभाल रखनेवाले को अपने घरके समान ही देवदृत्य की उधरानी शीध वसूल करानी चाहिए। विसा न करे तो बहुत दिन हो जानेसे अकाल पढ़े या कोई बड़ा उपदृत्य आ पड़े तो फिर बहुतसे प्रयासी उस देवदृत्यके दोषमें से देनदारको मुक्त होना मुश्किल हो जाता है इसलिए देव द्रव्यके देनेमेंसे सबकी के तर मुक्त करना। ऐसा न हो तो परंपरासे सारसम्भाल करनेवाले को एवं दूसरे मनुष्योंको भी महावी प्राप्त होती है।

# ''देवद्रव्य संभालनेवालेको दोष लगने पर दृष्टान्त"

महिन्दपुर नगरके प्रभुक्ते मन्दिर सम्बन्धि चन्दन, पुष्प, फल, नैवेद्य, बी दीपकके लिए तेल, में अंदार और पूजाके उपकरण सम्भालना, मन्दिरमें रंग कराना, उसे साफ करवाना, तदर्थ नौकर ए नौकरोंकी सार सम्भाल रखना, उधरानी कराना, वस्तलान जमा कराना, खाता डालना, खाता वस्तल कर निकर कराना, कराना, वस्तलात आये तो उसका धन सम्भालना, उसके आय व्ययका नानाँ ठानाँ लि तथा नया काम करानेका। जुदा २ काम चार जनोंको सोंपा था। तथा उन पर एक अधिकारी नियुक्त गया था। श्रीसंघकी अनुमति पूर्वक चार जने समान रीतिसे सारसंभाल करते थे। ऐसा करते हुए एक र मन्दिरकी सारसम्भाल करनेवाला वड़ा अधिकारी वस्तलात करनेमें बहुतसे लोगोंके यथा तथा ववन सं अपने मनमें दुःख लगा के कारण अब वस्तलात वगैरहके कार्यमें निरादर हो मया। इससे उसके हार के चारों जने विलक्तल ढीले हो गए। इतनेमें ही उस देशमें कुछ वड़ा उपद्व होनेसे सब लोग अन् चले गए इससे कितना एक देवद्व्य नष्ट हो गया। उसके पापसे वे असंख्य अन भमे। इसलिए है के कार्यमें कभी भी शिथिलादर होना उचित नहीं।

देव वगैरहके देनेमें खरा द्रम्य देना तथा भगवानके सन्मुख भी खरा ही दृब्य चढाना, घिसा हुवा व गोटा द्य्य न चढाना। यदि खोटा चढावे या देवके देनेमें दे तो उसे देवद्व्य के उपभोगका दोष लाता है देवसम्दर्भी, ज्ञानसम्बन्धी, और साधारण सम्बन्धी जो कुछ घर, दुकान, खेत, वाग, पापाण, काष्ठ, वांस, खपरेल, मिट्टी, खड़ी, च्यूना, रंग, रोगन, चन्दन, केसर, वरास, फूल, छाच, ति, धूप धाना, कल्रण, वासकुरपी, वालाकुंची, छत्र, सिंहासन, ध्वजा, चामर, चन्द्रवा, भालर, ता, मृद्ंग, वाजा, समापना, सरावला, पडदा, कम्बल्यां, वल्ल, पाट, पाटला, चौकी, कुम्म, आरसी; क ढांकना, दियेसे पड़ा हुवा काजल, दीपक, मन्दिरकी छत पर नालसे पडता हुवा पानी, वगैरह कोई भी उपने घर कार्यके उपयोग में कदापि न लेना। जिस प्रकार देव दृष्य उपयोग में लेना योग्य नहीं वैसे ही तोक पदार्थके जरा मात्र अंशका भी उपयोग एक बार या अनेक बार होनेसे भी देवद्रव्य के उपभोग का दोप वश्य लगता है। याद चामर, छत्र, लिहासन समियाना, वगैरह मन्दिरकी कोई भी वस्तु अपने हाथसे मलीन या हट फूट जाय तो वड़ा दोप लगता है। उपरोक्त मन्दिरकी कोई भी वस्तु श्रावकके उपयोग में नहीं आ कती इस लिए कहा है कि;—

विधाय दीपं देवानां । पुरस्ते न पुनर्नेहि ॥ यह कार्या कार्याणि । तीर्यंचोपि भवेद्यतः ॥

घर मन्दिरमें भी देवके पास दीपक किये बाद उस दीपक कुछ भी घरके काम न करना। यदि करे ण्द प्राणी मर कर तियँच होता है।

#### "देव दीपकसे घरका काम करनेमें ऊंटनीका दृष्टान्त"

वस्पुर नगरमें देवलेन नामक एक गृहस्थ रहता था। उसका धनसेन नामक ऊंट संभालने वाला एक कर था। उस धनसेन के घरसे एक ऊंटनी प्रतिदिन देवसेन के घर आ खड़ी रहती थी। धनसेन उसे बहुत को पंटता परन्तु देवसेन का घर वह नहीं छोड़ती थी। यदापि मार पीट कर उसे धनसेन अपने घर लेजाय के पार पंटता परन्तु देवसेन का घर वह नहीं छोड़ती थी। यदापि मार पीट कर उसे धनसेन अपने घर लेजाय के पार हो से तो उसे तो उसे तोड़ कर भी वह फिर देवसेनक घर आ खड़ी रहती। कहाचित् ऐसा न के महिनों यह धनसेन के घर कुछ नहीं खाती और उक्तरा कर सारे घरको गज़मज़ा देती थी। अन्तमें देवसेन के पर शिव पत्री पूर्ण उसे अपने धर्म के पर शिव पत्री पार प्रति विद्या पर होताय देख कर देवसेन ने उसका मृत्य दे कर उसे अपने धर्म परन के प्रति पत्री पाय स्वार । वह देवसेन को देख कर वहां ही प्रति पत्री हुए होनोंनों अस्म परन के प्रति पत्री पाय प्रति । वह देवसेन को देख कर वहां ही प्रति है। वहने कहा हिए होनोंनों धरम पर ने कि कि कि प्रति पत्री प्रति पत्री प्रति पत्री प्रति वह के प्रति है। वहने प्रति पत्री प्रति पत्री प्रति है। वहने प्रति पत्री प्रति पत्री प्रति पत्री प्रति पत्री प्रति पत्री प्रति पत्री प्रति है। वहने प्रति पत्री पर पत्री प्रति पत्री पत्री प्रति पत्री पत्री

मो लिएवशण देहें। दीने पूर्व मा महा बहुमों।। भोरेप पूर्व महा। निविध संमा महा बहुमों।।

, :

जो प्राणी अज्ञानपन से भी जिनेश्वर देवके पास किये हुए दीपकसे या धूप धानामें रहे हुये अर्क अपने घरका काम करता है वह मर कर प्राय: पशु होता है।

इसी लिए देवके दीपकसे घरका पत्र तक न पढ़ना चाहिये, घरका काम भी न करना, रपयाभीनर खना, दीपक भी न करना, देवके लिए घिसे हुए चन्दनसे अपने मस्तक पर तिलक भी न करना, देवके तक करनेके लिए भरे हुये कलशके पानीसे हाथ भी न घोना, देवकी शेपा (न्हवन) भी नीचे पड़ा हुवा या हु हुवा, स्वल्प भात्र ही लेना परन्तु प्रभुके शारीरसे अपने हाथसे उतार लेना योग्य नहीं, देव सम्बन्धी भाला भी गुरुके पास या श्री संघके पास न बजाना। कितनेक आचार्य कहते हैं कि, पुष्टालम्बन हो (जिन शासन विशेष उन्नतिका कारण हो) तो देव सम्बन्धि भालर, बाद्य, यदि उसका नकरा प्रथमसे ही देना कहते हो या दे दिया हो तो ही बजाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, कहा है कि:—

मूलं विणा जिणाणं। उवगरणं छत्त चमर कलसाई॥ जो वावरेइ मूढो। निय कज्जे सो हवई दुहिश्रो॥

जो मूढ़ प्राणी नकरा दिये विना छत्र, चामर, पलश वगरह देव द्रव्य अपने गृह कार्यके लिए उप लेता है वह परभव में अत्यन्त दुखी होता है।

यदि निकरा देकर भी भालर वगैरह लाया हो और वह यदि फूट टूट जाय या कहीं खोई जा उसका पैसा भर देना चाहिए। अपने गृह कार्यके लिए किया हुवा दीपक यदि मन्दिर जाते हुए प्रकाशित साथ ले जाय तो वह देवके पास आया हुवा दिया देव द्रव्यमें नहीं गिना जा सकता। किर्फ दीपक लिए किया हुवा दीपक देव दीपक गिना जाता है। देव दीपक करने के कोडिये, दीवट, गिलास, उरखना योग्य है। कदापि साधारण के दीवट, कोडीये वगैरह में से यदि देवके लिए दीपक किया हो तो जब तक घी, तेल वलता हो तब तक आवकको अपने उपयोगमें नहीं लेना चाहिये। वह घी, तेल, वले ही साधारण के काममें उपयोग में लेना। यदि किसीने पूजा करने वालेके हाथ पैर धोनेके लिए पानी भर रख्या हो तो वह उपयोग में लेनेसे देव द्रव्यका उपभोग किया नहीं गिना जाता।

कलश, छाव, रकेशी, ओरसिया, चन्दन केशर, बरास, कस्तूरी प्रमुख अपने द्रव्यसे हाया हैं उससे पूजा करना, पूरान्तु मन्दिर सम्बन्धी पैसेसे छाये हुए पदार्थसे पूजा न करना। पूजा करने हिंगे हुए पदार्थ इनसे सिर्फ पूजा ही करनी है यदि ऐसी करपना न की हो तो उसमें से अपने गृह कार्यमें में युक्त किया जा सकता है। मालर, वाद्य वगैरह सर्व उपकरण साधारण के द्रव्यसे मन्दिरमें रख्ते गर्य वे सब धर्म हत्यों में उपयुक्त करने करपते हैं। अपने घरके लिए कराये हुए समियाना, परिचल, पडदा, दगरह यदि कितनेक दिन मन्दिरके प्रयोजनार्थ वर्तनेको लिए हों तो उन्हें पीले लेते देवद्रव्य नहीं गिर्म पर्योक्त देवद्रव्य में देनेके अभिप्रायसे ही दिया हुवा द्रव्य देवद्रव्य तथा गिना जाता है परन्तु अन्य नहीं ऐसा न हो तो अपने वर्तनमें नैवेद्य लाकर मन्दिरमें रख्खा हो तो वह वरतन भी देवद्रव्यमें गिना जानेका थावे, परन्तु ऐसा नहीं है।

मन्दिर का या ज्ञान द्रव्यका घर, दुकान भी आवकको निःशूकता होनेके कारणसे अपने कार्यके छिये है रखना भी योग्य नहीं। साधारण द्रव्य सम्बन्धि घर, दुक्तान; श्रो संघकी अनुमतिसे कदावित् भाड़े रखना तो छोक व्यवहार से कम नाड़ा व देना और वह शाड़ा ठराव किये हुए दिनसे पहले विना मांगे दे जाना। दे उस घर या दुक्तानकी भीत वगैरह पड़ती हो और वह यदि समारनी पड़े तो उसमें खर्च हुये दाम काट कर कीका भाड़ा देना, परन्तु छोकिक व्यवहारकी अपेक्षा अपने ही छिए अपने ही काम आसके ऐसा उस घर कानमें यदि नया माल या कुछ पोशीदा वांध्र काम करना पड़े तो उसमें लगाये हुए द्रव्यका साधारण द्रव्य क्षण कियेका दोप छगनेके सववसे भाड़ेमें न काट छेना। शिक्त रहित श्रावक श्री संघकी आज्ञासे साधारण के र दुकानमें विना भाड़े रहे तो उसे कुछ दोष नहीं छगता।

तीर्थादिक में यदि बहुत दिन रहनेका कार्य हो और वहां उतरने के लिए अन्य स्थान न मिलता हो तो से उपयोग में लेनेके लिए लोकव्यवहार के अनुसार यथार्थ नकरा देना चाहिए। यदि लोकव्यवहार की वित्ते फा भाड़ा दे तथापि दोप लगनेका सम्भव होता है। इस प्रकार पूरा नकरा दिये विना देव ग्रान विपारण सम्बन्धी कपड़ा, बख्न, श्रीफल, सोना चांदि अहा, कलश, फूल, पक्वान; स्खड़ी वगैरह अपने घरके जमने से या ज्ञानकी पूजामें न रखना। क्योंकि बड़े ठाठ माटसे जो अपने नामका उज्ञमना किया हो उसमें ज्ञान नकरा देकर मिन्द्रिमें से लिए हुए उपकरणों हारा लोकमें बड़ी प्रशंसा होनेसे उलटा दोपका सम्भव विता है। परन्तु अधिक नकरा देकर उपकरण लिए हों तो उसमें कुछ दोप नहीं लगता।

#### "कम नकरेसे किये उजमना लक्ष्मीवती का दृष्टान्त"

बड़ी सारी उम्मेद थी, तद्र्थ उसने चहुत सी तैयारियां भी पहलेसे की हुई थीं, कितने एक नये मणिमुक्त के नयसरा हार, हीरे रत्नसे जिहित कितने एक नये आभूषण एवं कितने एक नये र मांतिके उसम भी कराये हुवे थे तथा अन्य भी कई प्रकारकी तैयारियां कराई हुई थीं परन्तु कमनशीय से महोत्सा के कभी राजद्रवार में अकस्मात् शोक आजाने से, किसी चक्त दीवानके घर शोक आजाने से, किसी सम्बक्त के कथ शोकका प्रसंग आनेसे, किसी चक्त अपने सार्वान्यमों में शोकका कारण वन जानेसे और किस अपने ही घरमें कुछ अकस्मात् उत्पन्न होनेसे उस महोत्सवका एक चिन्ह मात्र भी न वन कि इतना ही नहीं परन्तु उस बालिकाका महोत्सव करनेके लिए उसके माता पिनाने जो २ दिन निर्धारित वि उन दिनोमें उन्हें खुशीके बदले उदासी ही पैदा हुई। तथा उस वालिका को पहराने के लिए जो परशासरण बनाये थे उन्हें सन्दूकमें से वाहर निकालने का प्रसंग ही न आया। वह बालिका उसके परशासरण बनाये थे उन्हें सन्दूकमें से वाहर निकालने का प्रसंग ही न आया। वह बालिका उसके पिता एवं कितने एक सणे सम्बन्धी को हद उपरान्त मानीती और प्यारी थी। उसके सो सम्बन्धी वालिकाको सन्मान देनेके लिए अपने घर लेजानेको बहुत ही तलप रहे थे परन्तु उसमेंसे कुछ भी न सकता। तब इसमें क्या समक्षना चाहिए? वस उस वालिकाके पूर्वभव के किये हुए अन्तराय का ही प्रसम्भना चाहिये। शास्त्रमें किसी नीतिक पुरुषने कहा है:—

क्षायर तुज्म न दोषो अम्माण पुब्द कम्माणं

हे सागर! तुक्षमें रत्नोंका समुदाय भरा हुवा है, परन्तु मैंने तेरे अन्दर हाथ डाल कर रत्न निकाली अद्यम किया तथापि मेरे हाथमें रत्नके बद्ले पत्थर आया, इससे मैं समक्रता हूं कि, यह तेरा दोप नहीं। मेरे पूर्वभवक्षत कर्मका ही दोष है।

अतः यह सब इस बालिकाके कर्मका ही दोव है ऐसा समका जाता है। बालिका का नाम हक्ष्में रक्षा है। जब उसके माता पिताके सर्व मनोरथ निष्कल हो गये तब अन्तमें उन्होंने यह विचार कि अपने सर्व मनोरथ रह होगये तो क्या हुवा अब सर्व मनोरथोंका पूर्ण करनेवाला लक्ष्मीवनी का लान व माटसे करके सब मनोरथोंको पूर्ण हुवा समक्षेंगे। ऐसा समक्ष कर लग्न आनेके समय आगेसे ही किंस महाश्रीमंत के लड़केके साथ उसका लग्न निर्धारित कर लग्नकी तमाम तैयारी करनी शुक्ष की। सर्व म्पूर्ण करनेकी आशासे तैयारीमें कुछ वाकी न उठा रख कर लग्नके महोत्सव का आडम्बर पहिले से ही इ सुन्दर करना शुक्ष किया। परन्तु देवयोगसे मंडप मुहूर्त हुये वाद तुरन्त ही उस लक्ष्मीवतीकी माता अव मरनेके शरण होगई। जिससे अत्यन्त आडम्बर की तो वात ही क्या परन्तु अन्तमें उसका महोत्सव रहि सुप ही पाणि प्रहण मात्र ही लग्न करना पड़ा। लक्ष्मीवती का श्वसुर वड़ा दातार और धनाह्य होनेसे भी बड़े ठाट माठसे लग्न करना निर्धारित किया था परन्तु क्या किया जाय? उसके भी सर्व मनोरय जाने यात पत्रा दिना समान ही हवाई हो गये। किर लक्ष्मीवती को बड़े आडम्बर सहित स बुराल मेजूंगी पिताने यह धारणा को। एग्न्तु वह समय आते हुत भी किसी २ वक्त अनेक प्रकारके शोक वीमारी जानित्या आ पड़नेसे उसमेंसे कुछ भी न वन सक्ता इसलिये उसे चुत्वाप ससुराल भेजना पड़ा। जानित्या आ पड़नेसे उसमेंसे कुछ भी न वन सक्ता इसलिये उसे चुत्वाप ससुराल भेजना पड़ा।

गां आ पड़नेसे उसे अपने पतिसे सवमुच ही संसार खुल का संयोग यथार्थ और अधिक दृद्धि पाना हुवा दोने पर भी वन सक्तनेका प्रसंग न आया। इससे वह खयं भी वड़े उद्धे गको प्राप्त हुई। अन्तमें एक ज्ञानी गिले, उनके पास जाकर उसने अपना नसीव पूछा। ज्ञानी गुरुने कहा कि हे कत्याणी! तृने पूर्व भवमें नकरा देकर उजमना वगैरह बहुत की पुण्य करनिओं में बड़ा आडम्बर कर वतलाया। उस होनबुद्धि से जो कर्म उपार्जन किया उसीका यह परिणाम है। यह जुन कर वह बड़ा दुःख मनाने लगी। तय गुरुने हा "ऐसे खेद करनेसे कुछ पाप दूर नहीं होता। उस पापकी तो आत्ममाक्षी निंदा करना चाहिये।" किर तने उन गुरुके पास उस कर्मका आलोगण प्रायश्चित लिया। किर दीक्षा अंगोकार वरके अनुक्रम से सव मोंका नाश कर वह सिद्धि पदको प्राप्त हुई।

इस लिये उजमना वगेरह में रखने योग्य जो जो पदार्थ लिया हो उस पदाथका जिनना मृज्य हो उतना यग उससे भी कुछ अधिक मृत्य देना, ऐसा करनेसे नेकरेकी शुद्धि होती है। इसनें इतना समफना है कि किसीने अपने नामका विस्तारसे उद्यापन शुद्ध किया हो। उसमें जो जो पदार्थ मन्दिरके लेनेकी जरूरत है उसका परावर नकरा देनेकी शक्ति न हो तो उसका आचार पूरा करनेके लिये जिननी चीजोका नकरा ए। दिया जाय उतनी ही चीजों रख कर उद्यापन पूरा करना। इसमें करनेवाले को कुछ भी दोप नहीं लगना।

"घर मंन्दिरमें चढाये हुए चावल वगैरह द्रव्यकी व्यवस्था"

खर्चमें कितनी एक छूट रखता है तय फिर देवपूजामें कितने दृज्यका खन वह जाता है? या यथाकि के घर मिन्द्रमें भी न खर्च खके। इसिलिये अपने घर मिन्द्रमें रूक्ले हुए निवेद्यादिक से मंगाए हुए पुणीं हारा अपने घर मिन्द्रमें पूजा, पूर्वोक्त दोप लगनेका सरमन होनेसे न करना। एवं अपने घरपिदा में का हुये निवेद्यादिक वेचनेसे आया हुवा दृष्य अपने घरमें अपने निष्ठायसे भी न रखना तथा उसे व्योत्यों का वेच सालका, यथाशिक से जो देनद्रव्यकी वृद्धि हो त्यों वेचना, एर्च प्रकारसे यत्म कर रखने पर भी का किसी चोर या अग्नि प्रमुखसे वह विभाश हो लाय तो रखनेवाले को छुछ दोप नहीं लगता, क्योंकि आता भावी भावको रोकनेमें कोई भी समर्थ नहीं। पर दृष्यका अपने हाथसे उपयोग करनेका प्रसंग किसी तो दूसरेके समक्ष ही करना या दूसरेको विदिन करके करना चाहिये ताकि कोई दोप लगतेका संग जि

देव, गुरु, यात्रा, तीर्थ, स्वातीवात्सस्य, स्वात्रपूजा सहोत्सव, प्रभावना, सिद्धान्त लिखाना, पुता के लेना चगैरहमें खर्चनेके कारण निगित्त जो दूसरेका धन लेना हो तो बीचमें चार पांच जनोंको साक्षी रहा लेना और वह खर्चनेके समय गुरु, संघ वगैरह के समक्ष स्पष्टतया कह देना कि यह दूव्य अमुक्का है । दूसरेका है, कहे विना न रहना। यदि दिना कहे खर्च तो उससे भी पूर्वीक दोप लगतेका सम्भव है।

तीर्थ पर गया हो, वहाँ पूजामें, स्नात्रमें, ध्वजा चढ़ानेमें पहरावनी में प्रभावना में वगैरह तीर्थ अवश्य क्रलोंमें दूसरेका दृब्य नहीं मिलाना। कदापि किलीने तीर्थ पर खर्चनेके लिये दृब्य दिया हो औ वह दूसरेका धन वहां पर खर्चना हो तो यह दूसरेका है प्रथमसे ही ऐसा कह कर वीचमें दूसरेको साम रखकर उसे जुदा खर्चना, परन्तु अपने दृब्यके साथ न खर्चना क्योंकि उससे लोकमें व्यर्थ प्रशंसा कराते हो लोग लगात है, और यदि पीछेसे किसीको मालूम हो जाय तो मायावी और लोकोपहास्य का पात्र वर्ग पड़ता है।

यदि किसी समय ऐसा प्रसंग आवे बहुतसे मनुष्य मिलकर स्वामीचात्सस्य, संघपूजा प्रभावना की रह करनी हो तो जितना जिसका हिस्सा ले वह सब पहिलेसे ही कह देना। यदि ऐसा न करे तो पुष्प करनीके कार्यमें खर्चनेमें चोरी करनेके दोपका मागीदार बनता.है।

अन्तिम अवस्थामें आये हुए माता, विता, वहिन, पुत्र, वगैरहके लिये जो खर्चना हो वह उनकी सार्ध धानता में ही गुरु श्रावक या सगे सम्बन्धियों के समक्ष ही कह देना कि हम तुम्हारे पुण्यार्थ इतने दिनमें कि स्वय अमुक अमुक कार्य करके खर्चने उसकी तुम अमुमोदना करना, ऐसा कह कर वह संकल्पित द्रव्य उसी हुई मुद्दतमें सबके समक्ष उसका नाम देकर विदित करना कि, अमुक जनेके विशे माना हुआ द्रव्य यह अमुक्त शुभकार्य में खर्चते हैं यदि ऐसा न करे तो उस पुण्य करनी में चोरी गिनी जाती है। दूसरेके नाम पर कि हुए द्रव्यसे अवने नामसे यश प्राप्त करके पुण्य करनी करे तो भी महा अनर्थ होता है। पुण्यके कार्यमें अपन करने को विशे की जाती है उससे यह आदमीकी महत्ता गुणकी हानि होती है। जिसके लिये गणधर भगवान पहा है:—

#### तव तेगो वय तेगो । उन तेगो झं जे नहे ॥ भायार भाव तेगो छ । कुन्वई देव किन्विसं॥

तप की, बत की, रूप की, आचार भावकी, जो चोरी करता है वर प्राणी किरिविषया देवका आयुष्य गा है। अर्थात् नीचे दरलेकी देवगति में जाता है।

#### "साधारणद्रव्य खर्चनेके विपयमें"

यदि धर्ममें कुछ खर्चनेकी मर्जी हो तो विशेषता साधारण के नामसे ही खर्चना। फिर जैसे जैसे पर होंगे वैसे उसमें खर्चना। साधारण द्रव्य खर्चनेके सात क्षेत्र हैं, उनमें से जो २ क्षेत्र तर्चने के योग्य त्रम दे उस क्षेत्रमें खर्च करना। जिसमें थोड़ा खर्चनेसे विशेष लाम मालूम होता हो उसमें खर्चना, सिदाते प्रमें खर्चने से बहुत ही लाभ होता है क्योंकि सिदाता श्रायक हो और उसे आधार दिया हो तो वह आश्रय का फिर जब श्रीमन्त हो तब वह उसी क्षेत्रमें विशेष आश्रय देनेवाला होता है, क्योंकि जिससे उपकार ग हो उस उपकारी को फिर वह नहीं भूलता। अन्तमें वह उसे सहाय कारक वन सकता है इसलिए सिदाते वमें खर्चना महा लाभ दायक है। लोकिकमें भी कहा है,:—

दरिद्रं भर राजेन्द्र । मासमृद्धं कदाचन । च्याधितस्योपधं पथ्यं निरोगस्य किमोपधम ॥

है गजेन्द! वरिद्रको—निर्भनको दे, रिद्धिवन्त को कभी न देना। व्याधिवान को औषधी हिनकारयः ोती हैं, परन्तु निरोगीको औषधका क्या प्रयोजन ?

स्मी लिये प्रभावना संघ पहरावनो समस्तिक सोद्द आदि यांटना यगेरह निर्धन श्राप्तको विदेश किया योग्य है। यदि ऐसा न करे तो धर्मको शनादर नित्दा प्रमुख दोषका सम्मव होता है। सम्बंधियों की अपेक्षा या धनाद्योकी अपेक्षा निर्धन शावकारों अविक्षा देना योग्य ही है। तथापि यदि ऐसा न पन मके तो किया प्रमान देना, परन्तु निर्धनको प्रमान देना। सुना जाना है कि यमकापुर रागरमें टक्का जिनदान किक्को समावन के मोद्दर्भ समावन के मोद्दर्भ प्रभावना परिनेश प्रसंत पर सबके मोद्द्रभें एक र सुवर्ण सहोर हाली धी और जिल्ला आवकोंको देनेवाले सोदकों से दो सुवर्ण सहोरें टाली धी।

"माता पिता आदिक पीछे दरनेका पुण्य"

बहुतसे श्रावक तीर्थ पर अमुक द्रव्य याने अमुक प्रमाण तक द्रव्य खर्च करनेकी कला। प्रणाति । कर छेते हैं और तीर्थयात्रा करते समय वे अपने सफरका खर्च भी उसीमें गिन छेते हैं परन्तु ऐसा । ऐसं सर्वथा अनुचित है।

श्रावक तीर्थयात्रा करने जाय उस वक्त भोजन खर्च, गाडी भाडा वगैरह, तीर्थ पर खर्च कर्त हिए निर्धारित द्रव्यमेंसे न गिनना चाहिए। तीर्थमें ही जितना पुण्य कार्यमें खर्चा हो उतना ही उसों कि योग्य है। ह्योंकि जो यात्राके लिए मान्य किया वह तो देवादिक द्रव्य हुवा, तव फिर उस द्रव्यमें अपने भोत तथा गाड़ी भाडा चगैरहका खर्च गिनना सो कैसे योग्य कहा जाय? वह तो केवल देव द्रव्यका उपने करनेके दोपका भागीदार हुवा। इस प्रकार अज्ञानता से या गैर समफसे यदि कहीं कुछ कभी देवादिक कि का उपभोग हुवा हो उसके प्रायश्चित्रमें जितना उपभोग किया गया हो उसके साथ कितना एक जुत के द्रव्यमें, ज्ञान-द्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें फिरसे खर्चना तथा अन्तिम अवस्थामें तो विशेषतः ऐसे हर्क कि, पूर्वमें जो धर्म कुछ किये हो उनमें यदि कहापि भूल च्यूकसे किसी क्षेत्रका द्रव्य किसी दूसरे क्षेत्रक अपने उपभोगमें खर्च किया गया हो तो उसके बदलें इतना द्रव्य देव द्रव्यमें इतना ज्ञान द्रव्यमें और कि साधारण द्रव्यमें देता हूं यों कह कर उतना वापिस दे दे। धर्मके स्थानमें एवं अन्य स्थानमें कदाि कि खर्चनेकी शक्ति न हो तो थोड़ा २ खर्चना परन्तु सांसारिक, धार्मिक ऋण तो सिर पर कदाि न खां सांसारिक ऋणकी अपेक्षा भी धार्मिक ऋण प्रथमसे ही देना योग्य है। साधारण धार्मिक अपेक्षा से देवादिक ऋण तो विशेषतः पर हो ही चुकता करना। कहा है कि,—

ऋणं ह्ये कद्मणं नैव । धार्यमाणेन कुत्रचित् ॥ देवादि विषयं तत्तु । कः कुर्यादतिदुःसहं ॥

ऋण तो फभी क्षणवार भी अपने सिर न रखना तब फिर अत्यन्त दु:सह्य देवका, ज्ञानका, साधार का; और गुरुका ऋण ऐसा कौन सूर्ष है जो अपने सिर रख्खे ? इसिलए धर्मके सब कार्योमे सिवेक पूर्व हिस्सा करके जो अपने पर रहा हुवा कर्ज हो वह दे देना चाहिये।

### "प्रत्याख्यानका विधि"

उपरोक्त रीति मुजव जिनेश्वर देवको पूजा करके फिर पंचाचार गुरु आचार्यके पास जाकर विधि पूर्व प्रत्याख्यान करे। पंचाचार ज्ञाना चारादिक 'काले विणये वहुमाणे इत्यादिक जो आगममें कहे हैं उस पंचा चारका खहुप हमारे किये हुए आचारप्रदीप नामक ग्रन्थले ज्ञान लेना!

प्रत्याच्यान—आत्मसाक्षी, देवसाक्षी और गुरुसाक्षीएवं तीन प्रकारसे किया जाता है उसका विधि वतर्ग हैं। मन्दिरमें देवाधिदेव को वन्दन करने आये हुए, स्तावादिक के दर्शन निमित्त आये हुए, धर्म देशना कर साथे हुए, अथवा मन्दिरके पास रहे हुए अथवा मन्दिरके पास रहे हुए सद्गुरुके पास मन्दिर में प्रवेश कर समय संभाटने की तीन निःसिही के समान गुरुके उपाध्य में प्रवेश करते हुए भी तीनही निःसिही और अभिगम ( जो पिटले वतलाए गए हें ) संभाल कर यथाविधि आकर धमोपदेश दिये वाद प्रत्यास्यान लेना।

विधि पश्चीस थावश्यक पूर्वक द्वादश वन्दन द्वारा गुरुको वन्दन करना। इस प्रकार वन्दन से महालाभ। है जिसको लिये शास्त्रमें कहा है। कि,—

## ''गुरु वन्दन विधि"

नीम्रा गोम्रं खवे कम्मं। उचा गोम्रं निन्वधए॥ सिढिलं कम्म गंठितु। वंद्गोण नरो करे॥

गुरु वन्दन करनेसे प्राणी नीच गोत्र खपाता है और उच्च गोत्रका वन्ध करता है एवं निकाचित कम ोको भेदन करके शिथिल वन्धन रूप कर डालता है।

> तिथ्थयस्तं समत्तं । खाईमं सत्तमीई तइभाए ॥ भाऊं वंदगाएगां वद्धं च दसारसीहेगा ॥

श्री ग्रुण्णने श्री नेमीनाथ स्वामीको वन्दन करके क्या किया सो वतलाते हैं। तीर्थंकर गोत्र वांधा, यक सम्यक्त्व की प्राप्त की, सातवीं नरकका वन्ध तोडकर दूसरे नरकका आग्रुप्य कर डाला। जैसे क्रिंग्लाचार्य को वन्दन करने आने वाले चार संगे भाणजे रात्रिमें द्रवाजा वन्द हो जानेसे वाहर न जाकर कांक्रे पास ही खंडे रहे। उनमें एक जनेको गुरु वन्दनाके हुपसे भावता भाते हुए वहां ही केवल गान क्ष हुवा और तीन जने प्रस्पर प्रथम वन्दना करनेकी ईपसि ज्यों र जन्दी उठे त्यों र वन्दना करनेकी क्षित्र गये और द्रव्य-वन्दन किया। फिर चौधा केवली आया तव पहले तीन जनोंने गुरुसे पृद्धा कि, क्षित्र ! हमारे चार जनोंकी वन्दनासे विशेष लाभ की प्राप्ति किसको हुई ! सीतलाचार्य ने कहा—'जो पीले या उसे।" यह सुन कर तीनों जने योले कि, ऐसा क्यों ! गुरु योले—'इसने रात्रिके समय दरवाजेंक पात क्ष्मा भाते हुए ही केवलगान प्राप्त किया है। फिर तीनों जनोंने उठके चौथेको पन्दन किया। फिर उसकी कि। भाते हुए उन तीनोंको भी केवलगान प्राप्त हुवा। इस तरह द्रव्य वन्दनकी अपेक्षा भाव वन्दन करनेमें कि। शास है। पन्दना भाष्यमें जो तीन प्रकारकी वन्दना कही है सो नीचे मुजब है:—

गुरुवंद्रण पहित विहं। तं फिट्टा थोभ वारसावत्तं ॥ सिर् नपणाइ सुपढमं। धुन्त खपासपण दुगिविश्रं ॥ १॥ वर्द भन्तु वंद्रण दुगे। तथ्यपिटो घाट्मं सयलसंग्रे॥ सीर्यंत नंद्रणीयम् । कार्यमानं च नरमंत्र ॥ २॥ बहुतसे श्रावक तीर्थ पर अमुक द्रव्य याने अमुक प्रमाण तक द्रव्य खर्च करनेकी कल्पना प्रथमोर कर छेते हैं और तीर्थयात्रा करते समय वे अपने सफरका खर्च भी उसीमें गिन छेते हैं परन्तु ऐसा सम सर्वथा अनुचित है।

श्रावक तीर्थयात्रा करने जाय उस वक्त भोजन खर्च, गाडी भाडा वगैरह, तीर्थ पर वर्च कर्लं हिए निर्धारित द्रव्यमें से न जिनना चाहिए। तीर्थमें ही जितना पुण्य कार्यमें खर्चा हो उतना ही उसी कि योग्य है। क्योंकि जो यात्राके हिए मान्य किया वह तो देवादिक द्रव्य हुवा, तव फिर उस द्रव्यमें अपने भीत तथा गाड़ी भाडा वगैरहका खर्च गिनना सो कैसे योग्य कहा जाय? वह तो केवल देव द्रव्यका उक्षे करनेके दोषका श्रागीदार हुवा। इस प्रकार अज्ञानता से या गैर समफले यदि कहीं कुछ कभी देवाकि कि का उपभोग हुवा हो उसके प्रायक्षित्रकों जितना उपभोग किया गया हो उसके साथ कितना एक जुत के इन्यमें, ज्ञान-द्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें किरसे खर्चना तथा अन्तिम अवस्थामें तो विशेषतः ऐसे हर्क अपने उपभोगमें खर्च किया गया हो तो उसके बदलेमें इतना द्रव्य देव द्रव्यमें इतन । ज्ञान द्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें वीत उसके बदलेमें इतना द्रव्य देव द्रव्यमें इतन । ज्ञान द्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें की उसके बदलेमें इतना द्रव्य देव द्रव्यमें इतन । ज्ञान द्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें वीत उसके बदलेमें इतना द्रव्य देव द्रव्यमें इतन । ज्ञान द्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें की साधारण द्रव्यमें देता हूं यों कह कर उतना चापिस दे दे। धर्मके स्थानमें एवं अन्य स्थानमें कदाि विशेषकी शक्ति न हो तो थोड़ा २ खर्चना परन्तु सांसारिक, धार्मिक ऋण तो सिर पर कदािव न खांसारिक ऋणकों अपेक्षा भी धार्मिक ऋण प्रथमसे ही देना योग्य है। साधारण धार्मिक अपेक्षा से सांसारिक ऋणकों अपेक्षा भी धार्मिक ऋण प्रथमसे ही देना योग्य है। साधारण धार्मिक अपेक्षा से देवादिक ऋण तो विशेषतः पहले ही चुकता करना। कहा है कि,—

ऋणं ह्ये कत्त्रणं नेव । धार्यभागोन कुत्रचित् ॥ देवादि विषयं तस्तु । कः कुर्यादतिदुःसहं॥

ऋण तो फभी क्षणवार भी अपने सिर न रखना तब फिर अत्यन्त दु:सहा देवका, ज्ञानका, साधार का; और गुरुका ऋण ऐसा कौन सूर्व है जो अपने लिर रख्वे ? इसिहाए धर्मके सब कार्योमे विवेक पूर्व हिस्सा करके जो अपने पर रहा हुवा कर्ज हो वह दे देना चाहिये।

### "प्रत्याख्यानका विधि"

उपरोक्त रीति मुजब जिनेश्वर देवकी पूजा करके फिर पंचाचार गुरु आखार्यके पास जाकर विधि पूर्व प्रत्याख्यान करे। पंचाचार ज्ञाना चारादिक 'काले विणये वहुमाणे इत्यादिक जो आगममें कहें हैं उस पंचा चारका खरूप हमारे किये हुए आचारप्रदीप नामक प्रत्यक्षे ज्ञान लेना!

प्रत्याख्यान—आत्मसाक्षी, देवसाक्षी और गुरुसाक्षीएवं तीन प्रकारसे किया जाता है उसका विधि वतर्ण हैं। मन्दिरमें देवाधिदेव को वन्दन करने आये हुए, स्ताशादिक के दर्शन निमित्त आये हुए, धर्म देशना कर्ण आये हुए, अथवा मन्दिरके पास रहे हुए उपाध्रय प्रमुख आ रहे हुए सद्गुरुके पास मन्दिर में प्रवेश कर्ण समय संमास्ने की तीन निःसिही के समान गुरुके उपाध्रय में प्रवेश करते हुए भी तीन ही निःसिही और पंत्र अभिगम ( जो पहिले बतलाए गए हैं ) संभाल कर यथाविधि आकर धमोपदेश दिये वाद प्रत्याख्यात हैने

विधि पश्चीस आवश्यक पूर्वक द्वादश वन्दन द्वारा गुरुको वन्दन करना। इस प्रकार वन्दन से महालाभ। है जिसके लिये शास्त्रमें कहा है। कि,—

### "गुरु वन्दन विधि"

नीत्रा गोश्रं खवे कम्मं। उच्चा गोश्रं निन्वधए॥ सिहिलं कम्म गंठितु। वंदगोण नरो करे॥

गुरु वन्दन करनेसे प्राणी नीच गोत्र खपाता है और उच्च गोत्रका वन्ध करता है एवं निकाचित कम गिको भेदन करके शिथिल वन्धन रूप कर डालता है।

> तिथ्थयस्तं समत्तं । खाईग्रं सत्तमीई तइश्राए ॥ श्राऊं वंद्गाएगां वद्धं च दसारसीहेगा ॥

श्री कृष्णने श्री नेमीनाथ स्वामीको वन्दन करके क्या किया सो वतलाते हैं। तीर्थंकर गोत्र वांधा, यक सम्यक्त्व की प्राप्ति की, सातवीं नरकका चन्ध्र तोडकर दूसरे नरकका आयुष्य कर डाला। जैसे तलावार्य को वन्दन करने आने वाले बार सगे भाणजे रात्रिमें दरवाजा वन्द हो जानेसे वाहर न जाकर वाजेके पास ही खंडे रहे। उनमें एक जनेको गुरु वन्दनाके हर्षसे भावना भाते हुए वहां ही केवल ज्ञान पत्र हुवा और तीन जने परस्पर प्रथम वन्दना करनेकी ईपीसे ज्यों २ जल्दी उठे त्यों २ वन्दना करनेकी विलसे गये और द्रश्य-वन्दन किया। किर चीथा केवली आया तब पहले तीन जनोंने गुरुसे पूछा कि, मिन् ! हमारे चार जनोंकी वन्दनासे विशेष लाभ की प्राप्ति किसको हुई ? सीतलाचार्य ने कहा—'जो पीछे या उसे।" यह सुन कर तीनों जने बोले कि, ऐसा क्यों ? गुरु बोले—'इसने रात्रिके समय दरवाजेके पास वना भाते हुए ही केवलज्ञान प्राप्त किया है। किर तीनों जनोंने उठके चौथेको वन्दन किया। किर उसकी वना भाते हुए उन तीनोंको भी केवलज्ञान प्राप्त हुवा। इस तरह द्रव्य वन्दनकी अपेक्षा भाव वन्दन करनेमें भिक लाभ है। वन्दना भाष्यमें जो तीन प्रकारकी वन्दना कही है सो नीचे मुजब है:—

गुरुवंद्गा पहित विहं। तं फिट्टा थोभ वारसावत्तं ॥ सिर नमणाइ सुपढमं। पुक्त खमासमणा दुगिविद्यं॥१॥ तई अन्तु वंद्गा दुगे। तथ्यमिहो आइमं सयलसंघे॥ वीयंतु दंसणीणय। प्यठियाणं च तइयंतु॥२॥

गुरु वन्द्रना तीन प्रकार की है। पहली फैटा वन्द्रना, दूसरी थोभ वन्द्रना, और तीसरी द्वाद्शावर्त वंद्रना। तिक नमानेसे और दो हाथ जोड़नेसे पहली फैटा वन्द्रना होती है। संपूण दो खमासमण देकर वन्द्रना वह दूसरी थोम वन्द्रना गिनी जाती है। तीस ी द्वाद्शावर्त वन्द्रनाका विधि नीचे मुजव है। परन्तु यहां किना करनेके अधिकारी वतलाते हैं कि, पहली फैटा वंद्रना, सर्व श्री संघकों की जाती है। दूसरी थोभ वंद्रना माम जैन शाधुओंको की जाती है। तीसरी द्वादशवर्त्त वंद्रना आचार्य, उपाध्याय, वगैरह पदस्थकों की जाती है।

1/2

# "द्वादशावत वन्दन विधि"

जिसने गुरुके पास प्रभातका प्रतिक्रमण न किया हो उसे प्रातःकाल गुरुके पास आकर विधित्र धंदना करनी चाहिए ऐसा भाष्यमें कहा है। प्रातःकाल में गुरुदेव के पास जा वर विधि पूर्वक हाक वन्दन करना चाहिये। द्रव्यके साथ भाव मिल जानेसे चन्दन द्वारा मनुष्य महा लाम प्राप्त कर सकताहै।

इरिझाकुसुपिग्रुसम्गो। चिइ वन्द्या पुत्ति वंद्यालोत्रं॥ वंद्या खामगा वंद्या। संवर चड छोभ दुसभभात्रो॥१॥

प्रथम ईर्यावही करना, फिर कुसुमिण दुसुमिणका चार लोगस्सका काउसमा करना। फिर लोग कह कर चैत्यवन्दन करके खमासमण देकर आदेश लेकर मुहपट्टी की प्रति लेखना करना, फिर हो कि । फिर 'इच्छा कारेण' कह कर आदेश मांग कर राइ आलोचना करना। फिर दो चंदना देना फिर हियो' खमाना और दो चन्दना देना। किर खड़ा होकर आदेश मांग कर प्रत्याख्यान करना। फिर खमासमण देकर भगवान आदि चारको चन्दन करना। इसके चाद खमासमण दे सज्काय संवि सज्काय कर्क, ऐसा कह कर दो खमासनो दे सज्काय कहना, (नवकार गिनना)। यह प्रमा चन्दन विधि है।

# "मध्यान्ह हुये वाद ह्रादशावर्त्त वन्दन करनेका विधि"

इरिम्रा चिइ वंदरा। पुत्ति वंदरां चवर वंदरा। लोग्नं ॥ वंदरा खामरा चड छोस। दिवसुसमगो दुसममाग्रो॥ २॥

पहले ईर्यावही कह कर चैत्य वन्दन करके लमासमण'दे आदेश मांग कर मुख पत्तीकी पिढिलेहण किर दो वन्दना देना। किर लमासमण दे आदेश मांग कर 'दिवस चरिम' प्रत्याख्यान करना। पुनः हो देना। 'इच्छा कारेण' कह कर देविस आलोचना करना। किर दो वन्दना देना। खमासमण देकर 'अपूर्ण खमाना। किर चार थोक वन्दन करके भगवान आदिक चारको वन्दन करना। तदनन्तर देविसिंश पार्ण का काउसग्ग करना। खमासमण देकर सडम्माय संदीलाङ, सडम्माय कर्क। यह संध्याका वन्दन विभि

# ''हरएक किसी वक्त गुरुको वन्दन करनेका विधि"

जय गुरु किसी कार्यकी व्यवतामें हो तब द्वादशावर्त्त वन्दनसे नम्परकार न किया जाय ऐसा हो उस सयय थोभ वंदना करके भी वन्दन किया जाता है। उपरोक्त रीतिके अनुसार गुरुको वन्दन ध्रायकको प्रत्याख्यान करना चाहिये। कहा है कि —

मत्याख्यानं यदासीत्त । त्करोति गुरु साद्धिकं ॥ विशेषेणायं गुहणति । धर्मोसौ गुरु साद्धिकः ॥

पचपाण करनेका जो वक्त है उस वक्तमें ही प्रत्याख्यान करना। परन्तु धर्म, गुरु साधिक

होता है। इससे जिनाहाका आराधन होता है। तथा गुरु वाक्यसे शुभ परिणाप अधिक होता है। शुभ रेणाम की अधिकतासे क्षयोपशय अधिक होता है। क्षयोपशय की अधिकतासे अधिक संवरकी प्राप्त होती है। क्षयोपशय की अधिकतासे अधिक संवरकी प्राप्त होती और संवर ही धर्म है। इत्यादि परम्परासे गुणकी और लामकी भी वृद्ध होती है। इसके लिए आवक इतिमें कहा है कि।—

संतंमि वि परिगापे । गुरुमूल पवज्जगंमि एसर्गुगो ॥ दढया भागाकरगं । कम्मरुखको वसमबुद्दीय ॥

प्रत्याख्यान करनेका परिणास होनेपर भी गुरुके पास करनेसे अधिक गुणकी प्राप्ति होती है सो वत-ति हैं। इढता होती है, आज्ञा पालन होता है, जिरोब कर्म खपते हैं, परिणासकी शुद्धि होती है, इत्यादि गुण रु समक्षं प्रत्याख्यान करनेसे होते हैं।

इसिंछए दिनके और चौमासीके नियम प्रमुख गुरुकी जोगवाई हो तव गुरु साक्षी ही ग्रहण करना। सा सब कार्योंमें समक्ष लेना। यहांपर द्वादशावर्त्त वन्दना करनेका विधि वतलाया परन्तु उसमें पांच बन्द-कि नाम होनेसे मूल द्वारमें वाईस वन्दनामें चारसो वाणवे प्रति द्वारके स्वरूपसे प्रत्याख्यान का विधि और ज प्रत्याख्यान के नव द्वारोंसे ६० प्रतिद्वारस्य प्रत्याख्यान का सर्व विधि भाष्यसे जान लेना।

प्रत्याख्यान का खक्षप प्रथमसे ही कुछ कहा हैं और प्रत्याख्यान के फल पर तो अविछिन्न छह मास तक मिनलका तप करनेसे बड़े व्यापारियों की, राजाकी और विद्याधरकी बड़ी समृद्धि सहित बत्तीस कन्याओं का णिण्रहण करने वाला धिमलकुमार आहिके समान इस लोकका फल और पर लोकके फल पाने वाला तथा हा हत्या करने वाले पापीने भी छ महीने तक अविछिन्न नियमसे तप करके उसी भवमें सिद्धि प्राप्त करने छि इद प्रहारी जैसे अनेक हुणन्त प्रसिद्ध हैं। शास्त्रोंमें कहा है कि,—प्रत्याख्यान करनेसे आश्रव—पाप द्वार खाजा विलकुल बन्द हो जाता है। आक्ष्मच द्वार रोकनेसे उसका विच्छेद अभाव होता है। आस्त्रवका खेर होनेसे तृष्णाका नाश होता है। तृष्णाका नाश होता है। प्रत्याख्यान की शुद्धिसे चारित्र धर्मकी प्राप्ति होती है। मता भाव प्राप्त होनेसे प्रत्याख्यान शुद्ध होता हैं। प्रत्याख्यान की शुद्धिसे चारित्र धर्मकी प्राप्ति होती है, केवल विकास प्राप्ति कर्मकी निर्कर होती है। कर्म निर्कर होनेसे अपूर्व केवलकान की प्राप्ति होती है, केवल विकास साम होता होता होती है। इसिलए गुरुको वन्दन करे। साधु साध्यी, श्रावक विकास एवं चतुर्विध संघको नमस्कार करे। जब मन्दिर आदिमें गुरु महाराज प्रधारे तव श्रावकको खड़ा निर्वार से मान देना चाहिए। तद्धे शास्त्रमें लिखा हैं कि:—

अभ्युत्थानं तदा लोके। भियानं च तदागमे॥ शिरस्यं जलिसं क्लेपः। स्वयमासन ढोकनं॥

आचार्यादि को आते देख खड़ा होना, सन्मुख जाना, मस्तक पर अंज्ञलीयद्व प्रणाम करना, उन्हें आसन ना, उनके वैठ जाने बाद सन्भुख बैठना। गुरुके पास किसी भीत वगैरहका अवलम्बन लेकर न वैष्टना, एवं हास्य-विनोद न करण तथा ए एहले हम कह आये हैं गुरुकी उन आसातनाओं को वर्ज कर विनयपूर्वक हाथ जोड़कर वैठना चाहिये।

निन्दा, विकथा, छोड़कर, मन, बचन, कायाकी एकाग्रता रखकर, दो हाथ जोड़कर, ध्यान एक स्थिति वहुमान पूर्वक, देशना सुनना। आगममें वतलाई हुई रीतिके अनुसार आसातना तजनेके लिए से साहे तीन हाथ अवग्रह क्षेत्रसे बाहर रह कर निजी स्थान पर वैठकर देशना सुनना। कहा है कि,—

धन्यसो परिनिपत । त्यहित सम्राचरणधर्म निर्वा पी ॥ गुरुवदनमलय निःस्रत । वचनरसश्चांदनस्पर्शः॥

शहित कार्यके समाचरण करनेसे उत्पन्न हुये पापक्षप तापको समानेवाले, और चन्द्रनके स्प्रशंसा शीतल गुरुके मुखक्षप मलयागिरि से निकला हुवा वचनक्षप रस प्रशंसा पात्र प्राणियों पर पड़ता है।

श्रमींपदेश सुननेसे अज्ञान और मिध्यात्व-विपरीत समभका नाश, सस्य तस्त्र की, निःसंग्रणा एवं धर्मपर हृद्ताकी प्राप्ति, सप्त व्यसनरूप उत्मार्गसे निवृत्ति, और सन्मार्गकी प्रवृत्ति, कवायादि रोषे उप्तम, विनय, विवेक, श्रुत, तप, सुशीलादिक गुण उपार्जन करनेका उद्यम, कुसंसर्ग का परिहार और सर्भ मागम का स्त्रीकार, असार संसारका त्याग एवं वस्तुमात्र पर वैराग्य, सच्चे अंतःकरण से साधु या श्रा धर्मको आग्रह पूर्वक पालनेकी अभिरुचि, संसारमें सारभूत धर्मको एकाग्रता से आराधन करनेका श्रा इत्यादिक अनेक गुणकी प्राप्ति, नास्तिकवादी प्रदेशी राजा, आमराजा, कुमारपाल भूपाल, धावधापुत्रार्थि को जैसे एक २ दफा धर्म सुननेसे हुई वैसे ही जो सुने उसे लाभकी प्राप्ति होती है। इसके लिये गार कहा है कि:—

मोहंथियो हरति कापथ मुच्छिनत्ति । संवेग मुन्नमयति प्रश्नमं तनोति ॥ स्रुते विरागमधिकं मुद्रमाद्द्याति । जैनं वचः श्रवणतः किमुपन्नदत्ते ॥१॥

मोहित बुद्धिको दूर करता है, उन्मार्गको दूर करता है, सम्वेग-मोक्षाभिलाव उत्पन्न करता है, विरिणाम को विस्तृत करता है, अधिक वैराग्यको पैदा करता है, वित्तमें अधिक हर्ष पैदा करता है, वित्तमें ऐसी कौनसी अधिक वस्तु है कि, जो जिनवचन के अवण करनेसे न मिल सकती हो !

पिंडः पाती बन्धवो वन्धभूताः स्र्तेनर्थानर्थं संपव्दिचित्रान् ॥ संवेगाद्याः जैन वाक्यप्रस्ताः किं किं कुर्यु नोपकारं नराणां ॥२॥

शरीर अन्तमें विनश्वर ही है, कुटुम्ब वन्धनभूत ही है, अर्थ सम्पदा भी विचित्र प्रकारके अन्यं अर् करनेवाली हे, ऐसा विदित करानेवाले जिनराज की वाणीसे प्रगट हुए संवेगादि गुण प्राणियों पर वि एपकार नहीं करते ? अर्थात् प्रभु वाणी श्रवण करने वाले मनुष्य पर सर्व प्रकारके उपकार करती है।

## "प्रदेशी राजाका संक्षिप्त दृष्टान्त"

श्वेताम्बीनगरीमें प्रदेशी राजा राज्य करता था। उसका चित्रसारथी नामक दीवान किसी गर्म

विद्यात् सावस्ती नगरीमें आया हुवा था। वहां पर चार ज्ञानके घारक श्रीकेशी नामा गणधरकी देशना नकर वह श्रावक हुवा। फिर अपने नगरकी तरफ जाते हुए उसने श्रीकेशी गणधर को यह विज्ञित्त की कि, वामिन्! प्रदेशी राजा नास्तिक है इसिलिये यदि आप वहां आकर उसे उपदेश देंगे तो बड़ा लाभ होगा। स्तनेक दिन याद विचरते हुए श्रीकेशी गणधर श्र्वे ताम्बी नगरीके चाहिर एक वगीचेमें आकर उहरे। यह गानकर चित्रसारथी दीवान प्रदेशी राजाको घूमने जानेके वहानेसे गुरुमहाराज के पास लाया।

जैन मुनियों को देखकर गर्वसे राजा उनके सामने आकर कहने लगा कि, हे महर्षि ! धर्म तो है ही नहीं, विशेष कहीं पता नहीं, परलोक की तो वात ही क्या, तब आप व्यर्थका यह कष्टानुष्ठान किस लिए करते हैं ? वि धर्म हो, जीव हो, परलोक हो, तो मेरी दादी आविका थी और दादा नास्तिक था, उन्हें मैंने अन्त समय कहा था कि यदि तुम स्वर्गमें या नरकमें जाओ तो वहां से आकर मुझे कह जाना कि, हम स्वर्गमें और रफ्तें गये हैं इससे में भी स्वर्ग और नरकको मान्य कह गा। उन्हें मैं बहुत ही प्रिय था तथापि वे मुझे छ भी कहने न आये। इससे में धारता हूं कि स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं हैं। मैंने एक चोरके राईके अमान अनेकशः दुकड़े कर डाले परन्तु उसमें कहीं भी आत्मा नजर नहीं आया। एक चोरको जीते हुए तोलकर मार डाला किर तोल देखा परन्तु दोनोंमें वजन एक समान ही हुवा। यदि आत्मा हो तो श्रीवित समय हुये तोलकी अपेक्षा मृतकको तोलनेसे वजन कमती क्यों न हुवा? एक चोरको पकड़कर छ रहित कोठीमें डाल कर उस पर मजवूत ढक्कन देनेसे वह अन्दर ही मर गया। यदि आत्मा हो तो कि हुए विना किस तरह वाहर निकल सके ? उस मृतकके शरीरमें असंख्य कीड़े पड़े नजर आये वे कहांसे अन्दर घुसे ? ऐसे अनेक प्रकार से मैंने परीक्षा कर देखी परन्तु कहीं भी आत्माको नजरसे न देखा इसमें में सचमुच यही धारता हूं कि आत्मा, पुण्य, पाय, कुछ है ही नहीं।

गुरु बोले कि राजेन्द्र! तुमने परीक्षा करनेमें सचमुच भूल की है। आत्मा अरूपी होनसे वह इस तरह चर्म-चक्षुसे प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ती है परन्तु कालान्तर से जानी जा सकती है। इस लिये आत्मा है एवं पुण्य और पाप भी है। आपकी दादी जो देवता हुई वह वहांके सुखमें लीन होगई, इससे वह तुम्हें पीछे समाचार कहने को न आसकी। तुम्हारा दादा जो मरके भरकमें गया वहांके दुःखोंसे छूट नहीं सकता इसलिये तुझे पीछे कहनेको न आसका। परमाधामी की परवशता से वह तुम्हें कहनेके लिये किस तरह आसके? अरणीके काष्ट्रमें अन्ति है परन्तु वह आता जाता क्यों नहीं दीखता? वैसे ही शरीरके चाहे जितने टुकड़े करो परन्तु उसमें आत्मा है तथापि अक्षी होनेसे वह किस तरह दीख सके? एक भवनमें पवन भरे विना उसे तोलकर फिर पवन भरके तोलनेसे उसका वजन कुछ हलका भारी नहीं होसकता, वैसे ही जीवित और मृतकको तोलनेसे उसमें आत्माके अरूपीपनसे भारी हलकापन होता ही नहीं। यदि किसी कोठीमें किसी पुरुषको खड़ा रखकर उसका मुख वन्द कर दिया हो वह अन्दर रहा हुवा पुरुष यदि शंखादिक वाद्य वजावे तो उसका शब्द सुननेमें आ सकता है। वह सब्द छिद विना किस तरह वाहर निकल सका? वैसे ही कोठीमें डालेन्द्र पुरुषका आत्मा वाहर निकल अव को सि ही अन्दर भी प्रवेश कर सकता

है, वैसे ही कोठीके अन्दर रक्खे हुए पुरुपके किलवरमें वाहरसे अन्दर जाकर जीव उत्पन्न हुए हैं ऐसामाने विधान हरकत हैं ? आना जाना करते हुए भी चर्मचक्ष वाला कोई न देख सके ऐसे ही अहपी जीवको को आते जाते कोन रोक सकता है ? इसिलए है राजन ! आपके दिये हुए हृप्यान्तों का हमारे दिये हुए उत्तके हैं सार विचार करों कि आत्मा है या नहीं। जुरु महाराजका वचन सुनकर राजा योला स्वामिन ! आप को उस प्रकार तो आत्मा और पुण्य पाप सावित होता है और यह वात मुझे सत्य जंचती है। परन्तु में इ परम्परासे आए हुए नास्तिक सतको में कैसे छोड़ सक्तूं ? गुरु वोले कि, यदि छुछ परम्परासे हुस शिक्षा चला आता हो तो क्या वह त्यागने योग्य नहीं हैं ? यदि वह दुख दारिह त्यागने योग्य ही हैं ता कि जिससे आत्मा अनन्त भव तक दुखी हो ऐसा मत त्यागने योग्य क्यों न हो ? यह वचन सुन राजा के पाकर आवक्के वारह ब्रत अंगीकार करके विचारने लगा । कितनेक वर्ष याद एक दिन प्रदेशी राजा के लेकर पोषध्याला में चैठा था, उस वक्त उसकी स्वर्थकान्ता रानी परपुरुप के साथ आसक्त होते के भोजनमें जहर किलाकर दे गई। यह बात उसे मालूम पड़नेसे चित्रसारिक वचनसे उसी समय अन्तन की समाधि मरण पाकर खीधमें देवलोकों सूर्याभ नामा विधान में सूर्याभ नामक देवता उत्पन्न हुवा। कि देनेवाली सूर्यकान्ता रानी यह मेरी बात जाहिर होगई इस विचारसे भयभीत हो जंगलमें चली गई। वह समात् सर्प देनेवाली सूर्यकान्ता रानी यह मेरी बात जाहिर होगई इस विचारसे भयभीत हो जंगलमें चली गई। वह समात् सर्प देश होनेसे हुर्यान से स्मात् सर्प देश होनेसे सुर्याभ नामा विधान में सूर्याभ नामक देवता उत्पन्न हुवा। कि समात्म सर्प देश होनेसे हुर्यान से सुर्याभ नाम विधान में सूर्याभ नामक देवता उत्पन्न हुवा। कि समात्म सर्प होनेसे हुर्यान से सुर्याभ नाम विधान में सूर्याभ नामक देवता उत्पन हुवा। कि समात्म स्वास स्व

आमल कल्पा नामकी नगरीके बाहर श्री महाबीर स्वामी समवसरे थे, वहां सूर्यामदेव उन्हें की करने गया और अपनी दिन्य शिक्तसे अपनी दाहिनी और वाई भुजाओंमें से एक सौ आठ देवकुमार और के कुमारी प्रगट करके अगवानके पास बसीस बद्ध नाटक करके जैसे आया था बैसे ही स्वर्गमें वल गया उसके गये बाद गौतमस्वामी ने उसका सम्बन्ध पूछा। इससे उपरोक्त अनुसार सर्व हकीकत कहकर भगवाने अन्तमें विदित किया कि यह महा विदेहमें सिद्धि पदको प्राप्त होगा। श्री आम नामक राजा वप्पमह कि शोर श्री कुमारपाल राजा श्री हेमचन्द्राचार्य के सदुपदेशसे बोधको प्राप्त हुये थे। इन दोनोंका द्रप्टान्त प्रित्त ही है।

# ''थावच्चा पुत्रका संक्षिप्त दृष्टान्त"

"थावच्चा पुत्र द्वारिका नगरीमें बड़े रिद्धिवाले थावच्चा सार्थवाही का पुत्र और बत्तीस क्रियों पित था। वह भी नेमिनाथ स्वामीकी वाणी सुनकर बोधको प्राप्त हुवा। उसकी माताने वहुत मना विवाद व कका। तव उसकी दीक्षाका महोत्सव करनेके लिए श्रीकृष्ण वासुदेव के पास बामा, विस्तुर वगेरह लेनेके लिए उसकी माता गई। श्रीकृष्ण उसके घर आकर थावचा कुमारको कहने लगा व इस योवनावस्था में वयों दीक्षा लेता है? अक्तभोगी होकर फिर दीक्षा लेना। उसने कहा भयभीत मुं को भोग सुल फुछ स्वाद नहीं देते। श्रीकृष्णने पूछा—मेरे वैठे हुए तुझे किस वातका भय है! अस उत्तर दिया कि मृत्युका। यह वचन सुन उसको सत्य आग्रह जानकर श्रीकृष्णने स्वयं उसका दीक्षा के

ा किया। धावच्चापुत्र ने एक हजार व्यापारी पुत्रोंके साथ प्रशुके पास दीक्षा छी। फिर चौदह पूर्व कर पांच सौ दीवान सहित रोहाक राजाको श्रावक करके वे सौगन्धिका पुरीमें पधारे। उस वक्त वहां पर इ, २ कुंडिका, शुंछत्र, ४ छ नलीवात्वा तापसका खप्पर, ५ अंकुश, ६ पवित्री, ७ केशरी, हाथमें लेकर से रंगे हुए लाल वस्त्रके वेशको धारण करनेवाला, सांख्यशास्त्र के परमार्थ को धारण करने और उपदेश नेवाला, प्राणातिपात विरमणादिक पांच, और छ शौचयम, ७ सन्तोपयम, ८ तपोयम, ६ स्वाध्याययम, १० एप्राणिधानयम, इन पांच यममय दस प्रकारके शौचग्ल परित्राजक का धर्म पालनेवाला और दानादिक का प्रकपना करनेवाला, एक हजार शिष्योंके परिवार सहित व्यासका शुक्र नामक पुत्र परित्राजक था। नि प्रथमसे शौचमूल धर्म, अंगीर कराये हुए सुदर्शन नामक नगर रोठको थावच्चा पुत्राचार्यको विनय और यक्त मूलश्रावक धर्म अंगीकार कराया। तव सुख परिव्राजक ने थावच्चा पुत्राचार्यको प्रश्न पूछा:—

"सरिसवया भंते भक्ता ग्रभक्ता"। ते दुविहा क्षित्तसस्सिवया। धन्तसरिसवया। पढमा विहा सहजाया सहविद्वया सहपंद्धकीलिया। ए ए समगागं ग्रभक्ता ॥ धन्नसरिसवया दुविवहा। ध्व परिगाया इयरेग्रा पढमा दुविहा फालुग्रा श्रन्तेश्रफासुग्रावि जाइया श्रजाइश्राय। जाइ श्रावि सिगाभमा श्रन्तेश्र। एसिगाभमावि लद्धा श्रनद्धाय विइश्र सव्वथा श्रभक्ता पढमा भक्ता एवं लथ्या वि मासावि नवरं मासा तिविहा काल श्रथ्य धन्त ते श्र॥

प्रश्न – हे महाराज ! सरिसवय भक्ष है या अभक्ष ? उत्तरमें थावच्याचार्यने कहा सरिसवय दो प्रकारके <sup>|ते</sup> हैं। एक मित्र सरिसवय और दूसरा धान्य सरिसदय। यहां आसार्थने सरिसवय के दो अर्थ गिने हें। क तो सिरसवय (वरावरी की अवस्था वालें) और दूसरा सरसव नामक धान्य। उसमें मित्र सरिसवय तीन कारके होते हैं। एक साथ जन्मे हुए, दूसरे साथ वृद्धिको प्राप्त हुए, दूसरे साथमें खेल कीड़ा की हो वैसे ये नों प्रकारके साधुको अभक्ष्य है। धान्य सरसव दो प्रकारके होते हैं, एक शस्त्र परिणत दूसरा अशस्त्र परिणत पेड़ हमें हुए या पौदे वाले ) शस्त्र परिणत दो प्रकारके होते हैं; एक मांगे हुए दूसरे अयाचित। याखित भी ो प्रकारके होते हैं, एक एषणीय (४२ दोष रहित) और दूसरे अनेषणीय। उनमें एषणीय भी दो प्रकारके होते , एक लाघे हुए, ( बोराये हुए ) दूसरे अलाघे हुए ( उसीके घरमें पड़े हुए ) इस घान्य सरसवमें पीछले २ कार वाले सब अभक्ष और पहले २ भेदवाले सब साधुको शुभ हैं। ऐसे ही कलत्यके भी भेद समभ लें। <sup>मापके</sup> भी भेद समभ्तना। साष याने उड़द। परन्तु खासान्य साष शब्दके तीन भेद कल्पित किये गये हैं। एक काल माष दूसरा अर्थ माष ( मांस ) तीसरा धान्य माष । ये तीन भेद कलिएत कर उनमें से धान्य माप मभ् वतलाया है। ऐसे ही कितनेक अर्थ खुलासे पूछ कर सुखपरिवाजक ने बोध पाकर हजार शिष्यों सहित थावश्वाचार्य के पास दीक्षा प्रहण की । थावचाचार्य ने सुखपरिवाजक को आचार्य पदवी देकर शत्रुक्जय तीर्थ पर जाकर सिद्धि पदको प्राप्त हुए। हजार शिष्य सहित सुकाचार्य भी शेल्लुकपुर के शेल्लक नामा-राजाको पंथ-कादिक पांच सो प्रधान सहित दीक्षा देकर शेलुक मुनिको आचार्य पद समर्पण कर सिद्धाचल पर सिद्ध पदको माप्त हुये। अव शेलकाचार्य ग्यारह अंग पढ़कर पंथादिक पांचसौ शिष्यो सहित विचरते हुए, शुष्क आहार

करनेसे शरीरमें खुजली पित्तादिक रोग उत्पन्न हुए थे इससे उसका औपध उपचार करानेके लिये शेहक्क्षं आये। वहांपर उसका पुत्र मंहक राजा राज्य करता था उसने अपने घोडे वांघनेकी मानशालामें उहें है रनेकी जगह दी और वैद्योंको बुलाकर औपघोपचार कराया। इससे उनके शरीरके सब रोगोंकी उसली होगई तथापि स्नेहवाले सरस आहारके लालचसे उनकी वहांसे विहार करनेकी इच्छा नहीं होती। इसे गुरुकी आज्ञा ले पंथक मुनिको उनकी सेवा करनेके लिये वहां छोड़कर तमाम शिष्य विहार कर गये। विहार कार्तिक पूर्णिमाकी चौमासीका दिन होने पर भी यथेच्छ आहार करके शिल्लकाचार्य सो रहेथे। क्रिकमणका समय होने पर भी जब गुरु न उठे तब पंथिक मुनिने प्रतिक्रमण करते हुये चातुर्मासिक क्षमाल खमानेके समय अवश्रह में आकर गुरुके पैरोंको अपना मस्तक लगाया। गुरु तत्काल जागृत हो कोपयम हुए, तब पंथक बोला कि स्वामन् ! आज चातुर्मासिक होनेसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हुये वार माले हाताज्ञात हुये अपराधकी क्षमापनाके लिये आपके पैरोंको अपना मस्तक लगाया है। यह वचन सुनकर है काचार्य वैराग्य प्राप्त कर विचारने लगा कि मुझे धिक्कार हो कि आज चातुर्मासिक दिन है मुझे इतनी भी कि नहीं ? सरस आहारकी लालचसे में इतना प्रमादी वन गया हूं। फिर उन्होंने वहांसे विहार किया, माले उनके दूसरे शिष्य भी मिले। अन्तमें शतुक्षय पर्वत पर चढ़कर अपने शिष्यों सिहत वे वहां ही सिद्धि पर्म प्राप्त हुये।

## "किया और ज्ञान"

इसिलये प्रति दिन गुरुके पास धर्मोपदेश सुनना । सुनकर तद्नुसार यथाशक्ति उद्यम करने म प्रि होना । क्योंकि औषधि कियाको समभने वाला भैद्य भी रोगोपशांति के लिये जवतक उपाय न करे तक्ति कुछ जानने मात्रसे रोगोपशान्ति नहीं होती । इसके लिये शास्त्रकारने कहा है कि,:—

क्रियैव फलदाषुंसां। न ज्ञानं फलदं मतम्॥ यत स्त्री भच्य भोगज्ञो। न ज्ञानात्स्यसभाग् भवेत्॥१॥

क्रिया ही फल दायक होती है, मात्र जानपन फलदायक नहीं हो सकता। जिसे कि, स्त्री, भर्या से भोगको जाननेसे मनुष्य उसके सुखका भागीदार नहीं हो सकता, परन्तु भोगनेसे ही होता है।

जार्णतो विहुतरिउ'। काईअ जोगं न जुंजई नईए॥ सो बुडडइ सोएगं। एवं नागी चरण हीगो॥ २॥

तैरनेकी किया जानता हो तथापि नदीमें यदि हाथ न हिलाचे, तो वह डूब ही जाता है, और पीर्क परवात्ताप करता है, वैसे ही किया विहीन को भी समभना चाहिये। दशा स्कन्धकी चूर्णिमार्म करा है कि,—

"जो मिकिर श्रचाई सो भविश्रो अभिव श्रावा नियमा किराहपिल्खभो किरिश्रावाई नियम भविश्रो नियमासुक पिल्खभो अन्तोपुग्गल परिश्रहस निश्रमा सिमिफई समिद्द्री मिन्छिरि<sup>ही</sup>

हुज ॥" जो अक्रियावादी है वह भवी भी होता है और अभवी भी। परन्तु निश्चयसे कृष्ण पक्षीय गिना ता है। क्रियावादी तो निश्चयसे भवी ही कहा है। निश्चयसे शुक्क पश्चीय ही होता है और सम्यक्तवी हो या ध्यात्वी, परन्तु अर्धपुरदल परावर्त में ही वह सिद्धि पदको प्राप्त होता है। इसलिये क्रिया करना श्रेयस्कारी। ज्ञान रहित किया भी परिणाममें फलदायक नहीं निकलती। जिसके लिए कहा है कि,:—

भन्नारा कम्मरुखभो । जयई मंडुक चुन्नतुद्धत्ति॥ सम्मिकिरिभाई सो पुरा। नेश्रो तच्छार सारिच्छो ॥१॥

अज्ञानसे कर्म क्षय हुवा हो वह मंड्रकके चूर्ण सरीखा समक्षना। जैसे कोई मेंडक मरकर सूक गया हो वापि उसके कलेवरका जो चूर्ण किया हो तो उससे हजारों मेंडक हो सकते हैं। उस चूर्णको पानीमें डालने तत्काल ही हजारों मेंडक उत्पन्न हो जाते हैं। याने अज्ञानसे कर्मक्षय हो उसमें भव परंपरा बढ़ जाती है। र सम्यक् ज्ञान सहित जो क्षिया है वह मेंडकके चूर्णकी राख समान है (याने उससे फिर भव परंपरा की दि नहीं हो सकती)

जं अन्नागी कम्मं। खवेई वहु आहिं वासकोडिहिं॥ तं नागो तिहिंगुत्तो। खवेई उसास मिनोगा।। २॥

1

1

अज्ञानी जितने कर्म करोडों वर्ष तक तप करनेसे नष्ट करता है उतने कर्म मन, वचन, कायाकी गुप्ति-ला ज्ञानी एक श्वासोच्छ्वास में नष्ट कर देता है। इसीलिए तांवली पूर्णादिक तापस दनैरहको बहुनसा तप लेश करने पर भी ईशानेन्द्र और चमरेन्द्रत्व कप अल्प ही फलकी प्राप्ति हुई। एवं श्रद्धा विना कितने एक भीन वाले अंगार मर्दकाचार्यके समान सम्यक् कियाकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिये कहा है कि,:—

अज्ञस्य शक्तिरसमर्थविधेर्निवोध । स्तीचारु चेरियमनूतुद्तीन किंचित् ॥ अन्धांहि हीनहतवांछित यानसानां । दृष्टानु जातु हितदृत्तिरनंतराया ॥ १ ॥

अज्ञानकी अन्धेकी शक्ति—किया और असमर्थ पराक्षम वाले पंगूका ज्ञान, यदि इन दोनोंका मिलाप तो उन्हें इन्छित नगरमें जा पहुंचनेके लिये कुछ भी हरकत नहीं पड़ती। परन्तु अकेले अन्धक द्वारा मनोंखित पूर्ण होनेमें कुछ भी हरकत हुये विना वे अपने इन्छित स्थान पर जा पहुंचे हों ऐसा कही भी देखहैं नहीं आता। यहां पर अन्ध समान किया और पंगू समान ज्ञान होनेसे दोनोंका संयोग होने पर ही
ि जित स्थान पर जाया जा सकता है। एवं ज्ञान और किया इन दोनोंका संयोग होनेसे ही मोक्ष पदकी
पित होती है। अकेले ज्ञानसे या क्रियासे मोक्ष पदकी प्राप्त नहीं हो सकती।

उत्तर वतलाये हुये कारणके अनुसारं ज्ञान, दर्शन सप्तकित और चारित्र इन तीनोंका संयोग होनेसे ही

# "साधुको सुख साता पूछना तथा वोहराना वगैरह"

रस प्रकार गुरुकी वाणी सुनकर उठते संमय साधुके कार्यका निर्वाह करने वाला प्रावक यों पूछे कि,

है स्वामिन ! आपको संयम यात्रा खुलसे वर्तनी है ? और गत रात्रि निर्वाध खुलसे वर्ती ! आपके को कुछ पीड़ा तो नहीं ? आपके शारीरमें छुछ न्याधि तो नहीं है ? किसी नैय या औषधीदक का प्रयोक । आज आपको कुछ आहारके विषयमें पथ्य रखने जैसा है ? ऐसे प्रश्नके करनेसे महा निर्वा किही कहा है कि,:—

अभिगमन वन्द्रण नमंस्रोन । पिडपुच्छ्गेण साहूणं ।। चिर संचि अस्पि कम्मं । खगेण विरलत्तण मुवेई ॥

गुरुके सामने जाना, वन्दन करना, नमस्कार करना, खुल साता पूछना, इतने काम करनेते कृ वर्षों के किये हुवे कर्म भी एक क्षण वारमें विखर जाते हैं।

हे इच्छक्तारी भगवान ! मुभ्रपर दया करके स्जता आहार, पानी, खादिन, सुकड़ी वगैरह, सार्म मुखवास वगैरह, वस्त्र, पात्र, कम्बल, कटासना, प्रातिहार्य, याने सर्व कार्यमें उपयोग करने योग्य बौकी, दिखनेका पाटिया, शट्या, खंधारा शट्याकी अपेक्षा कुछ छोटा औषध, वेसड़, इत्यादि प्रहण करके हे भारत पुरुष पर अनुग्रह करो ! इस प्रकार प्रगट तया निमन्त्रण करना । ऐसी निमन्त्रणा वर्तमान कालमें भूत वृहत् वन्दन किये वाद करते हैं, परन्तु जिसने गुरुके साथ प्रतिक्रमण किया हो वह तो सूर्य उद्य हुते। जव अपने घर जाय तव निमन्त्रण करें। जिसे गुरुके साथ प्रतिक्रमण करनेका योग न बना हो उते । जुरु वन्दन करनेके लिए आनेका वन सके उस वक्त उपरोक्त मुजब निमन्त्रण करना । मन्दिरमें जिन करके नैवेद्य चढ़ाकर घर भोजन करने जानेके अवसर पर फिरस्रे गुरुके पास उपाश्रय आकर निमन्त्रण करना । ऐसा श्राद्ध दिन कृत्यमें लिखा है। फिर यथावसर पर यदि चिकित्सा रोगकी करना हो तो वैद्यादिक का उपयोग करादे । औषधादिक वोरावे, ज्यों योग्य हो त्यों पथ्यादिक की बौक करादे, जो २ कार्य हों सो करादे । इस लिए कहा है कि,:—

दागां त्राहाराई। श्रोसह वध्याई जस्स जं जोगी॥ गागाईगा गुगागां। उवठ्ठं भगाहेज साहुगां॥

जानादि गुण वाले साधुओं को आश्रय कराकर आहारादि औषध स्वादिक वगैरह जो २ जैसे के संगे वैसे दान देना।

जत्र अपने घर साधु घोहरने आवे तव हमेशह उसके योग्य जो २ पदार्थ तैयार हों सो माम है

िरिरावे। यदि ऐसा न करे तो उपाश्रयमें निमन्त्रण कर आयेका भंग होता है; और नाम लेकर दोहरानेसे ी यदि साधु न वोहरे तो दूसरे शास्त्रमें कह गये हैं:

मनसापि भवेत्पुरायं। वचसा च विशेषतः॥ कर्तव्ये नापि तद्योगे। स्वर्गद्रूमो भूत्फले ग्रहि॥

1

मनसे भी पुण्य होता है, तथा वचनसे निमन्त्रण फरनेसे अधिक लॉम होता है, और कायासे उसकी ग्रीगवाई प्राप्त करा देनेसे भी पुण्य होता है, इसिलिये दान कहपवृक्ष के समान फलदायक है।

यदि गुरुको निमंत्रण न करे तो श्रावकके घरमें वह पदार्थ नजरसे देखते. हुए भी साधु उसे छोभी अमम कर नहीं याचता, इसिछए निमन्त्रण न करनेसे वड़ी हानि होती है। यदि साधुको प्रतिदिन निमंत्रण करने पर भी वह अपने घर वहरनेको न आवे तथापि उससे पुण्य ही होता है। तथा भावकी अधिकता से अधिक पुण्य होता है।

#### "दान निमन्त्रणा पर जीर्ण सेठका दृष्टान्त"

जैसे विशाला नगरमें छद्मस्य अवस्था में चार महीनेके उपवास धारण कर काउसगा ध्यानमें खड़े हुए भगवान महावीर स्वामीको प्रति दिन पारनेकी निमन्त्रणा करने वाला जीर्ण सेट चातुर्मासिक पारनेमें आज तो जरूर ही भगवान पारना करेंगे ऐसी धारना करके वहुत सी निमन्त्रणा कर घर आके आंगनमें बैठ ध्यान करने लगा कि अहो ! में धन्य हूं ! आज मेरे घर भगवान पधारगे, पारना करके मुझे कृतार्थ करेंगे, ख्यादि भावना भावसे ही उसने अच्युत स्वर्ग वारहव देवलोकका आयुष्य बांधा और पारण तो प्रभुने मिथ्या-इप्टि किसी पूर्ण सेठके घर मिक्षाचार की रीतिसे दासीके हाथसे दिलाये हुए उबाले हुये उड़दोंसे किया। वहां पंच दिन्य प्रगट हुए, इतना ही मात्र उसे लाभ हुवा। वाकी उस समय यदि जीर्ण सेठ देवदुन्दुभी का मान्त्र न सुनता तो उसे केवलज्ञान उत्पन्न होता ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। इसलिये भावनासे अधिकतर फल की प्राप्ति होती है।

आहारादिक वहराने पर शालिभद्र का द्रष्टान्त तथा औषधके दान पर महावीर स्वामी को औषध देनेसे वीर्यकर गोत्र बांधने वाली रेवती श्राविका का द्रष्टान्त प्रसिद्ध होनेसे यहां पर ग्रन्थ वृद्धिके भयसे नहीं लिखा।

#### "ग्लान साधुकी वैयावच—सेवा"

ग्लान वीमार साधुकी सेवा करनेमें महालाभ है। इसलिए आगममें महा है कि, :—
गोश्रम्मा जे गिलागाणं पिडचरई सेमं दंसणेगा पिडई वर्ज्जई।
जेमं दंसणेगा पिडवर्ज्जई सेगिलागाणं पिडचरई॥
श्राणा करणां सारं ख अरहंताणं दंसणं।

हे गौतम! जो ग्लान साधुकी सेवा करता है वह मेरे दर्शनको अंग्रीकार करता है। वह ग्लान-बीमा-कीर सेवा किये बिना रहे हो नहीं। अहँतके दर्शनका सार यह है कि; जिन-आज्ञा पालन करना। वीमारकी सेवा करने पर कीड़े और कोढसे पीड़ित हुए साधुका उपाय करनेवाले ऋषभदेव कार जीवानन्द नामा वैद्यका हृद्यान्त समभना। एवं सुस्थानमें साधुको टहरानेके लिये उपाश्रय वगैरह दे शिक्त शास्त्रमें कहा है कि,:—

वसिंह सयगासगा। भत्तपागा भसज्ज वध्ययत्ताई॥ जइ विन पज्जत्त धगो। थोवाविहु थोवयदेई॥ १॥

वसति, उपाश्रय, सोनेका आसन, भात पानी, औषध्र, वस्त्र, पात्रादिक यदि अधिक धन न हो तेरं धोड़ेमेंसे थोड़ा भी देवे (साधुको वहरावे )

> जयन्ती वंकचूलाद्याः कोशाश्रयदानतः ॥ अवन्ति सुकुमालश्च । तीर्णाः संासर सागरं ॥ २ ॥

साधुको उपाथ्रय देनेसे जयन्ती धाविका, वंकचूल प्रमुख, अवन्ति सुकुमाल, कोशा श्राविका भी संसार कप समुद्रको तर गये हैं।

# "जैनके द्वेषी और साधु निन्दकको शिक्षा देना"

श्रावक सर्व प्रकारके उद्यमसे जिन प्रवचनके प्रत्यनीक—जैनके होषीको निवारण करे अथवा मा वगैरहकी निंदा करनेवालों की भी यथायोग्य शिक्षा करे। तद्र्थ कहा है कि,:—

> तम्हा सइसामध्ये । त्राणाभद्वं मिनोखल उवेहो ॥ त्रमुकुलेहित्र इत्ररेहिंग्र । त्र गुसटी होइ दायव्वा ॥ ३॥

शक्ति होने पर भी आज्ञा भंग करनेवाले को उपेक्षा न करके मीठे वचनसे अथवा कटु ववनसे में उन्हें शिक्षा देना।

जैसे अभयकुमार ने अपनी बृद्धिसे जैन मुनिके पास दीक्षा लेनेवाले एक भिखारी की निरदा करने वालें

जैसे साधुको सुख साता पूछना वतलाया वैसे हो साध्वीको सुख साता पूछना। परन्तु इसमें विशेष्ट्रतना समफना कि, उन्हें दुःशील तथा नास्तिकोंसे वचाना। अपने घरके चारों तरफसे सुरक्षित और ए दरवाजे वाले घरमें रहनेको उपाश्रय देना। अपनी लियोंसे साध्वीको सेवा मिक कराना। अपनी लड़की बाति को उन्होंके पास नया अभ्यास करनेके लिए मेजना तथा व्रतके सन्मुख हुई स्त्रो, पुत्री, भिगनी, वगैरहको अने शिष्यातया समर्पण करना। विस्षृत हुए कर्तव्य उन्हें स्मरण करा देना, उन्हें अन्यान्य की प्रवृत्तिसे ववान एक दक्ता अयोग्य वर्ता हो तो तत्काल उन्हें सीख देकर निवारण करना। दूसरी दक्ता अयोग्य वर्ता तो निष्टुर बचन वोलकर धमकाना। यदि वैसा करने पर भी न माने तो किर खर बाक्य कह कर भी ताइन नर्जना जरना। उचित सेवा भक्तिमें अचित्त वस्तुएं देकर उन्हें सदैव विशेष असन्न रखना।

गुरके पास नित्य अपूर्व अभ्यास करना। जिसके लिये शास्त्रमें कहा है कि, :--

अञ्जनस्य त्तयं दृष्ट्वा । वाल्मीकस्य च वद्धं नम् ॥ अवध्यं दिवसं कुर्या । दानाध्ययन कर्मसु ॥

आंखोंसे अञ्जन गया तथा विसकी का वढ़ना देख कर-याने प्रातःकाल हुआ जान कर दान देना और । अभ्यास करना, ऐसी करनियाँ करनेमें कोई दिन वंध्य व हो वैसे करना। अर्थात् कोई भी दिन दान र अभ्यासके विना न जाना चाहिये।

सन्तोष स्त्रिषु कर्तव्यः। स्वदारे भोजने धने॥ त्रिषु चैव न कर्तव्यो। दाने चाध्ययने तपे॥२॥

अपनी स्त्री, भोजन और धन इन तीन पदार्थोंमें सन्तोष करना। परनतु दान, अध्ययन और तपमें न्तोष न करना—ये तीनों ज्यों २ अधिक हों त्यों २ लाभदायक हैं।

्र गृहीत इव केशेयु। मृत्युना धर्म माचरेत्॥ ः अजरामरवत्प्राज्ञो। विद्यामर्थं च चिन्तयेत्॥ ३॥

धर्मसाधन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि मानों यमराजने मेरे मस्तकके केश पकड़ हिये हैं अब हि छोड़नेवाला नहीं है, इसलिये जितना वने उतना जल्दी धर्म कर लूं तो ठीक है। एवं विद्या तथा द्रव्य पार्जन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि, मैं अजर अमर हूं इस लिए जितना सीखा जाय उतना सीखते ही माना। ऐसी बुद्धि न रखनेसे सीखा ही नहीं जाता।

जहजद सुग्रमवगाहई। ग्रइसयरसापसरसञ्ज्ञग्रमपुन्वं॥ तहतह पत्तहाइमुणी। नव नव सम्मेग सद्धाए॥४॥

अतिशय रस—स्वाद्के विस्तारसे भरा हुवा, और आगे कभी न सीखा हुवा ऐसे नवीन ज्ञानके मध्यास में ज्यों २ प्रवेश करे त्यों २ वह नया अभ्यासी मुनि नये २ प्रकारके सम्वेग-वैराग्य और श्रद्धासे भानित्त होता है।

जोरह पढई भ्रपुट्वं। स लहई तिथ्थयरत्त मन्नभवे॥ जो पुण पढिई परं। सम्भुग्नं तस्स किं भिणयो॥ ५॥

जो प्राणी इस लोकमें निरन्तर अपूर्व अभ्यास करता है वह प्राणी आगामी भवमें तीर्थंकर पद पाता तथा जो जो स्वयं दूसरे शिष्यादिकों को सम्यक्त्व प्राप्त हो ऐसा ज्ञान पढ़ाता है उसे कितना वड़ा क्षाभ होगा इस विषयमें क्या कहें ? यद्यपि वहुत ही कम बुद्धि थी तथापि नया अभ्यास करनेमें उद्यम रखने मिन तुपादिक मुनियोंके समान उसी भवमें केवल ज्ञान आदिका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसिनयों नया अभ्यास करनेमें निरन्तर प्रवृत्ति रखना श्री यस्कर है।

## "द्रव्य उपार्जन विधि",

जिन पूजा कर भोजन किये वाद यदि राजा प्रमुख हो तो कचहरीमें, दीवान प्रमुख वड़ा अधिकारी

हो तो राजसमा में, व्यापारी प्रमुख हो तो वाजार या हाट दूकान पर, अथवा अपने २ योग्य स्थान पर अधि धर्ममें बाधा न आये याने धर्ममें किसी प्रकारका विरोध न पड़े ऐसी रीतिसे द्रव्योपार्जन का विवास राजाओं को यह दिरद्री है या धनवान है, यह मान्य है या अमान्य है, तथा उत्तम, मध्यम, अधम, बाक स्वभावका विचार करके सबके साथ एक सरीखा उचित न्याय करना चाहिये।

## "न्याय अन्याय पर दृष्टान्त"

कत्याण कटकपुर नगरमें यशोवर्मा राजा राज्य करता था। वह न्यायमें एक निष्ठ होतेसे वर् अपने न्याय मन्दिरके आगे एक न्याय-घण्टा चन्धा रख्खा था। एक दफा उसकी राज्याधिष्ठापिका विक ऐसा विचार उत्पन्न हुवा कि, उस राजाने जो न्याय घण्टा वाँघा है सो सत्य है या असत्य सिकी पौ करनी चाहिए। यह विचार कर वह देवी स्वयं गायका रूप धारण कर तत्काल उत्पन्न हुए वछड़े हैं स मोहकीड़ा करती हुई राजमार्ग के वीच आ खड़ी हुई। इस अवसर में उसी राजाका पुत्र अत्यन्त के दौड़ते हुए घोड़ों वाली गाड़ीमें वैठकर अतिशय शीव्रतासे उसी मार्गमें आया । अति वेगसे <sup>आती हुई बी</sup> गाड़ीके गड़गड़ाहट से मार्गमें खंडे हुए और आने जानेवाले लोग तो सव एक तरफ बर्च गये, <sup>शानु ग</sup> वहाँसे न हटी, इससे उसके वछड़े के पैर पर घोड़ा गाड़ीका पहियाँ आजानेसे वह वछड़ा तत्काल मृत् हो गया। अब गाय पुकार करने लगी और जैसे रोती हो वैसे करुणनाद्से इधर उधर देखने लगी। रस्ते चलनेवाले पुरुषोंने कहा कि, न्याय द्रावारमें जाकर अपना न्याय करा । तब वह गाय वलती हुर्रि वारके सोमने जहां न्याय घन्ट वंधा हुवा है वहां आई और अपने सींगोंके अप्रभाग से उस घन्टेको हिंगी कर बजाने लगी। इस समय राजा भोजन करने वैठता था तथापि वह घन्टा नाद सुनकर बोला—"औ घन्टा कौन बजाता है ?" नौकरोंने तलाश करके कहा—"स्वामिन्! कोई नहीं आप सुखसे भोजन हैं" "राजा वोला—घंटानाद का निर्णय हुए विना भोजन कैसे किया जाय ? यों कहकर भोजन करोका ज्योंका त्यों छोड़ कर स्वयं उठ कर न्याय मन्दिरके आगे आकर देखता है कि यहां पर एक गाय उदार्म भावसे खड़ी है ! राजा उसे कहने लगा—'क्या तुझे किसीने दुःख पहुंचाया है ? उसने मस्तक हिला हाँ की संज्ञा की, राजा वोला—"चल! मुझे उसे वतला वह कौन है ?" यह बचन सुनकर गाय बलाई धौर राजा भी उसके पीछे २ चल पड़ा। जिस जगह वळड़े का कलेवर पड़ा था वहां आकर गायते वतलाया। धछड़े परसे गाड़ीका पहियाँ फिरा देख राजाने नौकरोंको हुक्म दिया किं, जिसने इस पर गाड़ीका पहियाँ फिराया हो उसे पकड़ छावो। इस वृत्तान्तको कितनेएक छोग जानते थे, पर्लु राजपुत्र होनेसे उसे राजाके पास कौन ले आवे, यह समक्ष कर कोई भी न बोला। इससे राजा बोला "जवतक इस वातका निर्णय और न्याय न होगा तब तक मैं भोजन न कहांगा।" तथापि कोई न बी जय राजाको वहां पर ही खड़े एक दो लंबन होगये तवत्क भी कोई न वोला। तव राजपुत्र स्वयं अ राजाको कहने लगा—"स्त्रामिन्! में ही इस चछड़े पर गाड़ीका पहिया चलानेवाला हूं; इस लिये हुँ करना हो सो फरमायं । राजाने उसी वक्त स्मृतियों के—अईन्नीति वगैरह कायदोंके जानकारोंको ग्रा कर पूछा कि, "इस गुनाहका क्या दण्ड करना चाहिये ?" वे बोले—"स्वामिन्! राजपद के योग्य यह ही राजपुत्र होनेसे इसे क्या दण्ड दिया जाय ?" राजाने कहा "किसका राज्य ? किसका पुत्र ? मुभे त्यायके साथ सम्बन्ध है। मुभे न्याय ही प्रधान है। मैं किसी पुत्रके लिये या राज्यके लिए हिचकि— है ऐसा नहीं हूं। नीतिमें कहा है:—

दुष्टस्य दंडः खजनस्य पुजा । न्यायेन कोशस्य च संपर्दद्धः॥ भपत्तपातो रिपुराष्ट्रस्ता । पंचीव यज्ञाः कथिताः नृपाणां ॥

दुष्टका दंड, सज्जनका सत्कार, न्याय मार्गसे भंडारकी वृद्धि, अपक्षपात, शत्रुओंसे अपने राज्यकी रक्षा । अोंके लिए ये पांच प्रकारके ही यज्ञ कहे हैं। सोम नीतिमें भी कहा है कि, 'ग्रपरोधानुरूपो ही द'ड: Sिष प्रगोतन्यः' पुत्र को भी अपराधके समान दंड करना। इसिलए इसे क्या दंड देना योग्य लगता है कहें ! तथापि वे लोग कुछ भी नहीं वोले और चुपचाप ही खड़े रहे। राज़ा वोला "इसमें किसीका । भी पक्षपात रखनेकी जरूरत नहीं, 'कृते प्रतिकृतं कुर्यात्' इस न्यायसे जिसने जैसा अपराध किया हो विसा दंड देना चाहिये। इसलिए यदि इसने इस वछड़े पर गाड़ीका चक्र फिराया है तो इस पर भी हीका चक्र ही फैरना योग्य है। ऐसा कहकर राजाने वहां एक घोड़ा गाड़ी मंगाई और पुत्रसे कहा कि:-पहां सो जा। पुत्रने भी वैसा ही किया। घोड़ा गाड़ी चलाने वालेको राजाने कहा कि, इसके ऊपरसे घोड़ा ड़ीका पहियां किरा दो। परन्तु उससे गाड़ी न चलाई गई, तब सब लोगोंके निषेध करने पर भी राजा र्यं गाड़ीवान को दूर करके गाड़ी पर चढ़कर उस गाड़ी को चलानेके लिए घोड़ोंको चाबुक मार् कर उसपर ह चलानेका उद्यम करता है, उसी वक्त वह गाय वदल कर राज्याधिष्ठायिका देवीने जय २ शब्द करते हुए त पर फूलोंकी वृष्टि करके कहा कि, 'राजन्! तुझे धन्य है तू ऐसा न्यायनिष्ठ है कि, जिसने अपने प्राण य रक्त होते पुत्रकी द्रकार न करते हुए उससे भी न्यायको अधिकतर प्रियतम गिना। इसिलए तू धन्य । त विरकाल पर्यन्त निर्विष्ट राज्य करेगा! मैं गाय या बछड़ा कुछ नहीं हूं परन्तु तेरे राज्यकी थिष्ठायिका देवी हूं। और मैं तेरे न्यायकी परीक्षा करनेके लिए आयी थी, तेरी न्यायनिष्ठता से मुझे वड़ा निन्द और हर्ष हुवा है।" ऐसा कह कर देवी अदृश्य होगई।

राजाके कार्य कर्ताओं को उयों राजा और प्रजाका अर्थ साधन हो सके और धर्ममें भी विरोध न आवे से अभयकुमार तथा चाणक्यादिके समान न्याय करना चाहिये। कहा है कि,:—

नरपित हितकर्ता द्वेष्यता माति लोके। जनपद्दितकर्ता मुच्चते पार्थिवेन। इति महति विरोधे वर्तमाने समाने। नृपति जनपदानां दुर्लभः कार्यकर्त्ता॥

राजाका हित करते हुए प्रजासे विरोध हो, लोगोंका हित करते हुए राजा नोकरीसे रजा दे देवे, ऐसे लेगोंको राजी रखनेमें वड़ा विरोध है (दोनोंको राजी रखना वड़ा मुश्किल है) परन्तु राजा और प्रजा दोनों दितका कार्य करने बाला भी मिलना मुश्किल है। ऐसे दोनोंका हितकारक वनकर अपना धर्म संभाल कर न्याय करना।

# "च्यापार विधि"

व्यापारियोंको व्यवहार शुद्धि वगैरहरो धर्मका अविरोध होता है। व्यापारमें निर्मलता हो और सत्यतासे व्यापार किया जाय तो उत्तसे धर्ममें विरोध नहीं होता, इसलिए शास्त्रमें कहा है कि:-

ववहार सुद्धि देसाइ। विरुद्धचाय उचित्र चरणेहि॥ तो कुणई श्रध्य चितं। निव्वाहिंतो निश्रं धम्मं॥

व्यवहार शुद्धिसे, देशादिके विरुद्ध तथाग करनेसे, उचित आचरणके आचरनेसे, अपने धमका कि करते हुए तीन प्रकारसे द्रव्योपाजन की चिन्ता करें। वास्तविक विचार करते व्यवहार शुद्धिमें मन, कि कायाकी सरलता युक्त, निर्दोप व्यापार कहा है। इसिलिए व्यापारमें मन वचन, कायासे कएट न कि असत्यता न रखना, ईर्षा न करना, इससे व्यवहार शुद्धि होती है। तथा देशादिक विरुद्धका लाग व व्यापार करते हुए भी जो द्रव्य उपार्जन किया जाता है वह भी न्यायोपाजित वित्त गिना जाता है। व आचारके सेवन करनेसे याने छेने देनेमें जरा भी कपट न रखकर जो द्रव्य उपार्जन होता है सो ही व पाजित वित्त गिना जाता है। उपर वतलाये हुए तीन कारणोंसे अपने धर्मको वचा कर याने सर्व अंगी किये हुए व्रत प्रत्याख्यान अभिग्रहका बचाव करते हुए धन उपार्जन करना, परन्तु धर्मको किनारे रखकर उपार्जन न करना। छोभमें मोहित हो खर्च छिये हुए नियम व्रत, प्रत्याख्यान भूल कर धन कमानेकी है रखना, क्योंकि, बहुतसे मनुष्योंको प्रायः व्यापारके समय ऐसा ही विचार आ जाता है। इसके लिए कि , ( छोभीए पुरुष बोलते हैं कि, )

निह तिद्वयते किंचि। चद्रव्येन न सिध्यति॥ यत्नेन मितमांस्तस्मा। दर्शयेकं मसाध्येत्॥

ऐसा जगतमे कुछ नहीं कि, जो धनसे न साध्य होता हो, इसी लिए बुद्धिमान पुरुषको वह र द्रव्य उपार्जन करना चाहिए, मात्र ऐसे विचारमें मशगूल हो अपने व्रत प्रत्याख्यान को कदापि न भू धन उपार्जन करनेसे भी पहले धर्म उपार्जन करनेकी आवश्यकता है। 'निच्चाहंतो निग्नं धम्म' इस ग पदमे वतलाये मुजव विचार करनेसे यहो समक्षा जाता है कि:—

> अत्रार्थिचतामित्यनुवाद्यं । तस्याः स्वयं सिद्धत्वात् ॥ धर्मं निर्वाह यिन्निर्तितु । विधेय ममाप्तत्वात् ॥

अर्थ चिन्ता—धनोपार्जन यह पीछे करने छायक कार्य है। क्योंकि अर्थ चिन्ता तो अपते में पैदा होती हैं। इसिछए धर्म निर्वाह करते हुए धन उपार्जन करें; ऐसे पदकी योजना करना। धन मिछा इसिछये धर्म करना योग्य है। यदि धर्म उपार्जन किया होता तो धनकी चिन्ता होती ही क्यों कि, धन धर्मके अधीन है, यदि धर्म हो तब ही धनकी प्राप्ति होती है। इसिछये धन उपार्जन करनेसे धर्म सेवन करना योग्य है। क्योंकि उससे धनकी प्राप्ति सुगमता से होती है कहा है कि,:—

#### इह लोइ अंपिकज़्जे। सद्यार भेगा जहांजगो जगाई॥ तहजह लख्खंसेणवि । धम्मे ता किं न पञ्जनां॥

इस लोकमें लौकिक कार्यके लिए लोक जितना उद्यम करके प्रयास करते हैं उसका लाखवाँ शंश भी अमेमें उद्यम करते हों तो उन्हें क्या नहीं मिल सकता ? इसलिये धनके उद्यमसे भी पहले धमके उद्यमकी बत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए यह बात ध्यानमें रखकर व्यापारादिमें धर्मको हार कर व्यवहार न करना।

## "आजीविका चलानेक सात उपाय"

एक ब्यापारसे; दूसरा तिद्यासे, तीसरा खेतीसे, चौथा पशुत्रोंके पालनेसे, पांचवां शिल्पसे, ( सुतार वित्रकारी ) आदिसे छठां नौकरीसे, और सातवां भिक्षासे, ।

१ व्यापार,—घी, तेल, कपास, सूत, वस्त्रं, घातु, जवाहरात, मोती, लेनदेन, जहाज चलाना वगैरह पापारके अनेक प्रकारके भेर हैं। यदि उनके भेर प्रभेरकी गणना की जाय तो उनका पार ही नहीं आ <sup>क्षकता</sup>। लौकिकमें किसी प्रत्यमें तीनसौ साठ क्रयाने गिना कर व्यापार गिनाये हैं, परन्तु भेद प्रभेद गिनने ही उससे भी अधिक भेद होते हैं।

- २ विद्यासे—वैद्य, ज्योतिषी, पौराणिक, पण्डित, वकालत, मंत्र तंत्र, मुनीमगिरी, इत्यादि ।
- रे खेतीसे—किसान, जमीनदार वगैरह ( खेत जोतकर धान्य पैदा करनेवाले ) इत्यादि ।
- ४ पशुपाल —गोपाल, गङ्ख्या, घौड़ वाला, ऊंटवाला, वगैरह २ ।
- ५ शिल्पसे—चित्रकार, सुनार, छापनेवाला, द्रजी, कारीगर का काम करनेवाल। इत्यादि ।
- ६ं नौकरी तो प्रसिद्ध ही है।
- ७ भिक्षा-अपमान पूर्वक मांग खाना।

च्याजके और छेन देनके व्यापारी भी व्यापारियोंमें ही गिने जाते हैं। विद्या भी एक प्रकारकी नहीं है। भीपघ, रसायन, घातुमारण, चूरण, अंजन, वास्तुशास्त्र का ज्ञान, शकुन शास्त्रका ज्ञान, निमित्त शास्त्र, सामु-दिन शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अंक शास्त्र वगैरह अनेक प्रकारकी विद्यार्थे हैं।

यदि धनवान वीमार होवे तो पनसारी तथा वैद्यको उससे अधिक लाभ हो; तथापि वैद्यक और पन्तारीका व्यापार प्राय: दुर्ध्यानका संभव होनेसे विशेषतः लाभकारी नहीं है (बहुतसे मनुष्य वीमार पड़ें तो ठोक हो ) प्रायः उसमें इस प्रकारका दुर्ध्यान हुये विना नहीं रहता । तथा वैद्यका वहुमान भी हो । कहा है कि:\_

> रोगीणां सुहृदो वैद्याः । प्रभूणां चादुकारिणः ॥ मुनयो दुःखद्ग्धानां । गणकाः चीणसंपदा ॥

रोगीका वैद्य, श्रीमन्तके लिये उसके कथनानुसार चलने वाला या मिए वचन वोलने वाला, दुःखद्गध के लिए मुनि और निर्धन पुरुपोंके लिए ज्योतियी मित्र समान गिने जाते हैं।

#### परायानां गांधिकं परायं । कियन्यैः कांचनादिकैः ॥ यत्रैकेन गृहीतेना । तत्सहस्रे रा दीयते ॥

क्रयानेमें करियाना पन्सारीपन का ही प्रशंसाके योग्य है। सुत्रणं, चांदी वगैरहसे क्या लाई। क्योंकि, जो पन्सारीका क्रयाणा एक रुपयेमें लिया हो वह हजारमें वेचा जा सकता है; वैद्य और पन्सारी व्यापार पर यद्यपि उपरोक्त विरोष लाभ है तथापि अध्यवसाय की मलीनता के कारणसे वह दूषित तो हैं। अर्थात् उस धन्देमें अध्यवसाय खराव हुए विना नहीं रहता। कहा है कि,:—

विग्रहिष्डिन्त भट्टाः । वैद्याश्च व्याधिपीडितलोकं ॥ मृत्कबहुलं विषा । चेषसुभित्तं च निग्रिथाः ॥

सुभर लोग लड़ाईको, वैद्य लोग न्याधिसे पीड़ित हुए मनुष्योंको, ब्राह्मण लोग श्रीमन्तोंके माण भौर निर्श्य मुनि जनताकी शांति एवं सुकालको इच्छते हैं।

यो च्याधिभिध्ययिति वाध्यमानं । जनौद्यमादात्तुमना धनानि ॥ च्याधिन् विरुद्धोपधतोस्यदृद्धि । नयेकृपा तत्र कुतोस्तु वैद्ये ॥

जो न्याधि पीड़ित मनुष्योंके धनको छेना चाहता है तथा जो पहछे रूपको शांत करके किर विषे श्रीपध दे कर रोगकी वृद्धि करता है ऐसे वैद्यके न्यापारमें दयाकी गन्ध भी नहीं होती। इसी कारण न्यापार किन्छ गिना जाता है।

तथा कितने एक वैद्य दीन, हीन, दुःखी भिक्षुक, अनाथ लोगोंके पाससे अथवा कर्षके समय अर रोग पीड़ितसे भी जवरदस्ती धन लेना चाहते हैं एवं अभक्ष्य औषध वगैरह करते हैं या कराते हैं। अं तयार करनेमें बहुतसे पत्र, मूल, त्वचा, शाखा, फूल, फल, वीज, हरीतकाय, हरे और सूखे उपयोगमें हे महा आरंभ समारंभ करना पड़ता है। तथा विविध प्रकारकी औषधोंसे कपट करके वैद्य लोग बहुतसे अ लोगोंको द्वारिका नगरीमें रहने वाले अभन्य यद्य धन्वन्तरी के समान वारंवार ठगते हैं। इसलिए यह अ अयोग्यमें अयोग्य है। जो श्रेष्ठ प्रकृति वाला हो, अति लोभी न हो, परोपकार बुद्धि वाला हो, रेसे वै वैद्य विद्या, श्री ऋपभदेवजी के जीव जीवानन्द वेद्य के समान इस लोक और परलोक में लाभ कार्य होती है।

खेती वाड़ीकी आजीविका-वर्षांके जलसे, कुवेके जलसे, वर्षा और कुवेके पानीसे ऐसे तीन प्रका होती है। वह आरम्भ समारम्भ की बहुलता से श्रावक जनोंके लिए अयोग्य गिनी जाती है।

चौथी पशुपालसे आजीविका—गाय, भैंस, वकरियाँ, भेड़, ऊंट, बैल, घोड़े, हाथी वगैरहसे आजी करना वह अनेक प्रकारकी है। जैसी २ जिसकी कला बुद्धि बैसे प्रकारसे वह बन सकती है। पशुपालन हिंप, ये दो आजीविकार्ये विवेकी मनुष्यको करनो योग्य नहीं। इसके लिए शास्त्रमें कहा है कि,:—

रायाणं दं तदंते । वइस्त्र खंधेसु पामर जणाणं ॥ सुद्रहाण मंडलमा । वेसाणं पन्नोहरे लच्छी ॥ राजाओं के संग्राममें लड़ते हुए हाथी के दन्त्राल पर, वनजारे वगैरह पामर लोगों के बंल के स्कन्ध पर हुमर सिपाहियों के तलवारकी अणी पर और वेश्या के पुष्ट स्तन पर लक्ष्मी निवास कुरती है। (अर्थात् उपरोक्त कारणसे उनकी आजीविका चलतो है) इसलिए पशुपाल्य आजीविका पामर जनके उचित है। यदि दूसरे किसी उपायसे आजीविका न चल सकती हो तो कृषि आजीविका भी करे। परन्तु हल चलाने वगैरह कार्यमें ज्यों बने त्यों उसे द्यालुता रखनी चाहिये। कहा है कि,:-

वापकार्वं विजानाति । भूपिभागं च कर्षकः ॥ कृतिसाध्या पथित्तेत्रं । यश्चोभमति स वद्धते ॥

जो रूपक बोनेका समय जानता हो, अच्छी वुरी भूमिको जानता हो, विना जोते न बोया जाय ऐसे और आने जानेके मार्गके बोचका जो क्षेत्र हो उसे छोड़े वह किसान सर्व प्रकारसे वृद्धिमान है।

> पाशुपारयं श्रियो रुद्धचै । कुर्वन्नोभभेत दयालुतां ॥ तत्कृत्येषु स्वयं जाग्र । च्छविच्छेदादि वर्जयेत् ॥

आजीविका चलानेके लिए यदि कदाचित् पशुपात्य वृत्ति करे तथापि उस कार्यमें दयालुता को न छोड़े, उन्हें बाँधने और छोड़नेके कार्यको खयं देखता रहे और उन पशुओंमें वैल वगैरह के नाक, कान, अंड, पूंछ, बर्म, नख वगैरह खयं छेदन न करे। पांचवीं शिल्प-आजीविका सौ प्रकारकी है। सो बतलाते हैं।

पंचेवयसिष्पाइ। धगालोहेचित्तऽगांतकासवए।। इक्किस्सयइत्तो। वीसंवीसं भवे भेया।।

कुं भकार, लुहार, चित्रकार, वणकर—जुलाहा, नाई, ये पांच प्रकारके शिल्प हैं। इनमें एक एकके बीस २ भेद होनेसे सौ शिल्प होते हैं। यदि व्यक्तिकी व्यवक्षा की हो तो इससे भी अधिक शिल्प हो सकते हैं। यहां पर 'भावार्योपदेशजं शिल्पं' गुरुके बतलानेसे जो कार्य हो वह शिल्प कहलाता है। क्योंकि भ्रवभदेव स्वामीने स्वयं ही जपर बतलाये हुए पांच शिल्प दिखाये हुए होनेसे उन्हें शिल्प गिना है। आचार्यके—गुरुके बतलाये बिना जो परस्परासे खेती, व्यापार वगैरह कार्य किये जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। इसी लिये जातों लिखा है कि—

कम्मं जमणायरिद्यो । वएसं सिष्पमन्नहा भिहिमं॥ किसिवाणिजाईभं। घडलोहाराई भेग्नंच॥

मो कर्म हैं वे अनावार्योपदेशित होते हैं याने आचार्यों उपदेश दिये हुए नहीं होते; और शिहप आचा-यों मेशित होते हैं। उनमें छिष वाणिज्यादिक कर्म और कुम्भकार, छुहार, चित्रकार, सुतार, नाई ये पांच मकार के शिल्प गिने जाते हैं। यहां पर छिष, पशुपालन, विद्या और न्यापार ये कर्म बतलाये हें। दूसरे कर्म तो प्राय: सब ही शिहप वगैरह में समा जाते हैं। स्त्री पुरुपकी कलायें अनेक प्रकारसे सर्व विद्यामें समा जाते हैं। परन्तु साधारणत: गिना जाय तो कर्म चार प्रकारके वतलायें हैं। सो कहते हैं—

उचमा बुद्धिकर्मागः। करकर्मा च मध्यमाः।

#### अधनाः पादंकर्माणः । शिरः कर्माधनाधमाः॥

जो बुद्धिसे कर्म करता है वह उत्तम पुरुप है, जो हाथसे कर्म करता है वह मध्यम है, जो पैसे क्य करता है वह अधम है और जो मस्तकसे काम करता है वह अधममें अधम है। याने जो बुद्धिसे क्य खाता है वह उत्तम, हाथसे मेहनत कर कमा खाता है वह मध्यम, पैरोंसे चलकर नौकरी वगैरह करें के अधम! और मस्तक पर भार उठाव्हर कुलीकर्म अधममें अधम है।

# ''बुद्धिसे कमानेवाले पर दृष्टान्त"

चम्या नामक नगरीमें मदनसुन्दर नामका धनावह होठका पुत्र रहता था। वह एक दिन धार्म फिरता हुवा बुद्धि वेवनेवाले की दूकान पर गया। वहांसे उसने पांचसी रुपये देकर 'जहां दो जने छने हों वहां खड़े न रहना' ऐसी एक वुद्धिं खरीदीं। घर आकर मित्रसे वात करने पर वह उसकी हंसी कर्त लगा, अन्तमें जब उसके पिताको मालूम हुआ, तब उसने ताड़न तर्जन करके कहा कि हमें ऐसी बुद्धिका कुछ काम नहीं, अपने पांच सो रुपये पीछे ले आ। सदनसुन्दर शरमिंदा होता हुवा बुद्धिवालेकी दूजी ्पर जाकर कहने लगा कि हमें आपकी बुद्धि पसन्द नहीं आई; इसलिये उसे पीछे लो और मेरे पावसी रुपये मुझै वापिस दो ! क्योंकि सेरे घरमें इससे बड़ा क्लेप होता है। दूकानदार बोला—"तुई पांकी रुपये वापिस देता हूं परन्तु जब कहीं दो जने लड़ते हों और तू वहांसे निकले तो तुझे वहां ही सी रहना पड़ेगा और यदि खड़ा न रहा तो हमारी बुद्धिके अनुसार वर्ताव किया गिना जायगा और इससे उ दिन तुझे पांचसी रुपयेके बदले मुझे एक हजार रुपये देने पड़ेंगे। यह वात तुझे मंजूर है ?" उसने है कहकर पांच सौ रुपये वापिस ले अपने पिताको दे दिये। कितनेक वर्ष, महीने वीतने पर, एक जा राजाके दो सिपाही किसी वातमें मतभेद होनेसे रास्तेमें खड़े छड़ रहे थे, दैवयोग मदनसुन्दर भी उसी राह से निकला। अब उसने विचार किया कि; यदि मैं यहांसे चला जाऊ गा तो उस बुद्धिवालेका गुनह्गा वनूंगा, और उसे एक हजार रुपये देने पड़ेंगे। इससे वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, इतनेमें वे दोने सिपाही उसे गवाह करके चले गये। रात्रिके समय उनमें से एक सिपाही मदनसुन्दर के पिताके पास म कर कहने लगा कि, आपके पुत्रको हम दोनों जनोंने साक्षी गवाह किया है, इससे जब वह द्रवारमें देनेको आवे तव यदि मेरे लाममें नहीं वोला तो यह समभ रखना कि किर तुम्हारा पुत्र ही नहीं। कर उसके गये वाद दूसरा सिपाही भी वहां आया और शेठसे कहने लगा कि, यदि तुम्हारा पुत्र मेरे हिं गवाही न देगा तो यह निश्चय समभ रखना कि, इसका पुनर्जन्म नजीक ही आया है, क्योंकि, मैं उसे जान मार डालुंगा। ऐसी घुड़की दे कर चला गया। इन दोनोंमंसे किसके पक्षमें बोलना और किसके नर जिसके पक्षमें योलूंगा उससे विषरीत दूसरेकी तरफसे सचमुच ही मुभपर वड़ा संकट आपड़ेगा। इस विष से शेठजीके होप हवास उड़ गये और घवरा कर बोलने लगा कि, हा! हा !! अब क्या करना चाहिए सचमुच ही यह तो व्यर्थ कष्ट आ पड़ा! अन्तमें लाचार हो वह उसी वृद्धि वालेकी दुकान पर आ

ने लगा कि, यह सब तुम्हारी ही छीटें उड़ी हुई मालूम देतीं हैं, परन्तु अव किस तरहसे आरा हो, इसका कोई उपाय है ? होठ बोला - मेरे एकही लड़का है कुछ उपाय बतलाने से को जीवितदान दिये समान पुण्य होगा। आप जो कहैं सो मैं आपको देनेके लिये तैयार हूं, परन्तु । लड़का वच जाय वैसा करो । " बुद्धिधन घोला—"क्यों पांचसी वापिस न लिये होते तो यह प्रसंग ता ? खैर लड्केको बचा दू तो क्या दोगे ? "होठ वोला —"एक लाख रुपये।"बुद्धियन—नहीं नहीं इतनेमें ई यव सकता है ? एक करोड़ छूंगा।" अन्तमें हां ना करके १० छाख रुपये ठहरा कर मदनसुन्दर को पास कर सिल्लाया कि जब तुझे कचहरीमें गवाही देनेके लिये खड़ा करें तब तू प्रथम प्रश्न पूछने पर यही ए देना कि आज तो मैंने कुछ नहीं खाया। जब फिरसे पूछे तब कहना कि, अभी तक तो पानी भी नहीं ॥। तव तुझे कहेंगे कि अरे मूर्क ! तू यह क्या वकता है ? जो पूछते हैं उसका उत्तर क्यों नहीं देता ? उस ं तू कुछ भी अएडवएंड बकते लगना। तुमसे जो २ सवाल किया जाय तू उसका कुछ भी सीधा उत्तर न । मानो यह कुछ समकता ही नहीं ऐसा अनजान वन जाना। यदि तू कुछ भी उसके सवालका उत्तर । तो फिर तु खयं गुन्हेगार बन जायगा। इसिलिये पागलके जैसा बनाव वतलाने से तुभे वेबकूफ जानकर हों छोड़ दिया जावेगा। धनावह रोठ बोला—"यह तो ठीक है तथापि ऐसा करते हुए भी यदि मिमें कहीं चूक होगई तो ?" बुद्धिधन बोळा—"तो हरकत ही क्या है ? फिर सै फीस भरना तो उसका उपाय वतला हूंगा। इसमें क्या बड़ी वात है।" किर मदनसुन्दर को उयों सो समभा कर समय परं दर-में भेजा। अन्तमें बुद्धिधनके बतलाये हुए उपायका अंबुसरण करनेसे वह वच गया। इसलिए जो ऐ त (से कमा खाता है उसे विद्या नामकी अजीविका कहते हैं और वह कमाईके उपायमें उत्तम उपाय गिना ग है।

करकर्मकारी—हाथसे छेन देन करने वाला न्यापारी । पादकर्मकारी दूतादिक । शिर कर्मकारी-भार क आदि ( वोभ उठाने वाले ) सेवा-नौकरी नामकी जो आजीविका है सो । १ राजाकी, २ दीवानकी, ३ । ।त न्यापारी की, ४ लोगोंकी, ऐसे चार प्रकारकी है । राजा प्रमुखकी सेवा नित्य परवश रहने वगैरहके ए जैसे तैसे मनुष्यसे वननी बड़ी मुष्किल है क्योंकि, शास्त्रमें कहा है,:—

मौनान्मूकः प्रवचनपद्ध । वीतुज्ञो जलपको वा ॥
 ष्ट्रष्टः पार्श्वे भवति चं तथा दुरतश्चा प्रगलभः ॥
 चेत्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः ॥
 सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ १॥

यदि नौकर विशेष न बोले तो शेठ कहेगा कि, यह तो गूंगा है, कुछ बोलता हो नहीं, यदि अधिक तो मालिक कहेगा अरे यह तो वाचाल है, बहुत बड़ बड़ाहट करता है। यदि नौकर मालिक के पास बैठे गिलिक कहेगा कि, देखों इसे जरा भी शर्म हैं यह तो बिलकुल घीट है। यदि दूर बैठे तो कहा जाता है भरे! यह तो बिलकुल वे समभ हैं, मूर्ख है, देखों तो सही कहां जा बैठा, जब काम पड़े तब क्या इसका

वाप इसे दूर बुळाने जायगा। उसे जो कुछ कहा जाय सब सहन करके बैठ रहे तो मालिक कहेगा या विलक्षित उसे हैं। इस्ति तो सही जरा भी उत्तर नहीं दे सकता है ? यदि सामने जवाब रेगा मालिक कहता है कि, देखों तो सही कुछ सहन कर सकता है ? किसे सवाल जवाब करता है ! सबमुब जात हो बैसी हो भांत होनी है,। इसिलए योगी पुरुषोंकों भी सेवाधर्म बड़ा अगम्य है, क्योंकि, स्पूह वाला नहीं जान सकता इस समय उसके स्वामिका मन कैसा हैं।

प्रग्रामात्युवितहेतो । जीवितहेतो विमु चिति प्राग्रान् ॥ दुःखोयति सुखहेतो । को मूखंः सेवकादन्यः ॥ २ ॥

मुझे मान मिलेगा या दोठ खुशी होगे इस हेतुसे उठकर दोठको प्रणाम करता है, जीवन प्यत्त मिलेगी इस आशयसे अपने सामीके लिए या उसके कार्यके लिए कभी अपने प्राण भी खो देता है, जिया करनेके लिए उसकी तरफसे मिलने वाले अपार दुःख सहन करता है, इसलिए नोकरके बिना ऐसा कौन धूर्ख है कि, जो ऐसे दुःसह काम करे।

सेवाञ्च द्वि यैरुक्ता । नतैः सम्यगुदाहतं ॥

इवानः कुर्वति पुच्छेन । चाटुमुध्ध्नीतु सेवकः ॥ ३ ॥

दूसरेकी नोकरी करके आजीविका बलाता सो ठीक नहीं कहा, क्योंकि कुत्ते जैसे पशु भी अपने को पूंछ द्वारा प्रसन्न करते हैं, परन्तु नौकर तो मस्तक नमाकर स्वामीको प्रसन्न रखते हैं। (नौकरी भी हलकी गिनी जाती हैं.) इसिलये बने तब तक दूसरेकी नौकरी करके आजीविका करना योग्य नहीं। यदि दूसरे किसी उपायसे आजीविका न चले तो फिर अन्तमें दूसरेकी नौकरी करके भी निर्वाह के इसके लिये शास्त्रमें कहा है कि;—

धगावं तवागिज्जेगां। थोवधगोकरिसगोग निब्वहई।। सेवा वित्तिइपुगो। तुदे सयलंगि ववसाए॥

धनवान् व्यापार करके, कम धन वाला खेती द्वारा, तथा अन्य कोई भी व्यवसाय न हमे तब नीकरी करके निर्वाह करे।

# "स्वामी कैसा होना चाहिये।"

विशेष जानकार, किये हुये गुणको जानने वाला, दूसरेको वात सुनकर एकदम न भड़क ने वगैरह २ गुण वाला हो उसी स्वामीके पास नौकरी करना कहा है। अर्थात् पूर्वोक्त गुणवान स्वामीकी करना योग्य है।

भकार्णं दुर्वलः शूरः । कृतज्ञः सात्विको गुणी ॥ वादान्यो गुणरागी च । प्रभुः पुराये स्वाप्यते ॥ १ ॥ कानका कथा-दूसरेकी बात सुनकर एकदम भडक जाने वाला न हो, शूर वीर हो, किये हु<sup>प</sup> जिकार गुणानुरागी हो, धर्मवान्, गंभीर, बुद्धिमान्, उदारता गुण वाला, त्यागी दूसरेका गुण देखकर खुशी जिवाला, इस प्रकारका स्वामी (मालिक) पुण्यसे ही मिलता है।

क्रूरं व्यसनिनं लुव्ध । मपगल्भं सदापयं ॥ मूर्खेमन्याय कर्त्तारं । नाधिपत्धे नियोजयेत ॥ २॥

11 25

#

1

His and

कूर प्रकृति वाला, व्यसनी, किसी भी प्रकारके लांछन वाला, या बुरी आदत वाला, लोभी, वेसमभ, म रोगी, मूर्ब, और सदैव अन्यायके आचरण करने वाला ऐसे स्वामीसे सदैव दूर रहना चाहिये। अर्थात् नेकी नौकरी न करना।

अविवेकिनि भूपाले । करोखाशा समृद्धये ॥ योजनानां शतं गत्वा । करोत्याशा समृद्धये ॥ ३ ॥

> रुद्धोपसेवी नृपतिः। सतां भवति संमतं॥ मे ये मासोष्यसद्दते। नीकार्येष पवर्तते॥

वृद्ध पुरुषोंसे सेवित राजाकी सेवा सज्जन पुरुषोंको सम्मत है। क्योंकि किसी दुष्टने उसे चढ़ाया हो विक्षेत्र के कान भरे हों तथापि वह विना विचारे एक दम आगे कदम नहीं रखता। इसिलए उपरोक्त गुण- कि ही स्वामीकी सज्जन पुरुषको नौकरी करना योग्य है, स्वामीको भी सेवकको योग्य मान सन्मान आद्र कि देन उचित है, इसके लिए नोतिमें कहा है कि,:—

निर्विशेषं यदा राजा। समं भृत्येषु वर्त्तते॥ तदोद्यम समर्थाना। मुत्साहः परिहीयते॥१॥

अधिक कार्य करने वाले और अधिक कार्य न करने वाले ऐसे दोनों पर जब स्वामी समान भावसे कार्य करता है तब उद्यम करने वालेकी उमंग नष्ट हो जाती है (इसिलए स्वामीको चाहिए कि वह अधिक वम करने वालेको अधिक मान और अधिक वेतन दे। तथा सेवकको भी उचित है कि, भिक्त और विचक्ष- ता सिहत कार्यमें प्रवृत्त हो ) एतदर्थ कहा है कि,—

श्रमहों न च कातरे न च गुगाः स्वात्सानुरागे न कः।
पद्मा विक्रपसालिनोपि हि भवेतिकभक्ति हीनात्फलं॥
पद्मा विक्रम भक्तयः समुदिताः येषां गुगाः भृतये॥
ते भृत्याः नृपतेः कलत्रमितरे संपत्सु चापत्सु च॥२॥

जव नौकर मूर्ष और आलसु हो तब स्वामी उसे किस गुणके लिए मान दे ? वुद्धिवन्त और पराक्रमी-पमी होने पर भी यदि नम्रता न हो तब वह कहांसे फल पाए ? अर्थात् न पाये। इसलिए जिसमें व्रिक्त. विम, नम्रता, आदि गुण हों वैसे ही नौकरोंको मान और लाभ मिलता है। भूत्य राजाओं को नोकर म गिनने छायक है, और दूसरे कितने एक गुणोंसे अधिक गुणवान संपदामें और आपदामें साथ रहे । अपनी स्त्री समान मित्र जैसे गिने जाते हैं।

> राजा तुष्टोपि सृत्यानां । यानमात्रं पयच्छति ॥ तेतु सन्मानितास्तस्य । पागोरप्युप कुर्वते ॥ ३॥

जब राजा तुष्टमान हो तब नौकरको मात्र मान देता है परन्तु इतने मान मात्र देनेसे स्वामीका वह क प्राण देकर भी उपकार करता है। तथा सेत्रा करना सो निरन्तर अप्रमादि होकर करना, जिससे लाभ वि सके। इसके लिये कहा है कि,:—

सर्पान् च्याव्रान् गजान् सिहान्। दृष्टोपाये वंशीकृतान्॥ राजेति कियति मात्रा। धीपता यपमादिनां॥ ४॥

सर्प, व्याघ्न, हाथी, सिंह, ऐसे चलिष्टोंको भी जब उवायसे वश कर लिया जासकता है तब कि मादी बुद्धिमान राजाको वश करले इसमें क्या वड़ी बात है ?

# ''राजा या खामीको वश करनेकी रीति"

वैठे हुए स्वामीके पास जाकर उसके मुख सामने देख दो हाथ जोड़ कर सन्मुख वैठना खा स्वभाव पहिचान कर उसके साथ बात चीत करना। जब स्वामी बहुतसे मनुष्यों की सभामें वैठा हो उसके अति समीप न वैठना, एवं अति दूर भी न वैठना, तथा बरावर में भी न वैठना, पीछे भी न वै आगे भी न वैठना, क्योंकि मालिकके विल्कुल पास वरावर वैठनेसे उसे भीड़ होती है, बहुत दूर वैठनेसे लमन्दी नहीं गिनी जाती, आगे वैठनेसे मालिकका अपमान गिना जाता है, बहुत पीछे वैठनेसे मालिक मालिक न रहे कि अपना आदमी यहां है या कहीं चला गया। इसलिये मालिकके पास सामने नजरके वैठना ठीक है। यदि स्वामीके पास कुछ अज करना हो तो निम्न लिखे समय न करना।

थका हुवा हो, भूखा हो, कोधायमान हो, उदास हो, सोनेकी तैयारी करते समय, प्यास लगी हो समय अन्य किसीने अर्ज की हो उस समय स्वयं अपने मालिकको किसी प्रकारकी अर्ज न करना। है वैसे समय अर्ज करनेसे वह निष्फल जाती है।

राजाकी माता, रानी, कुमार, राजमान्य प्रधान, राजगुरु, और द्रवान इतने मनुष्योंके साध र समान ही वर्ताव करना याने उनका हुक्म मानना।

# "राजाका विश्वास न होनेपर दीपकोक्ति"

अदौ मय्यैवाय विदिपिनुनं नतद्देन्मा मवही लितोपि॥ इति भ्रमा दङ्गुली पर्वागापि स्पृशेतनो दीप इवावनीपः॥

यह दीपक सचमुच मैंने ही प्रथमसे प्रगट किया है इस लिये यदि मैं इसकी अवगणना कर्ह । मुरे यह कुछ हरकत न करेगा, ऐसी भ्रांतिसे अंगुलिमात्र से भी कभी उसका स्पर्श न करना। इसी तर हैं जाको भी प्रथमसे मैंने ही पूर्ण प्रसन्न किया हुवा है इस लिये अब यह मुझे किसी प्रकार भी हरकत न पहुं-।यगा, ऐसे विचार रखकर किसी वक्त भी राजाकी अवगणना न करना। क्योंकि राजाका विचार क्षण एमें ही बदलते देर नहीं लगती, इससे न जाने वह किस समय क्या कर डाले। इस लिए हर वक्त खयं जागृत विधान रहना श्रेयस्कर है।

पदि राजाकी तरफसे किसी कार्यवशात् सन्मान मिला हो तथापि अभिमान विल्कुल न रखना। जिंगोंक नीतिमें कहा है कि, 'ग्रञ्बोमूल विशासस्य' गर्व विनाशका मूल है। इस लिये गर्व करना योग्य नहीं। एर दृष्टान्त सुना जाता है कि, "दिल्लोमें एक राजमान्य दीवान था। उसने किसीके पास यह कहा था कि, मेरेसे ही राज्यका काम काज चलता है। यह चात मालूय हो जानेसे बादशाहने उसका वह अधिकार निकर उसके पास रहने वाले उसे चमार लोगोंका ऊपरी अधिकारी बनाया। और उससे सही सिक्केंके लिए किनार लोगोंके रापी नामक शल्लके आकार जैसा रखनेमें आया। अन्तमें उसके नामकी यादगारी भी रापीके मिसे ही रखनेमें आई थी। इस लिए राजमान्य होने पर अभिमान रखना योग्य नहीं। उपरोक्त रीतिके अनुविश्व करते हुए राज्यमान्य और ऐश्वर्यता प्रमुखका लाभ होना भी कुछ असम्भवित नहीं है, जिसके किना है कि,—

इत्तुत्तेत्र' समुद्रश्च । योनिपोषणपेवच ॥ भासादो भूभुजां चैव । सद्यो घ्नन्ति दरिद्रतां ॥

्ध क्षेत्र, जहाजी न्यापार, घोड़ा, वगैरह पशुओंका पोषण, राजाकी मेहरवानी, इतने काम किसी न किसी समय करने वाले या प्राप्त करने वालेका दारिद्रय दूर कर डालते हैं। राजकीय सेवाकी श्रेष्ठता बतलाते

> निंदन्तु पानिनः सेवां । राजादीनां सुखैषिण ॥ स्वजनाऽस्वजनोद्धार । संहारी न विना तथा ॥

36

निर्भय सुखकी इच्छा रखने वाले अभिमानी पुरुष कदापि राजा वगैरहकी सेवाकी निन्दा करें करने विशेष स्वाप्त स

### "राज सेवाके लाभ पर दृष्टान्त"

एक समय कुमारपाल राजा अपने राज्यकी भीतरी परिस्थित जाननेके लिये रात्रिके समय गुप्त वेशमें किला था। उस समय प्रजा द्वारा की हुई प्रशंसासे इसने ही सची राजकीय सेवा वजाई है ऐसे विचारसे बाने एक वोशीर नामक विप्रको तुष्टमान हो लाट देशका राज्य दे दिया। इसी प्रकार जिनशत्र राजाने अपने करो संपंके भयसे वचाने वाले देवराज नामक रात्रिके चौकीदार को तुष्टमान होकर अपना राज्य से मोस प्रकी प्राप्ति की।

इस तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की हो, उसे अलम्य लाभ हुये विना नहीं रहता। राजकीय से जन्य अन्थोंको भी न भूलना चाहिये।

दीवान पदवी, सेनापित पदवी, नगर रोठ पदवी, वगैरह सर्वे प्रकारकी पदवियां, राजकीय सेग मि जाती है। यह राजकीय व्यापार देखनेमें वड़ा आडम्बर युक्त मालूम होता है, परन्तु वह सवमुव ही पाण असत्यमय, और अन्तमें उसमेंसे प्रत्यक्ष दीख पड़ते असार द्रश्यसे ध्रावकोंके लिए वह प्रायः वर्जने ही पोष है। क्योंकि, इसके लिए शास्त्रकारोंने लिखा है कि—

> नियोगी यत्र यो सुक्त, स्तत्र स्तेयं करोति सः ॥ किं नाम रजकः क्रीत्वा, वासांसि परिधास्यति ॥ १॥ श्रिषकाधिकाधिकाराः, कारएवाग्रतः प्रवर्शन्ते ॥ प्रथमं नवं धनं तद्तु । वन्धन नृपति नियोगजुषां ॥ २॥

जिसे जिस अधिकार पर नियुक्त किया हो वही उसमें से चोरी करता है। जैसे कि तुम्हारे महीत का धोनेवाला धोवी क्या मोलको लाकर वस्त्र पहनेगा ? यहां पर राजकीय वड़े वड़े अधिकार प्रत्येक ही कार्ण समान हैं। वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पैसा कमबाते हैं परन्तु अन्तमें वहुत द्फा जेलबाने की भी खिलवाते हैं।

# "सर्वथा वर्जने योग्य राज-व्यापार"

यदि राजकीय व्यापार सर्वथा न छोड़ा जाय तथापि द्रोगा, फौजदार, पुलिस अधिकार वी पद्वियां अत्यन्त पाप सय निर्द्यी लोगोंके ही योग्य होनेसे आवकके लिए सर्वथा वर्जनीय हैं। कहा है कि

गोदेव करणारत, तलवत्तक पदकाः॥

श्रामोत्तरव न प्रायः । सुखाय प्रभवंत्यभी ॥ १ ॥

दीवान, कोतवाल, फौजदार, द्रोगा, तलावर्शक, नम्बरदार, मुखी, पुरोहित, इतने अधिकारी मनुष्योंके लिए प्राय: एक भी अधिकार खुलकारी नहीं होता। ऊपर लिखे हुए कोतवाल, नगर रखी सीमा पाल, नम्बरदार वगैरह कितने एक सरकारी पदिवयोंके अन्य अधिकार यदि कदाचित् स्वीकार की वह मन्त्री वस्तुपाल साह श्री पृथ्वीधर, आदिके समान ज्यों अपनी कीर्ति बढ़े त्यों पुण्य कीर्ति हर्ष करे। परन्तु अन्यायके वर्तावसे जिसके पीछेसे जैनधर्म की निन्दा हो वैसा कार्य न करे। इस विकार है कि,:—

नृपव्यापारपापेभ्यः, स्वीकृतं स्रकुतं न यैः ॥ सान् घूलिधावकेभ्योपि । मन्ये मूहतरान् नरान् ॥ २ ॥

पापमय राज व्यापारसे भी जिसने अपना सुकृत न किया तो मैं धारता हूं कि, वह धूल धोने वी भी अत्यन्त मूर्छ शिरोमणि है। पभोः प्रसादे प्राज्येषि । प्रकृतिर्नैव कोपयेत् ॥ व्यापारितञ्च कार्येषु । याचेताध्यत्तपुरुषं ॥ ३॥

राजाने वड़ा सन्मान दिया हो तथापि उससे अभिमानमें न आना चाहिए। यदि किसी कार्यमें उसे त्रतन्त्र नियुक्त किया हो तथापि उसके अधिकारी पुरुषोंको पूछ कर कार्य करना चाहिए, जिससे विगड़े प्रिरेका वह भी जवाबदार हो सके।

इन युक्तियोंके अनुसार राज नौकरी करना, परन्तु जो राजा जैनी हो उसकी नौकरी करना योग्य है, मन्तु मिथ्यात्वी की नहीं।

> सावय घरं मि दरहुक्त, चेड श्रोनाण दंसण समेश्रो। मिच्छत्तमोहि श्रमई, माराया चह्नवद्दीवि॥१॥

हान दर्शन संयुक्त श्रावकके घरमें नौकर होके रहना श्रेष्ठ है, परन्तु विध्यात्वी तथा मोह विकलित ति वाला चक्रवर्ती राजा भी कुछ कामका नहीं।

यदि किसी अन्य उपायसे आजीविका न चले तो सम्यक्त्व ग्रहण करनेसे ,वित्ति कंतारेगां' [ आजीविका कप कान्तार—अटवी तद्रूप दुःख दूर करनेके लिए यदि सिध्यात्वी की सेवा चाकरी करनी पड़े तथापि अयक्त खंडित न हो ऐसे आगारकी छूट रखनेसे ) कदापि मिध्यात्वीकी सेवा करनी पड़े तो करना। यापि यधाशिक धर्ममें ब्रुटि न आने देना। यदि मिध्यात्वीके चहांसे अधिक लाम होता हो और श्रावक आमीके चहांसे थोड़ा भी लाभ होता हो और यदि उससे कुटुम्ब निर्वाह चल सकता हो तथापि मिध्यात्वी शैकरी न करना। क्योंकि, मिध्यात्वी नौकरी करनेसे उसकी दाक्षिण्यता वगैरह रखनेकी चहुत ही जरूरत किती है, इससे उसे नौकरी करने वालेको कितनी एक दफा ब्रतमें दूषण लगे विना नहीं रहता। यह छठी आजीविका समभना।

सातवीं आजीविका भिक्षा वृत्ति—धातूकी, रांधे हुए धान्यकी, वस्त्रकी, द्रव्य वगैरहकी भिक्षासे, मनेक भेदवाली गिनी जाती है। उसमें भी धर्मीपएस्भ मात्रके लिए ही (धर्मको आश्रय देनेके लिए और शारीरका वचाव करनेके लिए ही) आहार, वस्त्र, पावादिक की भिक्षा, जिसने सर्व प्रकारसे संसारका त्याग किया हो और जो वैराग्यवन्त हो उसे ही उचित है क्योंकि; इसके लिए शास्त्रमें लिखा है,

मितिदिन मयत्नलभ्ये, भित्तुकजन जननिसाधु कल्पलते।
नृमनमिन नरकवारिणि, भगवति भित्ते! नमस्तुभ्यं॥

निरन्तर विना प्रयास मिल सकनेवाली, उत्तम लोगोंको माता समान हितकारिणी, श्रेष्ठ पुरुषोंको स्वा कर्णलता समान, राजाको भी नमानेवाली नरकके दुःख दूर करानेवाली हे भगवती (हे ऐश्वर्यवती) मिशा! तुझे नमस्कार है। दूसरी भिक्षा (प्रतिमाधर श्रावक तथा जैनमुनि सिवाय दूसरेकी भिक्षा) तो स्थन्त नोच और हलकी है। जिसके लिए कहा है कि—

तारुवं ताव गुणा, लज्जा सच्च कुलकम्मोत्ताव।

इस तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की हो, उसे अलम्य लाभ हुये विना नहीं रहता। राजकीय से जन्य अनर्थों को भी न भूलना चाहिये।

दीवान पदवी, सेनापित पदवी, नगर होड पदवी, वगैरह सर्वे प्रकारकी पदिवयां, राजकीय सेगि कि जाती है। यह राजकीय व्यापार देखनेमें बड़ा आडम्बर गुक्त मालूम होता है, परन्तु वह सवमुव ही पापर असत्यमय, और अन्तमें उसमेंसे प्रत्यक्ष दीख पड़ते असार दृश्यसे श्रावकोंके लिए वह प्रायः वर्जने ही के है। क्योंकि, इसके लिए शास्त्रकारोंने लिखा है कि—

नियोगी यत्र यो मुक्त, स्तत्र स्तेयं करोति सः ॥ कि नाम रजकः क्रीत्वा, वासांसि परिधास्यति ॥ १॥ श्रिषकाधिकाधिकाराः, कारण्वाग्रतः प्रवर्शन्ते ॥ प्रथमं नवं धनं तद्तु । बन्धन नृपति नियोगजुषां ॥ २॥

जिसे जिस अधिकार पर नियुक्त किया हो वही उसमें से चोरी करता है। जैसे कि तुम्हारे महीत धोनेवाला घोवी क्या मोलको लाकर वस्त्र पहनेगा ? यहां पर राजकीय वड़े वड़े अधिकार प्रत्येक ही के समान हैं। वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पैसा कमबाते हैं परन्तु अन्तमें बहुत द्का जेलवाने की मिललवाते हैं।

# "सर्वथा वर्जने योग्य राज-व्यापार"

यदि राजकीय व्यापार सर्वथा न छोड़ा जाय तथापि दरोगा, फौजदार, पुलिस अधिकार वीप पदिवयां अत्यन्त पाप मय निर्दयी लोगोंके ही योग्य होनेसे श्रावकके लिए सर्वथा वर्जनीय है। कहा है कि

गोदेव करणारतः, तलवत्तक पदकाः ॥ श्रामोत्तरव्य न मायः । सुखाय ममवंत्यमी ॥ १ ॥

दीवान, कोतवाल, फौजदार, दरोगा, तलावर्त्तक, नम्बर्यका, मुखी, पुरोहित, इतने अधिकार्गि मनुष्योंके लिए प्रायः एक भी अधिकार सुखकारी नहीं होता। उत्पर लिखे हुए कोतवाल, नगर रहता सीमा पाल, नम्बरदार वगैरह कितने एक सरकारी पदिवयोंके अन्य अधिकार यदि कदावित स्वीकार करें वह मन्त्री वस्तुपाल साह श्री पृथ्वीधर, आदिके समान ज्यो अपनी कीर्ति वहें त्यों पुण्य कीर्ति हर्ष करें। परन्तु अन्यायके वर्तावसे जिसके पीछेसे जैनधर्म की निन्दा हो वैसा कार्य न करे। इस निर्मा परा है कि,:—

नृषव्यापारपापभ्यः, स्वीकृतं सुकृतं न यैः ॥ तान् घृतिवावकेभ्योपि । यन्ये मृहतरान् नरान् ॥ २ ॥

पारमय राज व्यापारसं भी जिसने अपना सुकृत न किया तो में धारता हूं कि, यह धूल धीते व

मभोः मसादे प्राज्येपि । प्रकृतिर्नैव कोपयेत् ॥ व्यापारितक्च कार्येषु । याचेताध्यत्तपुरुषं ॥ ३॥

राजाने बड़ा सन्मान दिया हो तथापि उससे अभिमानमें न आना चाहिए। यदि किसी कार्यमें उसे तन्त्र नियुक्त किया हो तथापि उसके अधिकारी पुरुषोंको पूछ कर कार्य करना चाहिए, जिससे विगड़े उरेका वह भी जवावदार हो सके।

इन युक्तियोंके अनुसार राज नौकरी करना, परन्तु जो राजा जैनी हो उसकी नौकरी करना योग्य है, न्तु मिध्यात्वी की नहीं।

> सावय धरं वि वरहुक्त, चेड श्रोनाण दंसण समेश्रो। मिच्छत्तमोहि श्रमई, माराया चक्कबद्दीवि॥१॥

ज्ञान दर्शन संयुक्त श्रावकके घरमें नौकर होके रहना श्रेष्ठ है, परन्तु पिथ्यात्वी तथा मोह विकलित ते वाला चकवर्ती राजा भी कुछ कामका नहीं।

यदि किसी अन्य उपायसे आजीविका न चले तो सम्यक्त्व ग्रहण करनेसे ,वित्ति कंतारेगां' [ आजी-का रूप कान्तार—अटवी तद्रूप दु:ख दूर करनेके लिए यदि मिथ्यात्वी की सेवा चाकरी करनी पड़े तथापि प्यक्त्व खंडित न हो ऐसे आगारकी छूट रखनेसे ) कदापि मिथ्यात्वीकी सेवा करनी पड़े तो करना। गिप यथाशिक धर्ममें ब्रुटि न आने देना। यदि मिथ्यात्वीके वहांसे अधिक लाभ होता हो और श्रावक । भिक्षे वहांसे थोड़ा भी लाभ होता हो और यदि उससे कुटुम्ब निर्वाह चल सकता हो तथापि मिथ्यात्वी किरी न करना। क्योंकि, मिथ्यात्वी नौकरी करनेसे उसकी दाक्षिण्यता वगैरह रखनेकी वहुत ही जकरत इती है, इससे उसे नौकरी करने वालेको कितनी एक दफा व्रतमें दूषण लगे विना नहीं रहता। यह छडी । जीविका समक्ष्मा।

सातवीं आजीविका भिक्षा वृत्ति—धात्की, रांधे हुए धान्यकी, वस्त्रकी, द्रव्य वगैरहकी भिक्षासे, निक भेदवाली गिनी जाती है। उसमें भी धर्मों प्रएम्स मात्रके लिए ही (धर्मको आश्रय देनेके लिए और शिरका ववाव करनेके लिए ही) आहार, वस्त्र, पात्रादिक की भिक्षा, जिसने सर्व प्रकारसे संसारका त्याग हो और जो वैराग्यवन्त हो उसे ही उचित है क्योंकि; इसके लिए शास्त्रमें लिखा है,

मतिदिन मयत्नलभ्ये, भित्तुकजन जननिसाधु कल्पलते।
नृमनमनि नरकवारिणि, भगवति भित्ते! नमस्तुभ्यं॥

निरन्तर विना प्रयास मिल सकनेवाली, उत्तम लोगोंको माता समान हितकारिणी, श्रेष्ठ पुरुषोंको है। प्रश्निकाली भी नमानेवाली नरकके दुःख दूर करानेवाली है भगवती (हे ऐश्वर्यवती) भेशा! तुझे नमस्कार है। दूसरी मिक्षा (प्रतिमाधर श्रावक तथा जैनमुनि सिवाय दूसरेकी मिक्षा) तो स्थल नोच और हलकी है। जिसके लिए कहा है कि —

तारुवं ताव गुणा, लज्जा सच्च कुलकम्मोत्ताव।

15 75

#### तावंचित्र श्रमिमाणां, देही तिन जंपए जाव ॥ १॥

मनुष्य रूप, गुण, छडजा, सत्य, कुलकम, पुरुषाभिमान, तब तक ही रख सकता है कि, जब तक है देही, ऐसे दो अक्षर नहीं बोलता।

तृगां लघु तृगात्तू लं, तूलादिपिहि याचकः । वायुना किं न नीतोसौ, बामिप याचिषण्यति ॥ २ ॥

सबसे हलकेमें हलका तृण है, उससे भी आकके कईका फोया अधिक हलका गिना जाता है। पल्यासक उससे भी हलका है। इसमें कोई शंका करता है कि, यदि सबसे हलका याचक—भिक्षक हैं। फिर उसे वायु क्यों नहीं उड़ाता ? क्योंकि, जो २ हलके पदार्थ हैं उन्हें वायु आकाशमें उड़ा ले जाता तब याचकको क्यों नहीं उड़ाता ? इसका उत्तर यह है कि, वायुको भी याचकका भय लगा इस लिए की उड़ाता । वायुने विचार किया कि, यदि में इसे उड़ाऊंगा तो मेरे पाससे भी यह कुछ याचना करने क्योंकि जो याचक होता है उसे याचना करने कुछ शरम नहीं होती, इससे वह हरएकके पास मांगे कि नहीं रहता।

#### रोगी चिरववासी, परान्नभोजी च परवशः शायी। यज्जीवति तन्मरगां, यन्मरगां सो तस्य विश्रामः॥३॥

रोगी, चिरप्रवासी, (कासिद, दूत वगैरह या जिनकी सदैव फिरनेसे ही आजीविका है ऐसे हों। परान्नभोजी—दूसरेके घरसे माँग खानेवाला, दूसरेकी अधीनतामें सो रहनेवाला, यद्यि इतने जने जीते तथापि उन्हें सृतक समान ही समम्भना। और उन्हें जो सृत्यु आती है वही उनके लिए विश्राम है क्यों इस प्रकार दुःखसे पेट भरना उससे मरना श्रेयस्कर है।

जो भिक्षा भोजी है वह प्रायः निश्चित होनेसे उसे आलस्य अधिक होता है। भूख वहुत होती अधिक खाता है, निद्रा वहुत होती है, लजा, मर्यादा कम होती है वगैरह इतने कारणोंसे विशेषतः वह कि काम भी नहीं कर सकता। भिक्षा मांगनेवाले को काम न सुझे परन्तु ऊपर लिखे हुए अवगुण तो उ जरुर ही होते हैं।

# "भिक्षान्न खानेमें अवगुण"

पर्ट योगी हाथमें मांगनेका खप्पर लेकर, कन्धे पर भोली लटका कर भिक्षा 'मांगता हुवा, व हुई एक तेलीकी घाणी पर था बैठा। उस वक्त उसकी भोलीमें मुंह डाल कर तेलीका बैल उसमें पर्ट ट्राइंगाने लगा, यह देव हा हा! करके वह योगी उठकर बैलके मुंहमेंसे टुकड़े खींबने लगा। पर तेथी योगा—महारान भीखको क्या भूख है ? इतने हुकड़ों पर तुम्हारा जी ललवा जाता है कि, वि चैगरे मुंहमेंसे पीछे गींच गर्ट हो। भिक्ष बोला—भीखको कुछ भूख नहीं याने मुझे तो टुकड़े बहुत ही कि पींग मिलगे भी, पग्नु यह बैल भीवके टुकड़े खाने लगेगा तो इससे यह आलस्र न हो जाय। क

गीवका अन्त खानेवाले के गोड़े गल जाते हैं इसीलिए मुझे दु:ख होता है कि, यह बैल यदि भिक्षाके टुकड़े गयगा तो विचारा आलमु बन जानेसे काम न कर सकेगा। यदि काम नहीं कर सका तो तृ भी फिर सि किस लिए खानेको देगा! इससे अन्तमें यह दु:खी हो कर मर जायगा। इसी कारण मैं भिक्षाके टुकड़े सिके मुंहसे वापिस लेता हूं। भिक्षान्त खानेसे उपरोक्त अवगुण जहार आते हैं इस लिए भिक्षान्त न खाना गहिये। हरिभद्रसूरिने पांचवें अप्रकमें निम्न लिखे मुजब तीन प्रकारकी भिक्षा कही है।

सर्वसंपत्करी चैका । पौरुषद्नी तथापरा ॥ दत्तिभिन्ना च तत्वज्ञै । रितिभिन्ना त्रिधोदिता ॥१॥

पहली सर्वसंपत्करी ( सर्व सम्पद्की करनेवाली ), दूसरी पौरुषको नष्ट करनेवाली, तीसरी वृत्ति-भिशा, इस प्रकार तत्वज्ञ पुरुषोंने तीन प्रकारकी भिक्षा कही हैं।

यतिध्यानादियुक्तो यो। गुर्वाज्ञायां व्यवस्थितः ॥ २ ॥ सदानारंभिणस्तस्य । सर्वसंपत्करी मता ॥

जो जितेन्द्रिय हो, ध्यानयुक्त हो, गुरुकी आज्ञामें रहता हो, सदैव आरंभसे रहित हो, ऐसे पुरुपोंकी भिक्षा सर्व संपत्करी कही है।

पत्रज्यां प्रतिपन्नोय । स्तद्विरोधने वर्त्ता ॥ भसदारंभिणस्तस्य । पौरुषध्नी तु कीर्त्तिता ॥ ३ ॥

प्रथमसे दीक्षा प्रहण करके फिर उस दीक्षासे विरुद्ध दर्तन करने वाले खराव आरंभ करने वाले एहस्थके आवारमें छह कायाका आरंभ करने वाले ) की भिक्षा पुरुपार्थ को नप्ट करने वाली कही है।

> धर्मलाघवक्रनमुढो । भिद्मयोदरपूरगां ॥ करोति दैन्यारपीनांगः । पौरुषं हन्ति केवलं ॥ ४॥

जो पुरुष धर्मकी लघुता कराने वाला, मूर्ख, अज्ञानी, शरीरसे पुष्ट होने पर भी दीनतासे भीक माँग कर

निःस्वान्ध पंगवो ये तु । न शक्ता वै क्रियान्तरे । भित्तामटन्ति दृत्त्यर्थं । दृत्ति भित्तेयमुच्यते ॥ ५ ॥

निर्धन, अंधा, पंगु, लूला, लंगड़ा वगैरह जो दूसरे किसी आजीविका चलानेके उपाय करनेमें असमर्थ हो वह अपना उदर पूर्ण करनेके लिए जो सिक्षा मांगता है उसे वृत्तिभिक्षा कहते हैं।

निर्धन, अन्धे वगैरह को धर्मकी छघुता करानेके अभावसे और अनुकंपाके निमित्त होनेसे उन्हें वृत्ति निर्मित अति दुष्ट नहीं है। इसी छिए गृहस्थको भिक्षावृत्ति का त्याग करना व्यह्ति । धर्मवन्त गृहस्य को तो सर्वधा त्याग करना चाहिये। जैसे कि, विशेषतः धर्मानुष्टान की निन्दा न होने देनेके छिए दुर्जन कि सजनका दिखाव करके इच्छित कार्य पूर्ण कर छें और उसके वाद 'उसका कपट खुला हो जानेसे वह की निन्दा अपवाद के योग्य गिना जाता है वैसे यदि धर्मवन्त हो कर गुप्त भिक्षासे आजीविका चलावे तो

जय उसका दंभ खुल जायगा तव वह धर्मकी निन्दा कराने वाला हो सकता है। विशेषतः धर्मानुष्ठतः निन्दा अपवाद न होने देनेके लिए सज्जन दुर्जनके समान भीख मांगना ही नहीं। यदि धर्मनिन्दा का निक्त खयं वने तो इससे उसे परभव में धर्मप्राप्ति होना भी दुर्लभ होता है। इत्यादि अन्य भी दोपोंकी प्राप्ति होते

है। इस विषयमें ओवनिर्युक्ति में साधुको आश्रय करके कहा है कि,— छक्काय देवावंतोपि। संजग्नो दुल्लहं कुगाई वोहिं॥

श्राहारे निहारे। दुगंछिए पिंड गहणेय ॥ १॥

जो साधु छह कायकी द्या पालने वाला होने पर भी यदि दुर्गच्छ नीच कुल, ( ब्राह्मण विवि कि रंगेरे जार वगैरहके कुल) का आहार पानी वगैरह पिंड ब्रहण करता है वह अपनी आत्माको वोधियीत के प्राप्ति दुर्लभ करता है। भिक्षासे किसीको लक्ष्मीके खुख आदिकी प्राप्ति नहीं होती।

> लक्ष्मीर्गसित वाणिज्ये। किंचिद्स्ति च कर्षणे॥ भस्तिनास्ति च सेवायां। भिन्नायां न कदाचन॥

लक्ष्मी व्यापारमें निवास करती है, कुछ २ खेती करनेमें भी मिलती है, नौकरी करनेमें तो मिले में और न भी मिले, परन्तु भिक्षा करनेमें तो कभी भी लक्ष्मीका संग्रह नहीं होता।

भिक्षासे उद्रपूर्ण मात्र हो सकता है परन्तु अधिक धनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उस भिश्रावृति का उपाय मनुस्मृति के चौथे अध्याय में नी चे मुजब लिखा है:—

> ऋताऽमृताभ्यां जीवेत । मृतेन प्रमृतेन दा ॥ संसानृतेन चैवापि । न श्वहत्त्या कथंचन ॥ १ ॥

उत्तम प्राणीको ऋत और असृत यह दो प्रकारको आजीविका करनी चाहिये; तथा सृत और प्रश नामको आजीविका भी करनी चाहिये। अन्तमें सत्यानृत आजीविका करके निर्वाह करना, परन्तु भ्रवृति कदापि न करना चाहिये। याने श्वानवृत्ति न करना।

जिस तरह गाय चरती है उस प्रकार भिक्षा छेना ऋत, विना मांगे चहुमान पूर्वक दे सो अमृत, मांग कर छे सो मृत, खेती वाड़ी करके आजीविका चळाना भो प्रमृत, च्यापार करके आजीविका चळाना सो स्वृति मृत । इतने प्रकारसे भी आजीविका चळाना परन्तु दूसरेकी सेवा करके आजीविका चळाना सो स्वृति गिनी जाती है । इस छिए दूसरेकी नौकरी करके आजीविका न चळाना ।

### " व्यापार "

इस पांच प्रकारको आजीविका में से व्यापारी लोगोंको द्रल्योपार्जन करनेका मुख्य उपाय व्यापारी ट टस्मी निवासके विषयमें कहा है कि:—

> महमहगग्रसम्बच्छे। नचीव कपत्रायरे सिरि वसई॥ किंतु पुरिसाण ववसाय। सायरे तीई सुदृष्टागं॥

मधू नामक दैत्यका मथन करने वाले कृष्णके बक्षस्थल पर लक्ष्मी नहीं वसती, तथा कमलाकर-पद्म-होरोवरमें भी कुछ लक्ष्मी निवास नहीं करती; तब फिर कहां रहती है ? पुरुषोंके व्यवसाय—व्यापार रूप समु

व्यापार करना सो भी १ सहाय कारक, २ पूंजी, ३ वल हिम्मत ४ भाग्योदय, ४ देश, ६ काल, ७ क्षेत्र, गिरहका विचार करके करना। प्रथमसे सहाय कारके देखकर करना, अपनी पूंजीका वल देखकर, मेरा गियोदय चढ़ता है या पड़ता सो विचार करके, उस क्षेत्रको देखकर, इस देशमें इस असुक व्यापारसे हां में होगा या नहीं इस वातका विचार करके, तथा काल, देखके — जैसे कि, इस कालमें इस व्यापारसे लाम वेशिंगा या नहीं इसका विचार करके यदि व्यापार किया तो लामकी प्राप्ति हो, और यदि विना विचार करके क्या जाय तो लाभके वदले जरूर अलामकी प्राप्ति सहन करनी पड़े। इस विषयमें कहा हैं कि,: —

स्वराक्त्यानुरूपं हि । प्रकुर्यात्कार्यमार्यधीः ॥ नो चेद सिद्धि हीहास्य । हीला श्री वलहानयः ॥ ॥

आर्य बुद्धिवान् पुरुष यदि अपनी शक्तिके अनुसार कुछ कार्य करता है तो उस कार्यकी प्रायः सिद्धि हो हो जाती है और यदि अपनी शक्तिका विचार किये विना करे तो छाभके बदले हानि ही होती है। किया आती है, हंसी होती है, निन्दा होती है, यदि छक्ष्मी हो तो वह भी चछी जाती है; वछ भी नष्ट होता है। विचार रहित कार्यमें इत्यादिकी हानि प्रगटतया ही होती है। अन्य शास्त्रमें भी कहा है कि—

कोदेशः कानि नित्राणि । कः कालः कौ व्ययागमौ ॥ कश्चाहं का च मे शक्ति । रिति चित्यं सुहुमु हुः ॥ २॥

कौनसा देश है ? कौन मित्र हैं ? कौनसा समय है ? मुक्ते क्या आय होती है ? और क्या खर्च ? मैं कौन हूं ? मेरी शक्ति क्या है ? मनुष्यको ऐसा विचार वारस्वार करना चाहिये।

लघुथ्थानान्य विघ्नानि । सम्भवत्सा धनानि च ॥ कथयन्ति पुरः सिद्धिः । कारणान्येव कर्मणां ।।

पारममें व्यापारका छोटा डौल रख कर जब उसमें कुछ भी हरकत न हो तब फिर उसमें सम्मावित कि व्यापारका स्वरूप लावे। व्यापारमें लाभ प्राप्त करनेका यही लक्षण है। याने जिस व्यापारके जो कारण है वही कार्यकी सिद्धिको प्रथमसे ही मालूम करा देते हैं कि, यह कार्य सफल होगा या नहीं?

उद्भवन्ति विना यत्त । मभवन्ति च यत्नतः ॥ लच्मीरेव समाख्याति । विशेषं पुरायपापयोः ॥

लक्ष्मी कहती है कि मैं पुण्य पापके स्वाधीन हूं। याने उद्यम किये विना हो मैं पुण्यवानको आ कि मिलतो हैं, और पापीके उद्यम करने पर भी उसे नहीं मिल सकती (पुन्यके उदयसे में आती हूं, और पापके उदयसे जाती हूं) ज्यापारमें निम्न लिखे मुजव ज्यवहार शुद्धि रखना चाहिये।

ज्यापार करनेमें चार प्रकारसे जो व्यवहार शुद्धि करनी कहा है उसके नाम ये हैं—१ द्रव्यशुद्धि, रे सेन्शुद्धि, रे कालशुद्धि, ४ भावशुद्धि।

द्रव्यशुद्धि--पन्द्रह कर्मादान के व्यापार का, पन्द्रह कर्मादान के कारणक्रप क्रयाणेका व्यापार सका त्यागना । क्योंकि, शास्त्रमें कहा है कि—

> धमेबाधाकरं यच । यच स्यादयशस्करं ॥ भूरि लाभ परिग्राह्यं । परायं पुरायार्थिभिन तत्॥

जिस न्यापारसे धर्मका बचाव न हो तथा अपकीर्ति हो वैसा करियाना माल, यदि अधिक लाभ हो। तथापि पुण्याधीं मनुष्यको न लेना चाहिये। ऐसे करियानेका न्यापार श्रावकको सर्वथा न करना चाहिए। तैयार हुये वस्त्रका, सतका, द्रव्यका, सीनेका चांदी वगैरहका न्यापार विशेषतः निर्दीष होता है तथापि अ प्रकारके न्यापारमें ज्यों अधिक आरंभ न हो त्यों उद्यम करना।

अकाल वगैरहके कारण हों और अन्यसे निर्वाह न हो तो अधिक आरंभ वाले या पन्द्रह कर्माहानं व्यापार करनेकी आवश्यकता पड़े तथापि अनिच्छासे, अपने आत्माकी निन्दा करनेसे और वारंवार खेर की पूर्वक करे। परन्तु निर्दय होकर जैसे चलता है वैसे चलने दो इस भावसे न करे। इसलिए भाव आवशे लक्षण वतलाये हुए कहा है कि,:—

वर्ज्जई तिव्वारम्भं । कुगाई अकाम अनिव्यहंतो छ ।।
भुगाई निरारम्भजगां । दयाल ओ सव्वजीवेसु ॥ १ ॥
धन्ना हु महामुगिगो । मगासावि करन्ति जे न परपीढं ॥
आरम्भ पोय विरया । भुजंति तिकोडि परिसुद्धं ॥ २ ॥

वहुत आरंभ वाला व्यापार न करे, पन्द्रह कर्मादान का व्यापार न करे, यदि दूसरे किसी व्यापा निर्वाह न हो तो कर्मादान का व्यापार करे परन्तु निरारम्भी व्यापार करने वालोंकी स्तुति करे और सर्व बी पर दयावान होकर व्यापार चलावे। परन्तु द्या रहित होकर व्यापार न करे। तथा ऐसा विचार करें धरय है उन महामुनियों को कि, जो मनसे भी पर जीवको पीड़ा कारक विचार तक नहीं करते। और पपाप व्यापारसे रहित होकर मन, वचन, कायसे वने हुए पापसे रहित तीन कोटी विशुद्ध ही आहार प्रहण के हैं। निम्न लिखे प्रकारका व्याख्यान करना।

न देखे हुए, परीक्षा न किये हुए मालका व्यापार न करना। तैयार हुए, परीक्षा किये हुए मालको सरी। परन्तु शंकावाला वायदेवाला माल न खरीदना, तथापि यदि वैसा खरीदनेकी जरूरत पढ़े तो अकेले नहीं पर घरुनसे जने हिस्सेदार हो कर खरीदना। क्योंकि इकले द्वारा रखनेसे खदाचित् ऐसी हरकत भोगती हिस्से आवरूका घड़ा पहुंचे। यदि सवके हिस्सेमें वैसा माल खरीदा हो तो उसमें सवकी सहार होनेसे उननी हरकन आनेका संभव नहीं; और यदि कदाचित् हरकत भोगनी पड़े तथापि बहुतसे हिस्से होनेसे यह स्वयं हंसीका पात्र नहीं वनता। इसलिये कहा है कि:—

ऋयागाकेप्वंदप्टेषु । न सत्यंकारमप्यंत् ॥ दद्याच बहुभिः साद्ध । पिच्छेद्धच्मी विगाग्यदि ॥ ा यदि व्यापारी लक्ष्मी बढ़ानेकी इच्छा रखता हो तो नजरसे न देखे हुये वायदेके मालकी खाई न दे। वित् वैसा करनेकी आवश्यकता ही पड़े तो बहुत जनोंके साथ मिलकर करे परन्तु अकेला न करे। पारमें क्षेत्रशुद्धि की भी जहरत है।

क्षेत्रशुद्धि याने ऐसे क्षेत्रमें व्यापार करे कि, जो स्वदेश गिना जाता हो, जहांके बहुतसे मनुष्य परिचित और जहां अपने सगे सम्बन्धी रहते हों, जहांके व्यापारी सत्यमार्गके व्यवसायी हों, वैसे क्षेत्रमें व्यापार पिन्तु जहां पर स्ववझका प्रत्यक्ष भय हो (गांवके राज्यमें कुछ उपद्रव चलता हो उस वक्त) , दूसरे गांका उपद्रव हो, जिस देशमें वीमारियां प्रचलित हों, जहांका हवापानी अच्छा न हो, या जहाँ पर प्रत्यक्षमें वहां उपद्रव देख पड़ता हो वहां जाकर व्यापार न करना । उपरोक्त क्षेत्रमें जहां अपना धर्म सुसाध्य हो याय भी अच्छी ही हो वहां व्यापार करना । बतलाये हुये दूषण वाले क्षेत्रमें यदि प्रत्यक्षमें अधिक लाभ क्षेत्र होता हो तथापि व्यापार न करना चाहिये । क्योंकि, ऐसा करनेसे बड़ी मुसीवतें और हानि सहन नि पड़ती हैं। इसी प्रकार व्यापारमें काल याने समय शुद्धि रखनेकी आवश्यकता है ।

कालसे तीन भटइयोंमें, पर्व तिथियोंमें ( जो आगे चलकर बतलायी जायेगीं ) और वर्षाऋतुके विरुद्ध प्रार न करना ( जिस कालमें तीन प्रकारके चातुर्मासमें जिस २ पदार्थमें अधिक जीव पड़ते हैं उस कालमें व पदार्थका ब्यापार न करना )।

### ''भाव शुद्धि व्यापार या भाव विरुद्ध"

भाव शुद्धिमें बड़ा विचार करनेकी जरूरत है सो इस प्रकार जैसे कि कोई क्षत्रिय जाति वाले, ययन तिर्मिय राज दरवारी या राजांके साथ जो व्यापार करना हो वह सब जोखम वाला है। अधिक लाभ देख हैता हो तथापि वैसा व्यापार करनेमें प्रायः लाम नहीं मिलता। क्योंकि अपने हाथसे दिया हुवा द्रव्य भी किस मांगने जाना भय पूर्ण होता है। इसलिये वैसे लोगोंके साथ खुले दिलसे थोड़ा व्यापार भी किस किया जाय ? अतः निम्न लिखे व्यापारियोंके साथ ब्यापार न करना चाहिये।

हाम इच्छने वाले व्यापारियों को शस्त्र रखने वाले या ब्राह्मण व्यापारीके साथ व्यापार न करना। क्षेत्र, मंगउधार, विरोधिके साथ व्यापार न करना। इसिलए कहा है कि, कदाचित् संग्रह किया हुवा माल को वह समय पर वेचनेसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है परन्तु जिससे वैर विरोध उत्पन्न हो वैसे उधार विमेरहका ब्यापार करना, उचित नहीं।

. नटे विटे च वेश्यायां । द्यूतकारे विशेषतः ॥ उद्धारके न दातच्यं । मूलनाशो भविष्यति ॥

नारक करने वाले, अविश्वासी, वेश्या, जुवे वाज, इतनोंको उधार न देना। इन्हें उधार देनेसे ज्याज जो तो दूर रहा परन्तु मूल द्रव्यका भी नाश होता है।

नाजका स्यापार भी अधिक कीमती गहना रखकर ही करना उचित है, क्योंकि, यदि ऐसा न करें २६ तो जव छेने जाय, तब उसमेंसे क्लेष, विरोध, धर्म हानि, लोकोपहास्य; वगैरह, बहुतसे अनर्थ जिले होते हैं।

# ''मुग्ध राठकी कथा"

सुना जाता है कि, जिनद्त्त शेठका मुग्ध बुद्धि वाला मुग्ध नामक पुत्र था। वह पिताके प्रसादते हैं मौज मजामें ही रहता था, बड़ा हुवा तब दसनर-संगे सम्वन्धियों वाले शुद्ध कुलकी नन्दीवर्धन शें कल्यासे उसका बड़े महोत्सवके साथ विवाह किया। अब उसे वहुत दफा व्यवहार सम्वन्धी ज्ञान, सिक्ष हुये भी वह ध्यान नहीं देता, इससे उसके पिताने अपनी अन्तिम अवस्थामें सृत्यु समय गुप्त अर्थ वाली। मुजब उसे शिक्षायें दीं।

१ सव तरफ दातों द्वारा बाड़ करना । २ लाभ, खानेके लिए दूसरोंको धन देकर वापित न मांग ३ अपनी लोको वाँधकर मारना । ४ मीठा ही मोजन करना । ५ सुख करके ही सोना । ६ हरएक गांकों करना । ७ दुःख पड़ने पर गंगा किनारा खोदना । ये सात शिक्षायें देकर कहा कि, यदि इसमें तुरी पड़े तो पाटलिपुर नगरमें रहने वाले मेरे मित्र सोमदत्त शेठको पूछना । इत्यादि शिक्षा देकर शेठ सिधारे । परन्तु वह मुग्ध उन सातों हितशिक्षाओं का सत्य अर्थ कुछ भी न समक्ष सका । जिससे शिक्षाओं के शब्दार्थके अनुसार किया, इससे अन्तमें उसके पास जितना धन था सो सव खो वैठा। अ दुःखित हो खेद करने लगा । मूर्खाई पूर्ण आचरणसे लीको भी अप्रिय लगने लगा । तथा हरएक प्रकारकों भोगने लगा, इस कारण वह महा मूर्ख लोगोंमें भी महा हास्यास्पद हो गया । अध वह अत्ये प्रकारका दुःख भोगता हुवा पाटलीपुर नगरमें सोमदत्त शेठके पास जाकर पिताकी वतलायी हुई उ सात शिक्षाओंका अर्थ पूछने लगा । उसकी सव हकीकत सुनकर सोमदत्त बोला—"मूर्ख! तेरे वाप चड़ी कीमती शिक्षायें दी थीं, परन्तु तु कुछ भी उनका अभिष्राय न समक्ष सका, इसीसे ऐसा दुवी हुं सावधान होकर सुन! तेरे पिताके वतलाये हुए सात पदोंका अर्थ इस प्रकार है:—

तरे पिताने कहा था कि दांतों द्वारा वाड़ करना; सो दांतों पर खुवर्णकी रेखा वांधते कि परन्तु इससे उन्होंने तुझे यह स्वित किया था कि सव लोगों से साथ प्रिय, हितकर योग्य वचनसे वोलता, सव लोग तरे हितकारी हों। २ लामके लिए दूसरों को धन देकर वापिस न मांगना, सो कुछ भिलारी संग सम्बन्धियों को दे डालने के लिये नहीं वतलाया परन्तु इसका आशय यह है कि अधिक की में व्याजपे राम कर इतना धन देना कि वह स्त्रयं ही घर वंटे विना मांगे पीछे दे जाय। ३ स्त्रीकों य मारना सो खीको मारने के लिये नहीं कहा था परन्तु जब उसे लड़का लड़की हो तब किर कारण पीटना परन्तु इससे पहले न मारना। क्योंकि ऐसा करनेसे पीहरमें चली जाय या अपबात करले या हाम्य होने लायक बनाव बनजायं। ४ मीटा मोजन करना, सो कुल प्रतिदिन मिए भोजन बनाकर लिए गर्म पहले पा, क्योंकि चैसा करनेसे नो थोड़े ही समयमें धन भी समात हो जाय और बीमार

ुप्रसंग आवे। प्रस्तु इसका भावार्थ यह था कि जहां अपना आदर बहुमान हो वहां भोजन करना क्योंकि जनमें आदर ही मिठास है अथवा संपूर्ण भूख लगे तव ही भोजन करना। बिना इच्छा भोजन करनेसे मीर्ण रोगकी वृद्धि होती हैं। सुख करके सोना सो प्रतिदिन सो जानेके लिए नहीं कहा था परन्त निर्भय ।।नमें ही आकर सोना । जहां तहां जिस तिसके घर न सोना । जागृत रहनेसे बहुत लाभ होते हैं । सःपूर्ण द्रा आवे तव ही शरयापर सोनेके लिए जाना क्योंकि, आंखोंमें निद्रा आये विना सोनेसे कदाचित मन नितामें छग जाय तो फिर निद्रा आना भुष्किल होता है, और चिन्ता करनेसे शरीर न्यथित हो दुर्वल होता रसिलिये वैसा न करना। या जहां सुखसे निद्रा आवे वहां पर सोना यह आशय था। ६ हरएक गांवमें ा करना जो कहा है उसमें यह न समक्षना चाहिये कि गांव २ में जगह छेकर नये घर बनवाना। परन्त तका आशय यह है कि, हरएक गांवमें किसी एक मनुष्यके साथ मित्राचारी रखना। क्योंकि किसी समय ्रीम पड़ने पर वहां जाना हो तो भोजन, शयन वगैरह अपने घरके समान सुख पूर्वक मिल सके। ७ दुःख <sup>नि पर गंगा</sup> किनारे खोदना जो वतलाया है सो दुःख**ं पड़नेपर गंगा** नदी पर जानेकी अरूरत नहीं परन्तु तिका अर्थ यह है जब तेरे पास कुछ भी न रहे तब तुम्हारे घरमें रही हुई गंगा नामक गायको वांधनेका गान खोदना। उस स्थानमें दबे हुये धनको निकाल कर निर्वाह करना।

शैठके उपरोक्त बंबन ख़न कर वह सुग्ध आर्ध्वर्यमें पड़ा और कहने लगा कि, यदि मैंने प्रथमसे ही आप पिछ कर काम किया होता तो मुझे इतनी विख्यवनायें न भोगनी पड़तीं। परन्तु अब तो सिर्फ अन्तिम ही पाप रहा है। रोठ वोला—'खेर जो हुवा सो हुवा परन्तु अवसे जैसे भैंने वतलाया है वैसा वर्ताव करके सुखी ना। सुष्य वहांसे चल कर अपने घर आया और अपने पुराने घरमें जहां गंगा गायके बांधनेका स्थान था हों वहुतसा धन निकला जिससे वह फिर भी धनाट्य वन गया। अव वह दिताकी दी हुई शिक्षाओं के अभि-।य पूनक वर्त्त ने लगा। इससे वहं अपने माता पिताके समान सुखी हुना।

उपरोक्त युक्ति मुजव किसीको भी उधार न देना। यदि ऐसा करनेसे निर्वाह न चले याने उधार भाषार करना पढ़े तो जो सत्यवादी और विश्वासपात्र हो उसीके साथ करना । सूदका न्यापार भी माल रख र या गहना रख कर ही करना, अंग उधार न करना। व्याजमें भी देश, कालकी अपेक्षा (वार्णिक वगैरह ी मुहतकी हो उसका सैकडे ) एक, दो, तीन, चार, पांच आदि द्रव्यकी वृद्धि छेनेका ठराव करके द्रव्य ना । लोक व्यवहार के अनुसार व्याज लेना, लोग निन्दा करें वैसा व्याज न लेना। व्याज लेने वालेको भी है। अनुसार उचितं समय पर आ कर वापिस समर्पण करना, क्योंकि वचनका निर्वाह करनेसे ही पुरुपोंकी निष्टा और बहुमान होता है; इसिल्ये कहा है कि,:—
तिस्त्रिमनं जंपह। जित्तिस्र ि
तं उक्तिविह भारं। श्रद्धपहे जं
सिर्फ उतना ही वचन वोलना कि जितना पाला

तत्तिश्रमित्तं जंपह। जित्तिश्र मित्तस्स निन्ययं वहद॥ तं उख्खिवेह भारं। श्रद्धपहे जं न छंडेह॥

सिर्फ उतना ही वचन वोलना कि जितना पाला जा सके। उतना ही भार उटाना कि जो आधे रास्तेमें ं जारना न पड़े।

कदाचित् किसी न्यापार प्रमुखकी हानि होनेसे लिया हुवा कर्ज न दिया जाय ऐसी असमर्थता हैं हो तथापि 'आपका घन मुझे जरूर देना ही है परन्तु वह घीरे घीरे दूंगा' यों कह कर थोड़ा २ भी की हुई अवधिमें दे कर लेने वालेको संतोषित करना। परन्तु कटु वचन वोल कर अपना न्यवहार मं करना, क्योंकि न्यवहार मंग होनेसे दूसरी जगहसे मिलता हो तो भी नहीं मिलता, इससे न्यापार आमि कत आनेसे ऋण मोचन सर्वथा असम्भवित हो जाय। इसिलए ज्यों बने त्यों कर्जा उतारने में प्रवर्तना। थोड़ा खाना, थोड़ा खर्चना, परन्तु जैसे सत्वर ऋणसुक्ति हो वैसे करना। ऐसा कीन मूर्ख होगा कि, बो भवमें पराभव-दु:ख देने वाले ऋणको उतारने का समय आने पर क्षणवार भी विलम्ब करे। कहा है कि

धर्मारम्भे ऋगाच्छेदे। कन्यादाने धनागमे॥ शञ्ज्यातेऽग्निरोगे च। कालत्तेपं न कारयेत्॥

धर्म साधन करनेमें, कर्ज उतारने में, कन्यादान में, आते हुए द्रव्यको अंगीकार करनेमें, शहुके डालनेमें, अग्निको बुक्तानेमें और रोगको दूर करनेमें विशेष विलम्ब नहीं करना ।

तैलाभ्यंगं ऋणच्छेदं । कन्या मरणभेव च ॥ एतानि सचो दुःखानि । परिणाये सुखावहा ॥

तैलमर्दन, ऋणमोचन और कन्याका मरण ये तत्काल ही दुःखदायी मालम होते हैं परन्तु परिण सुखदायक होते हैं।

अपने पेटका भी पूरा न होता हो ऐसे कर्जदार को अपना कर्ज देनेके लिए दूसरा कोई उपाय । सके तो अन्तमें उसके यहाँ नौकरी वगैरह कार्य करके भी ऋणमोचन करना चाहिए। यदि ऐसा न क याने किसी प्रकारान्तर से भी कर्जदार का कर्ज न दे तो भवान्तर में उसके घर पुत्र, पुत्री, बहिन, दास, दासी, भेंसा, गधा, खन्चर, घोड़ा, आदिका अवतार उसका कर्ज देनेके लिए अवश्य धारण पड़ता है।

उत्तम छेने वाला वही कहा जाता है कि जब उसे यह सालूम हो कि इस कर्जदार के पास अवि कर्ज अदा करनेको द्रव्य नहीं है उस वक्त उसे छोड़ दे। यह समभ कर कि द्रिंदीको दृष्यर्थ ही हैं पाप वृद्धिके हिस्सेमें डालनेसे मुझे क्या फायदा होगा। उसमें से जो कर्ज न दे सके वैसे कर्जदार पर करनेसे दोनोंको नये भव वढ़ानेकी जकर पड़ती है, इसिलये उसे जाकर कहे भाई जब तुझे मिले तब देन न दिया जाय तो यह समभना कि मैंने धर्मार्थ दिया था, यों कह कर जमा कर ले। परन्तु बहुत सम अप सम्यन्य रसना उचिन नहीं, क्योंकि वह कर्ज शिर पर होते हुए यदि इतनेमें एकाएकी आयुष्य पर सं मृत्यु आ जाय नो भवान्तर में दोनों जनोंको वैर वृद्धिकी प्राप्ति होती है।

# ''क़र्ज पर भावड़ शेठका दृष्टान्त"

सुना जाता है कि भावड़ शेटसे कर्ज छैनेके छिए अवतार श्वारण करनने वाछे दो पुत्रोंमें से अव

ार्भमें आया तबसे ही प्रतिदिन खराब खप्य, अनेक विध खराब विवार वगैरह होनेके कारण उसने जाना , यह गर्भमें आया तबसे ही ऐसा दु:खदायी सालूम ,देता है तब फिर जब इसका जन्म होगा तव न ने हमें कितने बड़े दु:ख सहन करने पड़ेंगे ? इसिछए इसका जन्मते ही त्याग करना योग्य है। यह विचार ये वाद जब उसका जन्म हुवा तब मृत्युयोग होनेसे विशेष शंका होनेके कारण उस जातमात्र वालकको कर गेठने मलहण नामक नदीके किनारे आ कर एक खूखे हुए पत्तों वाले बृक्षके नीचे रख कर शेठ वापिस ने लगा। उस वक्त कुछ हंस कर वालक बोला कि, तुम्हारे पास मेरे एक लाख सौनैये—सुवर्ण मुद्रार कलते हैं सो मुझे दे दो ! अन्यथा तुम्हें अवश्य ही कुछ अनर्थ होगा । यह वचन खुन कर शेठ उसे वाविस े अया और उसका जन्मोत्सव, छटी जागरण, नामस्थापना, अन्नप्राशन, वगैरहके महोत्सव करते एक ष सुव्र्ण मुद्रायें शेठने उसके लिये खर्च कीं । इससे वह अपना कर्ज अदा कर खलता बना । फिर दूसरा र भी इसी प्रकार पैदा हुवा और वह उसका तीन छाख कर्ज अदा कर चला गया। इसके बाद शुभ शकु-दि स्वित एक तीसरा पुत्र गर्भमें आया । तब यह जरूर ही भाग्यशाली निकलेगा शेउने यह निर्धारित ह्या था तथापि दो पुत्रोंके सम्बन्धमें वने हुए वनावसे डर कर जब वह तीसरे पुत्रका परित्याग करने आया व वह पुत्र बोला 'मुक्त पर तुम्हारा उन्नीस लाख सोनैयोंका कर्ज है उसे अदा करनेके लिये सैंने तुम्हारे घर वतार लिया है। वह कर्ज दिए विना मैं तुम्हारे घरसे नहीं जा सकता। यह सुन कर शेरने विचार किया h इसकी जितनी कमाई होगी सो सब धार्मिक कार्योंमें खर्च डालूंगा। यह विचार कर उसे वापिस घर पर । पाल पोश कर वड़ा किया और वह जावड़ साहके नामसे प्रसिद्ध हो वह ऐसा भाग्यशाली निकला कि रसने श्री शत्रुंजय तीर्थका विक्रमादित्य संवत् १०८ में वड़ा उद्धार किया था। उसका वृत्तान्त अप्रसिद्ध निसे प्रन्यान्तर से यहां पर कुछ संक्षितमें लिखा जाता है—

तियता भाविला नामकी स्त्री थी । उन दोनोंको प्रेमपूर्वक सांखारिक सुख भोगते हुए कितने एक समय । देवे सुशीला तियता भाविला नामकी स्त्री थी । उन दोनोंको प्रेमपूर्वक सांखारिक सुख भोगते हुए कितने एक समय । देवेयोग चवल स्वमावा लक्ष्मी उनके घरसे निकल गई, अर्थात वे निर्धन होगये । तथापि वह अपनी क्ल पूंजीके अनुसार प्रमाणिकता से व्यापार वगैरह करके अपनी आजीविका चलाता है । यद्यपि वह वेर्धन है और थोड़ी आयसे अपना भरणपोषण करता है तथापि धार्मिक कार्योमें परिणामकी अतिवृद्धि होने देवों वक्के प्रतिक्रमण, जिकाल जिनपूजन, गुरुवन्दन, यथाशक्ति तपश्चर्या, और खुपान दानादिमें प्रवृत्ति करते हुए अपने समयको सफलता से व्यतित करता है । ऐसा करते हुए एक समय उसके घर गोन्दरी कित्ते हुए दो मुनि आ निकले । भाविला शेठानी मुनिमहाराजों को अतिभक्ति पूर्वक नमन वन्दन कर आहारादिक बोरा कर वोली—महाराज ! हमारे भाग्यका उदय कव होगा ? तव उनमेंसे एक जानी मुनि वोला "दे कल्याणो ! आज तुम्हारी दूकान पर कोई एक उत्तम जातिवाली घोड़ी वेवनेको आयगा; ज्यों वने त्यों कर करी होगा उसे जो किशोर--चलेरा होगा उससे तुम्हारा भाग्योदय होगा । किर तुम्हें जो पुत्र केमा कर ऐसा भाग्यशाली होगा कि, जो शब्दु जय तीर्थपर तीर्थोद्धार करेगा । यद्यि मुनियोंको निमित्त

वतलानेकी तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है तथापि तुम्हारे पुत्रसे जैन शासनकी वड़ी उन्नित होनेवालोई सं कारण तुम्हारे पास इतना निमित्त प्रकाशित किया है। यों कहकर मुनि चल पड़े तब भाविलोने की प्रसन्तता से उन्हें अभिवन्दन किया। अब भाविला होटानी अपने पतिकी दूकान पर जा वैटी। इनेतें यहां पर कोई एक घोड़ी वेचनेवाला आया, उसे देख भाविलाने अपने पतिकी पास मुनिराजकी कही हुई सं हकीकत कह सुनाई, इससे भावड़ होटने कुछ धन नगद दे कर और कुछ उधार रख कर घोड़ीवाले को जो त्यों समकाकर उससे घोड़ी खरीद ली। उस साक्षात् कामधेनु के समान घोड़ीको लाकर अपने घर वंशे और उसकी अच्छी तरह सार संभाल करने लगा। कितने एक दिनों वाद उस घोड़ीने सर्वां राहण युक्त स्वर्यदेवके घोड़ के समान पक किशोर-बछेरेको जन्म दिया। उसकी भी बड़ी हिफाज्रतसे सार समान करते हुए जब वह तीन सालका हुवा तब उसे बड़ा तेजस्वी देखकर तपन नामक राजा होटको तीन ला दृव्य देकर खरीद ले गया। भावड़शेट उन तीन लाख में से अन्य भी कितनी एक घोड़ियां खरीद उने पालने लगा जिससे एक सरीखे रंग और कर आकार वाले इक्कीस किशोर पैदा हुए। भावड़ होटने वे से उज्जैनी नगरमें जाकर विक्रमार्क नामक बड़े राजाको भेट किये। उन्हें देख राजा बड़ा ही प्रसन्त हुव और कहने लगा कि इन अमृत्य घोड़ोंका मृत्य भें तुझे कुछ यथार्थ नहीं दे सकता, तथाि तृ जो मुंही मांगग सो तुक्ते देनेके लिए तैयार हूं, इसलिए जो तेरे ध्यानमें आवे सो मांग ले। उसने मधुमतीका राज्य दिया। का राज्य प्रांग, इससे विक्रमार्कन प्रसन्त होकर अन्य भी वारह गांव सहित उसे मधुमतीका राज्य दिया।

अय भायड़ विक्रमार्क से मिली हुई अधिक ऋदि, छत्र, चामर, ध्वजा, पताका, निशान, डंक, सिंही यहे आडम्बरसे ध्वजा वगैरहसे सजाई हुई मधुमती नगरीमें आकर अपनी आज्ञा प्रवर्त्ता कर राज्य करं लगा। भावड़ आडम्बर सिहत जिस दिन उस नगरमें आया उसी दिन उसकी स्त्री भाविलाने पूर्विद्शा में उदय पाते हुए सुर्यके समान तेजस्वी एक पुत्ररत्न को जन्म दिया। उस वालकका जन्म हुवा तब हर दिशायें भी प्रसन्न दिखाववाली दीखने लगीं, पवन भी सुखकारी चलने लगा, सारे देशमें हरेक प्रकार सुख शान्ति फेल गई और चराचर प्राणी भी सब प्रसन्न हो गये।

थव भावड़ने वड़े आडम्बरसे उस पुत्रका जन्ममहोत्सव किया और उसका 'जावड़' नाम रहती वड़ी हिफाजन के साथ लालन-पालन होते हुए नन्दन वनमें कहपबृक्षके अंकूरके समान माता पिताके मने रथोंके साथ जावड़ वृद्धिको प्राप्त हुवा। भावड़ने एक समय किसी ज्योतियी को पूछकर अच्छी रसा और श्रेष्ट उदय करानेवाली जमीन पर अपने नामसे एक नगर वसाया। उसके वीचमें इसं प्रवित्त चौर्वार में आसन्त उपकारी होनेसे पोपध्याला सहित श्रीमहावीर स्वामीका मन्दिर बनवाया। जाबड़ जब पी सालका हुवा नदसे वह विद्याम्यास करने लगा। वह निर्मल बुद्धि होनेसे थोड़े ही दिनोंमें सर्व शाक्षीं पारगामी हुवा और तब समयमें अत्यन्त कुशलता पूर्वक साक्षात् कामदेवके कप समान कपवान और तेजह धाकारवान होता हुवा योवनावस्था के सन्मुख आया। भावड़ राजाने अनेक कन्यायें मिलने पर भी जा वे पोप्य यन्या तलाश करनेके लिए अपने सालको भेजा। वह किस्पलपुर तरफ चल पड़ा; मार्गमें शर्व, वे

िंती तलहटी के पास घेटी नामक गांवमें आकर रातको रहा । वहां पर एक शूर नामक व्यापारी रहता था, ं उसकी पुत्री नाम और गुणसे भी 'सुशीला' थी। सरस्वती के वरदान को पाई हुई साक्षात् सरस्वतीके ही हैं। समान वह कन्या कितनी एक दूसरी कन्याओं के साथ अपने पिताके गृहांगण के आगे खेलती थी। उसे हिल्क्षण सहित देख अजायब हो जावडके मामाने विचार किया कि आकाश में जैसे अगणित ताराओं िंके वीच चन्द्रकला भलक उठती है वैसी ही सुलक्षणों और कान्ति सहित सचमुच ही यह कन्या क्षंजावड़के योग्य है। परन्तु यह किसकी है, किस जातिकी है, क्या नाम है, यह सब किसीको हिप्छकर थह उस कन्याके बाप सूरसे मिला। और उसने बहुमान पूर्वक जावड़के लिए उस कन्याकी हे हैं याचना को। यह सुन कन्याके पिताने जावड़को अत्यन्त ऋदिवान जानकर कुछ उत्तर देनेकी सूक्त न पड़ किनिसे नीची गर्दन कर ली, इतने में ही वहांपर खड़ी हुई वह कन्या कुछ मुस्करा कर अपने पितासे कहने लगी वं िक, जो कोई पुरुषरत्न मेरे पूछे हुए चार प्रश्नोंका उत्तर देगा मैं उसके साथ सादी कराऊंगी; अन्यथा तप-हिं अर्था प्रहण कर्ह गी, परन्तु अन्यके साथ सादी नहीं कर्ह गी। यह बचन सुनकर प्रसन्न हुवा जावड़ का मामा हिर्गूर नामक न्यापारीके सारे कुटुम्बी सहित अपने साथ लेकर मधुमित नगरीमें आया और भावड़कां कह कर उन्हें भि भच्छे स्थानमें उहराकर उनकी खातिर तवज्ञे की। अन्तमें उन्हें जावड़के साथ मिलाप करानेका वायदा फर र्ह्ण <sup>सर्वाङ्ग</sup> और सर्व अवयवोंसे सुशोभित करके सुशीलाको साथ ले जावड़के पास आया । बहुतसे पुरुषोंके वीचमें कि हुये जावड़को देखकर तत्काल ही उस मुग्धा सुशीलाकी आँखे ठरने लगीं। फिर मन्द हास्य पूर्वक मानो अधिमुंबसे फूल भडते हों इस प्रकार वह कन्या उसके पास आकर बोलने लगी कि है विवक्षण सुमित ! १ धर्म, हर्<sup>२ अर्थ</sup>, ३ काम और ४ मोक्ष, इन चार पुरुषार्थीका अभिप्राय आप समऋते हैं ? यदि आप जानते हों तो इनका विषयि स्वरूप निवेदन करें। सर्व शास्त्र पारगामी जावड़ बोला है सुभू ! यदि तुम्हें इन चार पुरुपार्थीं से लक्षण ही समभने हैं तो फिर मैं कहता हूं उस पर ध्यान देकर सुनिये।

तत्त्वरत्न त्रयाधार । सर्वभूत हित पदः ॥ चारित्र लच्चगो धर्मा कस्य शर्मकरो नहिं॥१॥ र्हिसाचौयपरद्रोह मोहक्लेशविवर्जितः । सप्त चेत्रोपयोगीस्या दथो नर्थविनाशकः ॥ २ ॥ 3 QU. जातिस्वभाव गुराभृ ल्लुप्तान्यकरराः चर्णं । धर्भार्थावाधककाषो । दंपत्योर्भाववन्धनं ॥ ३ ॥ الما कषायदोपापगत साम्यवान् जितमानसः । शुक्लध्यानमयस्वात्मांत्यद्योगोद्यइतिरितः ॥ ४॥ १ धर्म-रत्नत्रयीका आधार भूत, तमाम प्राणियोंको सुख कारक ऐसा चारित्र धर्म किसे नहीं सुख-कारक होता ? २ अर्थ – हिंसा चोरी, परद्रोह, मोह, क्लेश, इन सवको वर्ज कर उपार्जन किया हुवा, सात स्वमें सर्च किया जाता हुवा जो द्रव्य है क्या वह अनर्थका विनाश नहीं करता ? अर्थात् ऐसे द्रव्यसे अनर्थ नहीं होता। रे काम—सांसारिक सुख भोगनेके अनुक्रमको उलंघन न करके धर्म और अर्थको चाधा न करते रूप समान जाति स्वभाव और गुणवाले स्त्री पुरुषोका जो मिलाप है उसे काम कहते हैं। ४ मोक्ष-कपायदो-रामि हो। तिवान जिसने मनको जीता है ऐसा शुक्लध्यानमय, जो अपनी आतमा है वह अन्त्यक्ष याने माम गिमा जाता है।

献

अपने पूछे हुए चार प्रश्नोंके यथार्थ उत्तर खुन कर खुशीला ने सरस्वती की दी हुई प्रतिहा पूरी होंसे प्रसन्न होकर जावडके गलेमें वरमाला आरोपण की। फिर दोनोंके मातापिताने बड़े प्रसन्न होकर और आडमर हे उनका विवाह समारम्भ किया। लग्न हुये बाद अब वे नव म स देह लायाके सवान दोनों जने परस्तर में पूर्वक आसक्त हो देवलोकके समान मनोवांलित यथेच्छ सांसारिक खुख भोगने लगे। जावडके पुण्य वलसे एक शायु भी उसकी आहा। मानने लगे और उसमें इतना अधिक आध्यंकारक देखाव मालूम होने लगा जहां र ए जावडका पद संचार होता वहांकी जमीन मानो अत्यन्त प्रसन्न ही न हुई हो! ऐसे वह नये नये प्रकारके अधि सादिए और रसाल रसोंको पैदा करने लगी। एक समय जावड़ घोड़े पर सवार हो फिरनेके लिए किस हुवा था उस वक्त किसी पर्वत परसे गुरूने वतलाये हुये लक्षणवाली 'चित्रावेल' उसके हाथ आई। उसे लक्ष अपने मंडारमें रखनेसे उसके भंडारकी लक्ष्मी अधिकतर चुद्धिगत हुई। कितनेक साल वीतने पर जब भाग राजा सर्गवास हुये तव जावड गजा बना। रामके समान राज्यनीति चलानेसे उसका राज्य सवमुव हो ए

फिर दुषमकालके प्रभावसे कितनाक समय व्यतीत हुए बाद जैसे समुद्रकी लहरें पृथिवीको वेष्टित कर विसे मुगल लोगोंने आकर पृथिवीको वेष्टित कर लिया, जिससे सोरठ कच्छ लाट आदिक देशोंमें खेंक लोगोंके राज्य होगये। परन्तु उन बहुतसे देशोंको संभालनेके कार्यके लिये कितने एक अधिकारियों की योज की गई। उस समय सब अधिकारियों से अधिक कलाकौशल और सब देशोंकी भाषामें निपुण होनेसे हैं अधिकारियों का आधिपत्य जावडको मिला। इससे उसने सबके अधिकार पर आधिपत्य भोगते हुए सब औं कारियोंसे अधिक धन उपार्शन किया। जैसे आर्य देशमें उत्तम लोग एकत्र बसते हैं वैसे ही जावडने अप जातिवाले लोगोंको मधुमितमें वसा कर वहां श्री महावीर स्वामीका मन्दिर बनवाया।

एक समय आर्य अनार्य देशमें विचरते हुए वहां पर कितने एक मुनि आ पधारे। जावड उन्हें औं वन्दन करने और धर्मोपदेश खुनने आया। धर्मदेशना देते हुए गुरु महाराजने श्री शत्रुंजयका वर्णन करते हैं कहा कि पंचम आरेमें तीर्थका उद्धार जावडशाह करेगा यह वचन खुन कर प्रसन्न हो नमस्कार कर जाव पूछने लगा, तीर्थका उद्धार करनेवाला कीनसा जावड समभना चाहिये। गुरुने ज्ञानके उपयोगसे विचार कहा—"तीर्थोद्धारक जावडशाह तू ही है" परन्तु इस समय कालके महिमासे शत्रुंजय तीर्थके अधिष्ठायक हिसक मय मांसके भक्षक होगये हैं। उन दुए देवोंने शत्रुंजयतीर्थके आस पास पद्धास योजन प्रमाण है उद्धांस (उज्जट) कर डाला है। यदि यात्राके लिये कोई उसकी हदके अन्दर आवे तो उसे कपहिक विध्यात्वी होनेसे मार टालता है। इससे श्री गुगादि देव अपूज्य होगये हैं। इसलिए हे भाग्यशाली! तीर्यों क रानेका यद चतुत बण्ठा प्रसंग आया हुवा है। प्रथमसे श्री महावीर खामीने यह कहा हुआ है कि जाक तीर्थका उद्धार करेगा अतः यह कार्य तेरेसे ही निर्विचनतया सिद्ध हो सकेगा। अब तू श्री अक्केश्वरी हैं जाराधन परंत्र उसके पाससे श्री वाह्वलीने भरवाये हुए श्री ऋण्मदेव स्वामीके विश्वको मांग ले जिल्हों यह वार्य सिद्ध हो सकेगा। यह तू श्री अक्केश्वरी हैं वाराधन परंत्र उसके पाससे श्री वाह्वलीने भरवाये हुए श्री ऋण्मदेव स्वामीके विश्वको मांग ले जिल्हों यह वार्य सिद्ध हो सकेगा। यह हो सकेगा। यह सुनकर हर्यावेशसे रोमांचित हो जावडने गुरु महाराजको नमस्कार कर करें

किस देवपूजा की और बिलदान देकर शुद्ध देवताओं को शान्ति करके श्री वक्तेश्वरी देवीका ध्यान करके कि किसी जिन्न एक महीने के उपवास होगये तब श्री वक्तेश्वरी देवी तुष्टमान हो कहने लगी कि हे वत्स ! तू श्रीति नगरीमें जा, वहां पर नगरके मालिक जगनमल्ल राजाकी आज्ञासे धर्मचक आगेसे तुसे वह विम्व मेला। प्रथमके तीर्थकरोंने भी तुभे ही इस उद्धारका कर्ता वतलाया है। मैं तुसे सहाय कर गी तृ यह कार्य किसे कर तू बड़ा भाग्यशाली होनेसे तेरसे यह कार्य निविश्नता पूर्वक बन सकेगा। असृतके समान उसके कि सुनकर अति प्रसन्त हो जावंड तक्षशिलामें गया और वहांके जगनमल्ल राजाको बहुतसा दृव्य देकर तिथित कर उसकी आज्ञासे धर्मचक्रके आगे आकर तीन प्रदक्षिणा पूर्वक पूजाकर ध्यान धरके सन्मुख खड़ा तिथित कर उसकी आज्ञासे धर्मचक्रके आगे आकर तीन प्रदक्षिणा पूर्वक पूजाकर ध्यान धरके सन्मुख खड़ा कि सुनियों प्रगट हुई श्री ऋषभदेव, पुण्डरीक स्वामीकी मूर्ति सहित साक्षात अपनेपुण्यकी मूर्तिके जान से मुनियों प्रगट हुई श्री ऋषभदेव, पुण्डरीक स्वामीकी मूर्ति सहित साक्षात अपनेपुण्यकी मूर्तिके जान से मुनियों प्रगट हुई श्री ऋषभदेव, पात्री छोगोंको अगवा बना करके उन मूर्तियोंको साथ ले प्रतिदित्त कार्य के मूर्तियोंको साथ ले प्रतिदित्त कार्य के मुनियों के सहार तिथे। तरफ आया। रास्तेमें मिथ्यात्वी देवता द्वारा किये हुए भूमि कंप, महा कि कि साम के साम देवा स्वामित कारी हुये तथापि उसके भाग्योदय के बलसे सर्व प्रकारक भयको कार कर अस्तिमें वह अपनी मर्धुमित नगरीमें आया।

विविध्य समय जावड़ शाहने अठारह जहाज मालके भर कर चीन, महाचीन, और भोट देशोंमें भेजे हुए थे, विपरीत त्रायुके प्रयोगसे या देव योगसे उस दिशामें न जाकर सुवर्ण दीपमें जा पहुंचे। वहां पर घुल्हेमें किंगार दूर अग्निसे जमीनमें की रेती तप जानेके कारण सुवर्ण कप हो जानेसे दूसरा माल खरीदना बन्द रख महांचे वे रेती (तेजम त्री) के जहाज भरके पीछे छोट आये। उसी मार्गसे वे भाग्य योगसे मघुमति मारीमें भा पहुंचे। उसी समय वज्रखामी भी मधुमतिके उद्यानमें आ बिराजे थे। एक आदमीने आकर जावड वारको गुरुमहाराज के आगमन की वधाई दी। ठीक उसी समय एक दूसरे आदमीने आकर वारह सालके क्षित्र सात पीछे आये हुए अठारह जहाजोंकी खबर दी। ये दोनों समाचार एक ही समय मिलनेसे जावड मा प्रसम्बद्धाः, परन्तु विचारे करने लगा कि पहले जहाज देखने जाऊं या गुरु महाराजको वन्दन करने, कराने निश्चय किया किः इसः लोकः और पुरः लोकमें हितदायक गुरु महाराजको प्रथम चन्दन करना विष्यात्रक्षेत्रम्बद्धिः सिहतः बहुः आडम्बस्सेः समहोत्सव गुरु श्री वज्रस्वामीको वन्दन करने गया। विकास अवर्ण कमुळपर बैठे हुए जंगम तीर्थकप् श्री वज्रस्वामीको देखकर प्रमुदित हो बन्दन प्रदक्षिणा करके विस् वर्षे अवणकी मनीषासे गुरु देवके सन्मुख बैठता हैं उस वक्त अपने शरीरकी कान्तीसे वहांके सार मिंदल को भी वैदीप्य करने वाला एक देवता आकाश मार्गसे उतर कर गुरुको सविनय वन्दन कर स्मा कि, महाराज् ! में पूर्व अवमें तीर्थ आनपुर नगरके राजा शुक्रमका कर्पदी नामक पुत्र था, मैं महार प्रमा का एक समय द्याके समुद्र आप वहां प्रधारे थे तय आपने मुझे उपदेश देते हुए पंच पर्वणी कर्म है। अपमहात्स्य, और प्रत्याख्यानके फर्ड बतला कर प्रतिबोध है महामांस के परिस्थाग की प्रतिका िमी बहुः प्रत्यास्थान कितने पुक वर्षातक प्रालनः भी किये थे, परन्तु एक समय उपण कालके

दिनोंमें जब मैं ख़ीके साथ चन्द्रशालामें चैठा था तब मोहमें मग्न होनेसे प्रत्याख्यानकी विस्मृति हो जले मेंने दारू पिया । परन्तु छतपर बैठ कर दारू पीनेके वर्तनमें दारू निकाले बाद उसमें अपर आकाशमे औ जाती हुई चीलके मुखमें रहे हुए ओंधे मस्तक वाले सर्पके मुखसे गरल—विष पड़ा। सो मालूम न होने मैंने दारू पीलिया। उससे विष घूर्मित होगया, परन्तु उसी वक्त प्रत्याख्यान भूल जानेकी याद आनेसे ज विषयमें पश्चात्ताप किया और शत्रुंजय तथा पंच परमेष्ठीका ध्यान कर मृत्यु पा मैं एक लाख यूशोंका और पति कपदीं नामक यक्ष हुवा हूं। स्वामिन् आपने मुझे नरक रूप कूपमें पड़ते हुएको बचाया है। आपने मुस पर बड़ा उपकार किया है इसिलिये मैं आपका सदैव सेवक रहूंगा। मेरे लायक जो कुछ काम काज हो ही फरमाना। यों कह कर हाथी पर चढ़ा हुवा अनेक यक्षोंके परिवार संहित सर्वाङ्ग भूषण घर, पास, अंक्ष विजोरा, रुद्राक्षणी माला एवं चार हाथोंमें चार वस्तुयें धारण करने वाला सुवर्ण वर्ण वाला वह का नामक यक्ष श्री वज्रस्वामीके पास आ बैठा। तब श्रुतज्ञानके धारक श्री वज्र स्वामी भी जावड़ शेउके पा थ्री शत्रुंजयका सविस्तर महिमा ब्याख्यान रूपसे सुनाते हुए कह गये। और फिर कहने लगे कि, हे म भाग्यशाली जावह ! तु श्री शत्रुं जय तीर्थकी यात्रा और तीर्थका उद्घार निःशंक होकर कर । यदि इस कार्य कुछ विघ्न होगा तो ये सव यक्ष और मैं स्वयं भी सहायकारी हूं। गुरु देवके बचन सुनकर जावड बड़ा प्रत हुं वा और उन्हें वन्दना करके वहांसे उठकर अपने अठारह जहाज देखने चला गया। तमाम जहाजींमें से ते तूरी ( छुवर्ण रेति ) उतरवा ली और उसमसे खुवर्ण बनाकर बखारोंमें भर दिया। तदनंतर महोत्सव पूर्व शुभ मुहूर्तमें सर्व प्रकारकी तैयारियां करके श्री शत्रु जय तीर्थकी यात्रार्थ प्रस्थान किया। तव पहले ही तीर्थके पूर्व अधिष्ठायक देवता जो दुए बन गये थे उन्होंने जावड शाह और उनकी स्त्रीके शरीरमें ज्वर उत किया। परन्तु श्री वज्र स्वामीकी दृष्टि मात्रके प्रभावसे उस ज्वरका उपद्रव दूर हो गया। जब उन दुष्ट् देव ओंने दूसरी दफा उपद्रव किया तब एक लाख यक्षोंके परिवार सहित आकर कपदी यक्षने विध्न निवा किया । हुए देवताओंने फिर वृष्टिका उपद्रव किया । वह वज्रस्वामीने वायुके प्रयोगसे और महा वार्षु पर्वत द्वारा, पर्वतका धन्न द्वारा हाथोका सिंहसे, सिंहका अष्टापदसे, अग्निका जलसे, जलका अग्निसे, सर्पका गरुडसे निवारण किया। एवं मार्गमें जो २ उपद्रव होते गये सो सब श्री बज्र स्वामी और कपर्वी। द्वारा दूर किये गये। इस प्रकार विघन समूह नियारण करते हुए अनुक्रमसे आदिपुर नगरमें (सिद्धार्क पिक्षम दिशामें आदिपर नामक जो इस वक्त गांव है वहां ) आ पहुंचे | उस वक्त वे दुष्ट देवता प्रवंड। हारा चलायमान हुए वृक्षके समान पर्वतको कंपाने लगे, तय वज्र स्वामीने शांतिक कृत्य करके तीर्थ जल! अक्षत द्वारा मन्त्रोपचार से पर्वतको स्थिर किया। तदनन्तर वज्र स्वामीने वतलाये हुए मार्गसे भगवा प्रतिमाको आगे करके पीछे अनुक्रमसे गुरु महाराज और सकल संघ पर्वत पर चढ़ा। उस रास्तेमें भी। परीं ये अधम देवता शाकिनी, भूत, वैताल पर्व राक्षस इत्यादिके उपद्रव करने लगे, परन्तु वज्र स्वामी पापदींके निवारण गतनेसे अन्तमें निर्विबनना पूर्वक वे मुख्य हैं क पर पहुंच गये। वहां देखंते हैं तो म रिवर, हिंद्यां, चमड़ा, क्लेवर, केंस, खुर, नख, सींग, वगैरह दुगंछनीय वस्तुओंसे पर्वतको भरा देश त

पात्रिक लोग खेद खिन्न होगये। कंपर्दिक यक्षने अपने सेवक यक्षोंसे वह सब कुछ दूर करा कर पवित्र जल मंगाकर उस सारे पहाड़को घुलवा डाला, तथा मूलनायक वगैरहके जो मन्दिर टूट फूट गये थे, खंडित होगये थे उन्हें देख कर जावडको बड़ा दुःख हुवा। रात्रिके सयय सकल संघके सो जाने वाद वे दुष्ट देवता एक बड़े प्यमें लायी हुई भगवान श्री ऋषभदेवकी प्रतिमाको पर्वतसे नीचे उतार छेगये। प्रभातमें जब मंगल बाजे नजते हुए जावड जागृत होकर दर्शन करने गया तव वहां प्रतिमाको न देख कर अति दु:खित होने लगा फिर मन स्वामी और कपदीं यक्ष दोनों जन अपनी दिव्य शक्तिसे प्रतिमाको पुनः मुख्य टू'क पर छाये। इसी प्रकार <sup>ा</sup>रूसरी रातको भो उन दुष्ट देवताओं ने प्रतिमाको नीचे उतार छिया। मगर फिर भी वह ऊपर छे आये। <sup>र</sup> इस प्रकार इक्कोस रोज तक प्रतिमाजी का नीचे ऊपर आवागमन होता रहा। तथापि जब वे दुष्ट <sup>ि</sup>रेवता विलक्कल शान्त न हुए तब श्रीवज्रस्वामी ने कपर्दी यक्ष और जावड़ संघपति को बुला कर कहा कि है कपरीं! आज रातको तू अपने सब यक्षोंके परिवार सहित शूद्ध देवताओं रूप तुणोंको जलानेमें एक अग्नि समान वन कर सारे आकाश मंडलको आड्छादित कर सावधान हो कर रहना। मेरे मंत्रकी शक्तिसे तेरा गरीर वज्रके समान अभेद्य हो जानेसे तुझे कुछ भी कोई उपद्रव न कर सकेगा। हे जावड़ ! तुम अपनी स्त्री सहित स्नान करके पंच नमस्कार गिन कर श्रीऋषभदेव का स्मरण करके प्रतिमाजी को स्थिर करनेके लिए रथके पिंहियोंके बीच दोनों जने दोनों तरफ शयन करो। जिससे वे दुष्ट तुम्हें उलंघन करनेमें समर्थ न होंगे। और मैं <sup>श्</sup>सकल संघ सहित सारी रात कार्योत्सर्ग ध्यानमें रहू गा । गुरुदेव के यह वचन सुन कर नमस्कार कर सब जने अपने २ इत्यमें लग गये। समय आने पर वज्रखामी भी निश्वल ध्यानमें तत्पर हो कायोत्सर्ग में खड़े रहे। किर वे दुष्ट देवता फु'फाटे मारते हुए अन्दर आनेके लिए बड़ा उद्यम करने लगे, परन्तु उनके पुण्य, ध्यान, है बलसे किसी जगहसे भी वे अन्दर प्रवेश न कर सके। ऐसे करते हुए जब प्रातःकाल हुवा तव गुरुदेवने सकल सिंघ सिंहत कायोत्सर्ग पूर्ण किया। प्रतिमा जैसे रवंखी थी वैसे ही स्थिर रही देख प्रमोदसे रोमांचित हो सिकल मंगल वाद्य वजते हुए धवल मंगल गाते हुए महोत्सव पूर्वक प्रतिमाजी को मूर नायकके मन्दिरके त्री सामने लाये। वज्रसामी जावड़ संघंपति और उसकी स्त्री सुशीला तथा संघकी रक्षा करनेके लिए रक्से हुए महाधर पदवीको धारण करने वाले चार पुरुष पुराने मन्दिरमें प्रवेश कर प्रयत्नसे उसकी प्रमार्जना करने हो। गुरु महाराज ध्यान करके दुष्ट देवताका उपद्रव निवारण करनेके लिए चारों तरफ अक्षत प्रक्षेपादिक हैं बातिक करने लगे, तब शूद्र देवताओं के समुदाय सहित पहलेका कपर्दिक क्रोधायमान हो पुरानी प्रतिमा को करके रहा! (पुरानी प्रतिमा को न उठाने देनेका ही उसका मतलव था), परन्तु नई प्रतिमा स्थापन अस्ति लिए जब संघपित वहां पर आया तब वज्रखामीके मंत्रसे स्तंभित हुवा दुए देवता उन्हें पराभव करनेमें र क्या न हो सका तव एक वहें घोर शब्द्से आराटी करने लगा ( विल्लाहर करने लगा ) उसकी आराटीका का शाद पसरा कि ज्योतिष चक्र तक भयंकरता होते हुए वड़े २ पर्वत, समुद्र और सारी पृथ्वी भी कांपने निर्मा हाथी घोड़ा, ज्याघ, सिंहादिक भी मूर्च्छा पा गए। पर्वतके शिखर ट्रूट कर निरने लगे; शतु जय भी फट जानेसे दक्षिण और उत्तर दो विभाग हो गये। जावड़ संघपति, सुशीला और यत्रखामी इन

तीनोंके लिवाय अन्य समस्त संघ भी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा हो, ऐसा बनाव नजर आया। स लंघको अचेतन बना देख श्री वज्रखामी ने नये कपर्दिक यक्षको बुलाया। तव उसने हाथमें वज्र हे कर दुए देवताओं की तर्जना की जिससे पूर्वका कपर्दिक अपने परिवार को साथ हे भाग कर समुद्रके किलें चंद्रश्रमास नामक क्षेत्र (प्रमासपट्टन) में जा कर नामान्तर धारक हो कर वहां ही रहने लगा। संघते के को सचेतन करने के लिए वज्रखामी ने पूर्व मूर्तिके अधिष्ठायकों को कहा कि, हे देवताओ! जो जावड़ क लाया है सो प्रतिमा प्रासादमें मूलनायक तया स्थिर रहेगी; और तुम इस प्रतिमा सहित इस जगह सक रहो। परन्तु प्रथम मूलनायक की पूजा, स्नाज, आरती, मंगल दीपक करके फिर इस जीर्ण बिम्बकी प्र स्नाजादिक किया जायगा। परन्तु मुख्यता मूलनायक की ही रहेगी। इस प्रकारसे मागका यदि कोई मीले करेगा तो यह कपर्दिक यक्ष उसके मस्तकको भेदन कर डालेगा। इस प्रकारको दृढ़ आज्ञा दे कर गुरु म राजने उन देवताओं को स्थिर किया। फिर जय जय शब्द पूर्वक सारे ब्रह्मांडमें ध्वनि फैल जाय उसल परम प्रमोदसे प्रतिष्ठा सम्बन्धो महोत्सव प्रवर्तने लगा। जिसके लिए शत्रुंजय माहात्म्य में कहा है कि।—

या गुरो भक्ति या पुजा। जिने दानं च यन्मइत्। या भावना प्रमोदो या। नैर्मल्यं यच पानसे ॥ १॥ तत्तत्सर्वं वभूवास्मिन्। जावडे न्यत्र न क्वित्॥ गवां दुग्धेहि यः स्वादे। त्यकं दुग्धे कथं भवेत्॥ २॥

गुरुके ऊपर भिक्त, जिनराज की पूजा, वड़ा दान, भावना प्रमोद, मानिसक निर्मलता, ये छह पर जितने जावड़में थे उतने अन्य किसी संवपित में नहीं, क्योंकि जैसा खाद गायके दृश्रमें है वैसा आकर्त है कहांसे हो सकता है ?

फिर तमाम विधि समाप्त कर अपनी स्त्री सहित संत्रपति ध्वजारोपण करनेके लिए प्रासाद विकास सहा, उस समय वे दम्पती भिक्त पूर्वक प्रमोदके वश यह विचार करने लगे कि अहो ! संसारमें हम दोनें आज धन्य हैं, कतकृत्य हैं, हमारा भाग्य अनि अहुत है कि जिससे जो महा पुण्यवान को प्राप्त हो सके । तीर्थका उदार हमसे सिद्ध हुवा । तथा वड़े भाग्यके उदयसे अनेक लिध-भंडार दस पूर्व धारक विभ धन्य मार को दूर करनेमें सूर्य समान और संसार समुद्रसे तारनहार हमें श्री चल्रसामी गुख्देवकी प्राप्ति । तथा महाराजा वाहुवल द्वारा भराई हुई कि जो बहुतसे देवताओं को भी न मिल सके ऐसी श्री मार्य सामीकी यह महा प्रभाविक प्रतिमा भी हमारे भाग्योदय से ही प्राप्त हुई एवं दूपम कालकी महिमासे जो प्राय एो गया था वह शबुंजय तीर्थ भी हमारे किए हुए उद्यमसे पुनः चतुर्थ आरके समान महिमावन्त अने ग्राणयोंको सुत्रसे दर्शन करने योग्य वन सका । श्री बल्रसामीका प्रतिवोधित देव कोटि परिवार विध्नियाग्रक सपदिक नामक यश अधिष्ठायक हुवा, इय सवमें हम दोनोंका प्राप्तार —उत्कृष्ट पुण प्रमुख है। संतारमें वसने हुए सांसारिक प्राणियोंके लिये यही मुख्य कल सार है कि श्री संवको आगे । भी मही से सीर्य की सारा सरको सारा कर सारा है सि श्री संवको आगे ।

का सित्त है। आज ही हमारा जन्म और जीवन सार्थक हुवा। आज हमारा मन समता रूप अमृतके के भी भरे हुए कुंडमें निमन हुवा मालूम होता है। ऐसी परम समता रूप खुब खादकी अवस्थाको प्राप्त होने कि भी कर्मयोगसे आते रौद्र ध्यान रूप ज्वालासे ज्याप्त कुविकल्प—खराव विचार रूप धूझके जालसे भरे हुये हिस्पावस्था रूप अग्निमें रहना पड़ेगा इस लिए यदि इसी अवस्था में भगवान के ध्यानमें चित्तकी लीनता कि है है हमारा आयुष्य पूर्ण हो जाय तो भवान्तरमें सुलभ बोधि भव सिद्धिकता अनेक सुख श्रेणियां प्राप्त कि जा सकती हैं।

स्त प्रकारकी अनेक निर्मेल शुभ भावनायें भाते हुए सचमुच ही उन दंपतिका आयुष्य पूर्ण हो जाने से किंदि किंदि के वेगसे ही हृदय फट कर मृत्यु हुई हो इस प्रकार वहां ही काल करके वे दोनों जने चौथे देवलोक किंदि किंदा तथा उत्पन्न हुये। उन्होंके शरीरको न्यंतरिक देवता क्षीर समुद्रमें डाल आए। उस देवलोक में किंदि के बहुतसे विमानवासी देवताओं के मानने योग्य महिंद्य होने पर भी इस शत्रुं जय पर्वतका महिमा कर करते रहता है। जाज नामक जावडका पुत्र तथा अन्य भी वहुतसे संघके लोग उन दोनों जनोंका निरंद शिखर पर मृत्यु हुवा सुन कर बढ़े शोकातुर हुए। तव चक्केश्वरी देवीने वहां आकर उन्हें मीठे किसे समक्षा कर शोक निवारण किया। जाज नाग भी ऐसे बड़े मांगलिक कार्यमें शोक करना उचित किंद समक्ष कर संघको आगे करके गुरु द्वारा बतलाई हुई रीतिके अनुसार खेताद्रों श्टंग (गिरनारकी किंदी को यात्रा करके अपने शहरमें आया। वह अपने पिताके जैसा आचार पालता हुवा सुखमय

भरणके सम्बन्धमें प्रायः क्लेश नहीं मिट सकता और इसीसे वैर विरोधकी अत्यन्त वृद्धि होकर कितने कि भवों तक उसकी परम्परा में उत्पन्न होनेवाले दुःख सहन करने पड़ते हैं, इतना ही नहीं परन्तु उसके स्वास के सम्बन्ध से अन्य भी कितने एक मनुष्यों को पारस्परिक सम्बन्ध के कारण दुःख मोगने पड़ते हैं। इस लिए सर्वधा किसीका ऋण न रखना।

उपरोक्त कारणसे ऋणका सम्बन्ध छेने वाला एवं देने वाला दोनों जनोंका उसी भवमें अपने सिरसे जार शाला ही उिवत है। दूसरे न्यापारके छेन देनमें भी यदि अपना द्रन्य अपने हाथसे पीछे न आया कि वह सर्वधा न आ सकता हो तो यह नियम करना िक, मेरा छेना धर्मखाते हैं। इसी लिए आवक निर्मा भाषा अपने साधमीं भाइयोंके साथ ही न्यापार करनेका कहा है; क्योंकि कदावित उनके पास धन भी गया हो तथापि वे धर्ममार्गमें खर्चे। यह भी स्वयं खर्चे हुएके समान गिनाया है इससे उसने धर्म-कामें खर्चे हैं ऐसा आशाय रखकर जमा कर छेना चाहिये। कदाचित यदि किसो म्लेन्छ के पास छेना जाता हो तो वह छेना धर्मादा खातेमें जमा कर छेना और अपने अवसान के समय भो उसे बोसरा कि रिवन है जिससे उसे उसकी पापराशि न लगे। कदापि वह छेना धर्मादा खाते जमा किये बाद भी करने पहले पिह पीछे आ जाय तो उसे अपने घर खर्चमें न खर्च कर उसे थ्री संघको सोंप कर अध्या

इस प्रकार अपना द्रव्य या कुछ भी पदार्थ गया हो अथवा चुराया गया हो और उसके पीठे कि का सरभव न हो तो उसे वोसरा देना चाहिए जिससे उसका पाप अपने आपको न लगे। इसी तर का भवों में अपने जीवने किये हुए जो २ शरीर, घर, हाट, क्षेत्र, कुटुम्ब, हल हथियार आदि पापके हेतु है तो सल वोसरा देना। यदि ऐसा न करे तो अनन्त भव ऊपरांत भी किये हुए पापके कारणका पाप अन्त भवमें भी आकर उसीको लगता है। और अनन्त भवों तक उसी कारणके लिए वैर विरोध भी वला। इस लिए विवेकी पुरुषोंको वह जहर वोसरा देना ही योग्य है। पाप अथवा पापके कारण अनन्त भव का एडकाये हुये कुत्ते के जहरके समान पीछे आते हैं; यह बात आगमके आशय विनाकी न समक्रना। पांचवें अंग भगवती सूत्रके पांचवें शतकके छटे उहें शेमें कहा है कि, "किसी शिकारीने एक मृगको मार्ष विससे उसे मारा उस धनुष्यके बांसके और बाणके पणच —तांतके, बाणके अग्रभाग में रही हुई लो अग्री वगैरह के जीव (धनुष्य, बाण, पणच और लोहको उत्पन्त करने वाले जो जीव हैं) जगतमें हैं उत्ते अग्रीतियन से हिसादिक अठारह पापस्थान की किया लगती है।" ऐसा कथन किया होनेसे अनन्त भव का भी पाप पीछे आता है यह सिन्न होता है।

उपरोक्त युक्तिके अनुसार न्यापार करते हुए कदाचित् लाभके बदले अलाभ या हानि हो तथापि उसरे खेद न करना; क्योंकि खेद न करना यही लक्ष्मीका मुख्य कारण है। जिसके लिए शास्त्रकारों ने इसी वास प्र युक्ति बतलाई हैं कि,:—

> सुव्यवसायिनि कुशले । वलेश सिह्ण्णो समुद्यतारम्भे ॥ नरिपृष्ठतो विलग्ने । यास्यति दूरं कियल्लद्यमीः ॥१॥

व्यापार करनेमें हुशियार, क्लेशको सहन करने वाला एक दफ़ा किया हुवा उद्यम निहरूल जाते प्रभी हिम्मत रखकर फिरसे उद्यम करने वाला ऐसा पुरुष जब कामके पीछे पड़े तब फिर लक्ष्मी दीड़ २ कर्ष फितनी दूर जायगी ? अर्थात् वैसा उद्योगी पुरुष लक्ष्मीको अवश्य प्राप्त करता है

धान्य वोनेके समान पहलेसे वीज खोने वाद ही एकसे अनेक वीजकी प्राप्ति की जाती है, वैसे ही धा उपार्जन करनेमें कितनो एक दका धन जाता भी है, तथापि उससे घतरा जाना या दीनता करना उचित ली, परन्तु जब यह जाननेमें आबे कि, अभी मुझे धन प्राप्तिका अन्तराय ही है तब धर्ममें दत्तिच्त हो धर्मते करना। जिससे उसका अन्तराय दूर होकर पुण्यका उदय प्रगट हो। उस समय इस उपायके बिना अने कोई भी उपाय कौम नहीं करता। इसलिये अन्य वृत्तियोंमें मन न लगा कर जब तक श्रेष्ठ उदय न हो तक धर्म हो करना ध्रेयस्कर है। कहा है कि—

"कुमलाया हुवा घृक्ष भी पुनः बृद्धि पाता है, श्लीण हुवा चन्द्र भी पुनः पूर्ण होता है, यह समभ स् सत्पुरुष थापदाओं से सन्तापित नहीं होता। पूर्ण और हीन ये दो अवस्था जैसे चन्द्रमा को ही हैं पात तारा नक्षत्रोंको यह थयस्या नहीं भोगनी पड़ती वैसे ही सम्पदा और विषदाकी अवस्था भी वड़िके हैं ही होती है। है आन्नवृक्ष ! जिसलिये फाल्युन मासमें अकस्मात ही तेरी समस्त शोभा हरण कर ही है ते तू क्यों उदास होता है ? जब वसन्त ऋतु आयेगी तब थोड़े ही समयमें तेरी पूर्वासे भी बढ़कर शोक्षा जायगी। अतः तू खेद मत कर ! इस अन्योक्ति से हरएक विपदा ग्रस्त मनुष्य बोध छे सकता है।

# "गया घन पुनः प्राप्त होने पर आभड़ रोठका दृष्टान्त"

पाटण नगरमें श्री माली वंशज नागराज नामक एक कोटिध्बज श्रीमंत रोठ रहता था। उसे प्रिय-प्रनामकी स्त्री थी। जव वह गर्भवती हुई तो तत्काल अजीर्ण रोगसे होठ मरणकी शरण हुवा। अपु-की मृत्युवाद उसका धन राजा ग्रहण करे उस समयमें ऐसा एक नियम होनेसे उसका सर्वस्य धन माने लुट लिया; जिससे निर्धान बनी हुई शेठानी खिन्न होकर घोलका में अपने पिताके घर जा रही। ां पर उसे अमारीपटह पलानेका दोहला उत्पन्न हुये बाद पुत्र पैदा हुवा। उसका अभय नाम रक्ला ॥। परन्तु वह किसी कारणसे लोकमें आभड़ नामसे प्रसिद्ध हुवा। जब वह पांच वर्णका हुवा तब ब्शाला में जाते हुए किसीके मुखसे यह सुन कर कि, वह विना बापका है अपनी माताक पास कर उसने हठपूर्वक पूछा तव उसकी माताने सत्य घटना कह सुनाई। फिर कितने एक ओडम्बर से वह रण रहनेको गया। वहां अपने पुराने घरमें रहते हुए और न्यापार करते हुए प्रतिष्ठा जमानेसे लाछल कि साथ उसका लग्न हुवा। स्त्री भाग्यशाली होनेसे उसके आये वाद आभड़के पिताका दवाया हुवा घर बहुतसा धन निकला; इससे वह अपने पिताके समान पुनः कोटिध्वज हो गया । फिर उसे तीन लडके हुएं न्तु नशीब कमजोर आनेसे सब धन सफाया होगया और निर्धन बन वैठा। अन्तमें ऐसी अवदशा आ मि कि, लड़कों सिहत उसे बहुको उसके पीहर भेजनी पड़ी। अन्य कुछ न्यापार लाभदायक न मिलनेसे है लयं मनियारी जोहरीकी दुकान पर बैठा। वहां पर सारा दिन तीन मणके विसे तव एक पायली जव हैं, उन्हें लाका स्वयं अपने हाथसे पीसे और पकावे तव खावे। ऐसा विपत्तिमें आ पड़ा। इस विषयमें जिकार ने कहा है समुद्र और कृष्ण ये दोनों जिस प्रेमसे अपनी गोदमें रखते थे उसके घरमें भी जब लक्ष्मी पिता जो लोग खर्च करके लक्ष्मीका नाश करते हैं उनके घरमें लक्ष्मी कैसे रहे ?

एक समय श्री हेमचन्द्राचार्य के पास श्रावकके बारह व्रत अंगीकार करते हुए इच्छा परिणाम धारण की कि आमड बहुत ही संक्षेप करने छगा; तब आचार्यने बहुत दफा समक्ताया तथापि नव छात रुपये कि आमड बहुत ही संक्षेप करने छगा; तब आचार्यने बहुत दफा समक्ताया तथापि नव छात रुपये कि स्कार अधिक न रखनेका उसने प्रत्याख्यान कर छिया और अन्तमें यह नियम छिया कि, इससे अधिक कि पात पात हो सो सब धर्म मार्गमें खर्च डाळूंगा। फिर कितने एक दिन बाद उसके पास पांच रुपये है। एक दिन बह गांच बाहिर गया था, वहां पर जलाश्रयमें वकरियों का टोला पानी पीता था। उस पानी के ले ले वह गांच बाहिर गया था, वहां पर जलाश्रयमें वकरियों का टोला पानी हरे रंगका क्यों मालूम बाद रंगका दिन के ले कि बिचार करनेसे मालूम हुवा कि, एक वकरीके गलेमें एक लीला पत्थरका टुकड़ा बंधा कि कि बिचार करनेसे मालूम हुवा कि, एक वकरीके गलेमें एक लीला पत्थरका टुकड़ा बंधा कि अपने इस बकरीको अपने घर ले आया और उस पत्थरके टुकड़े करके उसे एक सरीका चित्र-

कर मणका तैयार कर उसे एक लाख रुपयेते वेच दिया। इससे वह पूर्ववत् पुनः श्रोमन्त होगया। वक्तीके गलेमें वन्धे हुए उस नील मणिके छोटे २ एक सरीखे मणके वनाकर उन्हें एक एक लाखें यह फिरसे पूर्ववत् कोटिध्वज श्रीमन्त बना। अब उसने अपने छुटुम्बको घर बुलवा लिया। अव वह मा ओंको निरन्तर उचित दान देता है, खधर्मिक वात्सत्य करता है, दानशालायें खुलवाता है, समहोत मिन्दरोंमें पूजायें कराता है, छह छह महीने समक्तित धारी श्रावकोंकी पूजा करता है, नाना प्रकारके कि लिखा कर उनका भंडार कराता है; नये विम्व भरवाता है, प्रतिष्ठायें कराता है; जीणोंद्धार कराता है। अनेक श्रकारसे दीन दुखी जनोंको अनुकाय दानसे सहाय्य करता है। इस प्रकार अनेक धर्म करियां अवन्तमें आभड चौरासी वर्षकी अवस्थासे अपने किये हुए धर्म छत्यकी टीप पढ़ाते हुए भीमशायी श्रि श्रहानवे लाख रुपये खर्चे हुए पढ़कर खेद करने लगा कि, हा हा ! मैं कैसा हूं कि, जिससे एक करोड़ भी धर्म मार्गमें वर्चका गया। तव उसके पुत्रोंने मिलकर उसके नामसे दस लाख रुपये उसके देखें धर्म मार्गमें खर्चकर एक करोड और आठ रुपये पूर्ण किये। अन्तमें आठ लाख धर्म मार्गमें खर्च करा युत्रोंसे मंजूर कराकर अनशन कर आभड स्वर्ग सिधाया।

कदाचित् खराव कर्मके योगसे गत लक्ष्मी वापिस न मिल सके तथापि धेर्य धारण कर भारत समुन्द्रको तरनेका प्रयत्न करना। क्योंकि आपदाक्षप समुन्द्रमें से उतारने वाला एक जहाज समान धेर्य ही है। पुरुषोंके सब दिन एक सरीखे नहीं होते। सर्व प्राणियोंको अस्त और उदय हुवा ही करता कहा है कि इस जगतमें कौन सदा सुखी है, क्या पुरुषको लक्ष्मी और प्रेम स्थिर रहते हैं, मृत्युसे कौन सकता है, कौन विपयोंमें लंग्द नहीं। ऐसी कप्रकी अवस्थामें सर्व सुखोंके मूल समान मात्र संतोपका आश्रय लेना उचित है। यदि ऐसा न करे तो उन आपदाओं की चिन्तासे वह दोनों भवमें अपनी आर परिश्रमण कराता है। शास्त्रमें कहा है कि:—'आशाक्ष्य जलसे भरी हुई चिन्ताक्रिपणी नदी पूर्णवेगसे कर हैं, उसमें असंतोप कर्पी नावका आलम्बन लेने पर भी है मन्द तरनेवाले! तू ह्वता है, इसलिये संतोप कर का आश्रय ले! जिससे तू सचमुच पार उतर सकेगा।

यदि विविध उपाय करने पर भी अपने भाग्यकी हीन ही दशा मालूम हो तो किसी श्रेष्ठ भाग्य का आश्रय लेकर (उसके साथ हिस्सेदार हो कर) ज्यपार करना। जैसे काष्टके अधारसे लोह और प्रभी तर सकता है वैसे ही भाग्यशाली के आश्रयसे लाभकी प्राप्ति हो सकती है।

#### "हिस्सेदार के भाग्यसे प्राप्त लाभ पर दृष्टान्त"

सुना जाता है कि, एक व्यापारी किसी एक वड़े भाग्यशाली के प्रतापसे उसके साथ हिस्सें के सरनेसे धनवन्त हुवा, पर जब अपने नामसे जुदा व्यपार करता है तब अवश्य नुकसान उड़ाता है। होने पर किरसे बोटके साथ हिस्सेदारी में व्यापार करता है। उसने इसी प्रकार कितनी एक देखें और कमाया। अन्तमें वह बोट मर गया तब वह व्यापारी निर्धन था, इससे उसने उस बेटकें

ाय हिस्सेमें न्यापार करनेकी याचना की, परन्तु उसके निर्धान होनेके कारण उसने उसकी बात पर कान ही दिया। उस निर्धान व्यपारीने अन्य मनुष्योंसे भी शिकारस कराई परन्तु उसने जरा भी न सुना; तब स भ्यापारी ने मनमें बिखार किया कि कुछ युक्ति िये बिना दाव न लगेगा। इस बिखार से उस शेठके क पुराने मुनीमसे मिलकर शेटके पुत्रसे गुप्त रह कर अपने पुराने खातेको निकलवा कर दो चार मनु गोंको साक्षी रूप रख कर अपने खातेमें अपने हाथसे दो हजार रुपये उधार लिख कर बही खाता जैसाका सारख दिया। कितने एक दिन बाद उस वहीको पढ़ते हुए वह खाता मालूम होनेसे मुनीमने नये शेठको तलाया। नया होठ बोला कि, यदि ऐसा है तो बसूल क्यों नहीं करते ? होठने मुनीमजी को रुपये मांगनेके उए भेजा तव उसने स्वयं रोठके पास आकर कहा कि, यह तो मेरे ध्यानमें ही है। आपके मुफावर दो हजार एये निकलते हैं परन्तु करूं क्या ? इस क्क तो मेरे पास देनेके लिए कुछ नहीं और ब्यापार भी धन बिना हांसे करूं ? इसिलए यदि आप उन रुपयोंको लेना चाहते हों तो ब्यापार करनेके लिए मुझे दूसरे रुपये दो इससे कमाकर में आएका देना पूरा करूं और में भी कमा खाऊं। यदि ऐसा न हो तो मुभसे कुछ न बन ।केगा। नये रोठने विचार किया लचमुच ही ऐसा किये बिना इससे दो हजार रुपये वापिस न मिलेंगे। ससे उसने दो हजार रुपये छेनेकी आशासे अपने साथ पहले समान ही उसे हिस्सेदार बना कर किसी ब्या-ारके लिए भेजा; इससे वह गरीब थोड़े ही दिनोंमें पुनः धनवंत बन गया, हिसाव करते समय वे दो हजार ।गरे काटलेने के वक्त उसने वीचमें रक्खे हुए साक्षियोंको बुलाकर होठके पास गवाही दिलाई और अपने हाथ त्र हिला हुवा विना लिये ऊघार खाता रही कराया वह इस प्रकार भाग्यशाली की सहायसे धनवन्त हुवा । भिषक हक्ष्मी प्राप्त होने पर गर्वन करना चाहिये।

निर्द्यता, अहंकार, तृष्णा, कर्कश वचन—कठोर भाषण नीच लोगोंके साथ व्यापार, ( नट, विट, रेपट, असलवादी के साथ सहवास रखना); ये पांच लक्ष्मीके सहचारी हैं अर्थात् ज्यों २ लक्ष्मी बढ़ती है त्यों र <sup>उसके</sup> पास यह पांचों जरूर आने ही चाहिए, यह कहावत मात्र तुच्छ प्रकृति वालोंके लिए ही है। इस स्ये रुक्सी प्राप्त करके भी कभी भी गर्व अभिमान न करना। क्यों कि, जो खंपन्न होनेपर भी नम्रतासे वर्तता वहां उत्तम पुरुपोंमें गिना जाता है। जिसके लिए कहा है,:—आपदा आनेपर दीनता न करे, संपदा प्राप्त मिंगर गर्व न करे, दूसरोंका दुःख देखकर स्वयं अपने पर पड़े हुये कप्र जैसे ही दुःखित हो, अपने पर कप्र भने पर प्रसन्न हो ऐसे चित्तवाले महान् पुरुपको नमस्कार हो। समर्थ होकर कप्ट सहन करे, धनवान होकर कं न करे, विद्वान् होकर नम्न रहे, ऐसे पुरुषोंसे पृथ्वी शोभा पाती है।

जिसे यड़ाई रखनेकी इच्छा हो उसे किसीके साथ क्लेश न रखना चाहिये। उसमें भी जो अपनेसे मा गिना जाता हो उसके साथ तो कदापि तकरार न करना। कहा है कि, खांसीके रोग वालोंको चांगी, रा गतेको चाम बोरी (परस्री गमन), रोगीएको खानेकी लालच और धनवानको दूसरोंके साथ लड़ाई, भनी चाहिये। यदि वैसा करे तो अनर्थकी प्राप्ति होती है। धनवान, राजा, अधिक पक्षवाला, अभिक गुर नीच, तपस्वी, इतनोंके साथ कदापि वाद्विवाद - तकरार नहीं करना।

मनुष्यको हरएक कार्य करते हुये अपना वलावल देखना चाहिये और उसके अनुसार ही उससम घर्ताव करना चाहिये।

धनवानके साथ व्यापार करते हुए कुछ भी बाथा पड़े तो नम्नतासे ही उसका समाधान करना पत् उसके साथ क्लेश न उठाना। वयोंकि, धनवानके साथ, बल, कलह, न करना ऐसा प्रत्याख्यान नीलें लिखा है। कहा है कि उत्तम पुरुषको नम्रतासे अपनेसे अधिक चलिएको पारस्परिक भेद नीतिसे, नीकों कुछ देकर ललवाके और समानको पराक्रमसे वश करना।

उपरोक्त न्यायके अनुसार धनार्थों और धनवन्तको अवश्य क्षमा रखनी चाहिये। क्योंकि क्षमा है लक्ष्माकी वृद्धि करनेमें समर्थ है। जिस लिये नीतिमें कहा है कि;—विश्रको होम और मन्त्रका वल है, पान को नीति और शासका वल है, अनार्थोंको—दुर्वलोंको राजाका वल है, और व्यापारियोंको क्षमा वल है। धन प्राप्तिका मूल प्रिय बचन और क्षमा है। काम सेवनका विषय विलासका मूल धन, निरोगी प्रार्थ और तारण्य है। धर्मका मूल दान, द्या और इन्द्रीय दमन है, और मोक्षका मूल संसारके समस्त सम्बन्धोंकी छोड़ देना है।

दंत कलह तो सर्वथा ही सर्वज्ञ त्यागना चाहिये। जिसके लिए लक्ष्मी दारीद्रवके संवादमें कहा कि, —"लक्ष्मी कहती है —"हे इन्द्र! जहां पर गुरु जनकी—माता पिता धर्म गुरुकी पूजा होती हैं, जहां त्या यसे लक्ष्मी प्राप्त की जाती हैं, और जहां पर प्रति दिन इंत कलह—मगड़ा टंटा होता है मैं वहां ही निवार करती हूं।" किर दारीद्रवको पूछा तू कहां रहना है ? वह बोला—"जुवे बाजोंको पोषण करने वाले, अप सगे सम्बन्धियोंसे होप रखने वाले, की मियासे धन प्राप्तिकी इच्छा रखने वाले सदा आलख, आय और लग का विचार न करने वाले पुरुषोंके घर पर मैं सहैच रहता हूं।"

"उघरानी करनेकी रीति"

लेना, लेने जाना हो उस लमय भी वहांपर नरमात रखनी चाहिये, परन्तु लोगोंमें निन्दा हो वैसायव म बोलना, याने युक्ति पूर्वक प्रसन्नता पैदा करके मांगना जिससे देने वालेको लेने वालेके प्रति देनेकी की पेदा हो। यदि ऐसा न किया जाय तो दाक्षिण्यता आदि गुण लोप होकर धन, धर्म, और प्रतिष्ठाकी हो होती है। इसी लिए लेना लेने जाते समय या मांगते समय विचार पूर्वक वर्त्तन करना चाहिये। ते जिसमें स्वयं लंधन करना पड़े और दूसरोंको भी कराना पड़े वैसा काम सर्वधा वर्ज देना। तथा स्व भोजन वरना और दूसरेको (देनदारको ) लंधन कराना यह सर्वधा अयोग्य ही है, क्योंकि भोजनका अतार परनेसे ढंडण कुमारादिकी समान अत्यंत भयंकर कर्म वन्धते हैं। यदि अपना कार्य शाम स्नेहसे वन सर्व हो गो यहनाई ग्रहण करना योग्य नहीं। व्यापारीको तो स्नेहसे काम बने तब तक लड़ाई भगड़ा कर्या पराना चाहिये। कहा है कि: यद्यपि साध्य साधनमें—काम निकालनेमें शाम, दाम भेद, और दंड ये व उपाय प्रापात है तथापि अन्तिन तीनका संजा मात्र फल है, परन्तु सिद्धि तो शाममें ही समार्ट है। परोमा नवनसे दश नहीं होना—एक दका उधरानी करनेसे धन नहीं देता वह अन्तमें कर्ड, करोर, के परान वरने वाला बनता है। जैसे कि दांत, जीभके उपासक बनते हैं।

होता है कि सम्बन्धमें भ्रान्ति होनेसे या विस्मृत होजाने से यद्यपि हरेक प्रकारका विवाद होता है प्रापि अरस परस सर्वथा तकरार न करना। परन्तु उसका चुकादा करनेके लिए लोक प्रख्यात मध्यस्थ कि वाले प्रमाणिक न्याय करने वाले चार गृहस्थोंको नियुक्त करना। वे मिल कर जो खुलासा करें सो मान्य करना। ऐसा किये विना ऐसी तकरारें सिट नहीं सकतीं। इसलिए कहा है कि, ज्यों परस्पर गुंथे हुए लिक बालोंको अपने हाथसे मनुष्य जुदै नहीं कर सकता या खुलका नहीं सकता, परन्तु कं घीसे ही वे खुलकाये मा सकते हैं वैसे ही दो सभे भाइथोंमें या मित्रोमें भी यदि परस्पर कुछ तकरार हो तो वह किसी दूसरेंसे ही खुलकाई जा सकती है। तथा जिन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया हो उन्हें अपक्षपातसे जिसे जैसा हिस्सा देना पित्रेय है उसे वैसा ही देना खाहिये। उन दोनोंमें से किसीका भी पक्षपात न करना चाहिये। एवं लोभ या सिक्षिण्यता एक कर या रिसवत वगैरह लेकर अन्याय न करना चाहिये, क्योंकि, संगे सरवन्धी, स्वधर्मी या स्वप्त किसी दूसरेंके काममें भी लोभ रखना यह सबमें विश्वास घातका काम है अतः वैसा न करना।

निलीं म वृत्तिसे न्याय करके विवाद दूर करनेसे सध्यस्थ को जैसे सहत्वादि यड़ा लाभ होता है, वैसे ही यदि पश्चवात रख कर न्याय करे तो दोष भी वैसा ही बड़ा लगता है। सत्य विचार किये विना यदि हाक्षिण्यतासे फैसला किया जाय, तो कदाचित् देनदारको लेनदार और लेनदार को देनदार ठरा दिया जाय, ऐसे भी िसी लालव वश या गैर समकसे बहुन दफा फैसला हो जाता है, इसलिए न्यायाधीश को यथार्थ विनित्ते दोनोंका पश्चवात किये विना न्याय करना चाहिये। अन्यथा न्याय करने वाला बड़े दोषका भागीदार काता है।

#### "न्यायों अन्याय पर शेठकी पुत्रीका दृष्टान्त"

जुना जाता है कि, एक धनवान रोठ था । वह रोठाईकी वड़ाई एवं आदर वहुतानका विरोप अर्थी होने से सबकी पंचायतमें आगेवानके तौर पर हिस्सा छेता था । उसकी पुत्री वड़ी चतुरा थी । वह वारंवार किताको समभाती कि पिताजी अब आप बृद्ध हुए, बहुत यश कमाया अब तो यह सब प्रपंच छोड़ो । रोठ खता है कि, नहीं मैं किसीका पश्चपांत या दाश्चिण्यना नहीं करता कि जिससे यह प्रपंच कहा जाय, में तो कर नाथ जैसा होना चाहिये वैसा ही करता हूं । छड़की बोछी पिताजी ऐसा हो नहीं सकता । जिसे छाभ वंस तो अवश्य खुल होगा परन्तु जिसके अछाभमें न्याय हो उसे तो कदापि दु:ख हुये विना नहीं रहता । के समभा जाय कि वह सत्य न्याय हुवा है । ऐसी युक्तियोंसे वहुत कुछ समभाया परन्तु रोठके दिमागमें कि वह तरित स्वर्ण मोहरें धरोहर रक्खी हुई हैं, सो मुझे वापिस दे दो । रोठ आधर्य चित्रत लेकर कि वेदी आज त् यह क्या वकती है ? कैसी मोहरें क्या वात ? विचक्षणा वोछी—"नहीं नहीं । जयनक कि वेदी आज त् यह क्या वकती है ? कैसी मोहरें क्या वात ? विचक्षणा वोछी—"नहीं नहीं । जयनक कि वेदी ता वततक में भोजन भी न कह गी बोर दूसरोंको भी न खाने दूंगी। ऐसा पहतर का कि विवक्ष कि वेदी से विवक्ष जिससे हजारों मनुष्य इकट्ट हो जाँय उस प्रकार विद्यान छगी और साम २ करने

लगी कि इतना बृद्ध हुवा तथापि कुछ लजा शर्म है ? जो वाल विश्ववाके द्रव्य पर बुरी दानत कर वैश है देखों तो सही यह मा भी कुछ नहीं बोलती और भाईने तो बिलकुल ही मौन धारा है! ये सब दूसरें देन लालच् बन बैठे हैं। मुझे क्या खबर थी कि ये इतने लालच् और दूसरेका धन द्वाने वाले होंगे, नहींन ऐला कदापि न हो सकेगा। क्या बाल विधवाका द्रव्य खाते हुए लज्जा नहीं आती! मेरा रुपया अवस वापिस देना पड़ेगा। किस लिए इतने मनुष्योंमें हास्य-पात्र बनते हो ? विवक्षणाके वचन सुन कर विवास तो आएवर्य चिकत हो शरमिन्दा बन गया, और सब लोग उसे फटकार देने लग गये। इस बनावसे हे होस हवास उड़ गये। लोगोंकी फटकार खियोंके रोने कूटनेका करुण ध्विन और लड़कीका विलाप त्य से खिन्न हो रोठने विचार करके चार बड़े आदिमयोंको बुलाकर पंचायत कराई। पंचायती लोगोंने विनक्ष को बुलाकर पूछा कि तेरी हजार खुवर्ण मुद्रायें जो शेठके पास धरोहर हैं उसका कोई साक्षी या गवाह है ? वह बोलो—"साक्षी या गवाहकी क्या बात ? इस घरके सभी साक्षी हैं । मा जानती है, वहनें जानतीं भाई भी जानता है, परन्तु हड़प करनेकी आशासे सब एक तरफ हो बैठे हैं, इसका क्या उपाय? यों तोस मनमें समभते हैं परन्तु पिताके सामने कौन बोले ? सवको मालूम होते पर भी इस समय मेरा कोई स या गवाह बने ऐसी आशा नहीं है। यदि तुम्हें दया आती हो तो मेरा धन वापिस दिलाओ नहीं तो परमेश्वर वेलि है। इसमें जो वनना होगा सो बनेगा। आप पंच लोग तो मेरे मां बापके समान हैं। जव उर दानत ही विगड़ गई तव क्या किया जाय ? एक तो क्या परन्तु चाहे इक्कीस लंघन करने पड़ें तथापि द्रव्य मिले विना मैं न तो खाऊंगी और न खाने दूंगी। देखती हूं अव क्या होता है" यों कह कर पंचींके भार डालकर विवक्षणा रोती हुई एक तरफ बली गयी।

अव सब पंचोंने मिलकर यह विचार किया कि सचसुच ही इस वेचारीका द्रव्य शेठने दवा लिय अन्यथा इस विचारीका इस प्रकारके कल कलाहर पूर्ण बचन निकल ही नहीं सकते। एक पंच बोला और इनना धीठ है कि इस वेचारो अवलाके द्रव्य पर भी दृष्टि डाली! अन्तमें शेठको बुलाकर कहा कि इस लि का तुम्हारे पास जो द्रव्य है सो सत्य है, ऐसी बाल विधवा तथा पुत्री उसके द्रव्य पर तुम्हें इस प्रका दानत करना योग्य नहीं। ये पंच तुम्हें कहते हैं कि उसका लेना हमें पंचोंके बीचमें ला दो या उसे देना क करो और उस वाईको बुलाकर उसके समक्ष मंजूर करो कि हाँ! तेरा द्रव्य मेरे पास हैं फिर दूनरी करना। हम कुछ तुम्हें फसाना नहीं चाहते परन्तु लड़कीका द्रव्य रखना सर्वथा अनुचित है, इसिल्प विचार किये विना उसका धन ले आओ। ऐसे वचन सुनकर विचारा शेठ लज्जासे लांचार वन गया शरममें ही उठ कर हजार सुवर्ण सुद्राओंकी रकम लाकर उसने पंचोंको सोंपी। पंचोंने विलाप करते पाईको बुलाकर वह रकम दे दी, और वे उठ कर रास्ते पड़े।

इस पनावसे दूसरे लोगोंमें रोठको वड़ी अपभाजना हुई। जिससे विचारा रोठ वड़ा लजित ही भीर मनमें विचार करने लगा कि हां ! हा ! मेरे घरका यह कोसा फजीना ! यह रांड ऐसी कहांसे कि थि जिसमें स्पर्ध हो मेरा फजीना किया और व्यर्थ हो दृश्य ले लिया, इस प्रकार खेद करता हुवा रीठ !

#### "मत्सर परित्याग"

दूसरों पर मत्सर कदापि न करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा मनुष्य कमाता है वह उसके पुण्योदय विनेते अलम्य लाम प्राप्त करता है। उसमें मृत्सर करके व्यर्थ ही अपने दोनों सवमें दुःखदायी कर्म उपार्जन किना योग्य नहीं। इसिलिए हम भी दूसरे ग्रन्थमें लिख गये हैं कि "मनुष्य जैसा दूसरों पर विचार करे चैला किनों आपको भोगना पड़ता है। इस विचारसे उत्तप मनुष्य दूसरोंकी वृद्धि होती देख कदापि मतसर में करते" (लौकिकमें भी कहा है कि जो चिन्तवन करे परको वही होवे घरको)। व्यापार में खराव किनोपंका भी परित्याग करना चाहिये।

धान्यके न्यापारी, करियानेके न्यापारी, औषध बेचने वाले, कपडेके न्यापारी, इन्हें अपना न्यापार चलाते हिंगीस—अकाल और रोगोपद्रव की वृद्धिकी चाहना द दापि न करनी चाहिये, एवं न्यतादिक बस्तुदे क्षयकी न्याना भी न करनी चाहिये। अकाल पड़े तो धान्य अधिक बॅह्या हो या रोगोपद्रव नी वृद्धि हो तो पन्सारी न्याणा या ओपध करने वाले को अधिक लाभ हो ऐसा विचार न करना, दयोंदि लारे जगनदो हुत्य की पंच्छा करनेसे उत्पन्न होने वाले लाभसे उतका दया भला होगा! तथा देव योगसे कि उभिन्न पड़े तथापि उसकी अनुमोदना भी न करना क्योंकि न्यर्थ ही मानतिय मलीनता करनेसे भी कि उसकी अनुमोदना भी न करना क्योंकि न्यर्थ ही मानतिय मलीनता करनेसे भी न्यापाने योग्य वाल है विचार करने अनुमोदना करने होता है। जब मानसिक मलीनता करने होता न्यापार भी त्यापाने योग्य वाल है विचार करने अनुमोदना करना किस तरह योग्य कहा जाय ?

#### "मानसिक मलीनता पर दो मित्रोंका दृष्टान्त"

कहीं पर दो मित्र व्यापारी थे। उनमें एक घीका और दूसरा चर्म—चामका संग्रह करनेको तिस्ते। वे दोनों किसी एक गांवमें आ कर रहे। वे सन्ध्या समय किसी एक वयोवृद्धा धावे वालीके घर रसों स जीमने आये, तब उसने पूछा कि, तुम आगे कहां जाते हो ? और क्या व्यापार करते हो ? एकने कहा कि अमुक गांवमें घी लेने जाता हूं और मैं घीका ही ब्यापार करता हूं। दूसरेने कहा कि, मैं वमड़े का वाण होनेसे अमुक गांवमें चमड़ा खरीदने जा रहा हूं। रसोई करने वालीने उनके मानसिक परिणाम का विक करके उन दोनोंमें से घीके व्यापारी को अपने घरके कमरेमें बैठा कर जिमाया और चमड़े के व्यापारीको श वाहर पैठा कर जिमाया। यद्यपि उन दोनोंके मनमें इस वातकी शंका अवश्य पड़ी परन्तु वे कुछ पूछता किये विना ही वहांसे चले गये। फिरसे माल खरीद कर वापिस लौटते समय भी उसी गांवमें आ कर उस धावे वाली बुढ़ियाके घर जीमने आये। तब उस बुढ़ियाने चमड़े के खरीदार को घरमें और वीके सरीद को घरसे वाहिर बैठा कर जिसाया। जीम कर वे दोनों जने उसके पैसे देते हुए पूछने छंगे कि, हम दोनों उस दिनकी अपेक्षा आज स्थान बदल कर जिमाने क्यों बैठाया ? उसने उत्तर दिया कि, जब तुम माल ह दने जाते थे उस वक्त जो तुम्हारा परिणाम था वह अव बदल गया है, इसी कारण मैंने तुम्हें जुदै अदल क स्थान पर जिमाये हैं। जब बी छेने जाता था तब घी खरीदार के मनमें ऐसा विचार था कि यदि वृष्टि अ हुई हो घास पानी सरसाई वाला हो तो उससे गाय, भस, वकरी, भेड़ वगैरह सव सुखी हों इससे घी स मिले। अव लौटते समय घी वेचनेका विचार होनेसे वह विचार वदल गया; इसी कारण प्रथम घी खरीदार घरके अन्दर और इस वक्त घरके वाहर वैठाके जियाया। चमड़ा खरीदार को जाते समय यह विचार था यदि गाय, भैंस, वैल वगैरह अधिक मरे हों तो ठीक रहे क्योंकि वैसा होने पर ही माल सस्ता मिलती ओर अब छोटते समय इसका विचार वदल गया, क्योंकि यदि अब चमड़ा मँहगा हो तो ठीक रहे। इसी पहले इसे घरके वाहर और अब लौटते समय घरके अन्दर बैठा कर जिसाया है। ऐसी युक्ति सुन का जने बाध्वर्य चिकत हो चुपचाप चले गये। परिणाम से यह विचार करनेका आशय वतलाते हैं।

यहाँ पर जहाँ परिणाम की मलीनता हो वह कार्य करना योग्य नहीं गिना गया। दूसरेको लाम हुवा देन उसमें मत्सर करना यह तो प्रत्यक्ष हो परिणाम की मलीनता देख पड़ती है, इसलिए किसी मत्सर न फरना चाहिए। इसीलिए पंचाशकमें कहा है कि "उचित सैकड़े पर जो ब्याज लेनेसे या "व्य स्यात्रिशुगां वित्त'" व्याजसे दूना द्रव्य हो, ऐसे धान्यके व्यापारसे दुगुना, तिगुना लाभ होता है यह स फर नाप फर, भरके, तोड़ कर, तोल कर, वेचनेके भावसे जो लाभ हो उसमें भी यदि उस वर्षमें मालको प्रत्यल न होनेसे उसका भाव चढ़नेके कारण यदि अधिक लाभ हो तो उसे छोड़ कर है एएए न करें ( पर्योकि जब माल लिया था तब कुछ यह जान कर न लिया था कि इन साल मालका प्राप्त प्रथिक न होनेसे दुगुना तिगुना या चौगुना लाभ लेना ही है। इसलिये माल ख़रीद ।

दे बढ़े भावमें वेचनेसे कुछ दोष नहीं लगता, इससे उस द्रव्यका लाभ लेना उचित है। परन्तु इसके नाय किसी दूसरी तरहके व्यापारमें कपटवृत्ति द्वारा होनेवाले लाभको ग्रहण न करे यह आशय समभना। पिक आशयको दृढ़ करनेके लिए कहते हैं कि खुपारी वगैरह फल या किसी अन्य प्रकारके मालका क्षय नेसे याने उस शाल उसकी कम फसल होनेसे या समय पर बाहरसे वह माल न आ पहुंचने से यदि दुगुना गुना लाभ हो तो अंच्छा परिणाम रखकर उस लाभको ग्रहण करे परन्तु यह विचार न करे कि अच्छा कि जो इस साल इस मालकी मौसम न हुई। (इस प्रकारकी अनुमोदना न करे क्योंकि ऐसी अनुमोर्गी लाग लगता है) एवं किस्रो दूसरेकी कुछ वस्तु गिर गई हो तथापि उसे ग्रहण न करे। उपरोक्त गुनी या मालके लेने वेचनेमें देश कालकी अपेक्षासे अपने उचित ही लाभ गृहण करे परन्तु लोक निन्दा र उस प्रकारका लाभ न उठावे।

#### "असत्य तोल नापसे दोष"

अधिक तोलसे लेकर कम तोलसे देना, अधिक नापसे लेकर, कम नापसे देना, श्रेष्ठ वानगी वतला रेबा माल देना, अच्छे बुरे मालमें मिश्रण करना, किसीकी वस्तु लेकर उसको वापिस न देना, पक्षके कि गुने या दस गुने करना, अघटित न्याज लेना, अघटित न्याज देना, अघटित याने असत्य दस्तावेज को लेना, किसीका कार्य करनेमें रिसवत लेना या देना, अघटित कर लगाना, खोटा घिसा हुवा ताम्वेका सितिका नीवा देना, किसीके लेन देनमें भंग डालना, दूसरेके ब्राहकको चहकाना, अच्छा माल दिखला सितिका नांवा देना, माल वेचनेकी जगह अन्धेरा रखकर माल दिखते समय लोगोंको फसाना, शाही विद्या लगाकर अक्षर विगाइना इत्यादि अकल्य सर्वथा त्यागने चाहिए। कहा है कि - विविध कार्य और छल प्रयंच करके जो दूसरोंको उगता है वह महामोह का मित्र वन कर स्वयं ही स्वर्ग मीक्षके सबसे उगा जाता है।

यह न समभना कि निर्धन लोगोंका निर्धाह होना दुष्कर है, क्योंकि निर्दाह होना तो अपने अपने स्विधिन हैं। ( उपरोक्त न करने योग्य अकृत्योंके परित्यागसे हमारा निर्दाह न होगा यह विलक्ष्कल न स्विधिन हैं। ( उपरोक्त न करने योग्य अकृत्योंके परित्यागसे हमारा निर्दाह न होगा यह विलक्ष्कल न स्विधिन निर्दाह तो अपने पुण्यसे ही होता है ) यदि व्यवहार शुद्धि हो तो उसकी दूकान पर वहुतसे आ सकनेसे बहुत ही लाभ होनेका सम्भव होता है।

## ं ज्यवहार शुद्धि पर हेलाक का दृष्टान्त

पि नगरमें हैलोक नामक होठ रहता था। उसे चार पुत्र थे। उन्होंके नाम पर तीन सेरी और जार सेरी और पंच पुष्कर, ऐसे नाम स्थापन करके उनमेंसे किसीको बुलाना और किसीको गाली है संहायें चान्ध रहती थीं कि ऐसे नापसे—कम नापसे तोलकर—नाप कर देना ऐसे विषक नापसे तोल कर, नाप कर, सरेसे लेना। ( उसने ऐसा सब दूकान चालोंके

साथ उहराज कर रखा था ) इस प्रकार झूं ठा व्यवहार चलाता है । यह वात चौथे पुत्रकी मालूम पड़नेसे एक दफा उसने ससुरेजी को बुला कर कहा कि आपको ऐसा असत्य वाष करना उचित नहीं; शेठने जवाब दिया कि बेटी क्या किया जाय यह संसार ऐसा है है ऐसा किये विना फायदा नहीं होता, उसके विना निर्वाह नहीं चलता, भूखा क्या पाप नहीं करे १ वह बोर्ल "आप ऐसा गत बोलियेगा, जो व्यवहार शुद्धि है वही सर्व प्र नारके अर्थ साधन करनेमें समर्थ है। स्त्री शास्त्रमें लिखा है कि, न्यायसे वर्ताव करनेवाले यदि धर्माधीं या द्रव्याधीं हों तो उन्हें सत्यतासे सन् धर्म और द्रव्यकी प्राप्ति हुये विना नहीं रहती इसमें किसी प्रकारकी भी शंका नहीं, इसलिए सत्यत व्यापार फीजिये जिससे आपको ठाभ हुए बिना न रहेगा। यदि इस वातमें आपको त्रिश्वास न आता तो छह महीने तक इसकी परीक्षा कर देखिये कि इस वक्त जो आप न्यापार करते हैं उसमें जो आपनो ह होता है उससे अधिक लाभ सत्य ब्यापारमें — ब्यवहार शुद्धिसे होता है या नहीं। यदि आपको धन होनेकी परीक्षा हो और वह उचित है ऐसा मालूम हो तो फिर सदैव सत्यतासे न्यापार करना, अन आएकी मजींके अनुसार करना। इस तरह छोटी वहूके कहनेसे होठने मंजूर करके वैसा ही व्यापारमें सर चरण किया। सचमुच हो उसकी प्रमाणिकता से ग्राहकोंकी वृद्धि हुई, पहेंलेकी अपेक्षा अधिक माल ह लगा और खुख पूर्वक निर्वाह होनेके उपरान्त कुछ बचने भी लगा। उसे छह महीनेका हिसाब करनेसे पत्र प्रमाण ( ढाई रुपये भर ) खुवर्णका लाभ हुवा। छोटो बहुके पास यह बात करनेसे वह कहते। कि इस न्यायोपार्शित विक्तसे किसी भी प्रकारकी हानि नहीं हो सकती। हृष्टान्तके तौर पर यदि इस को कहीं डाछ भी दिया जाय तो भी वह कहीं नहीं जा सकता। यह बात खुन कर सेठने आश्चर्य प उस सुवर्ण पर लोहा जड़वा कर उसका एक सेर वनवाया। उस पर अपने नामका सिक्का लगाकर दूव उसे तोलनेके लिए रख छोड़ा। अब वे जहां तहां दुकानमें रखड़ता पड़ा रहता है, परन्तु उसे लेनेकी को बुद्धि न हुई किर इस सेरकी परीक्षा करनेके लिए शेठने उठाकर उसे एक छोटे तालावमें डाल दैवयोग उस सेर पर चिकास लगी हुई होनेके कारण तलावमें उसे किसी एक मच्छने सटक लिया। फुछ दिन वाद वही सतस्य किसा सखयारे द्वारा पकड़ा गयः। उसे चीरते हुए उसके पेटमें से बाट सेर निकला। उस पर हेलाक शेठका नाम होनेसे मिछियारा उसे सेठकी दूकान पर आकर देग इससे लेटको सचमुच ही सत्यके न्यापारसे होनेवाले लाभके विषयमें चमत्कारी अनुभव हुवा। उसने अपनी ट्रान पर अवसे सत्यतासे व्यापार चलानेकी प्रतिहा की; वैसा करनेसे उसे वड़ा भारी हुया । यह यहा श्रीमन्त हुवा, राज्यमान हुवा, धर्म पर रुचि लगनेसे उसने श्रावदाके व्रत अंगीकार भोर राय लोगोमें सत्य व्यापारी तया प्रसिद्ध हुवा। इसे देखकर दूसरे अनेक मनुष्य उसकी प्रमाणिकर धनुकाण करने लगे। इस उपरोक्त हृष्टान्त पर लक्ष्य रखकर सत्यतासे ही व्यापार करनेमें महा लाभ है दल विचारने कप्टवर्ग व्यापारको सर्वथा त्याग करना योग्य है।

# "अवस्य त्यागने योग्य महापाप"

是一种 [18.67] विश्वास द्रोह, विश्वास द्रोह, गुरु द्रोह, बुद्ध द्रोह, न्यासापहार किसीकी धरोहर द्वा लेना, किसी भी कार्यमें विझ डालना, उन्हें किसी भी प्रकारका मानसिक, वाचिक और कायिक दुःख देना, धात विन्तवना धात करना या कराना, आजीविका भंग करना या कराना, वगैरह जो महा कुरुत्य है वे पाप बतलाये गये हैं। जो ऐसे कार्योंसे आजीविका चलाई जाती है वह प्राय: महापाप है। इसलिए पुरुषोंको वह सर्वधा त्यागने योग्य है। इस विषयमें कहा भी है कि झंडी ग्रवाही देने वाला, बहुत तम किसी तकरारसे हे व रखने वाला, विश्वास घात करने वाला, और किये हुए गुणको भूल जाने धे बाराजने कर्म बांडाल कहलाते हैं। इसमें इतना विशेष समभना भंगी चमार, आदि जाति चांडा-अपेक्षा कर्म चाँडाल अधिक नीच होता है, इसलिए उसका स्पर्श करना भी योग्य नहीं। विश्वासघात पर दृष्टान्त"

विशाल नगरीमें नन्द राजा राज्य करता था। उसे भाजुमति नामा रानी, विजयपाल नामक कुमार, हिंशत नामक दीवान था। राजा रानीपर अत्यन्त मोहित होनेसे उसे साथ लेकर राजसभा में बैठा था। यह अन्याय देखकर दीवानको एक नीतिका श्लोक याद आया कि-अत्यथा वैद्यो गुरुइच मंत्री च यस्य राज्ञियंवदाः॥

्रारीरधर्मकोशेभ्यः, त्तिमं सपरिहीयते॥" विद्यागुरु और दीवान ; जिस राजाकी सामने ये मीठा बोलने वाले हों उस राजाको शरीर धर्म और प्रत्यर नष्ट होता है। इस नीति वाक्यके याद आने पर वीवान कहने लगा—"हे राजेन्द्र! रानीको ष्ठाना अनुचित हैं। क्योंकि नीति शास्त्रमें कहा है कि शजा; अनि, गुरु, और स्त्री इन चारोंकी यदि जिकि त्वला हो तो विनाश कारी होते हैं। और यदि अति दूर रख्वें हों तो कुछ फलीभृत नहीं होते। मिंचारको मध्यम सावसे सेवन करना योग्य है। अतः आपको रानीको पास रखना उचितः नहीं। भीषता मन मानता ही त हो तो रानीके रूपका चित्र पास रख्खां कर । राजाने भी वैसा ही किया। जिल्ला है। म हें त्या रामान क्षणका नवन नात । जिल्ला विद्यान विद्यान वतला । जिल्ला विद्यान वतला । जिल्ला विद्यान वतला । कहा कि रामीकी बाई जिंहा पर तिलं है, परन्तु उसका दिखाव इस चित्रमें नहीं वतलाया गया। स्ति इति ही शह है। भात्र इतने ही चचनसे रानीके विषयमें राजांको शंका पड़नेसे सार-मार डाल्नेका होनानको हुकंम फर्माया । शारदानन्दको सरस्वतीका वरदान होनेले उसमें गुप्त मिनेको शिक्त थी परन्तु राजाको ग्रह बात मालूम न होनेसे उसने संशंकित हो इस अकारका हुमम मा प्राप्त राजाका यह बात मालूम न हागल ज्या ज्या जा कार्य करना हो उसमें मिली और जिल कार्यको करनेमें लेखा विचार न किया हो उसमेंसे बड़ी आपना आ पहना है.

विचार पूर्वक कार्य करने वालेको उसके गुणमें छुन्ध हो बहुतसी संपदाय स्वयं आ प्राप्त होती हैं। यह नै वाक्य स्मरण करके शारदान दको न मार कर उसे गुप्त रीतिसे अपने घर पर रख लिया। एक समय कि पाल राजकुमार शिकार खेलनेके लिए निकला था, वह एक सुअरके पोछे बहुत दूर निकल गया। सल्या जाने पर एक सरोवर पर जाकर पानी पीके सिंहके भयसे एक वृक्ष पर चढ वैठा। उसी वृक्ष पर ब्यंतर देव किसी एक वन्दरके शरीरमें प्रवेश करके राजकुमारको बोळा कि तु पहले मेरी गोदमें सोजा। पे कह कर थके हुए कुमारको उसने अपनी गोदमें लिया। जब राजकुमार जागृत हुवा तब वन्दर उसकी गो सोया । उस समय ख्रुधासे अति पीड़ित वहांपर एक व्याघ्र आया । उसके वचनसे राजकुमारने अपनी गो उस वन्दरको नीचे डाल दिया, इससे वह बन्दर व्याघ्रके मुखमें आ पड़ा। व्याघ्रको हास्य आनेसे ह उसके मुंहसे निकल कर रोने लगा। तब न्याझके पूछने पर उसने उत्तर दिया कि हे न्याम! जो म जातिको छोड़कर दूसरी जातिमें रक्त वने हैं मैं उन्हें रोता हूं कि उन मूर्खीका न जाने भविष्य कालमें। होगा ? यह वात सुनकर राजकुमार लिजित हुवा । फिर उस व्यंतर देवने राजकुमार को पागल कारि इससे वह कुमार सव जगह 'विसेमिरा' ऐसे बोलने लगा । कुमारका घोड़ा स्वयं घर पर गया, इससे<sup>मा</sup> होने पर तलास कराकर राजाने जंगलमेंसे कुमारको घर पर मंगवाया । अव कुमारको अच्छा करानेके वहुतसे उपचार किये गये मगर उसे कुछ भी फायदा न हुआ, तब राजाको विचार पैदा हुवा कि यि समय शारदानन्द होता तो अवश्य वह राजकुमार को अच्छा करता, इस विचारसे उसने शारदानन्द गु याद किया। फिर राजाने इस प्रकार ढिंढोरा पिटक्बया कि जो राजकुमार को अच्छा करेगा मैं उसे अर्द्ध र दूंगा। इससे दीवानने राजासे आकर कहा कि मेरी पुत्री कुछ जानती है। अब पुत्रको साथ लेकर 1 दीवानके घर गया । वहां पड़देके अन्दर वेठे हुए शारदानन्द ने नवीन चार श्लोक रचकर राजकुमार की ह कर उसे अच्छा किया। वे श्लोक नीचे मुजव थे:--

''विश्वासपितपन्नानां । वंचने का विद्यायता ॥ अंकपारुह्य सुप्तानां । हंतु किं नाम पौरुषं ॥ १ ॥ सेतुं गत्वा समुद्रस्य । गंगासागरसंगभे ॥ व्रह्मरा मुचते पापे । वित्रद्रोहा न मुच्यते ॥ २ ॥ मित्रद्रोही कृतव्नश्च । स्तेयी विश्वासघातकः ॥ चत्वारो नरकं यान्ति । यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ ३ ॥ राजस्त्वं राजपुत्रस्य । यदि कल्याण वांच्छिस ॥ देहि दानं सुपात्रेषु । यही दानेन शुध्ध्यित ॥ ४

विश्वास रखने वाले प्राणियोंको ठगनेमें क्या चतुराई गिनी जाय? और गोदमें सोते हुएको खालनेमें क्या पराक्रम किया माना जाय? राजकुमार क्षण क्षणमें "विसे मिरा" इन चार अक्षरोंका उच्च किया करता था, सो पहिला श्लोक सुनकर "विसे मिरा" मेंसे 'वि' अक्षर भूल गया और 'से मिरा' व लगा! (?) जहां पर गंगा और समुद्रका संगम होता है याने जहां मगध वरदाम और प्रभास नामक है, अर्थात् समुद्रके किनारे तक जाकर तीर्थ यात्रा करता किरे तो बह्मचर्य पालने वालेको मारनेके पापसे होता है पगन्तु मित्रद्रोह करनेके पापसे हुट नहीं सकता। २ यह श्लोक सुननेसे राजकुमारने दूसा वे के लगा छोड़ दिया। अय वह 'मिरा' शब्द वोलने लगा। (३) मित्र द्रोही, स्तबन, चोर, विश्वास धा

गता है। ३ यह तीसरा शलोक सुनकर तीसरा अक्षर भूलकर राजकुमार सिर्फ 'रा' बोलने लगा। (३) गजा है। १ यह तीसरा शलोक सुनकर तीसरा अक्षर भूलकर राजकुमार सिर्फ 'रा' बोलने लगा। (३) गजन! यदि तू इस राजकुमारके कल्याणको चाहता हो तो सुपात्रमें दान दे क्योंकि गृहस्थ दानसे ही शुद्ध जा है। ४ यह चतुर्थ शलोक सुनकर राजकुमार सर्वथा स्वस्थ बन गया।

फिर राजाने कुमारसे पूछा कि, तुझे क्या हुवा था, उसने सत्य घटना कह सुनायी। राजा पड़देमें रही विवानकी पुत्रीसे (शारदासे ) पूछने लगा कि हे वालिका! हे पुत्री! तू शहरमें रहती है तथापि वन्दर, वाल और राजकुमार का जंगलमें बना हुवा अरित्र तु किस प्रकार जान सकी? पड़देमेंसे शारदानन्द बोला व गुरकी ह्यासे मेरी जीअके अप्र भाग पर सरस्वती निवास करती हैं। इससे जैसे भानुमतीकी जंघा पर किको जाना वैसे ही यह बुन्तात मालूम होगया। यह सुन आश्चर्य चिकत हो राजा बोला क्या शारदानन्द शिवने कहा कि हां! राजा प्रसन्न हो पड़दा हुर कर शारदानन्दसे मिला और अपने कथनानुसार उसे अर्ड क्या देकर इतार्थ किया। इसलिये उत्पर मुजब विश्वासीको कदापि न ठगना।

#### "पापके भेद"

शासमें पापके भेद दो प्रकार कहे हैं, एक गुप्त और दूसरा प्रगट। प्रथम यहांपर प्रगट पापके दो भेद

प्रवाद पाप दो प्रकारके हैं, एक कुलाचार और दूसरा निर्लंडज । कुलाचार गृहस्थके किये हुए आरंभ निर्णंडज कहते हैं और निर्लंडज साधुओं के वेशमें रहकर जीव हिंसादिक करनेको कहते हैं। निर्लंडज याने कि साधुका वेप रखकर प्रगट पाप करें वह अनन्त संसारका हेतु है, क्योंकि वह जैन शासनके अपवादका है से सकता है इसिल्ये कुलाचार से प्रगट पाप करें तो उसका वन्ध स्वत्य होता है। अय गुप्त पापके भेद

गुप्त पाप भी दो प्रकारके हैं। एक छच्च और दूसरा महत। उसमें छच्च कम तोल या नाप वगैरहसे देना, तेर विश्वासघात, कृतदन, गुरु द्रोही, देव द्रोही, मित्र द्रोही, वालद्रोही वगैरह २ समभना। गुप्त पाप मि पूर्ण होनेसे उससे कर्म वन्ध भी दृढ होता है। अब असत्य पापके भेद कहते हैं।

मनसे असत्य, वचनसे असत्य, और शरीरसे असत्य, ये तीन महापाप कहलाते हैं। क्योंकि मन, यचन असत्यतासे ग्रुप्त ही पाप किये जा सकते हैं। जो मन, वचन, कायकी असत्यता का त्यागी है, वह किसी भी ग्रुप्त पापमें प्रवृत्ति नहीं करता। जो असत्य प्रवृत्ति करता है उससे उसे निःश्वकता धार्मिक होती है। निःश्वकतासे, स्वामि द्रोह, मित्र द्रोहादिक महापाप करता है। इसल्यि योग शास्त्रमें पहा तरफ असत्य सम्बन्धि पाप और दूसरी और समस्त पापोंको रल कर यदि केवलीकी बुद्धि रूप ने नेता जाय तो उन दोनोंमें से पहिला असत्यका पाप अधिक,होता है। इस प्रकार जो असत्य के पाप है पाने दूसरेको ठगने रूप पापको त्यागनेके लिये उद्यम करना योग्य है।

यदि प्रमार्थसे विचार किया जाय तो द्रव्योपार्जन करनेमें न्याय ही सार है। वर्तमान कालें प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है कि यदि न्यायसे बड़ा लाभ हुवा हो उसमेंसे धर्मकार्य में खर्चता रहे, इससे वह को के पानीके समान अक्षयता को प्राप्त होता है। जैसे कुवेका पानी ज्यों अधिक निकाला जाता है ले त्यों उसमें आय भी तद्मुसार अधिक होती है वैसी ही नीतिसे कमाये हुए धनको ज्यों धर्ममें कर जाता है त्यों त्यों वह व्यापार द्वारा अधिक वृद्धिको प्राप्त होता है। पापी ममुज्यको ज्यों उपों अधिक ल होता है त्यों त्यों उसका मन खरचने के कारण खुट जानेके अयसे मारवाड़ में रहे हुए तलावका पानी कि प्रतिदिन स्कृता जानेसे एक समय वह विलक्षल नष्ट हो जाता है, वैसे ही पापीका धन भी कम होते एक समय वह सर्वधा नष्ट हो जाता है। क्योंकि उसमें पापकी अधिकता होनेसे श्लीणताका हेतु सा हुवा है और न्यायवान को धर्मकी अधिकता होनेसे प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही बुद्धिका हेतु है। इसलिये शाह कहा है कि, जो घटीयन्त्र में छिद्र द्वारा पानी भरता है वह उसकी बुद्धिके लिये नहीं परन्तु उसे डुवानेके हि भरता है। इस तरह वारवार घटीयन्त्र को डुवना ही पड़ता है सो क्या प्रत्यक्ष नहीं देखते ! ऐसे पापी प्राणीको जो जो द्वयकी प्राप्त होती है वह केवल उसके पापिण्ड की वृद्धिके लिए ही होती है वर धर्मवृद्धि के लिये नहीं। इसी लिये एक समय उसे ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके किये हुए पाप धर्मवृद्धि के लिये नहीं। इसी लिये एक समय उसे ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके किये हुए पाप घर्मवृद्धि के सर जानेसे एकदम उसका सर्वस्व नए हो जाता है।

यदि यहाँ पर कोई यह शंकां करे कि जो यनुष्य न्यायसे ही धर्मरक्षण करके स्वयं अपना व्यव् चलाता है वह अधिक दुःखित मालुम होता है, और जो कितने एक अन्यायसे द्रव्य उपार्जन करते हैं वे अधिक पेश्वर्यता वाले दिनों दिन वृद्धि पाते हुए देख पड़ते हैं, इससे न्याय धर्मकी ही एक मुख्यता कहां र इसका उत्तर यह है कि—प्रत्यक्ष अन्याय हो वह करनेसे भी उसे धनकी वृद्धि होती मालूम देती है, वह पूर्वभव में संचय किये हुए पुण्यका उद्य करा सकता है, वह इस भवमें किये जाते अन्याय का फलन जो इस भवमें अन्याय करता है उसका फल आगे मिलनेवाला है। इस समय तो उसके पूर्वभव में हुए पुण्यका ही उदय है, वही उसे दिनोंदिन लाभ प्राप्त कराता है यह समक्षना चाहिये। इसिलिये घोप स्तिने पुण्य पाप कर्मकी चौभंगी निम्न लिखे सुजव वतलाई है:—

१ पुण्यानुबन्धी पुण्य—जिसके उद्यमें पुण्य वांधा जाय । २ पाषानुबन्धी पुण्य—पूर्वकृत भोगते हुये जिसमें पापका बन्ध हो । ३ पुण्यानुबन्धी पाप—पूर्वभव में किये पापका फल हु। इस मिला पापका हो । १ पाषानुबन्धी पाप—पूर्वभ्रत पाप फल भोगते हुए जिसमें पापका ही हो । १ पूर्वभव में आराधन किये हुये जैनधर्म की विराधना किये विना मृत्यु पाकर इस भवमें भी न पाकर जो उद्य आये हुए निरुपम मुखको भरतचक्रवर्ची के समान भोगता है उसे पुण्यानुबन्धी पान है । २ पूर्वभव में विन्ये हुए पुण्यके प्रभावसे निर्वेशी, कपवान, कुलवाप, यशवार, वर्गरह किर्क लीकिय गुण यक्त नथा जो इस लोकमें महान कृष्टि वाला होता है, वह कीणिक राजाके समान पापाह पुण्य नोगता है । १ वर्ग अजन प्रथा जो इस लोकमें महान कृष्टि वाला होता है, वह कीणिक राजाके समान पापाह

कि किये पापके उदयसे इस अवमें दिखी मालूम होता है, दुःखी देख पड़ता है परन्तु कि चित् दयाके क्षिण्याने इस लोकमें जैन धर्मको प्राप्त करता है उसे पुण्यानुबन्धी पाप कहते हैं। (उसके पूर्वकृत पापोंकों काता है परन्तु नवीन पुण्य बांधता है) ५ पापी, कठोर कर्म करने वाला, धर्मके परिणामसे रहित, निर्द्य कि पिणामी, महिमासे रहित, निरन्तर दुखी होने पर भी पाप करनेमें निरत, पापमें आसक्त जीवोंको कालक कि परिणामी, चांडालके समान पापानुधन्धी पापवाले समक्ता।

वाहा नो प्रकारकी और अभ्यन्तर अनन्त गुणमयी जो ऋद्धियाँ कहीं हैं ने सब पुण्यानुबन्धी पुण्यके वितास प्राप्त की जा सकती हैं; परन्तु उन बाह्य और अभ्यन्तर ऋद्धियोंमें से जिसके पास एक भी ऋदि वितास प्राप्त की जा सकती हैं; परन्तु उन बाह्य और अभ्यन्तर ऋद्धियोंमें से जिसके पास एक भी ऋदि वितास विवास प्राप्त की जापि उसकी प्राप्तिके लिए कुछ उद्योग भी नहीं करता उसका मनुष्य चिकारने योग्य है। जो मनुष्य की मात्र धर्मवासना से अखिण्डत पुण्यको नहीं करता वह मनुष्य परभव में आपदा संयुक्त सम्पदोको कि ति है।

तथा यद्यपि किसी एक मनुष्यको पापानुबन्धी पुण्य कर्मके सम्बन्धसे इस लोकमें प्रत्यक्ष दुःख नहीं सिन्म देता परन्तु वह सद्यमुख ही आगे जाकर या प्रश्नव में अवश्य दुःख पायगा। इसलिये कहा है कि मनुष्य धन प्राप्त करनेमें लोमी होकर पाप करता है और उससे जो लाम पाता है, वह धन लाम अणीपर गाये हुए मांसके भक्षक-मत्स्यके समान उसे नाश किये विना नहीं रहता।

उपरोक्त न्यायके अनुसार स्वामी द्रोह न करना। स्वामी द्रोह के कारण कर्य दानचोरी वगैरह राजाका मंग करना ये सव वर्जने योग्य हैं। क्योंकि इस लोक और पर लोकमें अनर्थकारी होनेसे सर्वथा
किया है। तथा जिसमें दूसरेको जरा भी सन्नाप कारक हो सो भी न करना और न कराना। अपने का लाभ होने पर भी दूसरे लोगोंको हरकत पहु वे ऐसा कार्य भी वर्जने योग्य है स्योंकि दूसरोंकी कांस लेनेसे अपने आपको सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कहा है कि—मूर्खाईसे मिन्न, कपटसे धर्म, कांस हेनेसे अपने आपको सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कहा है कि—मूर्खाईसे मिन्न, कपटसे धर्म, कांस हेनेसे सुख समृद्धि, सुखसे विद्या, कठोर वचनसे खी, प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो वह विलक्षेत्र मात्र होती है, सर्वोत्कृष्ट गुण विनयसे प्राप्त किया जा सकता है। कहा है कि:— जितेन्द्रियता का सो होती है, सर्वोत्कृष्ट गुण विनयसे प्राप्त किया जा सकता है, सर्वोत्कृष्ट गुणसे लोक राजी होते

पनको हानि या बृद्धि और संग्रह किसीके सामने न कहना। धनकी हानि, वृद्धि संख्या, ग्रुत करना किसीके सामने भगट न करना। कहा हैं कि—पिताकी छी, स्वयं किया हुवा आहार, अपना किया वृद्धन, अपना द्रव्य; अपने गुण, अपना दुष्कर्म, अपना मर्म, अपना ग्रुत विचार; ये दूसरोंको न प्रह्मा यि कोई पृछे कि तेरे पास कितना धन है, तुझे कितनी आय होती है, तब फहना कि ऐसा प्रश्न विचार का हो। अथवा यह सब कुछ कहनेमें मुझे क्या फायदा है ? इस प्रकार भाषा समिति का प्रकार उत्तर देना। यदि राजा वगैरहने पूछा हो तो सत्य हकीगत कह देना। इस लिये का का में कहा है कि—मित्रके साथ सत्य, छीके साथ प्रिय, शत्रुके साथ फूंड और मिष्ट, एवं स्वानीके साथ सत्य, छीके साथ प्रिय, शत्रुके साथ फूंड और मिष्ट, एवं स्वानीके साथ सत्य, छीके साथ प्रिय, शत्रुके साथ फूंड और मिष्ट, एवं स्वानीके साथ सत्य, छीके साथ प्रिय, शत्रुके साय फूंड और मिष्ट, एवं स्वानीके साथ सत्य, छीके साथ प्रिय, शत्रुके साथ फूंड और मिष्ट, एवं स्वानीके साथ स्व

٦,

साथ अनुकूल और सत्य बोलना, सत्य बोलनेसे पुरुषकी उत्रुष्ट प्रतिष्ठा बढ़ती है और इसीसे जगतमें का ऊपर विश्वास वैठाया जा सकता है। विश्वास बैठानेसे मनवांच्छित कार्य होता है।

#### ''सत्य पर महणसिंहका दृष्टान्त"

सुना जाता है कि दिल्लीमें महणसिंह ( मदनसिंह ) नामक एक शेठ रहता था। वह वड़ा सत्यवादें है उसकी ऐसी प्रख्याति सुन कर उसकी परीक्षा करनेके लिए वादशाह ने उसे अपने पास बुला कर पूछा—तेरे पास कितना धन है ? उसने कहा कि वही देख कर कहूंगा। उसने अपने घर आ कर तमाम वही बाता देख कर निश्चित करके वादशाह के पास जा कर कहा है कि मेरे पास अनुमान से ८४ लाख टके माल्म होते हैं; वादशाह विचार करने लगा कि, मैंने तो इससे कम सुना था परन्तु इसने तो सचमुच ही हिसाव करने जितना है उतना ही वतलाया। उसे सत्यवक्ता सम्भक्त कर बादशाह ने अब अपना खजानची बनाया।

#### "सत्य बोलने पर भीम सोनीका दृष्टान्त"

खंभात नगरमें विपद् दशामें आ पड़ने पर भी सत्यवादी तपागच्छीय पूज्य थ्री जगद्दनद सुर्कि भक्त भीम नामक सुनार श्री मिल्लिनाथ खामीके मिन्दरमें दर्शन करने गया था; उस वक्त वहां पर हाथमें हिंग यार ले कर आ पड़े हुये क्षत्रियोंने उसे पकड़ कर धन मांगा। तब उसने कहा कि तुम्हें चार हजार धन दे के ही भोजन कर्क गा। किर उसने पुत्रके पास धन मांगा; पुत्रोंने अपने पिताको छुड़ानेके लिये बार हजार के रुपये ला दिये। क्षत्री लोगोंने वह धन ले कर भीमसे पूछा कि यह सक्ते रुपये हैं या खोटे? उसने पर्ति करके कहा कि—खोटे हैं। इससे उन लोगोंने प्रसन्न हो कर उसे माल सहित छोड़ दिया। किर वे क्षिण लोक उसी दिन उस गांवके राजवर्गीय यवनोंसे मारे गये। तुम्हें धन दिये बाद ही भोजन कर्क गा भीमें ऐसी प्रतिज्ञा की होनेके कारण उन्हें अग्नि संस्कार अपने हाखसे करके कत्नूल किए हुए चार हजार कर ल्याज पर रख दिये। उस ल्याजमें से उनकी वार्षिक तिथिको बड़ी पूजा श्री मिल्लिगेथ के मिन्दर में आज के होती है और उसमें से जो धन बढ़े वह उसी मिन्दर में खर्चा जाता है।

मित्र करनेके लिए उसकी योग्यता देखना जकरी है। समान धन प्रतिष्ठादि गुणवन्त निर्लोभी, प्रमित्र कर करना चाहिये, जिससे सुख दु:खादि कार्यमें सहाय कारक हो। इसलिए रघुवंश कार्यमें भी की है कि 'जानिसे, यलसे, बुद्धिसे, और पराक्रमसे हीन लोगों को यदि मित्र किया हो तो देवे वक पर उपकी करनेके लिए समर्थ नहीं हो सकते और यदि जातिसे, वलसे, बुद्धिसे और पराक्रम से अधिक हों तो वे सम्मित्र हो बन्ता पर सामना कर बैठनेका सम्मित्र है। इसलिए राजाको समान जाति, वल, बुद्धि और पराक्रम से वालों सम्मित्र पालों समाथ मित्रना रचनी चाहिये। दूसरे शास्त्रमें भी कहा है कि, बैसी ही किसी विपम अवस्था के समज जारों भारे, पिता या अन्य कोई सगे सम्बन्धी भी खड़े न रह सकें बैसी आपदाको दूर करनेके समय भी मिराहाय परना है। रामचन्द्रजी लङ्गणजी से कहते हैं कि—'है भाई! अपनेसे विशेष संपदा बालेके मा

मित्रता करना मुझे विलक्कल नहीं रुचता; क्योंकि जब हम उसके घर गये हों तब वह हमें कुछ मान सन्मान वहीं दे सकता और यदि वह हमारे घर आये तो हमें धन खरचना पड़े।'

उपरोक्त युक्तिने अनुसार अपने समान छोगोंके साथ प्रीति रखना योग्य है। कदाचित् वड़ी सम्पदा बालेंने साथ मित्रता हो तो उससे भी किसी समय दुःसाध्य कार्यकी सिद्धि और अन्य भी अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है। भाषामें भी कहा है कि स्वयं समर्थ हो कर रहना अथवा किसी बड़ेको अपने हाथ कर रखना जिससे मन इन्छित कार्य किया जा सके। काम कर छेनेमें इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं। यदि कम संपदा वाळा भी मित्र रक्खा हो तो वह भी समय पड़ने पर लाभ कारक हो जाता है, उससे कितनी एक बातोंका फायदा होता है। पंचोपाख्यान में कहा है कि "सबल और दुवेल दोनों प्रकारके मित्र करना, क्योंकि यदि हाथींके चूहे मित्र थे तो उन्होंके उद्यमसे हाथी बन्धनसे छूट सका"। किसी समय जो कार्य छोटे मित्रसे कि सकता है वह वड़े धनवान से भी नहीं वन सकता। जैसे कि सुईका कार्य सुई ही कर सकती है परन्तु वह तत्वार वगैरहसे नहीं वन सकता। घासका कार्य घाससे ही वन सकता है, परन्तु हाथीसे नहीं।

#### "दाक्षिण्यता"

मुंखसे दाक्षिण्यता तो दुर्जनकी भी न छोड़ना, इसिलए कहा है कि सत्य वात कहनेसे मित्रके, सन्मान नेसे स्मे सम्बन्धियों के, प्रेम दिखलाने से और समय पर उचित वस्तु ला देनेसे स्त्री और नौकरोंके और गिलण्यता रखनेसे दूसरे लोगोंके मनको हरन करना ( उन्होंके मनमें अप्रीति न आने देना )। जैसे कि किसी कि ऐसा भी समय आ जाय कि उस समय अपना कार्य सिद्ध कर लेनेके लिये फल, दुए, चुगलखोर लोगोंको में आगे करना पड़ता है। इसिलए कहा है—रस लेने वाली जीभ जैसे क्लेशके रिस्था दांतोंको आगे करके कि लेते हैं वैसे ही चतुर पुरुप किसी समय कहीं पर खल पुरुषोंको भी आगे करके काम निकाल लेता विश्वार कांगोंकी वाड़ विना निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्र, श्राम, घर, वाग, वगीचोंकी मुख्य रक्षा किसे ही होती है।

#### "प्रीतिके स्थानमें लेन देन न करना"

बहां प्रीति रखनेका विचार हो वहां पर द्रव्यका छेन देन सम्बन्ध न रखना। कहा है कि—द्रव्यका देन सम्बन्ध वहां ही करना कि जहां मित्रता रखनेका विचार न हो। तथा अपनी प्रतिष्ठा रखनेकी चाहना प्रीतिवान के घरमें अपनी इच्छानुसार बैठ न रहना—उसकी इच्छानुसार बैठना।

सोमनीति में लिखा है कि—मित्रके साथ लेन देन और सहवास और कलह न करना; एवं किसीकी को रहे बिना मित्रके घर धरोहर न रखना। मित्रके साथ कहीं पर कुछ भी द्रव्य वगैरह भेजना योग्य नहीं जुएया और खुवाया वगैरह कितनेक कार्योंमें द्रव्य ही अविश्वास का कारण वनता है और अविश्वास मूल है। रसलिए कहा है कि जहाँ विश्वास न हो उसका विश्वास न रखना और विश्वास किया है उसका भी विश्वास न करना, क्योंकि विश्वासे ही भय उत्पन्न होता है।

यदि किसीके पास गुप्त धरोहर रक्खी हो तो यह वहां ही पच जाती है। तथा वैसे द्रव्य परिक्रम मन नहीं छछचाता ? कहा है कि किसी शेठके घर कोई मचुष्य घरोहर रखने आया; उस वक्त शेठका। गिरने छगा, तब उसने अपनी गोत्र देवीसे कहा कि है देवि! यदि इस घनका स्वामी यहां ही मर जाय तू जो मांगेगी सो दूंगा ( ऐसे विचार आये विना नहीं रहते )। इसछिए द्रव्यको वड़ी युक्ति पूर्वफ सम रखना चाहिये।

#### "विना साक्षी घरोहर घरनेका दृष्टान्त"

कोई एक धनेश्वर नामक होठ अपने घरमें जो २ सार वस्तु थीं उन्हें वेच कर उनके करोड़ २ ह ं वाले आठ रत ले कर अपने स्त्री पुत्र वगैरह से भी गुप्त मित्रके घर घरोहर रख कर द्रव्य उपार्जन करनेते । परदेश चला गया। वहां कितने एक समय तक व्यापारादि करके कितना एक द्रव्य उपार्जन किया प दैवयोग वह अकस्मात् वहीं वीमार हो गया। इसलिए कहा है कि मचकुन्दके पुष्प समान खच्छ और उ हृदयसे हर्प सहित कुछ अन्य ही विचार करके कार्य प्रारम्भ किया हो परन्तु कर्मवशात् वही कार्य हि अन्य ही आवेशमें परिणत हो जाता है। जब शेठकी अन्तिम अवस्था आ लगी तब उसके साथ रहे सङ्जन प्रमुखने पूछा कि यदि कुछ कहना हो तो कह दो क्योंकि अब कुछ मनमें रखने जैसी तुम्हारी अव नहीं हैं। उसने कहा कि जो यहांपर द्रव्य है सो दूकानके वही खातेको पढ़कर निश्चित कर मेरे पुत्रादिक तगादा करके दिला देना, और मेरे अमुक गांवमें मेरे स्त्री पुत्रादिकसे भी गुप्त अमुक मित्रके एक एक करोड़के आठ रत्न धरोहर तया रख्खे हैं, वे मेरे स्त्री पुत्रको दिलाना। उन्होंने पूछा कि उस है रखनेमें कोई साक्षी या गवाह या कुछ निशानी प्रमाण है ? उसने कहा गवाह, साक्षी या नि पुराव कुछ नहीं। इसके बाद वह मरण की शरण हुआ। सज्जन छोगों ने उसके पुत्रादिको मरणा ्यूत्तान्त स्चित कर उसका वहांका सर्व धन तगादा वगैरहसे वस्ल करके उसके पुत्रको दिल फिर जिसके वहां धरोहर तया आठ रत्न रख्वे थे उसकी लिखत पढ़त कागज पत्र कुछ भी न है प्रथम तो उससे विनय वहुमान से मांगनी की, फिर राजा आदिका भय दिखला कर मांगा परन्तु र लोभीए मित्रने ना तो धन दिया और न ही मंजुर किया। साक्षी गवाह आदि कुछ प्रमाण न होनेके व राजा आदिके पास जाकर भी वे उस धनको प्राप्त न कर सके। इसिळये किसीके पास कदापि साक्षी घरोहर वगैरह द्रव्य न रखना।

जैसे तैसे मनुष्यको भी साक्षी किया हो तथापि यदि वह वस्तु कहीं द्व गई हो तो कभी न वापिस मिल सकती है। जैसे कि कोई एक व्यापारी तगादा वसूल कर धन लेकर कहींसे अपने गांग रहा था। मार्गमें चोर मिल गये उन्होंने उसे जुहार करके उससे धन मांगा तव वह कहने लगा कि वि साक्षी गय कर यह सब धन ले जावो। जब तुम्हें कहींसे धन मिले तथ मुझे वापिस देना पण्ल वक्त मुदे मारना नहीं। चोरोने मनमें विचार किया कि यह कोई मुख है, इससे जहूलमें किते हुँ वे

कारे रंगके बिल्लेको साक्षी करके उसके पाससे उन्होंने सब द्रव्य छै लिया। वह व्यापारी एक एक का नाम स्थान त्राम वगैरह पूछकर अपनी किताब में लिखकर अपने गांव चला गया। कितने एक समय बाद रन चोरोंके गांवके लोग जिनमें उन चोरोंमें से भी कितने एक थे उस व्यापारी के गांवके बाजारमें कुछ माल षरीरनेको आये, तब उस व्यापारीने उनमेंसे कितने एक चोरोंको पहिचान कर उनसे अपना लेना मांगा। बोरोंने कवुल न किया; इससे उसने पकड्वा कर उन्हें न्याय दरवारमें खींचा। दरवार में न्याय करते समय न्यायाधीशने बनियेसे साक्षी, गवाह मांगा। बनियेने कहा कि मैं साक्षीको बाहरसे बुला लाता हूं। बाहर आकर वह व्यापारी जब इधर उधर फिर रहा था तब उसे एक काला बिल्ला मिला। उसे पकड़ कर भएने कपड़ेसे ढक कर द्रवार में आकर कहने लगा कि इस वस्त्रमें मेरा साक्षी है; चोर वोले, बतला तो महो देखें तेरे साक्षीको। उसने वस्त्रका एक किनारा ऊंचा कर विल्ला वतलाया। उस वक्त चोरोंमेंसे एक जना बोल उठा कि—नहीं नहीं यह बिल्ला नहीं!" न्यायाधीश पूछने लगा कि यह नहीं तो क्या वह र्सरा था ? वे सबके सब बोले, हां ! यह बिलकुल नहीं; न्यायाधीशने पूछा कि—"वह कैसा था ?" चोर बोहे—"वह तो कवरा था, और यह बिलकुल काला है।" वस! इतना मात्र बोलनेसे वे सचमुच पकड़े गये। इससे उन चोरोंने उस सेठका जितना धन लिया था वह सब व्याज सहित न्यायाधीशने वापिस दिलाया। इसिलिये साक्षी बिना किसीको द्रव्य देना योग्य नहीं।

ं किसीके यहाँ गुप्त धरोहर न धरना एवं अपने पास भी किसीकी न रखना। चार सगे सम्बन्धी या मित्र मंडलको वीचमें रख कर ही घरोहर रखना या रखाना। तथा जव वापिस छेनी या देनी हो तव उन बार मनुष्योंको बीचमें रख कर लेना या देना परन्तु अकेले जाकर न लेना या अकेलेको न देना। धरोहर रक्तेयाले को वह धरोहर अपने ही घरमें रखनी चाहिये। गहना हो तो उसे पहरना नहीं और यदि नगद भिषे हों तो उन्हें न्याज वगैरह के उपयोग में न लेना। यदि अपना समय अच्छा न हो या अपने पर कुछ मिनी तरहका भय आनेका मालूम हो तो अम्रानत रखनेवाले को बुला कर उसकी अमानत वापिस दे देना। रिक्षमानत रखनेवाला कदापि कहीं मरण पाया हो तो उसके पुत्र स्त्री वगेरह को दे देना। या उसके रेंड जो उसका बारस हो सब छोगोंको विदित करके उसे दे देना और यदि उसका कोई वारिस ही न हो में सब होगोंके समक्ष विदित करके उसका धन धर्म मार्गमें खरच डालना।

#### "बही खातेके हिसावमें आलस्य त्याग"

किसीकी धरोहर या उधारका हिसाव किताव लिखनेमें जरा भी आलस्य न रखना। इसलिये शास्त्र के जिला है कि "धनकी गांठ बात्धनेमें, परीक्षा करनेमें, गिननेमें, रक्षण करनेमें, खर्च करनेमें, नावाँ लियनेमें कि कार्यमें जो मनुष्य आलस्य रखता है वह शीघ्र ही विनाशको प्राप्त होता है" पूर्वोक्त कारणोंमें जो प्रभारस रख्ये तो भ्रांति पैदा हो कि अमुकके पास मेरा लेना है या देना? यह विचार नार्या टार्या भें आहस्य रखनेसे ही होता है और इससे अनेक प्रकारके नये क्रम्यन्य हुये विना नहीं रहते। इस-भि भार्यमें कदापि आलस्य न रखना चाहिये।

जिस प्रकार तारे, नक्षत्र, अपने पर चन्द्रसूर्यको अधिकारी नायक तरीके रखते हें वैसे ही द्रव्य उप जीन करने और उसका रक्षण करनेकी सिद्धिके लिये हर एक मनुष्यको अपने ऊपर कोई एक राजा, देवा या नगर सेट वगैरह स्वामी जरूर रखना चाहिये, जिससे पद २ में आ पड़नेवाली आपित्तयों में उसके आप्र से उसे कोई भी विशेष सन्तापित न कर सके। कहा है कि—"महापुरुष राजाका आश्रय करते हैं सो देव अपना पेट भरनेके लिए नहीं परन्तु सज्जन पुरुषोंका उपकार और दुर्जनोंका तिरस्कार करनेके लिए ही का है। वस्तुपाल तेजपाल दीवान, पेथडशाह, वगैरह बड़े सत्युरुषोंने भी राजाका आश्रय लेवर ही वैसे व प्रासाद और कितनी एक तीर्थयात्रा, संघयात्रा, वगैरह धर्म करनियाँ करके और कराकर उनसे होने व कितने एक प्रकारके पुण्य कार्य किये हैं। बड़े पुरुषोंका आश्रय किये विना वैसे बड़े कार्य नहीं कि जा सकते! और कदावित् करे तो कितने एक प्रकारकी मुसीबतें भोगनी पड़ती हैं।

#### "क्सम न खाना"

जैसे तैसे ही या चाहे जिसकी कसम न खानी चाहिये। तथा उसम भी विशेषतः देत्र, गुरु, धा कसम तो कदापि न खाना। कहा है कि—सवाईसे या झूं उतया जो प्रभुकी कसम खाता है वह मूर्ष प्र आगामी भवमें स्त्रयं अपने वोधिवीज को गंवाता है और अनन्त संसारी वनता है। तथा किसीभी अ गवाही देकर कप्रमें कदापि न पड़ना। इसिलये कार्यासिक नामा ऋषि द्वारा किये हुए नीति प्र कहा है कि—स्वयं दिन्दी होने पर दो ख्रियां करना, मार्गमें खेत करना, दो हिस्सेदार होकर खेत व सहज सी वातमें किसीको शत्रु वनाना, और दूसरेकी गवाही देना थे पांचो अपने आप किये हुए अपनेको ही दु:खदायी होते हैं।

विशेषतः श्रावकको जिस गांवम रहना हो उसी गांवमें व्यापार करना योग्य है, क्योंकि वैसा क फुटुम्त्रका वियोग सहन नहीं करना पड़ता। घरके या धर्मादिक के कार्यमें किसी प्रकारकी श्रुटि नह सकती, इत्यादि अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है। तथापि यदि अपने गांवमें व्यापार करनेसे निर्वाह सके तो अपने ही देशमें किसी नजदीक के गांव या शहरमें व्यापार करना; क्योंकि ऐसा करनेसे ज काम पड़े तब शीघ्र गमनागमन वगैरह हो सकनेसे प्रायः पूर्वोक्त गुणोंका लाग मिल सकता है। ऐसा मूर्ष है कि जो अपने गांवमें सुखपूर्वक निर्वाह होते हुए भी ग्रामान्तर की चेष्टा करे। कहा है कि—व रोगां, मूर्य, प्रवासी—प्रदेशमें जा रहने वाला और सदवका नौकर इन पाँचोंको जीते हुए भी मृतक गिना जाता है।

कदाचित अपने देशमें निर्वाह न होनेसे परदेशमें व्यापार करनेकी आवश्यकता पढ़े तथापि वह या जपने पुत्रादि को न भेजे परन्तु किसी परीक्षा किये हुये विश्वासपात्र नौकरको भेज कर व्यापार और यदि गतां पर न्ययं गये दिना न अन्य सके तो स्वयं जाय परन्तु शुभ शक्तन मुहर्न शक्कन निमित्त, दें। गन्दनादिक मंगट शत्य करने आदि विधिसे तथा अन्य किसी वैसे ही भाग्यशाली के समुदाय कितने एक अपने जातीय सुपरिचित सज्जनोंके परिवार के साथ निद्रादिक प्रमाद रहित हो कर बड़े प्रयत्तसे जाय और वहाँ वैसी ही साव वानी से व्यापार करें। क्योंकि समुदाय के बीच यदि एक भी भाग्यशाली हो तो उसके भाग्य वलसे दूसरे भी मनुष्यों के विष्टन टल सकते हैं। बहुत दफा ऐसे बनाव बनते हुए भी नजर बाते हैं।

#### "भाग्यशाली के प्रभावका दृष्टान्त"

कहीं पर इक्कीस पुरुष मिल कर चातुर्मास के दिनोंमें एक गांवसे दूसरे गांव जा रहे थे। रास्तेमें स्वार पड़नेके कारण और रात्रि हो जानेसे वे सबके सब एक महादेव के पुराने मन्दिरमें टहर गये। उस समय उस मन्दिरके दरवाजे के आगे विजली आ आ कर पीछे चली जाती हैं। तब सबके सब भयभीत हो कर जियाते लो कि, सबकुव ही हममें कोई एक जना अभागी है, इसी कारण यह विजली उस पर पड़ने आगी है। पत्तु हममें के अन्य भाग्यशाली के प्रभाव से यह विजली वापिस चली जाती है। इस वक्त यह विहन रम तब पर आ पड़ा है। यदि इसे हम दूर न करें तो उस अभागी के कारण हम सबको कप्ट सहन करने पड़ी, इसलिए हममें से एक एक जना बाहर निकल कर इस मन्दिरकी प्रदक्षिणा दे आवे जिससे वह अभागी के हि स्व वातकी मालूम पड़ जाय। सबकी एक राय होने पर उनमें से एक एक जना उट कर मन्दिरकी करिया है कर आने लगा। इस प्रकार एक एक करके इक्कीसमें से जब बीस जने वाहर निकल कर प्रदिश्णा दे कार वाविस आने लगा। इस प्रकार एक एक करके इक्कीसमें से जब बीस जने वाहर निकल कर प्रदिश्णा है अप तब इक्कीसवां मनुष्य बड़ी शीव्रता से प्रदक्षिणा है कर वाविस आने लगा उस वक्त एकदम मिन्दर पर विजली पड़नेसे वे सबके सब जल मरे परन्तु वह इक्कीसवां भाग्यशाली जीवित रहा। इसलिए करेंग जाते हुए सज्जन समुदाय का साथ करना योग्य है।

परदेश गए वाद भी आय, व्यय, लेना, देना, वारंवार अपने पुत्र, पिता, माता, भाई, मित्र, वगेरह को कित करते रहना। तथा अखस्थ होनेके समय याने वीमारीके समय उन्हें अवश्य ही प्रथमसे समाचार निवाहिए। यदि ऐसा न करे तो दैवयोग अकस्मात् आयुष्य क्षय होनेके कारण यदि मृत्यु हो जाय तो सहारोने पर भी माता, पिता, पुत्रादिक के वियोगमें आना मुश्किल होनेसे व्यर्थ ही उन्हें दुखिया वनानेका वा जाय। जब प्रस्थान करना हो तब भी सबको यथायोग्य शिक्षा और सार सम्हालकी सूचना दे कर का करतो प्रेम और बहुमान से बुला कर संतुष्ट करके ही गमन करना। इसलिए कहा है कि, "मानने करना मातां, पिता, प्रमुखका अपमान करके, अपनी स्त्रीका तिरस्कार करके, या किसीको मार कराव वालक वगैरह को बला कर, जीनेकी बांछा रखने वालेको परदेश या पर ग्राम करवाि न जाना

्या पासमें भाये हुए किसी भी पर्व या महोत्सव को करके ही परदेश या परगांव ज्ञाना चाहिये। कि उत्सव, महोत्सव या तयार हुए सुन्दर नोजनको छोड़ कर, तथा सर्व प्रकारके उत्तम मांगितिक रोशा करके, जन्मका या मृतकका सृतक हो तो उसे उतारे विना (अपनी स्त्रीको ऋतु आये उस पक्र)

किसी भी मनुष्यको प्रदेश गमन करना उचित नहीं। ऐसे ही अन्य भी कितने एक कारणों का शाहरे अनुसार यथोचित विचार करना चाहिए।

#### "कितने एक नैतिक विचार"

दूध पी कर, मैथुन सेवन करके, स्नान करके, स्त्रीको मार पीट कर, वमन करके, थूंक कर, और किसीका भी रुद्दन वगैरह कठोर शब्द सुन कर प्रयाण न करना।

मुंडन करा कर, आंखोंसे आंसू टपका कर, और अपशक्तन होनेसे दूसरे गांव न जाना चाहिये।

किसो भी कार्यके लिए जानेका विचार करके उठते समय जो नासिका चलनी हो प्रथम वही पैर स कर जाय तो मनवांछित सिद्धिकी प्राप्ति होती है।

रोगी, वृद्ध, विष्र, अन्ध, गाय, पूज्य, राजा गर्भवती, भार उठाने वाला, इतनोंको मार्ग दे कर, एक तरफ चलना चाहिये।

रंघा हुवा या कचा घान्य, पूजाके योग्य वस्तु, मंत्रका मण्डल, इतने पदार्थं जहां तहां न डाल हेता। स्तान किए हुए पानीको, रुधिरको और सुर्देको उल्लंघन न करना।

थूकको, श्लेष्मको, विष्ठाको, पिशावको, खुलगते अग्निको, खर्पको, मनुष्यको और शास्त्रको, वुद्धिमन पुरुषको याहिए कि कदापि उल्लंघन न करे।

नदीको इस किनारेसे, गाय बांधनेके वाड़ेसे, दूध वाळे वृक्षसे, ( वड़ वगैरह से ), जलाशय से, वर्ष वगीचेसे, और कुवा वगैरह से संगे सम्बन्धीको आगे पहुंचा कर पीछे लौटना ।

अपना श्रेय इच्छने वाले मनुष्यको रात्रिके समय वृक्षके मूल आगे या वृक्षके नीचे नित्रास न करना। उत्सव या सतक पूर्ण हुए विना कहीं भी न जाना।

किसीके साथ विना, अनजान मनुष्यके साथ, उलंठ, दुए या नीचके साथ, मध्यान समय और आर्थ रात पंडित पुरुषको राह न चलना चाहिये।

कोधी, लोभी, अभिमानी या हठीलेके साथ, खुगली करने वालेके साथ, राजाके सिपाही, जमादार धानेदार, जैसे किसी सरकारी आदमीके साथ, घोवी, दरजी वगैरह के साथ, दुए, खल, लंपर, गुंडे गतुर्य साथ, प्रियासघाती या जिसके मित्र छल्छंदी हों ऐसेके साथ विना अवसर वात या गमन कदापि न करना गरीय, भेंता, गया, गाय, इन चारों पर चाहे जितना थक गया हो तथापि अपना भला इन्छने वाले परदापि सवारी न करना चाहिये।

राथींसे हजार हाथ, गाईांसे पांच हाथ, सींग वाले पशुओंसे और बोड़ेसे दस हाथ दूर रहका नका पारिये। नजीजमें चलनेसे कदाचित् विका होनेका सम्भव हैं।

शंदर दिना मार्ग न चलना चाहिये, जहां वाल किया हो वहां पर शनि निद्रा न लेना, सींय वार र वृद्धिमान पुरुषको किसीका विश्वास न करना चाहिये।

TA.

यदि सौ काम हों तथापि अकेळा यामान्तर न जाना चाहिये ?

किसी भी इक्ले मनुष्यके घर अकेला न जाना एवं घरके पिछले रास्तेसे भी किसीके घर न जाना चाहिये।
पुरानी नांवमें न वेठना चाहिये, नदीमें अकेला प्रवेश न करना चाहिये, किसी भी बुद्धिमान पुरुषको
भनेसो भाईके साथ उजाड़ मार्गके रास्तेमें अकेला न चलना चाहिये।

जिसका वड़े कप्टसे पार पाया जाय ऐसे जलके और स्थलके मार्गको एवं विकट अटवीको, गहरापन गल्म हुए विना पानीको, जहाज, गाड़ो, वांस या लंबी लाठी विना उल्लंघन न करना चाहिये।

जिसमें वहुतसे क्रोधी हों, जिसमें विशेष सुखकी इच्छा रखने वाले हों, जिसमें अधिक लोभी हों, उस आयी-समृहको सार्थ विगाड़ने वाला समक्षना।

जिसमें सभी आगेवानी भोगते हों, जिसमें सभी पांडित्य रखते हों, जिसमें सभी एक समान वड़ाई गाम करनी चाहते हों, वह समुदाय कदापि सुख नहीं पाता।

मरनेके स्थान पर, वांधनेके स्थान पर, जुवा खेळनेके स्थान पर, भय, या पीड़ाके स्थान पर, अंडारके पान पर, और स्थियोंके रहनेके स्थान पर, न जाना। ( मालिककी आज्ञा विना न खाना)।

मनको न रुचे ऐसे स्थान पर, श्मशानमें, सुने स्थानमें, चौराहेमें, जहां पर सूखा घास, या पुराली गेरिए पड़ी हो, वैसे स्थानमें नींचा या टेढी जगहमें, कूड़ी पर, उज़्बर जमीनमें, किसी वृक्षके थड़ नीचे पर्यतके हमींप, नदीके या कुवेके किनारे, राखके ढेर पर, मस्तकके वाल पड़े हों वहाँ पर, टीकरों पर, या कोयलों पर, दिवान पुरुपको इन पूर्वोक्त स्थानोंपर न वसना और न वैठना चाहिये।

जिस अवसर सम्बन्धी जो जो इत्य हैं वे उसी अवसर पर करने योग्य हैं, खाहे जितना परिश्रम हो। तथापि वह अवसर न चूकना चाहिये। क्योंकि जो मनुष्य मेहनतसे उरता है वह अपने पराक्रम का पर प्राप्त नहीं कर सकता, इस लिये अवसर को न चूकना चाहिये।

प्रायः मनुष्य विना आडस्वर शोभा नहीं पा सकता, इसी लिये विशेषतः किसी भी स्थान पर वुद्धिमान रहाको आडम्यर न छोड़ना चाहिये।

परदेशमें विशेषतया अपने योग्य आडम्बर रखता चाहिये, और अपने धर्ममें झुस्त रहना चाहिये, इससे जाव वहाँ आदर बहुमान पूर्वक इच्छित कार्यकी लिखि होनेका संभव होता है। परदेशमें ययि विशेष कि रोता है तथिष विशेष काल पर्यन्त न रहना चाहिये, क्योंकि यदि परदेशमें ही विशेष काल रहा जाय के रेते अपने धरकी अव्यवस्था हो जानेसे किर कितनी एक मुक्षीयतें भोगनी पड़नेके दोपका सम्भव होता है। इसी मिलिन को उन्छ होना या वेचना हो वह काष्ट शेठके समान समुद्राय से मिलिनर हो करना उचिन है। इसी कि नामकी प्राप्ति होनेके और किसी भी प्रकारकी हरकान न आने देनेके लिये वेचना या वंसे प्रमंगमें पंच कि नामकी प्राप्ति होनेके और किसी भी प्रकारकी हरकान न आने देनेके लिये वेचना या वंसे प्रमंगमें पंच कि नामकी प्राप्ति होनेके और किसी भी प्रकारकी हरकान न आने देनेके लिये वेचना या वंसे प्रमंगमें पंच कि नामकी प्राप्ति स्थानिका, स्थूल भद्रका, अभयकुमार का, और कैयका प्रमुखका नाम स्मारण परके उसी कि नाम से कितना एक द्रव्य देव, गुरु, धर्म, सम्बन्धी, कार्षमें रास्नोकी भारता करने प्रतृत्ति कि जिससे सर्व प्रकारकी सिद्धि होनेमें कुछ भी मुसीवत न भोगनी पढ़े।

धर्मकी मुख्यता रखनेसे ही सर्व प्रकारकी सिद्धिका सम्भव होनेके कारण, द्रव्य उपार्जन करते स्व करते समय भी यदि इसमेंसे अधिक लाभ होगा तो इनना द्रव्य सात क्षेत्रमेंसे अमुक अमुक खर्चनेकी अवस् कता वाले अत्रोमें खर्चू गा। ऐसा मनोरथ करते रहना चाहिये कि जिससे समय २ पर महा फलकी प्राप्ति। विना नहीं रहती। उच्च मनोरथ करना यह भाग्यशाली को ही वन सकता है, इसलिये शास्त्र कारोंने कहा कि, चतुर पुरुषोंको सदैत्र उन्ते ही मनोरथ करते रहना चाहिये, क्योंकि, कर्मराज उसके मनोर्ष अनुसार उद्यम करता है।

्र स्त्री सेवनका, द्रव्य प्राप्त करनेका और यश प्राप्तिका किया हुवा उद्यम कदाचित् निष्फल हो जाय प धर्म कार्य सम्बन्धी किया हुवा संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता।

इच्छानुसार लाभ हुये बाद निर्धारित मनोरथ पूर्ण करने चाहिये। कहा है कि, व्यापारका फल इ कमाना, द्रव्य कमानेका फल सुपान में नियोजित करना है। यदि सुपान में न खर्च करे तो व्यापार और इ दोनों ही दु:खके कारण यन जाते हैं।

यदि संपदा प्राप्त किये वाद भर्म खेवन करे तो ही वह धर्मऋदि गिनी जाती है और यदि वेस करे तो वह पाप ऋदि मानी जाती है। इसिलये शास्त्रमें कहा है कि—भर्म रिद्धि, भोग रिद्धि, और पाप रिं ये तीन, प्रकारकी ऋदियां श्री वीतरागने कथन की हैं। जो धर्म कार्यमें खर्च किया जा सके वह धर्म ऋ जिसका शरीरके सम्बन्धमें उपभोग होता हो वह भोग ऋदि। दान, धर्म, या भोगसे जो रिहत हो याने उपरोक्त दोनों कार्योग्नें न खर्चा जाय वह पाप ऋदि कहलाती है और वह अनर्थ फल देने वाली याने नीव र देने वाली कही है। पूर्व भवमें जो पाप किये हों उसके कारण पाप ऋदि प्राप्त होती हैं या आगामी भवमें दुःख भोगना हो उसके प्रभावसे भी पाप ऋदि प्राप्त की जा सकती है। इस वातको पुष्ट करनेके लिए रि

#### "पाप रिद्धि पर दृष्टान्त"

वसन्तपुर नगरमें क्षत्रिय, विज्ञ, विज्ञ, और सुनार ये चार जने सित्र थे। वे कहीं द्रव्य कमानिके परदेश निकले। सागमें रात्रि हो जानेसे वे एक जगह जंगलमें ही सो गये। वहां पर एक वृक्षकी शार स्टक्ता हुवा, उन्हें सुवर्ण पुरुप देखनेमें आया। (यह सुवर्ण पुरुप पािपट पुरुपको पाप रिद्धि वन जान और धिम्छ पुरुपको धर्म ऋदि हो जाता हैं) उन चारोंमेंसे एक जनेने पूछा क्या तू अर्थ हैं ? सुवर्ण पुरुप "हां! में अर्थ हैं। परन्तु अनर्थ कारी हैं।" यह वचन सुनकर दूसरे भय भीत होगये, परन्तु मु योला कि यद्यपि अनर्थ कारी है तथापि अर्थ—द्रव्य तो है न! इसिलिये जरा मुक्ससे दूर पड़। ऐसा कर्ट मुजर्ण पुरुप एक्ट्स नीचे गिर पड़ा। मुनारने उठकर उस सुवर्ण पुरुपकी अंगुलियाँ काट लीं और उसे हो जिन्नों गटा म्बेट्कर उसमें द्वाकर कहने लगा कि, इस सुवर्ण पुरुपसे अनुल द्रव्य प्राप्त किया सकता है, इस लिए यह किसीको न बतलाना। यस इतना कहने ही पहले तीन जनोंके मनमें आशांकुर प्र

ह होने वाद वारों में से एक दो जने को पास में रहे हुये गांव में से खान पान छेने के छिये से जा। और दो वहां ही वैठे रहे। गांव में गये हुवों ने विचार किया कि, यदि उन दोनों को जहर दे कर मार डालें तो वह गण पुरुष हम दोनों को ही मिल जांय। यदि ऐसा न करें तो चारों का हिस्सा होने से हमारे हिस्से का चतुर्थ में अपना। इसिलये हम दोनों मिल कर यदि भोजनमें जहर मिला कर छे जांय तो ठीक हो। यह विचार के ये उन दोनों के भोजनमें विष मिलाकर छे आये। इधर वहां पर रहे हुए उन दोनों ने विचार किया कि जो यह अतुल धन प्राप्त हुवा है यदि इसके चार हिस्से होंगे तो हमें विलक्ष छ थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, लिये जो दो जने गांव में गये हैं उन्हें आते ही मार डाला जाय तो खुवर्ण पुरुष हम दोनों को ही मिले। विचार को निश्चय कर के वैठे थे इतने में ही गांव में गये हुए दोनों जने उनका भोजन ले कर वापिस आये शिष्ठ वहां दोनों रहे हुये मित्रोंने उन्हें शास्त्र हारा जान से मार डाला। फिर उनका लाया हुवा भोजन ले वे दोनों भी मृत्युको प्राप्त हुये। इस प्रकार पाप ऋदि के आने से पाप बुद्धि ही उत्पन्न होती है अपाप युद्धि उत्पन्न न होने देकर धर्म ऋदि ही कर रखना, जिससे वह सुख दायक और अविनाशी की है।

्रें प्रांत कारणके लिए ही जो द्रव्य उपार्जन हुवा हो उसमें से प्रतिदिन, देव पूजा, अब दानादिक, सेव पूजा, स्वामी वात्साल्यादिक समयोचित धर्म कृत्य करके अपनी रिद्धि पुण्योपयोगिनी करना।

यद्यपि समयोचित पुण्य कार्य (स्वामी वात्सल्यादिक) विशेष द्रव्य खर्चनेसे वहें कृत्य गिने जाते हैं, प्रितिद्विन के धर्म कृत्य थोड़ा खर्च करनेसे हो सकतेके कारण लघु कृत्य गिने जाते हैं, तथापि प्रतिदिनके कार्य पूजा प्रभावनादि करते रहनेसे अधिक पुण्य कर्म हो सकता है। तथा प्रतिदिन के लघु पुण्य कर्म प्रिक हो समयोचित वहें पुण्य कर्म करने उचित गिबे जाते हैं।

सि वक धन कम है परन्तु जब अधिक धन होगा तब पुण्य कर्म कर्क गा इस विचारसे पुण्य कर्म कि विचार करना योग्य नहीं। जितनी शक्ति हो उतने ग्रमाण वाली पुण्य करणी करलेना योग्य है। विचार है कि थोड़े में से थोड़ा भी दानादिक धर्म करणीमें खर्च करना, परन्तु बहुत धन होगा तय करेंगा ऐसे महोदय की अपेक्षा न रखना। क्योंकि इच्छाके अनुसार शक्ति धनकी यृद्धि न जाने करा

में आगामी कल पर करने का निर्धारित हो वह आज ही कर, जो पीछले प्रहर करनेका निर्धारित करते हैं। प्रहर में कर! क्योंकि यदि इतने समयमें मृत्यु आगया तो वह जरा देर भी विलम्य न

#### "द्रव्य उपार्जनके लिए निरन्तर उद्यम"

क्षेत्राजन करनेमें भी उचित उद्यम निरन्तर करते रहना चाहिये। कहा है वि व्यापार्य, यहा, यहि, विष्याज, वि

तथा थोड़ीसी संपदा प्राप्त करके फिर कमानेके उद्यमसे बैठ न रहना, इस लिये माघ काव्यों का कि को पुरुष थोड़ी संपदा पाकर अपने आपको कृतकृत्य हुवा मान बैठता है उसे मैं मानता हूं कि विधि विशेष लक्ष्मी नहीं देता।

#### "अति तृष्णा या लोभ न करना"

अति तृष्णा भी न करना चाहिये इस लिये लौकिकमें भी कहा है कि अति लोभ न करना एवं लोभ न सर्वथा त्याग भी न देना। जैसे कि अति लोभमें मूर्छित हुये चित्त वाला सागरदत्त नामक शेठ समुद्रमें प् (यह दृष्टान्त गौतम कुलककी वृत्तिम बतलाया हुवा है)

लोभ या तृष्णा विशेष रखनेसे किसीको कुछ अधिक नहीं मिल सकता। जैसे कि इन्छा रखने वैसा भोजन वस्त्रादिक सुख-पूर्वक निर्वाह हो उतना कदापि मिल सकता है; परन्तु यदि रंक पुरुष कार्य की ऋदि प्राप्त करनेकी अभिलाषा करे तो क्या उसे वह मिल सकती है ? इस लिये कहा जाता है कि अपनी मर्जी सुजव फल प्राप्त करनेकी इन्छा रखने वालेको अपने योग्य ही अभिलाषा करनी उचित है। विल लोकमें भी जो जितना मांगता है उसे उतना ही मिलता है, परन्तु अधिक नहीं मिलता। अप जितना लेना हो उतना मिलता है, परन्तु तहुपरान्त नहीं मिलता।

उपरोक्त न्यायके अनुसार अपने भाग्यके प्रमाणमें ही इच्छा करनी योग्य है, उससे अधिक हैं। करनेसे वह पूरी न होनेसे जिन्ताके कारण अत्यन्त दुःसहा दुःख पैदा होनेका सम्भव है।

एक करोड़ रुपये पैदा करनेके लिये सैकड़ों दक्षा लाखों दु:सहा दु:खोंसे उत्पन्न हुई अति बिली भोगनेवाले निन्यानवे लाख रुपयोंके अधिपति धनावह रोठके समान अपने भाग्यमें यदि अधिक न हो सदापि न मिले। इसलिये ऐसी अत्यन्त आशा रखना दु:खदायी है। अतः शास्त्रमें लिखा है कि मनुष्यको ज्यों ज्यों मनमें धारण किये हुए द्रव्यकी प्राप्ति होती है त्यों त्यों उसका मन विशेष दु:ख म होता जाता है। जो मनुष्य आशाका दास वना वह तीन भुवनका दास वन चुका और जिसने आशी ही अपनी दासी वना लिया तीन भुवनके लोग उसके दास वन कर रहते हैं।

#### ''घर्म, अर्थ, और काम"

गृहस्थको अन्योन्य अप्रतिवन्धतया तीन वर्गकी साधना करनी चाहिये। इसिल्ये कही है धर्मवर्ग—धर्मसेवन, अर्थवर्ग—व्यापार, कामवर्ग—सांसारिक भोगविलास, ये तीन पुरुपार्थ कहलाते। इन तीनो वर्गोको यथावसर सेवन करना चाहिये। सो वतलाते हैं—

उपरोक्त नीन वर्गीमें से धर्मवर्ग और अर्थवर्ग इन दोनोंको दूर रख कर एकले कामवर्ग का में पर्ने वाले हैनन्मय बन कर विराय सुखमें छलचाये हुए मदोन्मत्त जंगली हाथीके समान कीन में धार्यात्तयों के म्थानको प्राप्त नहीं करना ? जिसे काममें —स्त्री सेवनमें अत्यन्त छलचानेकी ए<sup>एणा</sup> होते

त्रसे धन, धर्म और प्रारीर लस्वन्धों भी सुख कहांसे प्राप्त हो ? तथा जिसे धर्मवर्ग और कामवर्ग इन दोनोंको कितार रखकर अकेले अर्थवर्ग—धन कमाई पर अत्यन्त आतुरता होती है उसके धनके भोगनेवाले दूसरे ही लोग होते हैं। जैसे कि सिंह स्वयं प्रदोन्मत्त हाथीको मारता है परन्तु उसमें वह स्वयं तो हाथीको प्रारते के पापका ही हिस्सेदार होता है, मांसका उपभोग लेने वाले अन्य ही ष्टागाल—गीदड़ आदि पशु होते हैं; वैसे ही केवल धन उपार्जन करनेमें गुलथाये हुयेके धन सम्बन्धी सुखके उपभोग लेने वाले पुत्र पौत्रादिक या प्रकार मतुष्य वगैरह अन्य ही होते हैं और वह स्वयं तो केवल पापका ही हिस्सेदार वनता है। अर्थवर्ग और कामवर्ग का भी सेवन करना यह मात्र साधु सन्तका ही व्यवहार है, पत्तु गुहस्थका व्यवहार नहीं। तथा धर्मवर्ग छोड़ कर एकले अर्थवर्ग और कामवर्ग का भी सेवन करना उच्चता नहीं। क्योंकि दूसरेका खा जाने वाले जाटके समान अधर्मोंको आगामी भवमें कुछ भी सुखकी प्राप्त होती वाली नहीं। इसलिय सोमनीति में कहा है कि, सचसुच सुखी वही है कि जो आगामी जनममें भी सि भार करता है। इसलिए संसार भोगते हुए भी धर्मको न छोड़ना चाहिए। एवं अर्थवर्ग को दूर करके मात्र धर्मकों और कामवर्ग को छोड़ कर यदि अर्थवर्ग और धर्मवर्ग का ही सेवन किया करे तो वह ब्रहस्थके— कांसारिक सुलोंसे वंचित रहता है।

तथा तादात्विक-खाय मगर कमाये नहीं। मूलहर्-मा वापका कमाया हुवा खा जाय। कदर्य-बाय भी नहीं और खर्चे भी नहीं, ऐसे तीन जनोंमें धर्म, अर्थ, और कामका अरस परस विरोध खाभाविक हैं हो जाता है। जो मनुष्य नवीन धन कमाये बिना ज्यों त्यों खर्च किये जाता है उसे तादात्विक समभना। भे मनुष्य अपने माता, पिता, वगैरहका संचय किया हुवा धन, अन्याय की रीतिसे खर्च कर खाळी हो जाता रित मूलहर समभाना। और जो मनुष्य अपने नौकरों तकको भी दुःख देता है और खयं भी अनेक प्रकारके वि सहन करके द्रव्य होने पर भी किसी कार्यमें नहीं खरचता उसे कद्ये समभना चाहिये। तादात्विक के महिल्ल इन दोनोंमे द्रव्य और धर्मका नाश होनेसे उनका किसी भी प्रकार कल्याण नहीं हो सकता ( उन किता धन धर्म कार्यमें काम नहीं आता ) और जो कद्र्य, लोभी है उसके धनका संब्रह राज्यमें, उसके पीछे भीसात्त्वी गोत्रियोंमें, जमीनमें या चोर प्रमुखमें रहतेका सम्भव है। परन्तु उसका धन धर्मवर्ग या काम-करनेमें उपयोगी नहीं होता। कहा है कि जिसे गोत्रीय ताक कर चाहते हैं, चोर लूट लेते हैं, किसी विद्या जातेसे राजा ले लेता है, जरा सी देरमे अग्नि भस्म कर डालती है, पानी वहा लेता है, धर्तामें हैं कि हिस्से द्वाया हो तो हटसे अधिष्ठायक हर छेते हैं, दुराचारी पुत्र उड़ा देता है ऐसे द्रव्यकी धिक्राए हों हैं। प्रति द्वाया हो तो हटसे अधिष्ठायक हर छेते हैं, दुराचारा पुत्र उड़ा प्रता रहाण करने वालेको मृत्यु, धनका रक्षण करने वालेको पृथ्वी, यह मेरा पुत्र है, इस धारनासे मिल क्षित्र मोह रावने वालेको दुराचारिणी स्त्री हंसती हैं। चींदियोंका संचय किया हुवा धान्य, मिल्यां किय किया हुवा शहत -मधु और क्रपणकी उपार्जन की हुई छक्ष्मी, ,ये दूसरोंके ही उपयोग में आते हैं हैं। उपयोग में नहीं आते। इसी लिए तीन वर्गमें परस्पर विरोध न आने दें कर ही उन्हें प्राप्त करना क्लें दंग्य है।

किसी समय कर्मवशात् ऐसा ही वन जाय तथापि आगे आगे के विशेध होते हुए पूर्व पूर्वकी भा करना। कामकी बाधासे धर्म और अर्थकी रक्षा करना, क्योंकि धर्म और अर्थ हों तो काम सुख पूर्वक सेन किया जा सकता है। काम और अर्थ इन दोनोंकी बाधासे धर्मका रक्षण करना, क्योंकि काम और अर्थ कि दोनों वर्गका मूल धर्म ही है। इसिलये कहा है कि एक फूटे हुए मिट्टीके ठीकरेसे भी यदि यह मान लिया जाय कि मैं श्रीमंत हूं तो भी मनको समफाया जा सकता है। इसिलए-यदि धर्म हो तो काम और अर्थ कि सल सकता है। तीन वर्गके साधन बिना ममुख्यका आयुष्य पशुके समान निष्कल है, उसमें भी धर्मको है। लिए अधिक गिना है कि उसके बिना अर्थ और काम मिल नहीं सकते।

#### "आयके विभाग"

जैसी आय हो तद्नुसार हो खर्च करना चाहिये। नीतिशास्त्र में कहा है कि:—
पाद्मायानिषिं छुर्या। त्पादं वित्ताय करपयेत् ॥ धर्मापयोगयोः पादं। पादं भर्तान्यपोपणे॥
जो आय हुई हो उसमें से पात्र आगका संग्रह करे, पात्र भाग नये न्यापार में दे, पात्र भाग धर्म औ
शरीर खुलके लिये खर्च और पात्र भागमें दे दास, दासी, नौकर, चाकर, सगे सम्बन्धी, दीन, हीन, हुं सि
जनोंका भरण पोषण करनेमें खर्चे। इस प्रकार आयके चार भाग करने चाहिये। कितनेक भागमि

भायाद्धं नियु'जीत । धर्मे समधिकं ततः ॥ शेषेण शेषं कुवींत । यत्नतस्तुच्छमैहिकं॥

आयमें से आधिसे भी कुछ अधिक द्रव्य धर्ममें खरचना, और वाकीका द्रव्य इस लोकके छत्य, सुर तुच्छ मान कर उनमें खर्चना। निर्द्रव्य और सद्रव्य वालोंके लिये ही उपरोक्त विवेक बतलाया है ऐसा कि नेक आवार्योंका तत है। याने 'पादमायानिधिं कुर्यात्" इस श्लोकका भावाथ निर्द्रव्यके लिये हैं। औ ''ग्रायाद्द्र" इस श्लोकका भावार्थ सद्रव्यके लिये है। इस प्रकार इस विषयमें तीन संमत हैं।

> जीग्रं कस्स न इष्टं। कस्य लच्छी न वल्लहा होइ॥ अवसर पत्ताइं पुणो। दुन्निवि तणयात्रो लह्झंति॥

जीवन किसे इप्ट नहीं है ? सभीको इप्ट है । लक्ष्मी किसे प्यारी नहीं है ? सबको प्रिय है, परन्तु की ऐसा समय भी था उपस्थित होता है कि उस समय जीवन और लक्ष्मी ये दोनों एक तृणसे भी अधिक हलां माननी पड़ती हैं । इसरे प्रन्योंमें भी कहा है कि—

यतस्करे कर्मिण मित्रसंब्रहे । वियाग्र नारीष्व धनेषु बन्धुषु ॥ धर्म विवादे न्यसने रिव्रच्चये । धनन्ययोऽष्टासु न गण्यते दुधैः ॥

यश कीर्तिके काममें, मित्रके कार्यमें, प्यारी स्त्रीमें, निर्धन वने हुए अपने बन्धु जनंकि कार्यमें, धर्मकी में, विवाहमें, अपने पर पड़े हुए कष्टकों दूर करनेके कार्यमें, और शत्रुओंको पराजित करनेके कार्यमें पर्व । भार कार्योमें बुद्धिवन्त मनुष्य धनकी पर्वा नहीं करता।

#### यः कांकग्रीमप्यपथपपन्ना । मन्वेषते निष्कसहस्रतुल्यां ॥ काले च कोटिष्वपि मुक्तहस्त । स्तस्यानुबन्धं न जहाति लच्मीः ॥

जो पुरुष विना प्रयोजनके कार्यमें एक कवड़ी भी खर्च होती हुई एक हजार रुपयोंके वरावर समफता है, (यदि एक कवड़ी निकम्मी खर्च हो गई हो तो हजार रुपयेंके जुकसान समान मानता है) और वैसा ही कि कोई आवश्यक प्रयोजन पड़ने से एक करोड़का खर्च होता हो तथापि उसमें हाथ छंवा करता है, ऐसे पुरुषा लक्ष्मी सम्बन्ध नहीं छोड़ती।

#### ''लोभ और विवेककी परीक्षा करने पर नवी वहुका दृष्टान्त"

किसी एक बड़े स्थापारीके लड़केकी बहु नयी ही खड़ुराल में आयी थी उसने एक दिन अपने सस्रको शिंगमें पडते हुंगे तेलका विन्दू लेकर अपने जूतेको चुपड़ते देखा, इससे उसने विचार किया कि सम्रको की किसी करती चाहिये कि इन्होंने दियेमेंसे टएकते हुंगे तेलको बिन्दु लोमसे जुतेको चुपड़ा है या पियेकसे ? बात मनमें रखकर एक समय वह ऐसा ढोंग कर बैठी जिससे सारे घरमें हलवली मच गई। वह चिह्ना- मं गेर बोल पड़े मेरा मस्तक फटा जाता है। न जाने चया होगया! मस्तक पीड़ासे में मरी जाती हूं। मं की बोल बार घरमें हलवली मच गई। वह चिह्ना- मं गेर बोल मस्तक पीड़ा बहुत हो उपाय किये परन्तु फायदा न हुआ! फिर वह बोली मेरे पिताके कि भी यह मस्तक पीड़ा बहुत हफे हुवा करती थी परन्तु उस समय मेरे पिताजी सच्चे मोतियोंका चूर्ण कर मेरे मस्तक पर चुपड़ते तो आराम आ जाता था। यह सुन कर ससुरा बोला—हाँ पहलेसे ही क्यों का मरी मस्तक पर चुपड़ते तो आराम आ जाता था। यह सुन कर ससुरा बोला—हाँ पहलेसे ही क्यों का मरी मस्तक पर चुपड़ते तो आराम आ जाता था। यह सुन कर ससुरा बोला—हाँ पहलेसे ही क्यों का मरी मस्तक पर चुपड़ते तो विकाल खरलमें डालकर उन्हें पीसनेका उपक्रम करने लगा। का मांग हो ना घरकी ही दवा है अपने घरमें सच्चे मोती विकाल खरलमें डालकर उन्हें पीसनेका उपक्रम करने लगा। का मांग हो ना इस विकाल विकाल करता ही। मुद्दे तो सिर्फ आपकी परीक्षा ही करनी थी इसलिये विवेक रखकर लक्ष्मीका करता नहीं। मुद्दे तो सिर्फ आपकी परीक्षा ही करनी थी इसलिये विवेक रखकर लक्ष्मीका करने स्था करना यह तो सचमुच ही लक्ष्मीका वशीकरण है। का मिले सिसे स्था स्थार हो कर होता है इसलिये शास्त्रमें कहा है—

मा मंस्थ त्तीयते वित्तं, दीयमानं कदाचन ।

कूपाराम गवादीना, ददतामेव संपदः॥

राज मार्गमें देनेसे वित्तका क्षय होता है, ऐसा कदापि न समभाना, क्योंकि कुने, वाग, वगीने, गाय, क्यों दो त्यों उससे संपदा प्राप्त की जा सकती है।

### ''धर्म करते अतुल धनप्राप्ति पर विद्यापित का दृशन्त"

रण विवापित नामक महा धनाढ्य शेठ था। उसे एक दिन स्वप्नमें वादार टक्सीने कहा कि में सिवें दिन तुम्हारे घरसे चली जाऊंगी। इस वारेमें उसने प्रात:काल उठ कर अपनी खीसे सलाह की

तव उसकी स्त्रीने कहा कि यदि वह अवश्य ही जानेवाली है तो फिर अपने हाथसे ही उसे धर्ममार्ग में क्यों न खर्च डालें ? कि जिससे हम आगामी भवमें तो सुखी हों। शेठके दिलमें भी यह वात वैठ गई इसलिये प्रत 'पत्नीने एक विचार हो कर सचमुच एक ही दिनमें अपना तमाम धन सातों क्षेत्रोंमें खर्च डाठा। शेंड और शेठोनी अपना घर धन रहिन करके मानो त्यागी ही न बन वैठे हों इस प्रकार होकर परिश्रहका परिणाम करके अधिक रखनेका त्याग कर एक सामान्य बिछीने पर सुख पूर्वक सो रहे। जब प्रातःकाल सोकर उठे त देखते हैं तो जितना घरमें प्रथम धन था उतना ही अरा नजर आया। दोनों जने आश्वर्य चिकत हुये परतु पित्रह का त्याग किया होनेसे उसमेंसे कुछ भी पित्रह उपयोग में न लेते। जो मिट्टीके वर्तन पहलेसे ही रख छोड़े थे उन्हींमें सामान्य भोजन बना खाते हैं। वे तो किसी त्यागीके समान किसी चीजको स्वर्श तन भी नहीं करते अब उन्होंने विचार किया कि हमने परिग्रह का जो त्याग किया है सो अपने निजी अंग भोगां खर्चनेके उपयोग में छेनेका त्याग किया है परन्तु धर्म मार्गमें खर्चनेका लाग नहीं किया। इसिंहरे धनको धर्म मार्गमें खर्चना योग्य है। इस विचारसे दूसरे दिन दुवहर से सातों क्षेत्रोंमें धन खर्चना शुह्न किया दीन, हीन, दु:खी, श्रावकों को तो निहाल ही कर दिया। अब रात्रिको सुख पूर्वक सो गये। फिर भी सुब देखते हैं तो उतना ही धन घरमें भरा हुवा है जितना कि पहले था। इससे दूसरे दिन भी उन्होंने वैसा है किया, परन्तु अगले दिन उतना ही धन घरमें आ जाता है। इस प्रकार जब दस रोज तक ऐसा ही क्रम वार रहा तव दसवीं रात्रिको लक्ष्मी आकर शेठसे कहने लगी कि, वाहरे भाग्यशाली ! यह तूने क्या किया ! ज मैंने अपने जानेकी तुझे प्रथमसे स्चना दी तव त्ने मुझे सदाके लिये ही बांध ली। अव मैं कहां जाऊं ? त्ने य जितना पुण्य कर्म किया है इससे अव मुझै निश्चित रूपसे तेरे घर रहना पड़ेगा। शेठ शेठानी बोलने लगे हि अब हमें तेरी कुछ आवश्यका नहीं हमने तो अपने विचारके अनुसार अब परित्रह का त्याग ही कर दिया है लक्ष्मी वोली --"तुम चाहे जो कहो परन्तु अव मैं तुम्हारे घरको छोड़ नहीं सकती।" दोठ विवारने लगा हि अव क्या करना चाहिये यह तो सचमुच ही पीछे आ खड़ी हुई। अव यदि हमें अपने निर्घारित परिष्रह उपरान्त ममता हो जायगी तो हमें महा पाप लगेगा, इसलिये जो हुवा सो हुवा, दान दिया सो दिया। एमें यहां रहना ही न चाहिये। यदि रहेंगे तो कुछ भी पापके भागी वन जायंगे। इस विचारसे वे दोनों प पत्नी महा लक्ष्मीसे भरे हुये घर वारको जैसाका तैसा छोड़कर तत्कोल चल निकले। चलते हुये वे ए गाँवसे दूसरे गांव पहुंचे, तव उस गांवके द्रवांजे आगे वहाँका राजा अपुत्र मर जानेसे मंत्राधिवासित हार्थ धाकर शेठ पर जलका अभिषेक किया, तथा उसे उठा कर अपनी स्कंघ पर वैठा लिया। छत्र, चमगिटः राजिचन्ह शाप प्रगट हुये जिससे वह राजाधिराज वन गया। विद्यापित विचारता है अब मुझे क्या कर चाहिये ? इतनेमें ही देववाणी हुई कि जिनराज की प्रतिमाको राज्यासन पर स्थापन कर उसके नामसे श मान गर अपने अंगीकार किये हुये परिव्रह परिवाम व्रतको अलन करते हुये राज्य चलानेमें तुझे कुछ भी दे न गोगा । फिर उसने राज्य अंगीकाए शिया परन्तु अपनी तरफसे जीवन पर्यन्त त्यागवृत्ति पालना गी र में रवगसुप भोग कर वह पांचवें भवमें मोक्ष जायगा।

#### "न्यायोपार्जित धनसे लाम"

उगर लिखे मुजव न्यायोपाजित वित्तमें कितने एक लाम समाये हुये हैं सो वतलाते हैं। अशंकनीयत्व । ग्राप्त किये धनमें किसीका भी भय उत्पन्न नहीं होता, उससे मजीं मुजव उसका उपयोग किया जा । है। प्रशंसनीयत्व न्यायसे कमाने वालेकी सब लोग प्रशंसा ही करते हैं। अदीनविषयत्व—न्यायसे हुये धनको भोगनेमें किसीका भी भय न होनेसे अदीनतया याने दुःख नहीं भोगना पड़ता, एवं किसीसे अगतेकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके देखते हुये उसका उपयोग किया जा सकता है। सुख रिद्धिरेतृत्व—वह सुख शान्तिसे भोगा जा सकता है और दूसरे व्यापारमें भी वह वृद्धि करनेमें सहाका है। पुर्यकार्योपयोगीत्वादि—उसे पुण्य कार्योमें खरचने की इच्छा होती है, अन्य भी अच्छे मं सुबसे खर्चा जा सकता है, और खराव कार्योमें उपयोग नहीं होता। जिससे पापकार्य रोके जा है दत्यादि लाभ समाये हुये हैं। ''इहलोकपरलोकहितं" जगतमें भी 'शोभाकारी होता है, जीवन रस लोकमें उससे हितके ही कार्य होते हैं, अनिन्दनीय गिना जाता है इससे इस लोकमें संपूर्ण सुख जा सकता है, उससे समे सम्बन्धी सउजन लागोंके कार्यमें यथोचित खर्च किया जा सकता है। और कार्य कार्यो अपनी यश कीर्ति सुनी जा सकती है और परभवमें भी हितकारी होता है।

सर्वत्र शुचयो धीराः । स्वकर्भवलगर्विताः ॥ कुकर्मनिहतात्मानः । पापाः सर्वत्र शंकिताः ॥

धर्मी और बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र अपने शुभ कृत्योंके वलसे गवित रहता है (शंका रहित निर्भय गहता कि पापी पुरुप अपने किये हुये पाप कर्मोंसे सर्वत्र शंकित ही रहता है।

#### "रांकित रहने पर जशोशाहका दृष्टान्त"

ण गांवों देवोशाह और जशोशाह नामक दो विनयें प्रीतिपूर्वक साथ ही व्यापार करते थे। वे के किसी कार्यवश किसी गांव जा रहे थे। मार्गमें एक रहका कुंडल पड़ा हुवा देख देवोशाह के ला। कि मैंने तो किसीकी पड़ी हुई वस्तु उठा लेनेका पिरत्याग किया हुवा है, इस लिये में इसे कि मार्ग सकता, परन्तु अब इस मार्ग से आगे भी नहीं जा सकता। ऐसे बोलता हुवा वह पीले फिरा, कि के उसके साथ पीले लीटा सही परन्तु पड़ी हुई वस्तु दूसरेकी नहीं गिनी जाती या पड़ी हुई वस्तु- के हुई भी दोव नहीं लगता इस विचार देवोशाह को मालूम न हो, इस खूबीसे उसने वह पड़ा हुवा कि हिया, नथापि मनमें विचार किया कि धन्य है देवोशाह को कि जिसे ऐसी निस्पृहना है! परन्तु कि हिस्ता तो जहर हुंगा। यदि इसे मालूम हो गया तो यह दिल उल न कि हिसे हिस्ता तो जहर हुंगा। यदि इसे मालूम हो गया तो यह दिल उल न कि हिसे होती युक्ति कर गा कि जिससे इसे खबर ही न पड़े। यशोशाह यह विचार पर यह देवो। कि विसे आया। फिर अपने मनमें कुछ युक्ति धारण कर जशोशाह दूसरे गांव लाकर उन

कुंडलको वेव कर उसके द्रव्यसे बहुतला माल खरीद लाया, और उसे हिस्सेवाली दूकानमें भरकर पूर्व वेचने लगा। माल बहुत आया था इसलिये उसे देखकर देवोशाह ने पूछा कि माई! इतना सारा मा कहांसे आया? उसने ज्यों त्यों जवाव दिया, इसलिये देवोशाह ने फिर कसम दिला कर पूछा तथापि खं सल्य वात न कहकर कुछ गोलमाल जवाव दिया। देवोशाह वोला कि भाई! मुझे अन्यायोपार्जत विश्वाह है और मुझे इसमें कुछ दालमें काला मालूम देता है; इस लिये में अब तुम्हारे हिस्से में व्यापार न कहंगा। तुम्हारे पास मेरा जितना पहलेका धन निकलता हो उसका हिस्सा कर दो, नयोंकि अन्याश उपार्जित विस्तका जैसे छाछ पड़नेसे दूधका विनाश हो जाता है, वैसे ही नाश हो जाता है, इतना हो न परन्तु उसके सम्बन्ध से दूसरा भी पहला कमाया हुवा निकल जाता है। यों कह कर उसने तत्काल महिसाव करके अपना हिस्सा जुदा कर लिया और जुदा व्यापार करनेके लिये जुदी दुकान ले कर उसने तत्काल महिसाव करके अपना हिस्सा जुदा कर लिया।

जशोशाह विचार करने लगा कि, यद्यपि यह अन्यायोपार्जित वित्त है तथापि इतना धन कैसे के जाय ? यह विचार कर दूकानको वैसे ही छोड़ ताला लगाकर वह अपने घर जा बैठा। दैवयोग उसी रातको यशोशाह की दूकानमें चोरी हुई और उसका जितना माल था वह सब चुराया गया जिससे पड़ित ही प्रातःकाल में जशोशाह हाय हाय, करने लगा; और देवोशाह की दूकान अन्य जगह वैसा शुद मि मिलनेसे खूव चलने लगी; इससे उसे अपने माल द्वारा वड़ा भारी लाभ हुवा। देवोशाह के पास भा यशोशाह वड़ा अफसोस करने लगा, तब उसने कहा कि भाई अब तो प्रत्यक्ष फल देखा न ? यदि मानता तो अब भी ऐसे काम न करनेकी प्रतिज्ञा ग्रहण कर ले। इस तरह समभा कर उसे प्रतिज्ञा करा वित्ती क्यापार करनेकी स्वना की। वैसा करनेसे वह पुनः सुखी हुवा। इसलिये न्यायोपार्जित वित्ती प्रकारकी चृद्धि और अन्यायके दृश्यसे सचमुच ही हानि विना हुये नहीं रहती। अतः न्यायसे ही धन उपा करना श्रे यस्कर है।

#### "न्यायोपार्जित वित्त पर लौकिक दृष्टान्त"

चम्पानगरीमें सोमराजा राज्य करता था। उसने एक दिन अपने प्रधानसे पूछा कि—"उत्तरी पूर्वमें कोनसे पात्रमें सुद्रव्य दान देनेसे विशेष लाभ होता है?" प्रधानने कहा—"स्वामिन्! यहां पर उत्तम पात्र तो विप्र है परन्तु दान देने योग्य द्रव्य यदि न्यायोपार्जित वित्त हो तव ही वह विशेष लाभ सकता है। न्यायोपार्जित वित्त न्याय व्यापारके दिना उपार्जन नहीं हो सकता। वह तो व्यापारिं भी किसी विरलेंक ही पास मिल सकता है, तब फिर राजाओंके पास तो हो ही कहांसे? न्यायोपार्जित ही श्री ए फल देनेवाला होता है; इस लिए वही दान मार्गमें खर्चना चाहिये। कहा है कि—

दातुं विश्वेद्धवित्तस्य, गुगायुक्तस्य चार्थिनः। दुर्नभः खलु ंयोगः, मुवीजन्तेत्रयोरिव॥ निर्मल, कपटरहित, वृत्तिसे और न्याययुक्त रीतिमुजब प्रवृत्तिसे कमाया हुया धन देनेवाला दान देनेके विना जाता है। और अपने ज्ञानादि गुणयुक्त हो वही दान लेने योग्य पात्र शिना जाता है। उपरोक्त कि दापक और पात्र इन दोनोंका संयोग श्रेष्ठ जमीनके खेतमें योगे हुए बीजके समान सचमुच ही शिहे।

फिर राजाने सर्वोपिर पात्र दान जानकर आठ दिन तक रात्रिमें किखीको मालूम न हो ऐसी युक्तिसे पार्रो की दूकान पर आकर न्यापारी की लायकीके अनुसार आठ रुपये पैदा किये। पर्वके दिन सव पार्रो को वुला कर पात्र विप्रको बुलानेके लिए दीवानको भेजा। उसने जाकर पात्र विप्रको आमंत्रण मि ससे वह बोला—

यो राज्ञः प्रतिगृगहाति । त्राह्मणो लोभगोहितः ॥ तिषश्रादिषु घोरेषु । नरकेषु स पत्यते ॥

बो बाह्मण लोभमें मोहित होकर राजाके हाथसे राज्यद्रव्य का दान लेता है वह तिमश्रादिक महा

राज्ञः मतिप्रहो घीरो, मधुमिश्रविशोपमः। पुत्रमांस वरं भुक्तं। नतु राज्ञः मतीग्रही॥

राज्यका दान लेना अयोग्य है क्योंकि यह सधुले लेप किये हुए विपके समान है, अपने पुत्रका बिमान अच्छा, परन्तु राजाका दान पुत्र मांसले भी अयोग्य होनेसे वह नहीं लिया जाता।

दश स्नासमा चक्री, दशचक्री समोध्यजः। दशध्यजसमा वेश्या, दश वेश्यासमो नृपः॥

र्ग कलाहओं के समान एक कुं भकार का पाप है, दस कुं भकारों के पाप समान स्मशानिये ब्राह्मण रेप हैं, दस श्मशानी ब्राह्मणोंके पाप समान एक वेश्याका पाप है, और दश वेश्याओं के पाप समान एक

पर वात पुराण तथा स्सृति वगैरहमें कथन की हुई होनेसे मुही तो राजद्रव्य अग्राहा है इस लिये में दान न लूंगा। प्रधान बोला—"स्वामिन्! राजा आपको न्यायोजित ही वित्त देगा।" वित्र में वित्त हों ऐसा हो नहीं सकता! राजाके पास न्यायोप्जित धन कहांसे आया।" प्रधान बोला—— राजाको मेंने प्रथमसे ही स्वना की थी, इससे उन्होंने स्वयं भुजासे न्यायपूर्वक उपार्जन किया है से लेनेमें आपको कुछ भी दोप लगनेका सहभव नहीं। सन्मार्गसे उपार्जन किया द्रव्य लेनेमें क्या शिक्ती युक्तियों से समभा कर दीवान खुपात्र, विप्रको द्रव्यारमें लाया। राजाने अति प्रसन्त होत्तर सम्मान समर्थण किया, बहुमान और विनयसे उसके पाद प्रक्षालन किये। किर हाथ लोड़ कर नन्ननाय अपने क्यां उपार्जन किये उसके वर्षा होते अपने सम्मान किया, रससे बहुतसे विप्र अपने मनमें विविध प्रकारके विचार और खेर करने लगे। पान्तु

राजाने उन्हें सम्मान पूर्वक खुवर्णसुद्रा के दानादिसे प्रसन्न कर विदा किये। यद्यि राजाने सुवर्णी इतना दान किया था; कि उन्हें वहुतकाल पर्यंत खरचते हुए भी समाप्त न हो तथापि वह राजद्रव्य अवा पार्जित होनेसे थोड़े ही समयमें खानेके खर्चासे ही खुट गया और जो सत्पात्र विप्रको मात्र आठ ही स्व का दान मिला था वह न्यायोपार्जित वित्त होनेसे उसके घरमें गये बाद भोजन वस्त्रादिमें खर्चते हुये भी। अक्षय निधानके समान कायम रहा। न्यायसे प्राप्त किया हुवा, अच्छे खेतमें वोए हुए अच्छे वीजके सम शोभाकारक और सर्वतो वृद्धिकारक होता है।

#### "दानमं चौभंगी"

१ न्यायसे उपार्जन किये द्रव्यकी सत्पात्रमें योजना करने से प्रथम भंग होता है। उससे अक्षय पुण नुवन्धी होकर परलोक में वैमानिक देव तया उत्पन्न हो वहांसे मनुष्यक्षेत्र मे पैदा होकर समक्षित देशित वगैरह प्राप्त करके उसी भवमें या थोड़े भवमें सिद्धि पदकी प्राप्ति होती है। धन्ना सार्थवाह या शाह भद्रादिक के समान प्रथम मंग समक्षता।

२ न्यायोपार्जित वित्तसे मात्र ब्राह्मणादिक पोपण करने क्ष्य दूसरा भंग समभना। इससे पाणतुक पुण्य उपार्जन होता है, क्योंकि उस भवमें मात्र संसार सुख फल भोगते हुये अन्तमें भव परंपराकी विद्या भोगनेका कारण रूप होनेसे निरसही फल गिना जाता है। जैसे कि लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराने वा विप्र जैसे कुछ सांसारिक सुख भोगादि भोगकर अन्तमें रेचनक नामा सर्वाङ्ग सुलक्षण एक भद्रक प्राः वाला हाथी उत्पन्न हुवा। लाख ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे वचे हुये पकान्न आदि सुपात्र दानमें योक करने वाले एक दरिद्री विप्रका जीव सीधर्म देवलोकमें देव तथा उत्पन्न हो वहाँके सुखोंका अनुभव क पुनः वहांसे च्यवकर पांचसौ राज फन्याओंका पाणिग्रहण करने वाला श्रीणिक राजाका पुत्र नन्दीपेण हुउ उसे देखकर मदोनमत्त हुये रेचनक हाथीको भी जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा, तथापि अन्तमें वह पा नरकमें गया। इसमें पापानुवन्धी पुण्य ही होनेसे भव परंपराकी वृद्धि होती है, इसलिये पहले भी अपेक्षा यह दूसरा भंग फलकी अपेक्षा में वहुत ही हीन फल दायी गिना जाता है। यह दूसरा भंग समभ चाहिये।

३ अन्यायसे उपाजन किये द्रव्यको सत्पात्रमें योजन करने रूप तीसरा भंग समभना। उत्तम के वोये हुए सामान्य वीज कांगनी, कोदरा, मंडवा, चणा, मटर, वगैरह ऊगनेसे आगामी कालमें कुछ गां सुरा पूर्वक उसे पुण्य वन्थके कारण तया होनेसे राजा तथा व्यापारियोंको अनेक आरम्भ, समारम पूर्वक उपार्जन किये द्रव्यसे ज्यों आगे लाभकी प्राप्ति होती है, त्यों इस भंगमें भी आगे परम्परासे महा लाभ प्राप्ति हो सकती है, कहा है कि: —

काशयष्टी रिजेपा श्री । रसाराविरसाप्यहो ॥ नीरे तुर सर्ता धन्यः । सप्तदेत्री निसेवनाद ॥ कांसका तृण असार और विरस-स्वाद रहित है तथापि आश्चर्यकी बात है कि, जो उत्तम प्राणी होता वह सात क्षेत्र (साधु; साध्वी, श्रावक, श्राविका, मन्दिर, जिनबिम्ब और ज्ञान ) में उसका उपयोग कर हा है तो उससे उसकी इक्षुरस के समान दशा प्रगट होती है (असार वस्तु भी श्रेष्ट कार्योमें नियोजित क्रिसे सारके समान फल दे सकती है ) फिर भी कहा है कि:—

खलोपि गविदुग्धं स्या । दुग्धमप्युरगे विषं ॥ पात्रापात्रविशेषेण । तत्पात्रे दानसुत्तमं॥

तिलकी खल यदि गायके पेटमें गई हो तो वह दूध बन जाती है और यदि दूध सर्पके पेटमें गया हो में वह विप वन जाता है। यह किससे होता है ? उसमें पात्रापात्र ही हेतु है, इसिलये योग्य पात्रमे ही धन में उत्तम गिना जाता है।

सासाइतं पिजलं । पत्त विसेसेगा अन्तरं गुरुअं ॥ अहिमुहपिडअं गरलं । सिप्य उडे मुत्तिअं होइ ॥

स्वाति नक्षत्रमें जो पानी बरसता है वही पानी पात्रकी विशेषतासे बहुत ही फेर फार वाला बन, जाता मिन्योंकि वही पानी सर्पके मुंहमें पड़नेसे विष हो जाता है और बही पानी सीपमें पड़नेसे साक्षात् मोती मिन्यात है।

रस विषय पर द्रशान्त तो श्री आवू पर्वत पर बड़े उत्तुंग मन्दिर वनवाने वाले मन्त्री विमलशाह वगैरह भाषाभ लेना। उनका चरित्र संस्कृतमें प्रसिद्ध होनेसे, और ग्रन्थ बड़ा हो जानेके भयसे यहां पर नहीं भाषा।

महा आरंभ याने पन्द्रह कर्मादानके ब्यापारसे या अघटित कारणोंसे उपार्जन की हुई लक्ष्मी यदि सात काम न सर्वी हो तो वह मम्मण शेठ और लोभानन्दी के समान निश्चयसे अपकीर्ति और दुर्गतिमं डाले विना कारते। इसलिये यदि अन्यायोपार्जित विन्त हो तो भी वह उत्तम कार्यमें खरवनेसे अन्तमें लाभ कारक हो का है, यह तीसरा भंग समक्षता।

४ अन्यायसे कमाये हुए धनकी कुपात्रमें योजना करना यह बौथा भंग गिना जाता है। युपात्रकों कि है होगोंमें निन्दनीय हो जाता है, याने इस लोकमें भी कुछ लाभ कारक नहीं होता, और परलोग कि गितिका कारण होता है। इससे विवेकी पुरुषोंको इस वतुर्थ भंगका सर्वथा त्याग फरना चाहिये। होकिक शास्त्रमें कहा है कि,—

अन्यायोपात्तवित्तस्य । दानमत्यन्त दोपकृत् ॥ धेनुं निहत्य तन्मांसैः । ध्वांद्वाणामिव तर्पणं ॥

भेरतायसे उपार्जन किये द्रव्यसे दान करना सो अत्यन्त दोष पूर्ण है। जीसे कि गायगो भारत उपार्थ भेरतेका पोषण करना।

भन्यायोपार्जितंविंती। र्यच्छाद्धं क्रियते ननैः॥

#### तृष्यन्ते तेन चांडाला । बुक्कसादासयोनयः ॥

अन्यायसे उपार्जन किये घनसे जो लोग श्राद्ध करते हैं उससे चांडाल जातिके, मुक्कस, जातिके दार योनिके देवता तृप्ति पाते हैं परन्तु पितृयोंकी तृप्ति नहीं होती।

> दत्तरवरपोपि भद्राय । स्यादर्थी न्यायसंगतः ॥ श्रन्यायात्तः पुनर्दत्तः । पुष्कलोपि फलोभिभतः ॥

न्यायसे उपार्जन किया हुवा धन यदि थोड़ा भी दानमें दिया हो तो वह लाम कारक हो सकता है परन्तु अन्यायसे कमाया हुवा धन बहुत भी दान किया जाय तथापि उसका कुछ फल नहीं मिलता।

> अन्यायार्जितवित्ते न । यो हितं हि समीहते ॥ भत्तगात्कालकूटस्य । सोभिवांच्छति जीवितं ॥

अन्यायसे उपार्जन किये धनसे जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह कालकूट नामक विष सार्क जोनेकी इच्छा करता है।

अन्यायसे उपार्जन किये धन द्वारा आजीविका चलाने वाला एक सेठके समान प्रायः अन्यायी ही हीर हे, क्लेशकारी, अहंकारी, कपटी, पापकी पूर्ति करनेमें ही अग्रेसरी और पाप बुद्धि ही होता है। उसमें ऐ अनेक प्रकारके अवगुण प्रत्यक्ष तया मालूम होते हैं।

#### "अन्यायोपार्जित वित्तपर एक शेठका दृष्टान्त"

मारवाड़के पाली नामक गांवमें काकुआक; और पाताक नामक दो सगे भाई थे। उनमें छोटा धनवां ओर वड़ा भाई निर्धन होनेसे अपने छोटे भाईके यहां नौकरी करके आजीविका चलाता था। एक सम चातुर्मास के मौसममें रात्रिके वक्त सारा दिन काम करनेसे थक जानेके कारण काकुआक सो गया था। व पाताकने आकर, गुस्सेमें कहा कि, अरे भाई! तेरे किये हुए क्यारे तो पानी पड़नेसे भर कर फ़ूट गये हैं भी तृ सुखसे सो रहा है। तुझे कुछ इस वातकी चिन्ता है? उसे वारंवार इस प्रकार उपालम्म देने लगा, इस विचारा काकुआक आँखें यसलता हुवा विकार है ऐसी नौकरीको; और धिक्कार है इस मेरे दिखी पन यदि में ऐसा जानता तो इसके पास रहता ही नहीं, परन्तु क्या कर्क वचनमें वन्ध गया सो बन्ध गया, इस प्रकार वोलता हुवा उठकर हाथमें पावला ले जब वह खेतमें जाकर देखता है तो बहुतसे मजूर लोग क्या सुआरने लग रहे हैं, वह उनसे पूछने लगा कि, "अरे! तुम कौन हो ?" उन्होंने कहा—"आपके भाईका का करने वाले नौकर हैं।" तब काकुआक बोला कि कुवेमें पड़ी इस पाताककी नौकरी, वह ऐसा निर्दय है वि अपने भाई की भी जिसे शरम नहीं आती,! ऐसी अन्धेरी रातमें मुद्दे भर निद्रामेंसे उठा कर यहाँ भेजा। हो अब इसकी नौकरीसे कंटाल गया है।"

यह सुनकर नौकरोंने कहा कि तुम बहुमीपुर नगरमें जाओ। यदि बहांपर तुम रोजगार करोंगे तो उ यहुन लाम होगा, कुछ दिनो बाद हमारा भी वहीं जानेका इरादा है।" यह बात सुन कर उसकी बहुमीपुर जा ्र्णं मजीं होगई। इससे वहां पर थोड़े दिन निकाल कर अपने कुटुम्बियोंको साथ ले वह वल्लभीपुर नगरमें ।। वहां पर दूसरा कुछ योग न वननेसे नगर दरवाजेके पास बहुतसे अहीर लोग वसते थे वहाँपर ही वह । । ।। वसते भोंपड़ी वांधकर आटा, दाल, घी, गुड, वगैरह बेचने लगा। उसका नाम काकुआक उन अहीर गाँको उच्चार करनेमें अटपटा मालुम देनेसे उसे रंक जैसा देख सव 'राका' नामसे बुलाने लगे। अब वह । । । ।।

उस समय कोई कापड़िक अन्य दर्शनो योगी गिरनार पर जाकर बहुत वर्षोतक प्रयास करनेसे मरणके में हो न आ पड़ा हो ऐसा कष्ट सहन करके वहांकी रस कुश्विकामें से सिद्ध रसका त्वा भर कर अपने शित मार्गसे चला जाता था। इतनेमें ही अकस्मात आकाश वाणी हुई कि "यह त्वा काकुआकका है" प्रिप्तारकी आकाश वाणी सुन कर विचारा वह सन्यासी तो डरता हुवा अन्तमें बल्लभीपुर आ पहुंचा और कं रखाजे के पास दूकान करने वाले उसने राका शेठके नजीक ही उतारा किया। उन दोनोंमें परस्पर निभाव हो जानेसे वह संन्यासी सिद्ध रसके त्विको राका शेठके यहां रख कर सोमेश्वर की यात्रार्थ ग्राया।

र्रां मा रोठने वह तूंवा पर्वके दिन रसोई करनेके चुढ़है पर बांध दिया। फिर कितने एक दिन वाद कोई अनेते उत चुन्हें पर रसोई करते हुए तापके कारण उत्पर लटकाये हुथे तूंबेमेंसे रसका एक विन्दु चुन्हें क्षे हुये तये पर पड़नेसे वह तत्काल ही सुवर्णमय वन गया। इससे दूसरा तवा लाकर चुल्हेपर चढाया ंगरभी त्ंवेमें से एक रसका विन्दु पड़ने से वह सुवर्णका वन गया। इस परसे इस त्ंवेमें सिद्ध रस <sup>ा समभ</sup> कर उस योगीको वापिस देनेके भयसे याने उसे द्वा रखनेके लालवसे राँका शेठने अपना माल हैं दूसरी जगह रख उस भोंपड़ीमें आग लगादी और वह गांवके दूसरे द्रवाजेके समीप एक नई दूकान ष्र उसमें घीका व्यापार करने लगा। तूं बेके रसके प्रतापसे जब चाहता है तब सुवर्ण बना लेता है। र सारे व्वेके रसकी महिमासे वह वड़ा भारी धनाढ्य होगया, तथापि वह घीका ही व्यापार करता किसी एक गांवकी अहोरिनी उसकी दूकान पर घी वेचने आयी। उसकी घीकी मटकीमें से नित्र तोल कर नितरनेके लिए उसे ई ढी पर रक्खी, इससे वह मटकी तत्काल ही घीसे भर गई। दूसरी हैं इसमें वे घी निकाल कर तोल कर फिरसे ईं ढी पर रख्खी जिससे फिर भी वह घीसे नरी नजर आई। कि रांका शेटने विचार किया कि सचमुच यह तो कुछ इस ई ढीमें ही चमत्कार मात्रूम होता है, निहाय िरस घासकी वनाई हुई ई'ढीमें चित्रावेल हैं। इस विचारसे राँका शेंडने कपट हारा अहीगानि प्रिंग है लिया। तुंविके सिद्ध रसके प्रतापसे उसने बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया था, परन्तु जब पर कि होने बाया तब उतनेमें ही उसे वित्राविल आ मिली। इसकी महिमासे वह अनुल सुगर्ण परान िस्ति प्रह असंख्य धनपति तुल्य वन वैठा। तथापि वह धनका लोभी दैनेके कम यजनी पाट और भेरिक बडनके बाट रखना था। ऐसे कुत्योंसे स्थापार करते हुये पापानुबन्धी पुष्यके याने स्थापारं र वह महा धनाढ्य हुवा। इसी समय उसे कोई एक योगी मिला, उससे उसने गरांन गुर

वनानेकी युक्ति सीखली। इस प्रकार सिद्धि रस, दूसरी चित्र बेल, और तीसरी सुवर्ण सिद्धि इन तीन पराणें के महिमासे वह अनेक कोटिश्वर बन बैठा। परन्तु अन्यायसे उपार्जन किया हुवा होनेके कारण और पहले निर्धन था फिर धनवान बना हुवा होनेसे किसी भी सुकृतके आचरणमें, सज्ञन लोगों के कार्योमें या दीन हीन, दुःली, लोगों को सुख देनेकी सहायता के कार्यमें या अन्य किसी अच्छे कार्यके उपयोगमें उस धनमेंसे उससे एक पार्र भी खर्च न हो सकी। मात्र एक असिमान, मद, कलह, क्लेष, असन्तोष, अन्याय, दुर्वृद्धि, छल, कपट, और प्रपंच करनेके कार्यमें उस धनका उपयोग होने लगा। अब इतनेसे वह राका शेठ वार्यवार लोगोंपर एवं दूसरे सामान्य व्यापारियों पर नया नया कर, नये नये कायदे उन्हें अलाभ कारक और स्वतःको लाभ कारक नियम करने लगा, तथा दूसरोंको कुछ धन कमाता देख उनपर ईर्षा, द्वेष, मत्सर, रखकर अनेक प्रकारसे उन्हें हर वतें पहुंचाने में ही अपनी चतुराई मानने लगा। हरएक प्रकारसे लेने देने वाले व्यापारियोंको सताने लगा। मानो सारे गांवके व्यापारियोंका वह एक जुलमी राजा ही न हो। इस प्रकारका आखरण करनेसे उसकी रक्ष्में लोगोंको काल रात्रिके समान मालूम होने लगी।

एक समय राँका रोठकी पुत्रीके हाथमें एक रत्न जड़ित कंघी देख कर चल्लभीपुर राजाकी पुत्रीं अपने वितासे कहकर मंगवाई, परन्तु अति लोमी होनेके कारण उसने वह कंघी न दी। इससे कोवायमान है शिलादित्य राजाने किसी एक छल भेदसे उस कंबीको मंगवा कर वापिस न दी। इससे राँका शेठको वड़ क्रोध चढ़ा, परन्तु करे क्या राजाको क्या कहा जाय! अव उसने बद्छा छेनेके छिये अपर द्वीपमें रहने वार् महा दुर्घर मुगल राजाको करोड़ रुपये सहाय देकर शिलादित्यके ऊपर चढ़ाई करनेको प्रेरित किया। <sup>यर्घा</sup> मुगल लोगोंकी लाखों सैना चढ़ आई थीं तथापि उस सेनासे जरा भी भय न रखकर शिलादिय राजा उन्होंके सामने सूर्य देवके वरदानसे मिले हुये अश्वकी सहायतासे सहर्ष संग्राम किया। चमत्कार था कि शिलादित्य राजाको सूर्यने वरदान दिया था कि जव तुझे संग्राम करना हो तव एक मनुष्या शंख वजवाना फिर में तुझे अपने स्वयं चढ़नेका घोड़ा भेज दूंगा। उस घोड़े पर चढ़ कर जब तू शंख वज येगा तय शीघ्र ही वह घोड़ा आकाशमें उड़ेगा । वहांसे तू शत्रुओंके साथ युद्ध करना जिससे दिनमें घोड़े प्रतापसे तेरी विजय होगी ) युद्धके समय शिलादित्य राजा सूर्यके वरदान मुजव शंख वाद्यके आवाजसे स का घोड़ा बुलाकर उस पर चढ़ता है, फिर शंख वजानेसे वह घोड़ा आकाशमें उड़ता है, वहां अधर रहें ब मुगठोंके साथ लड़ते हुए विलक्कल नहीं हारता। एवं मुगलोंका सैन्य भी वड़ा होनेसे लड़ाई करनेमें पी नहीं एटता, तथापि घोड़ा ऊंचे रहनेसे उनका जोर नहीं चल सकता। यह वात मालूम पड़नेसे राँका शेटः मनुष्य शंदा वजाया करता था उससे पोशिदा तौर पर मिला और कुछ गुप्त धन देकर उसे समभाया। शंग वजानेसे घोड़ा आये वाद जब राजा उस पर सवार ही न हुवा हो उस वक्त शंख वजाना; जिससे ' योड़ा आक्षाशमें उड़ जाय और राजा नीचे ही रह जाय। इस प्रकार शंख वजाने वालेको कुछ लालच हैं। प्रोप् लिया। उसने वैसा ही किया, धनसे क्या नहीं वन सकता? ऐसा होनेसे शिलादित्य राजा हा है ाप एया किया जाय ? इस तरह परचात्ताप करने लगा; इननेमें ही मुगल लोगोंके सुभटोंने आकर हता क

क्ली ही चोटमें पराजित कर दिया, और अन्तमें उसे वहां ही जानसे मार कर वल्लभीपुर अपने तावे कर ।। सिल्ये शास्त्रमें—"तित्थोगिलि पयण्णामें" यह लिखा है कि, विक्रमार्क के संवतसे तीनसी पिछत्तर करीत हुये यद वल्लभीपुर भंग हुवा । मुगलोंको उनके शत्रुओंने निर्जल देशमें भेजकर मारा । सुना जाता हुगाल लोग भी निर्जल देशमें मारे गये थे। इस प्रकार रांका शेठका अन्यायसे उपार्जन किया हुवा द्रव्य के मार्गमें ही व्यय हुवा। परन्तु उससे उसका सद्वययोग न हो सका।

अन्यायसे उपार्जन किये हुए द्रव्यसे और क्या सुकृत बन सकेगा ? इस विषयमें उपरोक्त दृष्टान्त काफी । उपांक लिखे मुजव अन्यायसे कमाये हुए धनका फल धर्मादिकसे रहित ही होता है ऐसा समभ कर न्यूर्वक व्यवहार करनेमें उद्यम करना, क्योंकि उसे ही व्यवहार सिद्धि कहा जाता है। शास्त्रमें कहा है निहिश्सिहार्व्याहार व्यवहार्श्तपस्तिनाम् । गृहोगांतु व्यवहार एव दृद्धो विलोक्यते ॥ विहार करना, निहिश्सिहार्व्याहार व्यवहार याने तप करना और व्यवहार याने किया करना, साधुओंके लिये इतने के व्यवहार अर्थ लिया जाता है। परन्तु श्रावकों के लिये सिर्फ व्यवहार सिद्धि ही अर्थ लिया निहं

सिलिये श्रावक लोगोंको जो जो धर्मकृत्य करने हों वे व्यवहार शुद्धि पूर्वक ही करने चाहिये। व्यवकृषि विना श्रावक जो किया करे वह योग्य नहीं गिनी जाती। श्रावक—दिन कृत्यमें कहा है कि—
कृषित जैनधमका मूल व्यवहार शुद्धि ही है। इस लिए व्यवहार शुद्धिसे ही अथे शुद्धि होती है।

कृष्टि व्यवहार शुद्धिसे ही होती है) अर्थ शुद्धि—न्यायोपार्जित विन्तसे आहारशुद्धि होती है और

कृष्टि स्थायोपार्जित विन्तसे श्रहण किये हुए अन्नादिकसे) शरीर शुद्धि होती है। शरीर शुद्धिसे

किवार पैन नहीं होते। शरीर शुद्ध होने पर ही मनुष्य धर्मकृत्य के योग्य होता है, और जब वह धर्मके

क्षित्र होते वि शारीर शुद्ध होने पर ही समुष्य धर्मकृत्य के योग्य होता है। यदि ऐसा न करे तो वह

क्षित्र होते है। ऐसा किये विना जो जो कृत्य करता है वह व्यवहारशुद्धि रहित होनेसे धर्मकी निद्रा

क्षित्र होते हो जाता है। जो धर्मकी निन्दा कराता है उसे और अन्यको भी योधियीज की प्राप्ति नहीं

क्षित्र होते स्था सूत्रमें भी वतलाई हुई है। इस लिए विवक्षण पुरुपको सर्व प्रयत्नसे ऐसा ही वर्ताय करना

क्षित्र होता मूर्व लोक उसके पीछे धर्मकी निद्रा न करें।

में भी आहारके अनुसार ही शरीरका स्वभाव और रचना देख पड़ती है। जैसे कि वाल्यावस्था देशों भी आहारके अनुसार ही शरीरका स्वभाव और रचना देख पड़ती है। जैसे कि वाल्यावस्था देशों भेंसका दूव पिछाया हो, भैंसोंको पानी प्रिय होनेसे जैसे वे पानीमें तैरने छगती हैं वेसे ही कि प्राण्या हों। वेसे ही जो मनुष्य वाल्यावस्था में गायका दूव पिछाया कि पानीसे दूर ही रहता है। वेसे ही जो मनुष्य वाल्यावस्था में जैसा आहार करना है वैसी ही की मनुष्य वाल्यावस्था में जैसा आहार करना है वैसी ही की कि बाती है। वड़ा हुए वाद भी यदि शुद्ध आहार करे तो शुद्ध विचार आने हैं और कि के बाती है। वड़ा हुए वाद भी यदि शुद्ध आहार करे तो शुद्ध विचार आने हैं और कि के स्वति अवश्य कुबुद्धि प्राप्त होती है। छोकिकमें भी कहावन है कि 'जैसा आहार वैमा कि हिए सहिवार छानेके वास्ते व्यवहारशुद्धि की आवश्यकता है। व्यवहारशुद्धि पंडियार

समान होनेसे उस पर ही धर्मकी स्थिति भली प्रकार हो सकती है। यदि पीठिका दृढ़ हो तो उस पर टिक सकता है, वैसे ही धर्म भी व्यवहारशुद्धि हो तो ही वह निश्चल रह सकता है। इस लिए व्यक्त शुद्धि अवश्य रखना चाहिए।

#### देशकाल विरुद्धाधिकार

"देशादिविरुद्ध त्यागो—देशकाल नृपादिक की विरुद्धना वर्जना । याने देशविरुद्ध, कालिक जातिविरुद्ध, राजविरुद्ध प्रवृत्तिका परित्याग करना । इस लिए हितोपदेशमाला में कहा है कि देसर कालस्सय । तिवस्स लोगस्स तहय धम्मस्स ॥ वज्जंतो पिडकुलं । धम्मं सम्मं च लहई नरो देशविरुद्ध, कालिवरुद्ध, राजविरुद्ध, और लोकविरुद्ध एवं धर्मविरुद्ध वगैरह कितने एक अवगुणोंका परित्य करनेसे मनुष्य उत्तमधर्म को प्राप्त कर सकता है।"

जैसे कि सौवीर देशमें खेती करना मना है, वह कर्म वहां नहीं किया जाता। छाट देशमें मिद्रित का त्याग है। इस तरह जिस जिस देशमें जो वस्तु छोगों के आचरण करने योग्य न हो वहां उस का का सेवन करना विरुद्ध गिना जाता है। तथा जिस देशमें, जिस जातिमें या जिस कुछमें जो वस्तु आव करने योग्य न हो उसका आचरण करना देशविरुद्ध में जातिकुछ प्रभेदनया गिना जाता है। जैसे ब्राह्मण को मिद्रा पान करना निषेध है, तिछ, नमक वगैरह वेचना निषेध है। इस छिये उन्हीं के शार कहा है 'तिखवरखद्यता तेषां तिखवत स्थायता पुनः। तिखवचचिनिपीड्यन्ते ये तिखवयवसायिनः॥ तिछका व्यापार करता है, उसकी तिछके समान ही छद्यता होती है, तिछके समान वह काछा होता है, कि समान पीछा जाता है।' यह जातिविरुद्ध गिना जाता है।

यदि कुलके विषयमें कहा जाय तो जैसे कि चालुक्य वंशवाले रजपूतों को मद्यपान का पित्र करना कहा है। तथा देशविरुद्ध में यह भी समावेश होता है कि दूसरे देशके लोगों के सुनते हुए उस वे की निन्दा करना। अर्थात जिस जिस देशमें जो वाक्य वोलने योग्य न हो उन देशोंमें वह वाक्य बोह यह देशविरुद्ध समभना।

कालविरुद्ध इस प्रकार है कि शीतकाल में हिमाचल पर्वतके समीपके प्रदेशमें यदि कोई हमारे के से जाय तो उसे शीतवेदना सहन करना वड़ा किन हो जाय। इस लिये यैसे देशमें उस प्रकारके की जाना मना है। उपणकाल में विशेषतः मारवाड देशमें न जाना, क्योंकि वहां गरमी बहुत होती है। की मास में दक्षिण देशकी मुसाफिरी करना या जिस जमीनमें अधिक वृष्टि होती हो, या जिस देशमें की फीचड़ विशेष होता हो, उन देशोंमें प्रवास करना यह कालविरुद्ध गिना जाना है। यदि कोई मनुष्य समय विचार जिये विना हो वैसे देशोंमें जाता है तो वह विशेष विटम्यनायें सहन करता है। चातुर्मास के की मंग्रायः समुद्रके प्रान्तवाले देशोंमें मुसाफिरी करना हो न चाहिये। तथा जहां पर विशेष अकाल गड़ी राजा राजाओं में पारस्वरिक विरोध चलता हो, या संग्राम वगेरह शुरू हो, या रास्तेमें डाका वगैरह पड़ी

हो, या मार्गमें किसी कारण प्रवासीको रोका जाता हो या रुक्तना पड़ता हो, या रोगादिका उपद्रव जा हो, या मार्गमें चलना जोखम भरा हो, या मार्गमें कोई गांव न आकर भयंकर अटबीवाला रास्ता हो, सन्याके समय गमन करना पड़े अथवा अन्धेरी रातमें चलना पड़े, रक्षक या किसी साधीके विना गमन जा हो, स्वादि ऐसे स्थानकों में यदि विना निचारे प्रवृत्ति की जाय तो वह सचमुच ही प्राणधनकी हानि महा अवर्धकारी हो जाती है। इस लिए ऐसे कालमें इस प्रकारकी मुसाफिरी कदापि न करना। फाल्गुन वह बाद तिल पिलवाने, तिलका व्यापार करना, संग्रह करना तथा तिल खाना वगैरह सब कुछ काल-कि बीव उत्पन्न होते हों वैसी जमीन पर गाड़ी वगैरह चलाना महादोष का हेतु है इस्यादि सब काल-

#### ''राज विरुद्ध"

राजाने जिस आचरण का निषेध किया हो उसका सेवन करना, या राजाको संमत न हो वैसा आच-करता, जैसे कि राज्यके मान्य मनुष्यका अपमान करना, राजाने जिल्लका अपमान किया हो उसके साथ प्राचना, राजविरोधोको बहुमान देना, राजाके शत्रुके साथ मिलाप रखना, उसके साथ विचार करना मितं स्यानमें जा कर रहना, या उसे ही अपने घरमें रखना, राजाके शत्रुकी ओरसे आये हुए किसी भी क्यों लोमसे अपने घर उतारना या उसके साथ व्यापार, रोजगार करना, राजाकी इच्छा विरुद्ध उसके भाग सहवास करना, राजाकी मर्जीसे विरुद्ध वोलना, नगरके लोगोंसे विरुद्ध वर्ताव करना, जिसमें किति करनेकी राजमनाई हो वैसे आचार का सेवन करना। भुवनभानु के जीव रोहिणोंके समान भाषांका अपवाद बोलना, यह सब राजविरुद्ध गिना जाता है। इसपर रोहिणीका द्वष्टान्त वतलाया है। गोरेणी नामक एक शेठकी लड़की परम श्राविका थी। उसने अपनी तीक्ष्ण वृद्धि द्वारा शास्त्रके एक होते मुल्याठ किये थे। वह बड़ी श्रद्धालु, भक्तिवती, धर्मानुरागी, और अपने धारण किये हुए वत, पालन करनेमें सदैव सावधान थी। परंतु विकथाकी अति रसीली होनेसे हँसते हँसते एक दिन भित्र उससे ऐसा बोला गया कि 'यह राजाकी नई रानी तो व्यक्तिवारिणी है।' यह यात परंपरा से भ पूर्वी। अन्तमें राजाने सुन कर उस पर बड़ा गुस्सा किया और उसे द्रवार में एकड़ बुलों कर भारतेका हुक्म किया। परन्तु दीवानादि प्रधान पुरुषोंके कहने से राजाने वह हुक्म पीछे पींच क्षेत्र देशिनिकाल किया। सारांश यह कि यद्यपि उस भवमें उसकी लीभ न कार्टी गई परन्तु रं रेलने से उसने ऐसा नीच कर्म बांध लिया कि जिससे कितनेक भयों तक तो उसकी जीम मिं गृहं और उस भवमें अन्य कितने एक अति दुःख सहन किये सो जुदे, इसलिए राजविर्ण ग मझन मनुष्यको चाहिए कि वह परनिन्दा और खगुण वर्णनको परित्याग करे। कि विकास को को को असि हु: खके कारण उपस्थित होते हैं। तथा गुणकी जिल्हा

करना तो विशेषतः त्यागने योग्य है। अपनी वड़ाई और दूसरेके अवगुण वोलनेसे हानि ही होती है। बे हैं कि विद्यमान या अविद्यमान दूसरेके अवगुण वोलने से मनुष्यको द्रव्य या यश कीर्तिका कुछ भी लाभ होता, परन्तु उलटी उसके साथ शत्रुता पैदा होती है। जीभकी परवशता से और कपायोंके उदयसे जो हैं अपनी स्तुति और परकी निन्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि वह पांचों प्रकारके महावतों से कि रहित हैं। दूसरेके गुण होने पर भी यदि उसकी प्रशंसा न की हो, अपने गुणोंकी प्रशंसा की हो, अप आपमें गुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा की हो, तो उससे हानिके सिवाय अन्य क्या लाभ हैं शो मह अपने मुह मियां मिट्ठ वनते हैं याने जो खयं ही अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, मित्र लोग उसका उपहर करते हैं, वन्युजन उसकी निन्दा करते हैं, पूजनीय लोग उसकी उपेक्षा करते हैं और माता पिता भी उसमान नहीं देते। दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुंचाना, दूसरेके अवगुण वोलना, अपने गुणोंका वर्णन कर इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिश्रमण करते हुये और अनेक दुःख भोगते हुए भी प्राणी ऐसे अति नीवकर्ण वाँचता है जिसका उदय कदापिन मिट्ट सकेगा। परिनन्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी अधिक प्राणता है। पाप न करने वाली वृद्धा ब्राह्मणीके समान अविद्यमान दोष बोलनेसे भी पाप आ कर लाता।

सुश्राम नामक श्राममें एक सुन्दर नामक होठ रहता था। वह तीर्थयात्रा करने वाले लोगोंको उत के लिये स्थान, भोजन वगैरह की साहाय्य किया करता था। उसके पडोसमें रहने वाली एक वृद्धा ब्राह्म उस सम्बन्ध में उसकी निन्दा किया करती थी तथा प्रसंग आने पर बहुतसे लोगोके सुनते हुए भी इस प्र वोलने लग जाती कि 'यह सुन्दर रोठ यात्रालु लोगोंकी खातिर तबज्जा करता हैं; उन्हें उतरने के लिये 🕏 देता है, खानेको भोजन देता है, क्या यह सब कुछ भक्तिके लिए करता है ? नहीं, नहीं, ऐसा विलक्त हैं। यह तो परदेश से आने वाले लोगोंकी धरोहर पचानेके लिए भक्ताईका ढोंग करता है। एक समय पर कोई एक योगी आया उसकी छांस पीनेकी मर्जी थी परन्तु उस रोज सुन्दर होठके घरमें छांछ तथा होनेसे अहीरती के पाससे उसे मोल ले दी। अहीरती के मस्तक पर रही हुई उघाड़े मुहकी छांछकी मह में आकाश मार्गसे उड़ती हुई चीलके पंजोंमें द्वे हुए सर्पके मुखसे जहरके विन्दु गिरे होनेके कारण, योगी उस छांसको पीते ही मृत्युके शरण हो गया। यह कारण वना देख वह वृद्धा ब्राह्मणी दो दो । फ़ुद्रने लगी और इसती हुई तालियां वजाती अति हर्षित हो कर सव लोगोंके सुनते हुए बोलने लगी 'वाह ! वाह ! यह वहुत वड़ा धर्मी वन वैटा है ! धन छे छेनेके छिये ही इस विचारे योगीके प्राण छे हिं इस अवसर पर आकाश मार्गमें खड़ी हुई वह योगीकी—हत्या विचारने छगी कि 'अव मैं किसे लगू 👭 देनेवाला याने छांस देनेवाला शेठ तो शुद्ध है, इसके मनमें अनुकरणा के सिवाय उसे मार डालनेकी विव नथा सर्प भी अनजान और चीलके पंजोंमें फंसा हुआ परवश था इसलिए उसकी र्हा भावना न थी। योगीको मारनेकी इच्छान थी। एवं चील भी अपने भक्ष्यको ले कर स्वासाविक जा रही थी उसमें भी को मार्गिकी बुद्धि न थी। तथा ऊद्दीरनी भी विचारी अजात ही थी। यदि उसे इस वातकी स्वार त। दूसरेका घान करने वाली छाँछको वह वैचनी ही नहीं। इस लिये इन सवमें दोषी कीन गिना 🕬

3

मोशेनि सन्त नहीं देता। परन्तु इस निरोध छन्दर सेठ पर बारम्बार असत्य दोषका आरोपण निरुंपर बुड़ा ही सबसे विशेष महीनसाव की सासून होती है। इस हिए मुदे इसीको सगना योग्य । प्रविकार करके वह हत्या अकस्मात आकर बृद्धा ब्राह्मणी के शरीरमें प्रवेश कर गयो जिससे नामां राजा, हुवड़ा, कुछी दन गया।

यांक इष्टान्तका सार यह है कि किसीके दोषका निर्णय किये बिना कदापि असत्य दोषका अरोपण भेगोला यही विवेकका रूथण है। असत्य दोष बोरुनेसे होने वासी हानि पर उपरोक्त दृष्टान्त यतः भाषान्य सत्य दोपके विषयमें दूसरा दृष्टान्त दिखलाया जाता है।

पर कार्रागर किसी एक राजा के पास खुन्दर आकार वालो तीन पुतिलयाँ बनाकर लाया। उनका विकार देव कर राजा पूछने लगा कि इनकी क्या कीयत हैं। कार्रागरने कहा 'राजन्! किसी वतुर के गास परिक्षा करांकर आपको जो योग्य सालूप दें सो दें। पण्डितों को बुला कर राजाने पुतिलयों किया परिक्षा करांकर आपको जो योग्य सालूप दें सो दें। पण्डितों को बुला कर राजाने पुतिलयों किया गुड़ की। एक पण्डितने सुतका डोरा लेकर पहिली पुतिलकों कानमें डाला परन्तु वए हो पुत्रके आगे रखे हुए छिद्रमें से बाहर निकल पड़ा। पण्डित बोले इस पुतिलोका मृत्य एक पाई है। विके कानमें जो पड़ा सो इसने बाहर निकाल डाला। दूसरी पुतिलकों एक कानमें दोरा डाला वह हो दूसरे कानमें से बाहर निकला। पण्डिन बोले, हाँ! इससे भी यह समक्षा गया कि रसके कानम के ले अबें वे एक कानसे खुन कर जैसे दूसरे कानसे निकाल दी जाय याने सुन कर भी भूल वि बाहर विकला एक लाख दे को सूल्य वाहर वि तिक्त कानमें भी का वह डोरा तत्काल ही उसके गलेमें उतर राया या पेटमें ही वह गया परन्तु वाहर निकल सका। किया वह परिक्षा की कि इस पुतलीका दाखला ऐसा लेना योग्य है कि जिनना सुने उतना सम के ले ति क्षे परन्तु बाहर नहीं निकलनी। ऐसी गर्मार -गहरे पेटबाले पुरुप भी चहु मृत्य होते हैं जान पुनलोंका मृत्य कुल कहा नहीं जा सकता। राजाने खुशी होकर उन तीनों पुनिल्योंनो ररा किया हो हिए दान दे विदा किया।

मि हुए ति पर विचार करनेसे मालूम होगा कि किसी भी पुरुषके सत्यदोप घोळनेमें भी मनुष्यकी

# "उचिताचारका उलंघन"

पुरा माल स्वमावी हो उसकी किसी भी प्रकारसे हुँसी, मस्करी एउना, गुणाएन पर दोपारोवण अस्ति पर मत्सर—ईपी, होप करना, जो अपना उपकारी हो उसके उपकार पते भूत आता, भी त्रांचा विरोधी हो उसके साथ सहनास रसता, जो बहुतने मनुष्योद्धा मान्य हो एमपा प्राणाम कर्षा पुरुषो पर कप्र आ पड़नेसे खुशी होना, भले महुष्योत् गीत् होता प्राणाम कर्षा पुरुषो पर कप्र आ पड़नेसे खुशी होना, भले महुष्योत् गीत् । विराण परिता कर्षा प्राणाम कर्षा पुरुषो पर कप्र आ पड़नेसे खुशी होना, भले महुष्योत् गीत् । विराण परिता कर्षा ।

करना तो विशेषतः त्यागने योग्य है। अपनी बड़ाई और दूसरेके अवगुण वोलनेसे हानि ही होते हैं कि विद्यमान या अविद्यमान दूसरेके अवगुण बोलने से मनुष्यको द्रव्य या यश कीर्तिका कुछ भी होता, परन्तु उलटी उसके साथ प्राञ्जता पैदा होती है। जीभकी परवशता से और कवायोंके उदय अपनी स्तुति और परकी निन्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि वह पांचों प्रकारके महान्नते रहित है। दूसरेके गुण होने पर भी यदि उसकी प्रशंसा न की हो, अपने गुणोंकी प्रशंसा की आपमें गुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा की हो, तो उससे हानिके सिवाय अन्य क्या लाभ है शिवपने मुह मियां मिट्ट बनते हैं याने जो खयं ही अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, मित्र लोग उसकि सत्ते हैं, वन्धुजन उसकी निन्दा करते हैं, पूजनीय लोग उसकी उपेक्षा करते हैं और माता पि सन्मान नहीं देते। दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुंचाना, दूसरेके अवगुण वोलना, अपने गुणोंका वर्ष इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिभ्रमण करते हुये और अनेक दुःख भोगते हुए भी प्राणी ऐसे अति वाँधता है जिसका उदय कदापि न मिट सकेगा। परिनन्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी लगता है। पाप न करने वाली वृद्धा ब्राह्मणीके समान अविद्यमान दोष बोलनेसे भी पाप आकर

सुग्राम नामक ग्राममें एक सुन्दर नामक होठ रहता था। वह तीर्थयात्रा करने वाले लो के लिये स्थान, भोजन वगैरह की साहाय्य किया करता था। उसके पडोसमें रहने वाली एक उस सम्बन्ध में उसकी निन्दा किया करती थी तथा प्रसंग आने पर बहुतसे लोगोंके सुनते हुए वोलने लग जाती कि 'यह सुन्दर रोठ यात्रालु लोगोंकी खातिर तत्रज्ञा करता हैं; उन्हें उतरने देता है, खानेको भोजन देता है, क्या यह सब कुछ भक्तिक िछए करता है ? नहीं, नहीं, ऐसा है। यह तो परदेश से आने वाले लोगोंकी घरोहर पचानेके लिए भक्ताईका ढोंग करता है।' ए पर कोई एक योगी आया उसकी छांस पीनेकी मर्जी थी परन्तु उस रोज सुन्दर होठके घरमें होनेसे अहीरनी के पाससे उसे मोल ले दी। अहीरनी के मस्तक पर रही हुई उघाड़े मुहकी में आकाश मार्गसे उड़ती हुई चीलके पंजोंमें द्वे हुए सर्पके मुखसे जहरके विन्दु गिरे ही योगी उस छांसको पीते ही सृत्युके शरण हो गया। यह कारण बना देख वह वृद्धा ब्राह्म कृद्ने लगी और इसती हुई तालियां वजाती अति हर्षित हो कर सव लोगोंके सुनते हुए हैं 'वाह ! वाह ! यह वहुत वड़ा धर्मी वन वैठा है ! धन छे छेनेके छिये ही इस विचारे योगीके दस अवसर पर आकाश मार्गमें खड़ी हुई वह योगीकी—हत्या विचारने लगी कि 'अव मैं ि देनेवाला याने छांस देनेवाला रोठ तो शुद्ध है, इसके मनमें अनुकरण के सिवाय उसे मार डि ही भावना न थी। तथा सर्प भी अनजान और चीलके पंजोंमें पंसा हुआ परवश था इस योगीको मारनेकी इच्छान थी। एवं चील भी अपने भस्यको ले कर स्वाभाविक जा रही थी है को मारनेकी बुद्धि न थी। नथा ऊहीरनी भी विचारी अज्ञात ही थी। यदि उसे इस वि तो दूसरेका यात करने वाली छाँछको वह वैचनी ही नहीं। इस लिये इन सबमें दोषी में

मी देणित मालुम नहीं देता। परन्तु इस निर्दोष सुन्दर सेठ पर वारस्वार असत्य दोषका आरोपण क्रिक्त महीं देता। परन्तु इस निर्दोष सुन्दर सेठ पर वारस्वार असत्य दोषका आरोपण क्रिक्त वह हत्या असस्माव की सालूम होती है। इस लिए मुझे इसीको लगना योग्य पर विवार करके वह हत्या असस्मात आकर वृद्धा ब्राह्मणी के शरीरमें प्रवेश कर गयी जिससे का गरीर काला, कुवड़ा, कुष्टी वन गया।

अपोक्त द्रष्टान्तका सार यह है कि किसीके दोषका निर्णय किये विना कदापि असत्य दोषका अरोपण के बोला यही विवेकका लक्षण है। असत्य दोष बोलनेसे होने वाली हानि पर उपरोक्त द्रष्टान्त वत-कि शिथा सल दोषके विषयमें दूसरा द्रष्टान्त दिखलाया जाता है।

क कारीगर किसी एक राजा के पास छुन्दर आकार चाली तीन पुतलियाँ बनाकर लाया। उनका मकार देव कर राजा पूछने लगा कि इनकी क्या कीमत हैं। कारीगरने कहा 'राजन्! किसी चतुर ने पास परीक्षा करां कर आपको जो योग्य मालूम दें सो दें। पण्डितों को बुला कर राजाने पुतलियों की पास परीक्षा करां कर आपको जो योग्य मालूम दें सो दें। पण्डितों को बुला कर राजाने पुतलियों की पास परीक्षा करां कर आपको जो परन्तु वह की मुख्य पक पाई हैं। पण्डित बोले इस पुतलीका मूल्य एक पाई हैं। कि मुक्त आगे रखे हुए छिद्रमेंसे बाहर निकल पड़ा। पण्डित बोले इस पुतलीका मूल्य एक पाई हैं। कि मानमें जो पड़ा सो इसने बाहर निकाल डाला। दूसरी पुतलीके एक कानमें दोरा डाला वह हैं दूसरे कानमें से बाहर निकला। पण्डित बोले, हाँ! इससे भी यह समक्षा गया कि इसके कानमें भी वह एक कानसे सुन कर जैले दूसरे कानसे निकाल दी जाय याने सुन कर भी भूल कर बाले के कुल्यवाली हैं। फिर तीसरी, पुतलीके कानमें भी कि वह छोरा तत्काल ही उसके गलेमें उतर गया या पेटमें ही वह गया परन्तु वाहर न निकल सका। कि विकाल परन्तु वाहर न निकल सका। कि हो। विकाल परन्तु वाहर न निकल सका। कि हो। विकाल परन्तु वाहर नहीं निकलती। ऐसी गम्भीर नगहरे पेटवाले पुरुष भी वह सुल्य होते हैं कि परन्तु वाहर नहीं निकलती। ऐसी गम्भीर नगहरे पेटवाले पुरुष भी वह सुल्य होते हैं कि परन्तु वाहर नहीं निकलती। रोले गम्भीर हो कर उन तीनों पुतलियोंको रख

ात होता होता है।

# "उचिताचारका उलंघन"

कृति माल स्वभावी हो उसकी किसी भी प्रकारसे हॅसी, मस्करी करना; गुणवान पर दोपारोपण पर मत्सर—ईपां, द्वेष करना, जो अपना उपकारी हो उसके उपकार को भूल जाना, जो क्यांका विरोधी हो उसके साथ सहवाल रखना, जो बहुनसे मनुष्योंका मान्य हो उसका अपमान पर कें पूर्णों पर कप्र आ पड़नेसे खुशी होना, भले मनुष्योंके कंप्रको दूर करनेकी शक्ति होने पर करना, देश, कुल, जाति प्रमुखके नियमोंको तोड़ना वंगैरह उचित

गिना जीता है या लोकविरुद्ध कहलाता है। इस प्रकारका अनाचार श्रावकोंके लिए सर्वथा परित्याज्य है।

थोंड़ी संग्रदावां को श्रीमन्तक जैसा और श्रीमन्त को दिरद्रीके जैसा वेष रखना, अथवा स्मिन्ति ही वेष रखना, फंटे टूटे कपढ़े पहनना, लोकाचार से विरुद्ध वर्तन करना ऐसे ही कितने एक लोक विरुद्ध कार्योंका परित्याग करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो इस लोकमें मी वह अपयश और अपकीति का कारण बनता हैं। श्री उमास्वाति वाचक भी अपने किये हुए प्रन्थमें इस प्रसंग पर यह लिखते हैं विर्मिमार्ग में प्रवर्तने वाले समस्त साधुवोंको धर्मसाधन करनेमें लोक भी सर्व प्रकारसे आधार—सहास है, इसीलिये लोकाचार विरुद्ध और धर्माचार विरुद्ध इन दोनोंको त्यागना हो योग्य है।

लोंकविरुद्ध कार्य त्यागनेसे लोगोंकी प्रीति होती है, धर्मका खुखपूर्वक निर्वाह होता है, सब लो प्रिंगोंसा करते हैं, इत्यादि गुणकी प्राप्ति होती है। जिस लिए शास्त्रमें लिखा है कि—'इत्यादिक लोकिकि के त्याग करनेसे प्राणी सर्व लोगोंकी प्रिय होता है। सब लोगोंका प्रिय होना यह भी मनुष्यको सम्पन्त हैं वृक्षिके प्रगट होनेमें बीजहर्ष है।'

#### ''धर्मविरुद्ध"

मिथ्यात्व सत्य न करना, निर्देयतया गाय, भेंस, बैलको बांधना, मारना, पीटना, खटमल, जं को वस्म वगैरह किसीके आधार बिना ही जहाँ तहाँ फेंक देना, चींटी, जूं, खटमल को धूपमें डालना, को देखें विना वैसे ही सिरमें बड़ी कंघी ड़ाल कर बहुत दिनोंके न सुधारे हुए वालोंको वाहना, अथवा ले वगैरह को उखाड़ डालना, श्रीष्ममस्तु में गृहस्थ को प्रति दिन तीन दफा पानी छानने की रीति जानते । भीं वैसा न करना, पानी छाननेका कपड़ा फटा हुवा रखना, या गाढ़ा कपड़ा न रखना, वा छला हो उ रखनां, या पतलां जाली जैसा रखनां, या पानी छान कर उसका संस्कार—अवशेष—जहांका जल हो उ वहाँ न डालिना, पानी छानते हुए पानीको उछालना, एक दूसरे कुचे या नदी तालावके पानीको इक्ष्टा करने घान्य, इंधन, शाक, सब्जी, ताम्बूल, पान, भाजी वगैरह बरावर साफ स्वच्छ किये विना और धोये वि छान्य, इंधन, शाक, सब्जी, ताम्बूल, पान, भाजी वगैरह बरावर साफ स्वच्छ किये विना और धोये वि छां खों खों उपयोग में लेना, समूची सुपारी, समूचा फल, छुवारा, वाल, फली चोला—लोव्हिया—वगै समूचा ही मुंहमें डालना, टोंटीसे या ऊंची धार करके दूध, पानी या औषध वगैरह पीना इत्यादि ये एक धर्मविरुद्ध गिना जाता है।

चलते, वैठते, सोते, स्नान करते, किसी भी वस्तुको लेते या रखते हुए, रांधते हुए, खाते हुए, बाते हुए, दलते हुए, पीसते हुए, बोपध वगेरह घोटते हुए, विसते हुए, पेशाव करते हुए, वड़ी नीति करते, पूर्व मंकार डालते हुए, श्लेष्म डालते हुए, कुल्ला करते, पानी छानते हुए, इत्यादि कार्य वरते हुए यदि जीव यत्मा न परे तो वह धर्मविरुद्ध गिना जाता है। धर्मकरणी करते अनादर रखना, धर्म पर वहुक्त रमना, देव, गुरु, साधार्म एर हो पर्यान, देवहृत्य, छानहृत्य, साधारणहृत्य, गुरुहृत्य का परिभोग किसी पापी छोगोंके साथ संसर्ग करना, धर्मिय गुणवान का उपहास करना, अधिक कपाय करना, किसी

कि रोप रंगता हो उस प्रकारका क्रयाणा—माल बेचना या खरीदना, या उसका स्यापार करता, खर-पंद्रह कर्मादान, पापमय अधिकार, (पुलिस आदि) में प्रवृत्ति करना इत्यादि सब कुछ धर्मके विरुद्ध

मिध्यात्वादिक के अधिकारके विषयमें विशोषतः हम हमारी की हुई वंदितासूत्र की अर्थदीपिका में मार्थ हैं। जिसे इस विषयमें अधिक जानना हो उसे वहांसे देखकर अपनी जिज्ञासा पूरी कर लेना

हैंगिविरुद्ध, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, लोकविरुद्ध, इन चार प्रकारके विरुद्धोंसे भी धर्मविरुद्ध अधिक प्रमार है। इस लिए धर्मातमा प्राणीको धर्मविरुद्ध सेवन करनेसे लोकमें अपकीत्ति, परलोक में दुर्गति, अनेक अवगुणों की प्राप्ति होती है। यह समक्त कर इसका परित्याग करना चाहिए।

#### "उचित आचारका सेवन"

'उचितावरण'—उचितका याने उचित आचारका आचरण याने सेवन करना, वह विताका उचित, नाम उचित, इत्यादि नव प्रकारका वतलाया है। उस उचिताचरण के सेवनसे स्नेह षृद्धि, कीर्त्ति, वन वर्गेरह कितने एक गुणोंकी प्राप्ति होती है। उनमेंसे कितने एक गुण वतलाने के विषयमें उपदेश को गाधा हारा उसका अधिकार वतलाते हैं—'इस लोकमें जो कुछ सामान्य पुरुषोंकी यशकीर्त्ति सुनी वह सबमुच एक उचित। आचरण सेवन करनेका ही माहात्म्य है।"

#### "उचिताचरण के नव भेद"

िष्ताका उचित, २ माताका उचित, ३ सगे भाईका उचित, ४ छीका उचित, ५ पुत्रका उचित, १ म्मिन्यियों का उचित, ७ गुरुजनों का उचित, ८ नगरके छोगोंका अथवा जाति वाले छोगोंका उचित, १ मिन्से का उचित । इस तरह नव प्रकारका उचिताचरण करना चाहिये ।

तिका उचित कायासे, वचनसे और मनसे एवं तीन प्रकार का है। कायिक उचित—िपता के सेवा शुश्रूपा करना, वचनसे उचित—िपताका वचन पालन करना याने विनय पूर्वक—नम्रतासे उन सुन कर प्रसन्नता पूर्वक तदनुसार आचरण करना, मनसे उचित—सर्व कार्योमें पिताकी मनोवृत्ति निष्य अवरण करना, अनसे अवरण करना। मा यापके उपकारों करना, उनकी मानसिक वृत्तिके विरुद्ध वृत्ति या प्रवृत्ति न फरना। मा यापके उपकारों करना बड़ा किटन है।

विशक्ते उपकार का बदला इस लोकमें उन्हें धर्मकी प्राप्ति करा देनेसे ही दिया जा सगरा है।
राका बदला देनेका कोई उपाय नहीं। इसलिए ठाणांग सूत्रमें कहा है कि—'तीन जनोंक उपकर देना दुष्कर है। १ माता पिताका, २ भरण पोषण करने वाले दोटका, और ३ धर्मावार्य
का उसे धर्मकी प्राप्ति हुई हो उस धर्मगुरु का। इन तीनोंके उपकार का बदल देना पड़ा

गिना जीता है या लोकविरुद्ध कहलाता है। इस प्रकारका अनावार श्रावकोंके लिए सर्वथा परित्याज्य है।

थोंड़ी संग्रंदावालें की श्रीमन्तके जैसा और श्रीमन्त को दिरद्रीके जैसा वेष रखना, अथवा सरा मलीन ही वेष रखना, फेंटे टूटे कपड़े पहनना, लोकाचार से विरुद्ध वर्तन करना ऐसे ही कितने एक लोक विरुद्ध कार्योंका परित्याग करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो इस लोकमें मी वह अपयश और अपकीर्ति की कारण बनता है। श्री उमास्वाति वाचक भी अपने किये हुए श्रन्थमें इस प्रसंग पर यह लिखते हैं कि 'धर्ममार्ग में प्रवर्तने वाले समस्त साधुवोंको धर्मसाधन करनेमें लोक भी सर्व प्रकारसे आधार—सहायक है, इसीलिये लोकाचार विरुद्ध और धर्माचार विरुद्ध इन दोनोंको त्यागना ही योग्य है।'

लोकविरुद्ध कार्य त्यागनेसे लोगोंकी प्रीति होती है, धर्मका खुखपूर्वक निर्वाह होता है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, इत्यादि गुणकी प्राप्ति होती है। जिस लिए शास्त्रमें लिखा है कि—'इत्यादिक लोकविर्व के त्याग करनेसे प्राणी सर्व लोगोंकों प्रिय होता है। सब लोगोंका प्रिय होना यह भी मनुष्यको सम्बन्त रूप वृक्षिके प्रगट होनेमें बीजहां है।'

#### ''धर्मविरुद्ध"

मिथ्यात्व सत्य न करना, निर्देयतया गाय, भेंस, वैलको बांधना, मारना, पीटना, खटमल, जुं आदि की वस्म वगैरह किसीके आधार विना ही जहाँ तहाँ फेंक देना, चींटी, जुं, खटमल को धूपमें डालना, कि को देखें विना वैसे ही सिरमें वड़ी कंघी ड़ाल कर बहुत दिनोंके न सुधारे हुए वालोंको वाहना, अयवा लींक वगैरह को उखाड़ खालना, श्रीष्ममस्तु में गृहस्थ को प्रति दिन तीन दफा पानी छानने की रीति जानते प्रभी वैसा न करना, पानी छाननेका कपड़ा फटा हुवा रखना, या गाढ़ा कपड़ा न रखना, या छलना छोरा रखना, या पतली जाली जैसा रखना, या पानी छान कर उसका संस्कार—अवशेष—जहांका जल हो उसे वहाँ न डालना, पानी छानते हुए पानीको उछालना, एक दूसरे कुवे या नदी तालावके पानीको इक्हा करना, धान्य, इंधन, शाक, सब्जी, ताम्बूल, पान, भाजी वगैरह वरावर साफ स्वच्छ किये विना और धोये कि ह्यों खों उपयोग में लेना, समूची सुपारी, समूचा फल, छुवारा, बाल, फली चोला—लोव्हिया—योग समूचा ही मुंहमें डालना, टोंटीसे या ऊची धार करके दूध, पानी या औषध वगैरह पीना इत्यादि ये की पान धारीवस्त पाना जाता है।

चलते, वैठते, सोते, स्नान करते, किसी भी वस्तुको छेते या रखते हुए, रांधते हुए, खाते हुए, बोर्ग हुए, दलते हुए, पीसते हुए, औपच वगैरह घोटते हुए, धिसते हुए, पेशाव करते हुए, वड़ी नीति करते, पूर्ण गंतार टालते हुए, श्लेष्म डालते हुए, कुला करते, पानी छानते हुए, इत्यादि कार्य वरते हुए यदि जीवि यतना न करे तो यह धर्मविरूह गिना जाता है। धर्मकरणी करते अनादर रखना, धर्म पा यहमान समता, देव, गुरु, सौधमी पर होप रखना, देवहन्य, जानहन्य, साधारणहन्य, गुरुहृत्य का परिभोग बार्म पार्च लोगों के साथ संसर्ग करना, धर्मिय गुणवान का उपहास करना, अधिक कथाय करना,

अधिक दोष लगता हो उस प्रकारका कयाणा—माल वेचना या खरीदना, या उसका व्यापार करना, खर-कर्म—पंद्रह कर्मादान, पापगय अधिकार, (पुलिस आदि) में प्रवृत्ति करना इत्यादि सव कुछ धर्मके विरुद्ध आवरण गिना जाता है। इस लिए इसका परित्याग करना चाहिए।

मिध्यात्वादिक के अधिकारके विषयमें विशेषतः हम हमारी की हुई वंदितासूत्र की अर्थदीषिका में कह गये हैं। जिसे इस विषयमें अधिक जानना हो उसे वहांसे देखकर अपनी जिज्ञासा पूरी कर लेना उचित है।

देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, लोकविरुद्ध, इन चार प्रकारके विरुद्धोंसे भी धर्मविरुद्ध अधिक इं. इस हिए धर्मातमा प्राणीको धर्मविरुद्ध सेवन करनेसे लोकमें अपकीत्ति, परलोक में दुर्गति, शिद अनेक अनुगुणों की प्राप्ति होती है। यह समभ कर इसका परित्याग करना चाहिए।

#### "उचित आचारका सेवन"

'उचिताचरण'—उचितका याने उचित आचारका आचरण याने सेवन करना, वह पिताका उचित, माताका उचित, इत्यादि नव प्रकारका चतलाया है। उस उचिताचरण के सेवनसे स्नेह षृद्धि, कीर्त्ति, ब्रुमान वगैरह कितने एक गुणोंकी प्राप्ति होती है। उनमेंसे कितने एक गुण वतलाने के विषयमें उपदेश मालाकी गाथा द्वारा उसका अधिकार वतलाते हैं—''इस लोकमें जो कुछ सामान्य पुरुषोंकी यशकीर्त्त सुनी बाती है वह सचमुच एक उचित। आचरण सेवन करनेका ही माहात्स्य है।"

#### "उचिताचरण के नव भेद"

१ पिताका उचित, २ माताका उचित, ३ संगे भाईका उचित, ४ स्त्रीका उचित, ५ पुत्रका उचित, ६ स्मे सम्बन्धियों का उचित, ७ गुरुजनों का उचित, ८ नगरके लोगोंका अथवा जाति वाले लोगोंका उचित, ६ फ्रांथीं का उचित । इस तरह नव प्रकारका उचिताचरण करना चाहिये ।

पिताका उचित कायासे, वचनसे और मनसे एवं तीन प्रकार का है। कायिक उचित—पिताके प्रोक्ती सेवा शुश्रूषा करना, वचनसे उचित—पिताका वचन पालन करना याने विनय पूर्वक—नम्रतासे उन को आहा सुन कर प्रसन्नता पूर्वक तद्नुसार आवरण करना, मनसे उचित—सर्व कार्योमें पिताकी मनोवृत्ति अनुसार आवरण करना, उनकी मानसिक वृत्तिके विरुद्ध वृत्ति या प्रवृत्ति न करना। मा वापके उपकारों विरुद्ध वृत्ति वेना वड़ा कठिन है।

माता पिताके उपकार का बदला इस लोकमें उन्हें धर्मकी प्राप्ति करा देनेसे ही दिया जा सकता है। सके बार उनका बदला देनेका कोई उपाय नहीं। इसलिए ठाणांग सूत्रमें कहा है कि—'तीन जनोंके उप-पा का बदला देना दुष्कर है। १ माता पिताका, २ भरण पोषण करने वाले शेठका, और ३ धर्माचायं जिसके द्वारा उसे धर्मकी प्राप्ति हुई हो उस धर्मगुरु का। इन तीनोंके उपकार का बदला देना वड़ा दुष्कर है। सुवहसे ही छे कर कोई एक विनीत पुत्र अपने माता पिता को शतपाक और सहस्रपाक तेल्से मर्दन करके सुगन्धित द्रव्यों द्वारा उनके शरीरका विछेपन कर गन्धोंदक, उष्णोदक और शीतोदक ऐसे तेल प्रकारके जलसे स्नान करा कर, खर्नालंकार से सुशोधित कर, उनके मनोइ आहार प्राप्त करके अधारग—अठारह प्रकारके शाकपाक जिमाने तथा इस तरह खान पान करा कर जब तक ने जीने तब तक उन्हें पीठ पर विठा कर फिराने, जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ छे जाय, उनके जीवन पर्यत इस प्रकारकी सेवा करने पर भी उनके किये हुये उपकार का बदला कदापि नहीं दे सकता। परन्तु यदि वह माता पिताको अर्हत प्रणीत धर्मकी प्राप्ति करा दे, हेतु दृष्टान्तसे उस तत्यको उन्हें बरावर समक्षा दे, भेदभेदान्तर की कल्पना से समक्षा दे, कदाचित धर्ममें शिधिल हो गये हों तो उन्हें पुनः स्थिर कर दे तो है आयुष्यमान शिष्यो! वह पुत्र अपने माता पिताके किये हुए उपकार का बदला दे सकता है।' इसी प्रकार उपकारों के उपकारों का बदला उतारने का प्रयत्न करना चाहिये।

कोई एक वड़ा दिरद्री किसी वड़े धनवन्त के पास आ कर आश्रय मांगे और उसके दिये हुए आश्रयसे वह दिरद्री उस रोठके समान ही श्रीमन्त हो कर विचरे तब फिर देवयोग वह सहायकारी धनाढ्य सयं दिखी हो जाय तो वह अपने आश्रयसे धन पाने वालेके पास आवे नव यह हमारा रोठ है, इसकी ही हपासे मैंने या लक्ष्मी प्राप्त की है अतः यह सब लक्ष्मी इसीकी है इस विचारसे उसके पास जितनी लक्ष्मी हो सो सब उसे अर्पण कर दे तथापि उस रोठके प्रथम दिये हुए आश्रयका चदला देनेके लिये असमर्थ है। परन्तु केवली—सर्वह प्रणीत धर्मकी प्राप्त करा दे तो उसके उपकार का पदला दे सकता है। अन्यथा किसी प्रकार प्रप्राप्त परत्युपकार नहीं किया जा सकता।

#### ''गुरुके उपकारों का बदला"

किसी एक उत्हर संयमी, श्रमण, माहण -- सहा ब्रह्मचारी, ऐसे गुणधारक साधुके पाससे एक भे प्रशंसनीय धर्मसम्बन्धी उपदेश बचन सुन कर चित्तमें निर्णय कर कोई प्राणी आयुष्य पूर्ण करके मृत्य किसी एक देवलोक में देवतया उत्पन्न हुआ। किर यह देवता अपने उपकारी धर्मगुरु के किये हुए उप कारों के बदला देनेके लिए यदि चे—साधु अकालके प्रदेशमें पहुंचा दे, अथवा किसी अटबीके विकट संस्में पढ़े हीं तो वहीं का उपद्रव दूर करे या जो चिरकाल पर्यत न मिट सके ऐसा कोई भयंकर रोग उन्हें ला पड़ा हो नो उसे दूर कर दे, तथापि उनके किये हुए उपकार का बदला नहीं दे सकता। परन्तु यदि कर विन् चे धर्मसे पतित हो गये हो और उन्हें किरसे धर्ममें दृढ़ कर दे, तो ही उनके किये हुये उपकारका कर दे सकता है।

इस बातपर अपने पिताको धर्मप्रांति करा देते पर आर्यरक्षित सृरिका तथा केवलजान हुए बाद भी अने भारा पितारो बोब होने तक निर्द्धिण धाहार बुचिते अपने बरमें रहने वाले कुर्मापुत्र का हुए। समभना। सर्प प्रभारके सुना भोग देने बाले दे। देने दिये हुए उपकार का बदला देने पर किसी मिथ्यात्वी के ाससे सहाय मिलनेसे खयं एक वड़ा व्यवहारी शेठ वना और कर्मयोग से जो मिथ्यात्वी शेठ था वह निर्धन हो गया इससे उसे पुनः धनवन्त करके अन्त में जैनधर्म का वोध देने वाले जिनदास श्रावक का दृष्टान्त सम्भना।

गुरके प्रतिवोध पर निद्रादिक प्रमादमें भायक्त वने हुए अपने गुरु सेल्लक आचार्य को वोध देने वाले पंपक नामा शिष्यका द्रष्टान्त समभ्तना चाहिये।

#### "पितासे माताकी विशेषता"

पितासे माताका उचित इतना ही विशेष है कि ख़ीका खभाव सदैव सुलभ होता है। इसलिए किसी प्रकार भी उसके चित्तको दु:ख पहुंचे वैसा शाचरण न करके उसका मन सदैव प्रसन्न रहे इस प्रकारका सरल दिल्से बर्ताव करना।

पितासे माता अधिक पूजनीय है। मनुस्कृति में भी कहा है कि 'उपाध्याय से दस गुना आचार्य, आवार्य से सी गुना पिता और पितासे हजार गुनी अधिक माता मानने योग्य है।' अन्य भी नीति शास्त्रोमें कही है कि जब तक स्तनपान किया जाय तब तक ही पशुओं को, जब तक स्त्री न मिले तब तक ही अधम पुर्षोको, जब तक कमाने की या घर वसाने की शक्ति न हो तब तक मध्यम पुरुषों को, और जीवन पर्यंत उत्तम पुर्षोको माता तीर्थं के समान मानने योग्य है। मेरा यह पुत्र है इतने मात्रसे ही पशुक्ती माता, धन उपार्जन करने से मध्यमकी माता, वीरताके और लोकमें उत्तम पुरुषों के आचरण समान आचरित अपने पुत्रके पवित्र वित्रके सुनने से उत्तम पुरुषकी माता प्रसन्न होती है। इस प्रकार पितासे भी माता अधिक मान्य है।

#### "सगे भाइयों का उचित"

छोटे भाईका वड़े भाईके प्रति उचिताचरण इस प्रकारका है। छोटा भाई अपने बड़े भाईको पिता समाने समाने और सब कार्योंमें उसे बहुमान दे। कदाचित सीतिला भाई हो तथापि जिस प्रकार लक्ष्मणजी नैयड़े भाई रामचन्द्र का अनुसरण किया बैसे ही सीतिले बड़े भाईको पूछ कर कार्योंमें प्रवृत्ति करें। इस तह बहे भाईका सन्मान रखना।

ऐसे ही औरतोंमें भी समभना चाहिये। जैसे कि देवरानी जेठानीका सासुके समान मान रक्खें भीने उसे पूछ कर ही गृह कार्योंमें प्रवृत्ति करे।

भाई भाईमें किसी प्रकारका अन्तर न रक्खे, जो बात करे सो सरळता से यथार्थ करे, यदि ब्यापार भे तो पूछ कर करे तथा जो कुछ धन हो उसे परस्पर एक दूसरेसे छिपा न रक्खे।

व्यापारमें भाईको प्रवृत्ति करानेसे वह उसमें जानकार होता है। पूछ कर करनेसे प्रपंची दुए छोगोंसे कि दुए छोगोंकी संगतिसे भी बचाव हो सकता है। किसी बातको छिपा न रख्वें। इससे द्रोह करके एकछा कि बुद्धिका पोषण होता है। संकट आ पढ़े उसका प्रतिकार करनेके छिये प्रथमसे ही निधान भंडार कर के कि बुद्धिका पेषण होता है। संकट आ पढ़े उसका प्रतिकार करनेके छिये प्रथमसे ही निधान भंडार कर

कदाचित खराव संगितिसे अपना भाई बचन मान्य न करे और खराव रास्ते जाय तव उसके मित्रें द्वारा या संगे सम्वन्ध्यों द्वारा उसे उसके खराब प्रकृतिके छिए उपालम्म दिलावे। सगे सम्बन्धो चाब मामा; ससुर, साला वगैरहके द्वारा उसे स्नेह युक्त समक्रावे परन्तु उसे स्वयं अपने आप उपालम्भ न दे क्योंकि अपने आप धमकाने से यदि वह न माने और मर्यादाका उलंधन करे तो उससे अन्तिम परिणाम अच्छा नहीं आता।

खराव रास्ते जाते हुये भाई पर अन्दरसे स्नेह होते हुये भी वाहरसे उसके साथ कर गयेके समार दिखाव करना और जब वह अपना आचरण सुधार छे तब ही उसके साथ प्रेम युक्त बोलना। यदि ऐसा करं पर भी न माने तब यह विचार करना कि इसका खभाव ही ऐसा है। खभाव बदलने की कुछ भी औषि नई इसलिये उसके साथ उदासीन भाव रखकर वर्ताव करना।

अपनी स्त्री और भाईकी स्त्री तथा अपने पुत्र पौत्रादिक और भाईके पुत्र पौत्रादिक पर समान नज रख्ले। परन्तु ऐसा न करे कि, अपने पुत्रको अधिक और भाईके पुत्रको कुछ कम दे तथा सौतेली मातां पुत्र पर अर्थात् सौतीले भाई या उसके पुत्र, पुत्री, वगैरह पर अधिक प्रेम रख्ले क्योंकि उनका मन खुग रख्लें तो लोकमें अपवाद होता है, और घरमें कलह उपस्थित होता है। इसलिये उनका मन अपने पुत्र पुत्रीं भी अधिक खुश रखनेसे वड़ी शान्ति रहती है। इस प्रकार माता पिता भाई वगैरहकी यथोवित हिपाज रखना। इसलिये नीति शास्त्रमें भी लिखा है कि—

जनकंश्चोपकर्ता च । यस्तु विद्यां प्रयच्छिति ॥ अन्नदः पाखदञ्चैव । पंचैते पितरः स्मृताः ॥ १ ॥

जन्म देने वाला, उपकार करने वाला, विद्या सिखाने वाला, अन्न दान देने वाला; और प्राण बना वाला, इन पांच जनोंको शास्त्रमें पिता कहा है!

राजपत्नी गुरोः पत्नी । पत्नी माता तथैव च ॥
स्वयाता चोपमाता च । पंचैते मातरः स्मृताः ॥ २ ॥
राजाकी रानी, गुरुकी स्त्री, सास्, अपनी माता, स्त्रीत माता, इन पाँचोंको माता कहा है।
सहोदरः सहाध्यायी । यित्रं वा रोगपालकः ॥
मार्ग वाक्यसखायद्य । पंचैते स्त्रातरः स्मृताः ॥ ३ ॥

एक माठासे पैदा हुये संगे भाई, साथमें विद्याभ्यास करने वाले मित्र, रोगमें सहाय करने वाले, भें राम्ता चलते वात चीतमें सहाय करने वालोंको भाई कहा है।

भाई को निरन्तर धर्म कार्य्यमें नियोजित करना, धर्म कार्य्यमें याद करना चाहिये। इसिल्ये क

भविगह मन्भामि प्रमाय । जलगा जलिझंमि मोहनिद्दाए ॥ उट्टवर् जोभ सुझंनं । सो तस्सजगो प्रमवन्धु ॥ ४॥ संसार रूप घरमें पंच प्रमाद रूप अग्नि सुलग रहा है उसमें प्राणी मोहरूप निद्रामें सो रहा है, जो मनुष्य उसे जागृत करे वह उसके उत्कृप्ट वांधव समान है।

भाइयोंके परस्पर प्रीति रखनेके वारेमें श्री ऋष्मदेव स्वामीके अञ्चाणवें पुत्र अरत चक्तवतींके दूत आनेसे ऋष्मदेव को पूछने गये तब भगवानने कहा कि, वड़े भाईके साथ विरोध करना उचित नहीं, संसार विषम है, सुखकी इच्छा रखने वालेको संसारका परित्याग ही करना योग्य है। यह सुनकर अद्वाणवें भाइयोंने दीक्षा प्रहण की परन्तु अपने वड़े भाई भरतके साथ युद्ध करनेको तैयार न हुये इसी तरह भाईके समान मित्रको भी समभना चाहिये।

अपनी स्त्रीको स्तेह युक्त ययन योलनेसे और उसका सन्नान करनेसे उसे अपने और अपने प्रेमके सन्मुल रखना, परन्तु उसे किसी प्रकारका दुःख न होने देना। क्योंकि स्तेह पूर्ण ययन ही प्रेमको जिलाने का उपाय है। सर्व प्रकारके उचित आयरनेमें प्रेम और सन्मान पूर्वक अयसर पर उसे जैसा योग्य हो वैसा सन्मान देना यह एक ही सबसे अधिकतर गिना जाता है और इसीसे सदाके लिये प्रेम टिक सकता है। इसिलये कहा है कि—िप्रय ययनसे वढ़ कर कोई वशीकरण नहीं है सत्कारसे कोई भी अधिक धन नहीं है, द्यासे बढ़कर कोई भी उत्कृष्ट धर्म नहीं है, और संतोषसे बढ़कर कोई धर्म नहीं।

अपनी सेवा सुश्रू पाके कार्यमें स्त्रीको प्रेम पूर्वक प्रेरित करे। उसे स्नान करानेके काममें, पैर द्वानेके कार्यमें, शरीर मर्दन कराने के कार्यमें और भोजनादिके कार्यमें नियोजित करे। क्योंकि उसे ऐसे कार्यमें जोड़ रखने से उसे अभिमान नहीं आता। विश्वासके पात्र होती है, सच्चा प्रेम प्रकट होता है, अयोग्य बर्ताव करने से छुटकारा मिलता है, अपने कार्थमें शिथिलता आनेसे उपालम्म का भय रहता है, गृह कार्य संभालने की विवट रहती हैं, इत्यादि बहुतसे कारणोंका लाभ होता है।

तथा अपनी स्त्रीको देश, काल विभवके अनुसार वस्त्र भूषण पहराना, जिससे उसका चित्त प्रसन्न रहे। अलंकार और वस्त्रोंसे सुशोभित स्त्रियां ही गृहस्थके घरमें लक्ष्मीकी वृद्धि कराती है। इसलिए नीति शास्त्रमें भी कहा है कि—

श्री पंगलात्प्रभवति । प्रागल्भाच प्रवर्धते ॥ दाच्यान् कुरुते मूलं । संयमात्प्रतितिष्ठति ॥

हिंदा होती हैं, और सदुपयोग से प्रतिष्ठा पाती हैं।

जैसे निर्मल और स्थिर जल पवनसे हिले बिना नहीं रहता और निर्मल दर्पण भी पवनसे उड़ी हुई धूलसे महीन हुँथे बिना नहीं रहता वैसे ही बाहे जितने निर्मल स्वभाव वाली स्त्री हो तथापि यदि जहां अधिक म्लुप्योंका समुद्राय इक्ष्ठा होता है, ऐसे नाटक प्रेक्षणादिकमें या रमत गमत देखनेके लिये उसे जाने दे तो अक्ष्य उसके मनमें खराब लोगोंकी चेष्टायें देखनेमें आनेके कारण मलीनता आये बिना नहीं रहनी। इसलिए जिसे स्रोको अपनी कुल मर्यादांमें रखनेकी इच्छा हो उसे खियोंको नाटकमें या वाहियात मेले ठेलोंमें, या स्के बेल तमाशोंमें कटापि न जाने देना चाहिये।

रात्रिके समय खीको राज मार्ग या अन्य किसी वड़े मार्गमें, या दूसरे होगोंके घर जानेकी मनाई करें क्योंकि रात्रिके प्रचारसे कुछ खियोंको भी मुनिके समान दोष छगनेका सम्भव है। धर्म कार्यमें कदािक प्रतिक्रमणादिक करने जाना हो तो भी माता, बहने, या किसी अन्य सुशीछा खियोंके साथ, जाय। घरके कार दान देना, सगे सम्बन्धियों का सन्मान करना, रसोईका काम करना खीको इत्यादि कार्योंमें जोड रखन चाहिये। क्योंकि यदि उसे ऐसे कार्यों में न जोड रख्वें तो वह काम काज करने में आछसु वन जाय, घर्षे काम विगड़ें वह नवी चपछतायें सीखे, मनमें उदासी आवे, अनाचार सेवनकी बुद्धि पैदा हो और शरीर मं तन्दुरुस्त न रहे, इसिछये घरके काम काजोंमें जोड़ रखना उचित है कहा है कि

शय्योत्पाटनगेह मार्जनपयः पावित्र्यचुद्धिक्रिया।
स्थालीद्वालनधान्यपेपगाभिदागोदोहतन्मंथने॥
पाकस्तत्परिवेषगां समुचितं पात्रादि शौचिक्रिया।
स्वश्रु भर्तननन्ददेद्यविनमाः कृत्यानि बद्धा वधृः॥

सोकर उठे वाद सवकी शय्या याने विछोने उठाना, घरको साफ करना, पानी छानना, चूल्हा साप करना, वासी वरतन मांजना, आटा पीसना, गाय, भैंसको हो तो उसे दूहना, दही विछोना, रसोई करना रसो किये वाद यथायोग्य परोसना, वर्तन धोना, सास, पति, नणंद, देवर, जेठ, वगैरहका विनय करना, क्रां कार्यों में वह नियुक्त ही रहती है। वैसे कार्यों में उसे सदैव जोड़ रखना। उमास्वाति वाचकने प्रशमरि यन्थमें भी कहा है कि:—

पैशाचिकमाख्यानं शृत्वा गोपायनं च कुलवध्वा॥ संयमयोगैरात्मा। निरन्तरं व्यापृतः कार्यः॥

मन वश करने पर आवश्यक निर्युक्ति की वृहत् वृत्तीमें कहा हुया पिशाचको हुए।न्त—एक शेठ प्रति दिन गुरुसे विनती करता कि मुझे कोई ऐसा मन्त्र दो कि जिससे कोई देवता वश हो जाय। गुरुने उरं अयोग्य समक्षकर मना किया तथापि उसने आग्रह न छोड़ा, इससे गुरुने उसे एक सिद्ध मन्त्र दिया उसके साधनसे उसे एक देवता वश हुआ। देवता कहने छगा—"में तेरे वश अवश्य हूं परन्तु यदि मुं एरवक फुछ काम न सोंपेगा तो जब में निकम्मा हुंगा तब तेरा भक्षण कर डालूंगा।" इससे सेट घनाय पार गुरुके पास जाकर पूछने छगा कि—"अब मुझे क्या करना चाहिये।" गुरुने कहा—"उस देवतां एक छंवा वांस मंगवाकर तेरे घरके सामने गाड़ दे और उसे उस वांस पर चढ़ने उतरनेकी आजा दे। जिन्में गुरु कार्य करानेकी जन्दरत पढ़े तब उसे बुछाकर करा छेना। वाकीका समस्त समय उसे बांस प चड़ उनरनेकी आजा दे रराना। जिससे नुक्ते उसकी तरफसे कुछ भी भय न रहेगा।" उसने वैसे किया, जिमसे वह देवता अन्तमें कंटाछ कर उसके पास आ हाथ जोड़ कर बोछा—"अब मुक्ते छुटी हो उद मेरा काम पड़ेगा तम में याद करने ही फीरन आकर आपका काम कर दूंगा। ऐसा करनेसे वे बेले सुनी हुए। यह विशाचका टूपान याद स्थकर अपनी कुछवज्ञ मन इपी पिशाच टिकाने रक्तेके लिय हैं सुनी हुए। यह विशाचका टूपान याद स्थकर अपनी कुछवज्ञ मन इपी पिशाच टिकाने रक्तेके लिय हैं सुनी हुए। यह विशाचका टूपान याद स्थकर अपनी कुछवज्ञ मन इपी पिशाच टिकाने रक्तेके लिय हैं

समय उसे निकम्मी न चैठा रख कर किसी न किसी उचित कार्यमें जोड़ रखना उचित है। एवं मुनिराज भी हमेशह संयम द्वारा अपने आतमा को गोप रहति हैं। तथा अपनी स्त्रीको स्वाधीन रखना हो तो उसे अपना वियोग न कराना, क्योंकि निरन्तर देखते रहने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम कायम रखनेके लिये शास्त्रमें लिखा है कि:—

्भवलो श्रेरोग झालावगोगा । गुगा किनागोगा दागोगा ॥ छन्देगा वद्दमागाह्स । निभ्भरं जायए पिम्मं॥

स्रीके सामने देखतेसे, उसे चुलानेसे, उसमें विद्यमान गुणोंको कहनेसे, धन, वस्त्र, आभूषण, देनेसे, वह

विरक्कल न मिलनेसे, अतिश्य, घड़ी घड़ी मिलनेसे दीखने पर न बुलानेसे, अभिमान रखनेसे, अपमान करनेसे इन पांच कारणोंसे प्रेम चन्धन ढीला हो जाता है।

उपरोक्त स्तेह वृद्धीके कारणोंसे प्रेम वेढता है उससे विपरीत पांच कारणोंसे प्रेम घटता है; इस लिये लिको वियोगवती रखना ठीक नहीं। क्योंकि उससे प्रेम घट जाता है। अत्यन्त प्रवासमें फिरनेके कारण वहुत दिनों तक वियोगिनी रहने से उदास हो कर कदाचित् अयोग्य वर्तन होनेका भी सम्भव है जिससे कुलमें कलंक लगने का कारण भी पन जाता है। इसलिये स्त्रीको बहुत दिन तक वियोगिनी न

विना किसी महत्वके कारण स्त्रीका अपमान न करना तथा एक स्त्री होने पर दूसरी व्याह कर उसका अपमान न करना। स्त्रीके रूंठ जाने पर या किसी कारण उसे गुस्सा आजाने से दूसरी स्त्री व्याह कर उसका कर्ता। स्त्रीके रूंठ जाने पर या किसी कारण उसे गुस्सा आजाने से दूसरी स्त्री व्याह कर उसका कर्ता। ऐसा करने से सूर्वता के कारण उसे बड़ा कप्ट उठाना पड़ता है इसिलिये शास्त्रमें का है कि:—

बुभुचितो गृहाद्याति । नाष्नोत्यंषु छटामपि ॥ अचालितपदः शेते । भार्याद्वयवशो नरः॥

दो स्त्रियोंके वश हुवा पुरुष जब भूखा होकर घर भोजन करने जाय तो तब भोजन मिलना तो दूर हो। परन्तु कदाचित् पानी पीने को भी न मिले तथा स्नान करनेकी तो बात ही क्या कदाचित् पैर धोनेकी में पानी न मिले।

वरं कारागृहे चिप्तो । वरं देशांतर भ्रमी । वरं नरकसंचारी । न द्वीभार्या पुनः पुनः ॥

केदमें पड़ना अच्छा. है, पर्देशमें ही फिरना श्रेष्ठ हैं और नरकमें पड़ना ठीक है परन्तु एक पुरुषको के कियां करना बिलकुल ठीक नहीं। क्योंकि उसे अनेक प्रकारके दुःख भोगने पडते हैं। कदापि कर्म वश दो खियां करनी पहें तो उन दोनोंका और उन दोनोंके पुत्रादिका मान, सन्मान, तथा वस्नामूषण देना वारि एक समान करना चाहिये। परन्तु न्यूनाधिक न करना। तथा जिस दिन जिस स्त्रीकी वारी हो उस दिन उसीके पास जाय परन्तु क्रम उलंघन न करे। क्योंकि यदि ऐसा न करें और सदैव नई स्त्रीके पास हो जाया करें तो उस स्त्रोको 'इत्वर पुरुष गमन' नामक दूसरा अतिचार तीसरे व्रतका भंग लगता है और पुरुषको भी दूसरी स्त्रो भोगनेका अतिचार लगता है, इसिलिये ऐसी प्रवृत्ति करना निकार कर्मन् दोनों स्त्रियोंका मान सरीखा हो रहना चाहिये।

यदि स्त्री कुछ भी अघित कार्य करे तो उसे स्नेह युत उचित शिक्षा दे कि जिलस वह फिरसे वैसे अक्षायमें प्रवृत्ति न करे। तथा यदि स्त्रों किसी भी कारण से नाराज हो हो तो उसे तुद्धाल ही मना लेगा चाहिये क्योंकि यदि नाराज हुई स्त्रोंकों न मनावे तो उसकी खुद्धि तु हुँ होनेसे सोम भट्टकी स्त्री स्त्री किये पड़ना या जहर खा लेना वगैरह अकस्मात् अनर्थका कारण बन्जानेका सरभव रहता हैं। इसी लिये स्त्रोंने साथ सदंव प्रेम द्वष्टि रखना चाहिये। परन्तु उस पर कदापि क्येर द्वष्टि न रखना। "पंचाला ही पार्दवं" पंचाल पंडितकी लिखी हुई नीतिमें कहा है कि, स्त्रीके साथ कोमलता रखनेसे ही वह वश होती है यदि स्त्रीसे कठिन वृत्ति रख्वी हो तो उससे सर्व प्रकारके कार्योंकी सिद्धि नहीं हो सकती, इस वातका अनुभव होता है। तथा यदि निर्मुण स्त्रा हो तो उसके साथ विशेषतः कोमलतासे काम लेना योग्य है, क्योंकि जीवन पर्यन्त उसीके साथ पक जगह रहकर समय व्यतीत करना है। घरका सर्व निर्वाह एक स्त्री पर ही निर्भर है। गृहं हि गृहिगी विदु: गृहणी ही घर है" इस प्रकारका शास्त्र वाक्य होनेसे स्त्रीके साथ प्रेमका वर्ताव रखना

ह्यीको अपने धनकी हानि न कहना, क्यों कि यदि कही हो तो स्त्रियों का स्वभाव तुच्छ होनेसे उने पेटमें वात नहीं टिकती। इससे जहाँ तहाँ बोल देनेके कारण जो अपना बहुत समयका प्राप्त किया यश है से भो खो वेठनेका भय रहता है। कितनी एक स्त्रियां सहजसी वानमें पतिकी आवक खुवार कर डालती हैं, इस लिये स्त्रों के समने धन हानिकी वात न कहना। एवं धनकी बृद्धि भी उसे न बतलाना, क्यों कि उसे कहनें वह फज़ल खर्ची करनेमें वे पर्वाह हो जाती है।

स्त्री चाहे जितनी त्रिय हो तथापि उसके पास अपनी मार्मिक वात कदापि प्रगट न करनी, क्यों दिसका कोमल हदय होनेके कारण वह किसी भी समय उस गोप्य विचारका ग्रुप्त भेद अपने मानसिक उक्षी के लिए अपनी विश्वासु सिखयों के पास कहे विना न रहेगी। जिससे अन्तमें वह अपना और दूसरेका अविगाए उल्लेश है, और यदि कदाचित् कोई राज विरोधी कार्य हो तो उसमें बढ़े भारी संकटका मुकाबल करना पड़ता है। इसी लिये शास्त्रकार लिखते हैं कि, "घरमें स्त्रीका चलन न रखना। कदाचित् घरमें उसके चलती हो तो भले चले परन्तु व्यापारादिक कार्यमें तो उसके साथ कुछ भी मसलत न करना। बंसा नकते से याने उचितानुचित का विचार किये विना हरएक कार्यमें स्त्रीकी सलाह ले तो वह अवश्य ही पुर्ण समान प्रयप्त यन जाती है। जब जिसके घरमें उसकी मूखं स्त्रीका चलन हुवा तब समक लेना कि उसका अविगार के सन्तर सन्तर है।

#### "मंथरं कोलीका दृष्टान्त"

किसी एक गांवमें मंधर नामक कोली रहता था। उसे वस्त्र बुननेका साधन बनानेकी जरूरत होनेसे वह जंगलमें एक सीसमके वृक्षको काटने गया। उस वक्त उस वृक्ष पर रहने वाले अधिष्ठायक देवने उस वृक्षको काटनेकी मनाई की। तथापि उसने साहस करके उसे काट ही डाला। उसकी साहसिकता देख कर प्रमन हो कर व्यन्तर देव वोला "मांग मांग! जो तू मांगे में सो ही तुझे दूंगा" मंथर वोला—"यदि सबमुव ऐसा ही है तो में अपनी औरत की सम्मति ले आऊं फिर मांगूगा। यों कह कर वह गांवमें आ कर का घर आना है तब मार्गमें उसका एक नाई मित्र था सो मिल गया। उसने पूछा क्यों? आज जहदी २ क्यों शि उसने उसे सत्य हकीकत कह सुनाई, इससे उसने कहा कि, यदि ऐसा है तो इसमें स्त्रीको एकीकी जरूरत हो क्या है। जा देवताके पास एक छोटा सा राज्य मांग ले। परन्तु वह स्त्रीके वश होनेसे उसकी बात न सुनकर घरवाली की सलाह लेने घर गया। उसकी बात सुन कर स्त्रीने विचार किया कि:—

#### मवधमानपुरुषस्त्रयागामुपघातकृत् ॥ पूर्वोपार्जितमित्रागां दारागामथवेक्यानाम् ॥

जव पुरुष लक्ष्मीसे वृद्धि पाता है तब पुराने मित्र, पुरानी स्त्री, पुराना घर, इन तीन वस्तुओंका उप-

उपरोक्त नीति वाक्य हैं। यदि मैं इसे राज्य या अधिक धन मांगनेकी सलाह दूंगी तो सचमुच एते छोड़ कर यह दूसरी शादी किये विना न रहेगा! इससे मैं स्वयं ही दुखिया हो जाऊंगी। इस विचारसे वह उसे कहने लगी कि तू उस व्यन्तरके पाल ऐसा मांग कि दो हाथोंके बदले बार हाथ कर दे और एक मस्तक के बदले दो मस्तक कर दे जिससे हमारा काम दूना होने लग जाय। इससे हम अनायास ही सुखी हो जायंगे। औरत के बश होनेसे उसने भी व्यन्तर के पास वैसी हो याचना की। यक्षने भी सचमुच वैसा का दिया, इससे वह विलक्षल कदूप मालूम देता हुवा जब गांवमें आने लगा तब लोग उसे देख कर भय-भीत हो गये और ईंट पथ्धरोंसे मारने लगे, अन्तमें गांवके लोगोंने उसे राक्षस समक्त कर मार ही डाला खिलें स्रोको पूछ कर काम करे तो उसका ऐसा हाल होता है, इस पर पंडितोंने एक कहावत कही है—

यस्य नास्ति स्वयं पद्मा पित्रोक्तं न करोति यः । स्रीवश्यः स त्त्यं ध्याति यथा पंतरकोलिकः ॥

जिसे स्वयं वुद्धि नहीं और जो अपने मित्रके कथनानुसार नहीं चलता और जो सदैव स्त्रीके कहे आ बलता है, सचमुच ही मंथरकोली के समान वह नाशको प्राप्त होता है।

भी यह कहा है कि स्त्रीके पास अपनी गुप्त बात न कहना यह अपवादक्तप है याने उस प्रकारकी अशिक्षित भरमारकारी भौरतोंके लिये हैं; परन्तु दीर्घद्वृष्टि रखने वाली और अपने पतिके हिताहित विचारको करने वाली स्त्रियोंके लिये यह वाक्य न समभंता। यदि कदाचित् स्त्री पितसे भी चतुरा हो और उसे सदैव अच्छी सीख देती हो तो कार्य करनेमें उसकी सलाह लेनेसे विशेष लाभ होता है जैसे कि वस्तुपाल ने अपनी स्त्री अनुपमादेवी से पूछ कर कितने एक श्रेष्ठ कार्य किये तो उससे वह अधिक लाभ प्राप्त कर सका।

> सु कुलगा याहिं परिगय वयाहिं निच्छम धम्म निरयाहिं।। सयगा रसगीहिं पीई। पाउगा इसमागा धम्महिं।।

नीच कुलकी खीका संसर्ग, अपयश रूप होनेसे सदैव वर्जना चाहिये। वैसी नीच कुलकी ख़ियोंके साथ वातचीत करनेका भी रिवाज न रखंना, परन्तु श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई, परिपक्त अवस्था वाली, निष्क्षपट, धर्मानुरागी, संगे सम्वन्धियों के सम्बन्ध वाली और प्रायः समान धर्मवाली ख़ियोंके साथ ही अपनी स्त्रीकी प्राति या सहवास करनेका अवकाश देना।

रोगाइ सुनो विक्खई। सुसहाग्री होई धम्पकज्जेसु॥ रामाइ परायनिगयं। जिच्छं पारासा पुरित्तनस॥

यदि अपनी स्त्रीको कुछ रोगादिक का कारण वन जाय तो उस वक्त उसकी उपेक्षा न करके रोगोपचार करावे और उसे धर्म कार्यमें प्रेरित करता रहे। अर्थात् तप, चारित्र, उजमना, दान देना, देव पूजा करना और तीर्थ यात्रा करना वगैरह कृत्योंमें उसका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिये। सत्कृत्योंमें उसे धन सरवने को देना, वगैरह सहाय करना। परन्तु अन्तराय न करना, क्योंकि, स्त्री जो पुण्य कर्म करे उसमेंसे कितना एक पुण्य हिस्सा पतिको भी मिलता है तथा पुण्य कराणियोंमें मुख्यतया स्त्रियां ही अन्ने सर और अधिक होती हैं इस लिये उनके सत्कृत्योंमें सहायक वनना योग्य है। इत्यादि पुरुपका स्त्रियोंके सम्बन्ध में उचिता चरण शास्त्रमें कथन किया है।

#### "पुत्रके प्रति उचिताचरण"

पुत्तंपइ प्रणाउचितश्रं। पिउगो लाले वाल भावंमि॥ उम्मीलिय बुद्धि गुगां। कलासु कुसुलं कुगाइ कमसो॥

पुत्रका उचिताचरण यह है कि पिता पुत्रकी वाल्यात्रस्था में योग्य आहार, सुन्दर देश, काल, उचित्र जिज्ञार विविध प्रकारकी कीड़ा वगैरह करा कर लालन पालन करे, क्योंकि यदि ऐसे आहार विहार कीड़ाई वा पात्रस्था में संकोच विचा हो तो उसके शगैरके अवयवों की पुछता नहीं हो सकती। तथा जब वुंडिंके गुण शगट हों, तब उसे कम पूर्वक कला सिखलाने में निषुण करे।

लालयेत्वंच वर्षाखा । दशवर्षाणा ताडयेत् ॥ माप्ते पोटपमे वर्षे । पुत्रो मित्रमिवाचेनेत् ॥

पांच तर्प तक पुत्रका लालन पालन करें, इस वर्ष बाद, जिल्ला देनेके लिये कथनानुसार न चले ती उर्र भुभारा और पीटा भी जा सकता है, परन्तु जब सीलह वर्षका हो जाय नवसे पुत्रको मित्रके समान सकता

#### गुरुदेव धम्मं सुहिसयण । परियं कारवेइ निचंपि॥ उत्तम लोएहिं सम्मं। मित्तिभावं स्यावेइ॥

देव, गुरु, धर्मकी संगति वाल्यावस्था से ही खिखलानी चाहिये। खुखी, स्वजन, सगे लस्वन्धी और आ लोगोंने साथ उसकी प्रीति और परिचय कराना। यदि वाल्यावस्था से ही वालकको गुरु आदिक जो का परिचय कराया हो तो खराव वासनासे वच कर, वह प्रथमसे ही अच्छे संस्कारों से वलकल तिने समान आगे जाकर लाभकारी हो सकता है। उत्तम जाति, कुल, आचारवन्तों की मित्रता, वाल्या- श्या से ही हुई हो तो कदाचित काम पड़ने पर अर्थकी प्राप्ति न हो, तो भी अनर्थ तो दूर किया जा सकता। जैसे कि अनार्य देशमें उत्पन्न हुए आर्द्र कुमार को अभयकुमार की मित्रतासे उसी भवमें सिद्धि मि हुई।

गिरहावेइ अपाणि समारा कुलजम्मस्व कन्नारां॥ गिहिभारंपि नियुंजइ। पहुत्तरांवियरइ कमेरा॥

पुत्रको समान वय, समान गुण, समान कुल, समान जाति और समान कपवाली कन्याके साथ पाणि-हण करावे। उस-पर घरका भार धीरे २ डालता रहे और अन्तमें उसे घरका स्वामी करे।

यि समान वय, कुल, गुण, रूप, जाति वगैरह न हो तो स्त्री और पतिको ब्रहस्थावास दुःखरूप हो हो है, प्रस्पर दोनों कंटाल कर अनुचित प्रवृत्तियों में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। इस लिये समान गुण, व्यक्ति सुबशान्ति मिलती है।

#### "बेजोड़की सुजोड़"

खुना जाता है कि भोजराजा की धारानगरी में एक घरमें पुरुष अत्यन्त कहूप और निर्मुणी था परहतु क्षिती क्षी अत्यन्त कपवती और गुणवती थी। दूसरे घरमें इससे विलक्कल विपरीत था, याने पुरुष कपवान और स्तिनी क्षी कहूप थी। एक समय चोरी करने आये हुए चोरोंने वैसी बेजोड़ देख दोनों खियोंको अदल करने सरीखी जोड़ी मिला दी। सुवह मालूम होनेसे एक मनुष्य बड़ा खुशी हुवा और दूसरा बड़ा जाज। जो नाराज हुवा था वह दरवारमें जाकर पुकार करने लगा। इससे इस बातका निर्णय करनेके कि भोजराजा ने अपने शहरमें ढिंढोरा पिटवा कर यह मालूम कराया कि इस जोड़ेको अदल बदल करने कि जो हैत हो सो जाहिर करे। इससे उस चोरने प्रगट होकर विदिन किया कि—

मया निशी नरेन्द्रे गा। परद्रव्यापहारिगा।

छप्तो विधिकृतो मार्गी । रत्न रतने नियोजितं॥

भी चोरके राजाने विधाताका किया हुवा खराब मार्ग मिटा कर, रात्रिके समय रत्नके साथ रत्नकी मार्ग मिला हो। अर्थात वेजोड़को सुजोड़ कर दिया।

पह बात सुनते हुये भोज राजाने हंस कर प्रसन्नता पूर्वक यह हुक्भ दिया कि चोरने जो योजना की क्षार्थ होनेसे उसे वैसे ही रहने देना योग्य है।

उत्पर जो लिखा है कि घरका कार्य भार िता पुत्रको सोंप दे उसमें भी यही समभना चाहिए कि यदि िताने अपनी ह्याती में ही पुत्रको वसे कार्यमें जोड़ दिया हो तो उनमें निरन्तर मन लगाये खनेते और मनमें उस तरफका निशेष ख्याल होनेसे उसे अपनी स्वच्छंदता का परित्याग करनेकी जरूरत पड़ती है। अपने मनमें उठते हुए खराब निचारोंको दवानेकी या धन रक्षण करनेकी जरूरत पड़ती है। धन कितनी मिहनत से पैदा किया जाता है इस बातका ख्याल हो जानेसे वह अपनी आयके मुताविक खर्च करनेकी मेजना करता है। विक आयसे भी कम खर्च करनेकी फरज पड़ती है। घरके आगेवानों द्वारा ही उसे धरके मालिकपन की प्रतिष्ठा दी हुई होती है; इसीसे उसकी शोभा बढ़ती है।

यदि दो पुत्रोंमें से छोटे पुत्रमें अधिक योग्यता हो तो परीक्षा करके उसे ही घरका कार्य भार सोंग जा सकता है। ऐसा करनेसे कुटुम्ब का निर्वाह और शोभा बढ़ती है जैसे कि प्रसेनजित राजाने अपने सी पुत्रोंकी परीक्षा करनेमें कुछ भी वाकी न उठा रक्खा, तब अपनी निर्धारित सब परीक्षाओं में अप्रेसरी सबसे छोटा पुत्र थ्रे णिककुमार निकला, जिससे उसे ही राज्य समर्पण किया। इसी प्रकार गृहस्थ भी अपने तमाम पुत्रोंमेंसे गुणाधिक पुत्रको ही घरका कार्यभार सोंपे, तथापि दूसरों का मन भी प्रसन्न रखना। जैसी जिसकी बुद्धि हो उसे वैसे ही कार्य पर नियुक्त करना। जिससे सबका मन प्रसन्न रहे।

जैसे पुत्रका उचित वतलाया वैसे ही पुत्रियों के प्रति भी उचिताचरण समक्ष लेना। पुत्रवध् का उचित सर्व प्रकारसे उसकी बुद्धि और गुणवरसे समक्ष लेना चाहिये।

#### "बहुकी परीक्षा पर रोहिणीका दृष्टान्त"

राज्यगृही नामक नगरमें धन्ना नामक शेठ रहता था। उसने अपने चार पुत्रोंकी बहुओंकी बुद्धिकी परीक्षा करनेके लिए एक समय अपने सगे सम्बन्धियों वा सम्मेलन किया, उस वक्त एक एक बहुको पांच पांच चावलके धान दे कर निदा किया। फिर कितने एक साल वाद फिरसे सगे सम्बन्धियों का सम्मेलन करके बड़ी पुत्रवधू को याद दिला कर उसे दिये हुये वे पांच धानके दाने मांगे तब उसने ले कर तुरत फेंक देनेके कारण नवे दाने ला कर ससुरके हाथमें दे दिये, ससुरने दानोंको देख कर पूछा कि ये वही हूँ १ उसने पहा आपके दिये हुये तो मैंने फेंक दिये थे ये दूसरे हैं। दूसरी बहुको चुला कर दाने मांगने पर उसने पहा आपके दिये हुए दाने तो मैं सा गई थी। तीसरी बहुको चुला कर पूछा तब उसने कहा कि आपके दिये दाने मेरे गहनेके उपेमें रक्ते हैं, यदि आपको चाहिये तो ला दूं। यो कह कर उसने दाने ला दिये। किर बीधे रोहिणी गामा पुत्रवधू से जब वे दाने माँगे तब उसने कहा यदि आपको वे दाने चाहिये तो मेरे साथ गाड़ियं ने ना समुरने पूछा कि पांच दानोंके लिये गाड़ियों का क्या काम १ रोहिणी वोली—"आपके दिये हुए पांच दाने कि पीटरमें मेत कर पोनमें वोनके लिय कह दिया था, अब उन्हें उसी प्रकार बोये जाने हुये का वर्ष पीन गये हमने मेरे पीहर वालोंने उन पांच दानोंकी लिये करके वसार भर रक्ती हैं, इसलिए अब वे पांच वानोंकी उन पांच दानोंकी वृद्धि करके वसार भर रक्ती हैं, इसलिए अब वे पांच विना कि समने मेरे पीहर वालोंने उन पांच दानोंकी वृद्धि करके वसार भर रक्ती हैं, इसलिए अब वे पांच वानोंकी विना कि समने मेरे पीहर वालोंने उन पांच दानोंकी वृद्धि करके वसार भर रक्ती हैं, इसलिए अब वे पांच वानोंकी विना कि समने मेरे पीहर वालोंने उन पांच दानोंकी वृद्धि करके वसार भर रक्ती हैं, इसलिए अब वे पांची विना कि समने से पीहर वालोंने उन पांच दानोंकी वृद्धि करके वसार भर रक्ती हैं, इसलिए अब वे पांची पीन पीन विना कि सकता है। धना होटने उन भार पुने

वृधिओं को बुद्धिकी परीक्षा करके प्रत्येकको जुदा २ गृहकार्य सोंपा। पहली एिमाया—दाने ऐंक देने वृशिको घरका कचरा कूड़ा बाहर ऐंकनेका कान सोंपा। दूसरी भिक्खिया—दाने भक्षण करने वाली बहुको धरकी रसोई करनेका कार्य सोंपा। तीसरी रिक्खिया—गहनेकी डन्बीमें दाने रक्षण करने वाली बहुको भूंडार सुर्द्द किया। चौथी बहु रोहिणो दाने बढ़ाने वालोको घरका सर्वोपरि स्वामित्व समर्पण किया।

पचल्खं न पसंसइ। वसगो वहयाग कहई दुखथ्धं।। भ्रायंवयमवसे संच। सोहण सयमिषे हितो।।

पुत्रके सुनते हुए पिता उसकी प्रशंसा न फरे, जब कभी पुत्र पर कुछ कप्ट आ पड़ा हो तब उसका विवाद करे, पुत्रके पास आय और व्ययका हिसाव छेता रहे। पुत्र पर हरएक प्रकारसे नजर रक्खे। पुत्रकी प्रशंसान करनेके विषयमें छिखा है कि:—

मत्यत्ते गुरवः स्तुत्या । परोत्ते पित्र वांघवाः ॥ कर्मान्ते दाससृत्याश्च । पुत्रा नैव मृता स्त्रियः ॥

"गुरु—(माता, पिता, धर्मगुरु) की स्तुति, प्रशंसा उन्होंके सुनते हुए ही करना, मित्र, वन्धु जनोंकी स्तुति उनके परोक्षमें करना, नोकरोंकी प्रशंसा जब वे कुछ कार्य सुवार छाये हों तब करना, परन्तु पुत्रकी न करना और स्रोकी उसकी सृत्युके वाद प्रशंसा करना।"

उपरोक्त रीतिसे पुत्रकी प्रशंसा उसके प्रत्यक्ष या परोक्षमें न करना; तथापि उसके गुणसे मुग्ध हो जीनेके कारण कदापि उसकी प्रशंसा करनो पड़े तो उसके सुनते हुए कदापि न करना। क्योंकि यदि पिता वंड कर पुत्रकी प्रशंसा करे तो वह पुत्र अभिमान में आ जाय। किर यह आज्ञानुसार न चल सके, विना पृष्ठे काम काज करने लग जाय। इत्यादि कितने एक अवगुणों की प्राप्तिका सम्भव है।

पुत्रको कुछ भी संकट आ पड़ा हो जैसे कि जुएमें हार जाना, व्यापार में फिल होना, इनिर्धन होना, किसीसे अपमान होना, मार खाना, तिरस्कृत होना, वगैरह किसी कप्रके आ जाने पर तत्काल ही उसे सहा-र्शक वनना, हर एक प्रकारसे उसका ववाव करना।

तथा पुत्रको जो कुछ खर्चनेके छिए दिया हो उसका पूरा हिसाव छेना। ऐसा करनेसे पुत्र प्रभुताका

द'सेइ नरिंदसमं। देसंतरमाव पयडगां कुगाई॥ नचाइ अवचगयं। उचित्रां पिडगो मुगोयन्वं॥

राज द्रवारकी सभा द्खलाना, परदेशके खहुप प्रगट कर वतलाना, इत्याद्क पुत्रके प्रति उचित पिताको करना योग्य हैं! क्योंकि यदि पुत्रको राज द्रवारका परिचय न कराया हो तो छदापि दैवयोग से अस पर कुछ अकस्मात् कष्ट आ पढ़े तब उसे क्या करना, किसका शरण लेना, इस वातका वड़ा भय आ किता है। इसलिए यदि सरकारी मनुष्यों के साथ पहलेसे हो परिचय हुवा हो तो उसके उपायकी योजना की जा सकती है। तथा द्रवारी पुरुष अकस्मात् (वक्तीलादिक) के पास जा खड़ा रहनेमें और आगे के परिचित वालोंके पास जानेमें बड़ा भार यंत्र पड़ता है। इस जगतमें हरएक खभावके मनुष्य हैं, जिसं ऐसे भी हैं कि जो दूसरोंकी संपदा देख कर, स्वयं झुरा करते हैं। उनके हाथमें यदि कुछ जरा भी आ जा तो वे तत्काल ही फंसा डालते हैं। विना कारण भी दूसरोंको फंसाने वाले दुए पुरुष सदैव नीव इलोंक दाव तकते रहते हैं। इसलिए दरवारी मनुष्योंका परिचय रखना कहा है।

गन्तन्यं रोजकुले दृष्ट्व्या राजपूजिताः लोकाः । यद्यपि न भवत्यर्था स्तथाप्यनर्था बिलोयंते ॥

"सत्र मनुष्योंको राज द्रवार में जाना चाहिये, वहाँ जाने आनेसे राजाके मान्य मनुष्यों को देखन उनके साथ परिचय रखना, क्योंकि, यद्यपि चे कुछ दे नहीं देते तथापि उनके परिचय से अपने पर पड़ हुवा कप्ट दूर हो सकता है" देशान्तर के आचार या जाने आनेके परिचयसे सर्वथा अनजान हो तो देवपों से उसकी जकरत पड़ने पर वहाँ जाते समय उसे अनेक मुसीवतें भोगनी पड़े। इसिलिये पुत्रको प्रथमं ही सब वातोंमें निपुण करना आवश्यक है।

पुत्रके समान पुत्रीका उचित ही जैसे घटित हो वैसे संभासना। उसमें भी माताको जैसे अणं पुत्र पुत्रीका उचित संभासे वैसे उससे भी अधिक सौतीसे पुत्र पुत्रीका उचिताचरण संभासने में विशे सावधानता रखनी चाहिये। क्योंकि उन्हें दुरा स्थानेमें कुछ भी देर नहीं स्थाती।

#### "संगे सम्बन्धियोंका उचित"

सयगाण समुचिम्रिमणं। जंते नित्रगेह बुद्दी कज्नेसु॥ सम्माणिङनसयाविह्। करिभभ हाणीसुवी समीवे॥

पिता, माता, और वहके पक्षके जो लोग हों, उन्हें संगे कहते हैं। उन संगोंका उचित संभालने दें यह विचार है कि, संगे सम्बन्धों लोगोंके पड़ोस में रहे तो बहुतसे कार्योंकी हानि होती है। जिसहं उनके घरसे दूर रहना और पुत्र जनमादि के महोत्सव वगैरह कार्योंमें बुलाकर उन्हें अवश्य मान देना, भोज वस्त्रादि देना। इस प्रकार उनका उचिताचरण करना।

सयमिव तेसि वसगा संव सुहो अव्विपति अंगिसया। खीगा विहवाण रोगाडराण कायव्व सुद्धरगां॥

अपने समे सम्निथयोंके कप्ट समय विना ही बुळाये जाकर सहाय करना, और महोत्सवादिमें निमंत्र पूर्वक उनी सत्यकारी वनना। यदि समे सम्बन्धियों में कोई धर्म रहित हो गया हो या रोगादिसे प्रम्त हैं तो उसका वधार्याक उद्धार करनेमें तत्वर होना चाहिये।

धातुरे व्यसने भाष्ते, दुर्भिन्ते शत्रुसंस्टे, राजद्वारे दमशाने च, यस्तिष्टति स वांववाः॥

र्यामार्यमं किसी अक्रमात आ पड़े हुये कप्टमें दुर्भिक्षमें, शतुके संकटोंमें, राज द्रश्वारी कार्यामें के स्वार्थ परिवर्ध परिवर्

उपरोक्त कारणांमिं जो सहाय करे उसे हो भाई कहा है। इसलिये वैसे प्रसंगमें सगे सम्बन्धियों की सहाय करना न भूलना ।

उपरोक्त गाथामें कह गये कि, संगे सम्वन्धियों का उद्धार करना, परन्तु तात्विक दृष्टिसे विचार किया जाय तो संगे सम्विन्धयों का उद्धार अपना ही उद्धार है। क्योंकि कुंए पर फिरते हुए अरघट्ट के समान भरे हुये या रीते घटोंके समान लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती। जिस प्रकार अरघट्ट की घटिकाय एक तरफसे भरी हुई आती हैं और दूसरी तरफसे रीती होकर चली जाती हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी भी आया । जापा करती है, इसलिये जिस समय अपना सामर्थ्य हो उस समय दूसरोंको आश्रय देना न चूकना चाहिये। । यदि अपनी चलती के समय दूसरों को आश्रय दिया हो तो वक्त पड़ने पर वे लोग भी अपने उपकारी को सहाय देनेमें तत्पर होते हैं। क्योंकि सदा काल मनुष्यका एक सरीखा समय नहीं रहता।

खाइज्ज पिठि्ट पंसं, न तेसिं कुन्जा न सुनक कलहं च, तद मिनो हि मित्ति, न करिमम करिज्ज मिनो हिं,

उसकी पीठका मांस खाना अच्छा है, परन्तु सूका कलह करना बुरा है, इससे सगे सम्वन्धियों के साथ शुक निष्प्रयोजन कलह न करना। संगे सम्बन्धियों के शत्रुओंके साथ प्रित्रता न रखना, एवं उनके मित्रोंके साथ विरोध न रखना।

विना प्रयोजन एक हसी मात्रसे या विकथा करनेसे जो लड़ाई होती है उसे शुष्क कलह कहते हैं, वह मलेसे बहुत दिनकी प्रीति रूप लता छेदन हो जाती है।

तयभावे तगोहे, न बङ्क्त च इक्त अध्य सर्वधं, गुरु देव धम्म कज्जेसु, एक चित्तो हि होयब्वं,

जिस समय सम्बन्धियों के घरमें अकेली स्त्री हो तब उनके घर पर न जाना। सगोंके साथ द्रब्य सम्बन्धी होना देना नःरखना, गुरु, देव, धर्मके कार्य, संगे सम्बन्धी सब मिल कर ही करना योग्य है।

यदीच्छेद्विपुलं मीति, मीगि तत्र न कारयेव, वाग्वादमर्थसंवन्धं, परोद्ये दारभाषणं ( दर्शनं ) पाठांतरं

यदि प्रीति वढ़ानेकी इच्छा हो तो प्रीतिके स्थान में तीन बातें न करना। १ वचन विवाद (हाँ ना, क्ते से उत्पन्न होने वाली छड़ाई ), २ द्रव्यको लेन देन, ३ मालिक के अभावमें उसकी पत्नीके साथ सम्भा-क्य न करना।

वन लैकिकके कार्यमें भी संगे सम्बन्धी मिलकर योग दें उसकी जिस प्रकार शोमा होती है, वैसे ही ति एक धर्मके कार्यमें इकड़े मिल कर योग देनेसे अधिक लाभ और शोभा बढ़ती है। इसलिए वेसे कार्योंमें मिलकार प्रवृत्ति करना योग्य है। पंचोंका कार्य यदि पंच मिलकर करें तो उसमें शोभा बढ़ती है। इसपर के मंगुलियोंका द्वष्टान्त इस प्रकार है:—

भारते समीवको पहली तर्जनी अंगुली बोली कि लेखन कला, चित्र कला चर्गरह सब काम कर

प्रधान हूं। अन्य भी काय करने में प्राय: मैं ही आगे रहती हूं। किसीको मेरे द्वारा वस्तु वतलाने में, कि करनेमें, दूसरेको वर्जन करनेके चिन्ह में यानी नाकके आगे अंगुलि दिखला कर निषेध करनेमें इत्यादि कामोंमें में ही अप्र सरी पद भोगती हूं। ( मध्यमा कहनी है ) परन्तु तुक्षमें क्या गुण है ?

सध्यमा वोळी—"वळ चळ! मूर्जी, तू तो मुक्तसे छोटी है। देख खुन! हैं अपने गुण वतलात वीणा वजाने में, खितार वजाने में, खारंगी खितारेके तार मिळाने में, ऐसे अनेक उत्तम कार्योमें मेर मुख्यता है, किही समय जल्दीके कार्यमें चुकटी बजा कर अनर्थके कार्य अटकाने या सुतादि दोषके छळं दूर करनेके कार्यमें और मुद्रा वगैरह रचना, दिखळानेके कार्यमें मेरी ही प्रधानता है। तेरे वतलाये चिन्होंसे उत्पन्न हुये दोषोंको अटकाने के लिए वतलाये जाते हुए मेरे चिन्ह में में ही आगेवानी भोगती ह क्यों व्यर्थकी वड़ाई करती है तेरेमें अवगुणके खिवाय और है ही क्या! तू और अंगूठा दोनों मिळकर नाव मैळ निकालने के खिवा और काम ही क्या करते हो!"

थनामिका अंगुलि वोली—"तुम सबसे में अधिक गुणवाली हूं और मैं तुम सबके पूजनीया हूं। गुरु, स्थापनाचार्या, स्वधिमिक वगैरहकी नवांगी पूजा, चन्दन पूजा, मांगस्य कार्यके लिये स्वस्तित क नन्दावर्तादि करने, जल, चन्दन, वास, आदिको, मन्त्रमें, माला गिनने वगैरह कितने एक शुभ इत्यों में अप्र पद भोगती हूं।"

किसी भी वारीक कार्यमें, भूत प्रेतादिक दूर करनेके कार्यमें में हो प्राधान्य भोगती हूं।"

इस प्रकार चारों अंगुलियाँ अपने २ गुणसे गर्वित हो जानेके कारण पांचवाँ अंगुडा बोला—"तुम विभिन्न वहाई करती हो ? तुम सब मेरी लियां हो और तैं तुम्हारा पित हूं । तुममें जो गुण हैं वे प्रायः सहायता विना निकम्मे हैं। जैसे कि, लिखने चित्र निकालने की कला, भोजनके समय, ग्रास ग्रहण कर सुटकी वजाना, गांठ लगाना, शस्त्र वगरहका उपयोग करना, वाली वगरह सागरना। कतरना, व सरना, पीजना, घोना, कूटना, दलना, पीसना, परोसना, कांटा निकालना, गांव भेंसको दूदना, जांव कर संख्या गिनना, केश ग्रंथना, फूल ग्रंथना, शांत्रको गर्दन पकड़ना, तिलक करना, थी तीर्थकर देवति क्रा अवस्थामें, देवता द्वारा संवरित किया हुवा असृत सुकमें ही तो होता है इत्यादि कार्य भेरे विना हो र सकते, इन सबमें में ही प्रधान हूं।"

यह बात मुन हर उन चारों अंगुलियोंने परस्रपर संप किया और अंग्रेका आश्रय ले उत्तर्भाण तथा रही। जिसरो सबको सब मुख पूर्वक अपना निर्वाह करने लगीं, इसलिये संप रणगैसे आर्थकी श्री इति है।

"गुरुका उचित"

एनार् मयणो चिश्र, मह बम्पायरियस्म गुचिश्रं निणयो। मचि बहुमाणपुच्यं, पेसि तिसं क्षेप पिणवासी। ह्यादि सगे सम्बन्धियों का उचिताचरण वतलाया, अब धर्माचार्य धर्म गुरुका उचित बतलाते हैं उन्हें कि वहुमान पूर्वक खुबह, दुपहर को, और सन्ध्या समय नमस्कार करना अन्तरंग मनसे प्रीति और वचनसे हुमान, एवं कायासे सन्धान जो किया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं।

> तहं सिग्र नीइए, ग्रावस्सय पमुह कीच करणं च, धम्मोवएस सवणं, तदंतीए सुद्ध सद्घाए,

गुर्वादिकी वतलाई हुई रीति सुजव आवश्यक प्रमुख धर्म कृत्य करने और शुद्ध श्रद्धा पूर्वक वहांके पांच र्क श्रवण करना ।

भाएसं वहुवन्नई इमेसि प्रणसावि कुण्ड कायव्वं, रुभई भवन्नवायं, थुड्मायं पयडाइ सयावि,

गुरुकी आज्ञाको वहु मान दे, मनसे भी गुरुकी आसातना न करे, यदि कोई अन्य अवणवाद गेखा हो तो उसे रोकनेका प्रयत्न करे, परन्तु खुनकर वैठ न रहना। क्योंकि अन्य भी किसी महान् प्रयक्षा अपवाद न सुनना चाहिये तव किर धर्भ गुरुका अपवाद सुनकर किस तरह रहा जाय। यदि पुरुका अपवाद खुनकर उसका प्रतिवाद न करे तो दोषका भागी होता हैं। स्वयं गुरुके समक्ष और उनके परोक्ष गुणोंका वर्णन करता रहे, क्योंकि गुप्त गुणवर्णनन करने में पुण्यानुबन्धी पुण्य प्राप्त शेता है।

नहवई छिद्दप्पेही, सुांहन्त ऋणुत्रत्तए सुहदुहेसु । पडिणीञ्च पच्चवायं, सन्द पयत्ते रा वारेई ॥

गुरके छिद्र न देखे, गुरुके खुखदुःखों में भित्रके समान आचरण करे, गुरुके उपकार नहीं मानने वाले रेषी मनुष्यको प्रयत्न द्वारा निवारण करे।

यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि, श्रावक लोग तो गुरुके मित्र समान ही होने चाहिये; फिर वे भूमादिक और निर्मल गुरुके छिद्रान्वेषी किस तरह हो सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि, धर्म प्रिय श्रावक होग यद्यपि गुरुके मित्र समान ही होते हैं तथापि भिन्न २ प्रकृतिवाले होनेके कारण जैसा जिसका परिणाम हो उसका वैसा ही सभाव होता है; इससे निर्दाणी गुरुमें भी वैसे मनुष्यको दोषावलोकन करनेकी बुद्धि हुआ किती हैं। इसलिए स्थानांग सूत्रमें भी कहा है कि, "सौतके समान भी श्रावक होते हैं," इसलिये जो एका है पी हो उसे निवारण करना ही चाहिये, शास्त्रमें भी कहा है कि:—

साहूरा चेइश्राग्रय, पिंडगीयं तह धवन्नवायं च । जिगा प्रवयग्रहस ग्रहियं, सन्वध्थामेल वारेई ॥

जो साधुका, मन्दिरका, प्रतिमाका और जिनशासन का द्वेषी हो या अवर्णवाद बोलनेवाला हो उसे

# "यात्रियों के संकट दूर करने पर कुम्भारका दृष्टान्त"

सगर चक्रवर्ती के पौत्र भगीरथ राजाका जीव किसी एक पिछले भवमें कुस्भार था। किसं एक गांवमें रहनेवाले साठ हजार बोरोंने मिल कर यात्रा करने जाते हुए संघ पर लूट करनेका काम शु था उस वक्त वहां जाकर उसने अर सक प्रयत्नसे बोरोंका उपद्रव बन्द कराया। जिससे उसने वड़ा भारं पुण्य प्राप्त किया। इसी प्रकार यथाशक्ति सब श्रावकोंको उद्यम करना चाहिये।

खिल ग्रंमि चोइग्रो गुरु, जिएग्रमन्नइ तहित सन्वंपि। चोएई गुरुजरापिह, पमाय खिलएसु एगंते॥

यदि ग्रमादाचरण देखकर गुरु प्रेरणा करे तो उसे कबूल करना चाहिए; परन्तु यदि गुरुका प्रमाद चरण देखे तो उन्हें एकान्त में आकर प्रेरणा करे कि, महाराज ! क्या यह उचित है ! सच्चरित्रवान, आ जैसे मुनिको इतना प्रमाद ! इस प्रकार उपालस्भ दे ।

> कुणई विणाडवयारं, भत्तिए समय समुचित्रं सन्वं। बाढ गुणाणुरायं, निम्मायंवहइ हिययं मि॥

समय पर उचित भक्ति पूर्वक सर्व विनयका उपचार करे, याने उन्हें जिस वस्तुकी आवश्यकता है सो वहुमान पूर्वक समर्पण करे। गुरुके गुणका अनुरागी होकर हृदयसे निष्कपट रहे, सर्व प्रकारकी भि करे, याने सामने जाना, उनके आजाने पर खड़ा होना, आसन देना, पैर द्वाना, वस्त्र देने, पात्र देने, आहा देना और औपध वगैरह देना, एवं आवश्यकतानुसार वैद्यको बुळाना।

भावो वयारमेसि, देसंतरभोवि सुमर्ह सयावि। इग्र एवमाई गुरुजरा, समुचित्र सुविभ्रं सुरोयन्वं॥

सपर लिखा हुवा तो द्रव्य उपचार याने द्रव्य सेवा है, परन्तु यदि परदेश में गुरु हो तथापि उने समिक्ति प्राप्त किया होनेके कारण, उन्हें निरंतर याद किया करे यह भावोपचार कहा जाता है। इत्यादि गुरुगा उचिन समभना।

#### "नागरिकोंका उचित"

जथ्य सयं निवसभमाई। नयरे तथ्येव जेकरि वसंति, संस्थाण वित्तीणाते। नायरयानापवच्चं ति॥

स्तयं जिस नगरमें रहता हो, उस नगरमें रहनेवाले, स्तयं जो व्यापार करता हो उसी व्यापार इस्ते अतं, या ट्राएक व्यापार के करनेवाले, सनान प्रवृत्ति वाले सब नगरवासी गिने जाते हैं।

> मयुद्धि पिण्यवेतिम्। न्येग चिचे हिं सप मुहदुदेहि ॥ तमण्हस्य तुरुवगमा । गमहिं निच्चंपि होयस्यं ॥

सका समुचित वतलाते हैं; सुखके कार्यमें या दुःखके कार्यमें एकचित्त होना याने दूसरोंके साथ सहातुभृति रखना, आपित्तके समय या महोत्सन के समय भी एकचित्त होना। यदि इस प्रकार एक समान परमर बर्ताव न रखा जाय तो राज दरवारी लोग जैसे गीदड़ मांस मक्षणके लिए दौड़धूप करता है वैसे ही व्यापार में या किसी अन्य वातमें पारस्परिक अनवनाय होते ही दोनों पक्षको विपरीत समक्षा कर महान बर्वके गढ़े में उतारते हैं। इसलिये परस्पर सब मिल कर रहना और संप सलाहसे प्रवृत्ति करना योग्य है।

कायव्वं कडजेविहु। नइक्कियिक्केश द'सणं पहुशो। कडजो न पंतभेस्रो। पेसुनं परिहरे सब्बं॥

जिस समय कोई राजद्वारी काम आ पड़े या अन्य कोई कार्य आ उपस्थित हो उस वक एक दम उतावह में साहस करके कार्य न कर डालना। राज द्रवार में भी एकला न जाना। पांच जनोने मिल कर जो विचार निश्चित किया हो वह अन्यत्र प्रगट न करना, और किसीकी निंदा चुगली न करना। यदि उतावल में आकर मनुष्य एकला ही कुछ काम कर आया हो तो उस कार्यकी जवावदारी और सर्व भार उस मनुष्य पर ही आ पड़ता है या दूसरे लोगोंके मनमें भी यही विचार आता है कि इसे एकले को ही मान यहाई चाहिये; इस लिए लेने दो! इस विचारसे जब अन्य सब जुदे पड़ जाय, तब अकेलेको उलक्षन में भोनेका सम्भव है। यदि बहुतसे मनुष्य मिलकर और उनमें एक जनेको आगेवान बना कर कार्य शुरु किया हो तो वह कार्य यथार्थ रीतिसे सुगमतया परिपूर्ण होता है। यदि एक जनेको विना आगेवान किये ही पांच सौ सुमटों के समान सबके सब मान बडाईकी आकांक्षा रखकर कार्यके लिये जायें या कोई कार्य शुरू करें, तो अवश्यमेव उसमें विचन पड़े विना न रहेगा। किसी भी कार्यमें अमुक एक मनुष्यको आगेवानी देश अन्य सब परस्पर संप रखकर कार्य शुरू करें तो अवश्यमेव उससे होता है।

## "सभी मानबड़ाई इच्छने वाले पांचसौ सुप्रटोंकी कथा"

कोई एक पांचसों सुभटोंका टोला कि जो परस्पर विनय भावसे सर्वथा रहित थे और सवके सव अपने आपको सबसे बड़ा समभते थे एक समय वे किसी राजाके यहाँ नोकरी करनके लिये गये। नोकरीकी पांजा करने पर राजाने दीवानको आज्ञा दी कि इनकी योग्यतानुसार मासिक वेतन देकर इन्हें भरती कर लो। दीवानने उन लोगोंकी योग्यता जाननेके लिए उन्हें एक बड़ी जगहमें टहराया और सन्ध्याके स्मय उनके पास एक वारपाई और एक विद्योगा भेजा; इससे अभिमानी होनेके कारण उनमें परस्पर यह विद्याद होने लगा कि, इस वारपाई पर कौन सोवेगा ? उनमें से एक बोला—"यह चारपाई मेरे लिये आई हैं। सिल्प इस पर में सोऊ गा" दूसरा वोला कि नहीं; मेरे लिये आई हैं। सिल्प इस पर में सोऊ गा" दूसरा वोला कि नहीं; मेरे लिये आई हैं में सोऊ गा, इसी प्रकार तीसरा चौथा में सके सब आधी रात तक इसी बात पर लड़ते रहे। अन्तमें जब वे पारस्परिक विवादसे कंटाल गये कि जा वारपाई को बोचमें रख कर उस चारपाई की तरफ पर रख कर चारों तरफ सो गये। परन्तु उन्होंने किसी एकको बड़ा मान कर चारपाई पर न सोने दिया। यह वात दीवानके नियुक्त किये हुए गुप्त

नौकरों ने जान कर खुवह दीवानको कह खुनाई; इससे दीवानने उन्हें तिरस्कार पूर्वक कहा कि जब तुम एक वारपाई के लिए सारी रात लड़ते रहे तब फिर युद्धके समय संप रख कर किस प्रकार अपने स्वामीका भरा कर सकते हो ! नोकरी न मिल कर उन्हें वहाँसे अपमानित हो वापिस लौट जाना पड़ा। इसलिए एक मनुष्यको आगेवान करके कार्य करना उचित और फलदायक है। शास्त्रमें कहा है कि:—

वहुनायप्यसारागां । समुदायो जयावहः ॥ तृगौरावेष्टिता रज्जु । र्थया नागोपि बध्यते ॥

यदि वहुतसे निर्माख्य मनुष्य भी मिळ कर काम करें तो उसमें अवश्य लाभ हो होता है जैसे कि, वहुतसे घाँसकी बनाई हुई रस्सीसे मदोन्मच हाथी भी वाँघा जा सकता है।

पांच मनुष्योंने मिल कर गुप्त विचार किया हो और वह यदि अन्य किसीके सामने प्रगट किया जाय तो उससे उस कार्यमें अवश्य क्षति पहुंचेगी, बहुतसे मनुष्योंके साथ विरोध हो, राजभय हो, लोगोंमें अवश्य वगैरह वहुतसे अवगुणों की प्राप्तिका सर्गन हे, इसलिए जितने मनुष्योंने मिल कर वह विचार किया हो उनसे अन्यके समक्ष वह प्रगट न करना चाहिये। राजादिके पास भी मध्यस्य रहनेसे बहुतसे कायदे होते हैं और दूसरोंके दूपण प्रगट करनेसे कई प्रकारकी आपत्तियों का सर्वन होता है। व्यापार रोजगार में भी यदि ईपी की जाय तो उससे वहुतसे दूपण प्रगट हुए विना नहीं रहते। इसलिये कहा है कि:—

एकोदराः पृथक्ष्रीवा । अन्यान्य फलकांत्विणः ॥ असंहता विनक्यन्ति । भारगडा इव पत्तिणः ॥

एक उदर वाले, ज़दी ज़दी गर्दन वाले—ज़दे ज़दे मुख वाले यदि भारंड पक्षी दोनां मुखसे फल शारी की इच्छा रक्षे तो वह उससे मृत्युको प्राप्त होता है; वैसे ही पारस्परिक विरोधसे या कुसंपसे मनुष्य तुरन्त ही नाशको प्राप्त होता है।

> परस्परस्य मर्पाणि । ये न रचन्ति जन्तवः ॥ त एव निधनं यान्ति । वल्मीकोदर सर्पवद ॥

जो मनुष्य पारस्वरिक मर्म ग्रुत नहीं रखता और ग्रुत रखने योग्य होने पर भी उसे दूसराँके समक्ष प्रगट कर ता है वह विहमकमें रहने वाले सर्वके समान सीम ही नष्ट हो जाता है।

> सगुवदिरुए विवाए । तुद्ध सभागेर्दि चेवरुरायच्वं ॥ कारगा सर्गवस्केरि । विरुगे यच्वा न नवगगो ॥

यदि किर्ता कारण लड़ाई हो आय तो भी योग्य रील्यमुसार ही वर्ताव रखना चाहिये, याद जाई एसा जान्य जा ९५ कि, जिसमें आने समे सम्बन्धियों को हरकन आ पड़ती हो या जाति भाइयोंकी हम्बन आर्ता हो हो विस्तान दे जर या अपकार करके उन्होंका कार्य कर देना। परन्तु दाक्षिण्यता रख कर भी न्यायमार्ग म हो देना। न्यायमार्ग में यह कर समका यचान करनेके लिये प्रवृत्ति करना योग्य है।

वनिष्टि दुन्यसमणो । सुक्कतराद्दि नामिभवि अब्बो ॥

#### थोवावराह दोसेहिं। दंडसूमिं न नेयन्वो ॥

वलवान् पुरुषको चाहिये यदि उससे दुर्वलको सहायता न हो सके तो दुःख तो कदापि न दे। दान या कर वगैरह से लोगोंको दुखी न फरे। काम अपराध से दंख हो वैसे किसीको राजदरवार में न घसीटे।

यि राजा कर बढ़ाता हो तो भी अधिक छोगोंके अञ्चलार वर्ताव करना; परन्तु अन्य सब व्यापारियों से जुरा हो कर अपने बळसे अकेळा हो विरोध करना योग्य नहीं। जंगळके तयाम जाति वाळे पशुओं से विरोध रखने वाळा और अति विर्छट भी लिंह जब कप्टमें आ पड़ता है तब उसका कोई भी सहायकारी नहीं वनता। अन्तमें मेघकी गर्जना सुन कर मदोन्मत्त हुवा लिंह मस्तक पटक कर एकळा ही मर जाता है, परन्तु उसे कोई सहायकारी नहीं होता। इसळिये अपने सहायकारी दूसरे व्यापारी छोगोंके समुदाय में ही रह कर बो काम हो सो करना ठोक है। परन्तु एकळा जुदा पड़ना योग्य नहीं, इसळिये नीतिमें ळिखा है कि —

संहतिः श्रेंयसि पुंसां । खपदो तु विशेपतः ॥ तुषैरपि परिभृष्टाः । न मरोहंति तंडुलाः ॥

संप रख कर कार्य करना बड़ा लाभकारी है, तथा अपने पक्षमें विशेष संप रखना अधिक लाभकारी है, क्योंकि यदि चावलोंके ऊपरका छिलका उतार डाला हो तो वे चावल अंकुर नहीं दे सकते।

> गिरयो येन भिद्यन्ते। धरा येन विदार्थते ॥ संहतेः पत्रय पाहात्म्यं । तृशोहतद वारि वार्थते ॥

जिससे पर्वत भी भेदन किये जाते हैं, जिससे पृथ्वी भी विदीर्ण की जाती है इस प्रकारके घासके समुद्राय का माहात्म्य तो देखों कि जिससे आताप या पानी भी रोका जाता है।

कारिणएहि पिसमं। कायन्त्रो तान स्रथ्य संबंधो। किपुण पहुणा सिंह्सं। अप्पहिश्रं भहिल संतेहिं॥

अवना शेय इच्छने वाले मनुष्यको कारणिक पुरुषोंके साथ—राजकार्यकारी पुरुषोंके साथ द्रव्य लेन रैनका सम्बन्ध योग्य नहीं तब फिर समर्थ राजाके साथ लेन देशका व्यवहार रखना किस तरह योग्य कहा जाय?

जो वहुतसा खर्च रखते हों, धर्म कार्यमें या जाति वगैरह के कार्यमें या ठजाके कार्यमें खर्चनेकी वड़ी उन्ताता रखते हों और विना ही विचार किये खर्च किया करते हों ऐसे राजवगींय छोगों या राजमान्य छोगों को कारिएक कहते हैं। वैसे छोगोंके साथ द्रव्य छेन देनका सम्बन्ध कदापि न रखना चाहिये। क्योंकि क्योंकि उन छोगोंको जब धन छेना हो तब वे प्रीति करते हैं, मिष्ट बचन बोछते हैं, बचन सन्मान वादि आडम्बर दिखछा कर, सउजनपन का विश्वास दिछाकर मन हरन करते हैं। परन्तु जब उन्हें दिया देश धन वापिस मांगा जाय तब वे निष्कारण शश्च बन जाते हैं और जिससे कर्ज छिया था उस परकी राक्षिण्यता विछकुछ धो डाछते हैं; इतना ही नहीं बिक्क कुत्ते के समात खुड़िक्यां देकर डराने छग जाते हैं; सि छिये शास्त्रमें छिखा है कि:—

#### द्विजन्यनः च्रमा मातुः। द्वेषः मेम पगास्त्रियग। नियोगिनकच दाचिग्य। गरिष्ठानां चतुष्ट्यं॥

वित्र पर क्षमा, याता पर होष, गणिका पर प्रोम और सरकारीं छोगों पर दाक्षिष्यता रखनेसे दुः कादि चतुष्ट्य मिळता है। अर्थात् ये चार कारण दुःख दिये विना नहीं रहते।

राजदरवारी लोग ऐसे होते हैं कि दूसरोंका देना तो दूर रहा परन्तु कोई वैसा कारण उपस्थित व लेनेवालों या उनंके संगे सम्बन्धियों को फ सा देते हैं कि जिससे पूर्वीपार्जित धन भी उसमें खर्च जाय। इस लिए नीतिशास्त्रमें कहा है कि:—

> खत्पाद्य कृतिमान्दोषान्। इवनी सर्वत्र वाध्यते। निर्धनः कृतदोषोपि। सर्वत्र निरुपद्रवः॥

नवीन वनावटी दोष उत्पन्न करके भी धनवानको पीड़ा दी जाती है, परन्तु निर्धन दोष करनेवा होने पर भी सव जगह निरुपद्रव ही रहता है।

यदि सामान्य क्षत्रि हो तथापि जव उसके पास दिया हुना धन वापिस मांगा जाता है तव विकास पर नजर डालता है, तब फिर जो राज मान्य हो वह वल वतलाये विना कैसे रहेगा। उसमें पदि कोई कोधी हो तो उसका तो कहना ही क्या है? इसिलये दरवारी राजकीय लोगोंके साथ द्रव्य है देनका सम्द्रन्थ रखनेसे बड़ी हरकत उपस्थित हो जाती है अतः उनके साथ लेन देन रखना मना किया है

इस ग्रकार समान वृत्ति वाचे नागरिक लोगोंके साथ विचार करके वर्ताव करना, क्योंकि व्यापारि में ऐसे वहुत होते हैं कि जो लेने समय गरीव वनकर लेते हैं परन्तु पीछे देते समय सामना करते हैं औ राजदरवार तरफका भय वतलाते हैं

> एयं परुपदं नार्याण । पाएण समुचित्राचरणं ॥ परतिध्यित्राण समुवित्र । महिंकि भणामि लेसेण ॥

त्रायः इस प्रकार नागरिक लोगोंका पारस्परिक उचिताचरण चतलाया अव परतीर्थी अन्य दर्शने लोगोंका उचिन भी कुछ बनलाते हैं।

> एएसि तिथ्यिशागा। भिरुषट्ट सुवट्डियाण नियमेहे॥ कायव्य मुचिय किच्चं। विसेसेया राय महियागं॥

पर तीथीं के विषयमें यही उचित है कि यदि वह भिक्षा छेने के छिये घर पर आवे तो उसे दानारि देना और यदि राज मान्य हो तो उनसे विशेष मान सन्मान देकर भी उसका उचिताचरण संभाछना।

> जर्वि न पग्ंपिभत्ती । न पछ्खवाश्रोत्र तगाय गुणेमु ॥ उचिश्रं गिरागप्सु । तहवि धम्मो गिहिण इपो ॥

ययपि पानी वी पर कुछ निक्त नहीं है एवं उनमें रहे तुए गुण पर भी कुछ पश्चपात नहीं तथापि गुदस्थका यह आचार है कि अपने घर पर आये तुषका उचित सतकार करें।

# गेहागयाण मुचिम्नं। वसणाविडमाण तह समुद्धरणं॥ दुहियाण दयाएसो। सन्वेसि सम्मन्नो धम्मो॥

जो घर पर आवे उसका उचित संभालना, जिस पर कए आ पड़ा हो उसे सहाय करना दुखी पर या रसना, यह आचार सबके लिये समान ही है।

जैसा मनुष्य हो उसे वैसा ही मान देना, मीठे वचन वोळना, आसन देना, आनेका प्रयोजन पूछना, उसकी याचनाके अनुसार कार्य कर देना यह सब उचिताचरण गिना जाता हैं। दुखी, अन्धे, लूळे, छंगड़ें अकी याचनाके अनुसार कार्य कर देना यह सब उचिताचरण गिना जाता हैं। दुखी, अन्धे, लूळे, छंगड़ें गोगी गोरह पर द्या रखना, उन्होंके सुखकी योजना करना, क्योंकि जो पुरुप छौकिक कार्यके उचिता। ता को समान रीतिसे मान सन्मान देनेमें विचक्षण हो वही मनुष्य छोकोत्तर कार्यमें विचक्षण हो सकता । जिसने छोकोत्तर पुरुषोंके उपदेश पाकर धर्मके सर्वाचार को जाना हो वही छौकिक और छोकोत्तर । जिसने छोकोत्तर पुरुषोंके उपदेश पाकर धर्मके सर्वाचार को जाना हो वही छौकिक और छोकोत्तर कार्यके स्था मेद समक्ष कर यथोचित आचरण करनेमें समर्थ होता है। इसिछए कहा है कि "सबका उचित कार्यके स्था, गुण पर अनुराग रखना, जिन वचन पर प्रीति रखना, निर्शुणी पर भी मध्यस्थ रहना, ये समकित के कार्य, गुण पर अनुराग रखना, जिन वचन पर प्रीति रखना, निर्शुणी पर भी मध्यस्थ रहना, ये समकित के कार्यके

मुं चन्ति न मज्जायं, जलनिहिगो नाचलाविहं चलंति, न क्यावि उत्तपनरा, जीचश्राचरगं विलंघंति॥"

जिस तरह समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, पर्वत चलायमान नहीं होता वसे ही उतम हिंदु भी

तेणंचित्र जयगुरुणो, तिष्थयस्। विद्व गिहथ्य भावंमि, श्रम्पापिउण मुचिग्रं, श्रम्सुट्ठाणाई कुव्वंति ॥

सी कारण जगद्गुरु तोर्थंकर देव जव गृहस्थावस्था में होते हैं तब अपने माता पिताका अभ्युस्थाना। कि रवित विनय करते हैं।

हत तरह नौ प्रकार के उचित वतलाये। अवसर पर उचित बचन बोलना भोड्डिमहा है लाभकारी

# 'समयोचित वचन पर दृष्टान्त"

माहिकाजुन राजाका विजय करके चौदह करोड़ रुपये, छह मुडे (याने चौदह भार। मुडा और भार क्षिणका तोल हैं) के प्रमाण सच्चे मोती, चांदीके वत्तीस वहे घड़ श्रंगार कोटी नामक साड़ी, माणेकका कि विपहर छीए, (जिस छीएसे सब तरहके जहर दूर हो जाँय) इतने पदार्थ तो सारभूत उसके दरवारमें से सब और कितने एक पदार्थ उसके मंडारमें छेकर जब अम्बड दीनानने आकर कुमारपाल राजाको भेट कि ता तुप्रमान हुने राजाने उसे राज पितामह नामक विरुद् एक करोड़ रुपये और चौदीस जातिवान घोड़े कि ता तुप्रमान हुने राजाने उसे राज पितामह नामक विरुद् एक करोड़ रुपये और चौदीस जातिवान घोड़े कि ता पह सब सामग्री उसने घर ले जाते हुए रास्तेमें खड़े हुये याचकों को दे दी। किसीने कुमार

पालके पास जाकर इस वातकी चुगली की कि आपका दिया हुवा धन अम्बडने याचकोंको दे दिया,ता कोशित होकर अम्बड़ मन्त्रीको बुलाकर धमकाते हुये राजाने कहा कि, अरे! तू मुमसे भी बढ़कर दानेश्वरी हो गया ? उस समय हाथ जोड़ कर अम्बड मन्त्री वोला कि स्वामिन्! आपके पिता तो सिर्फ वारह गांवके हो मालिक थे और मेरे स्वामी आप तो अठारह देशके अधिपति हैं। तब फिर जिसका स्वामी अधिक हो उसका नौकर भी अधिक हो तो इसमें आक्वर्य ही क्या ? अवसर उचित इतना बचन बोलते ही प्रसन्न होकर राजाने उसे पुत्रपद पर स्थापन कर पहलेसे भी दुगना इनाम दिया। इसलिये अवसर पर उचित बचन महार लाभकारी होता है। अतः कहा है कि: -

दाने याने पाने, शयनासनपानभोजने वचने, सर्वत्रान्यत्रापि हि, भवति महारसमयः समयः॥

दान देनेमें, वाहन पर चढ़नेमें, मान करने में, शयन करने में, बैठनेमें, पानी पीनेमें, भोजन करने व वचन वोळनेमें, और भी कितने एक स्थानमें यदि अवसर हो तो ही वह महारसमय मालुम होते हैं।

इसिलये समयको जानना यह भी एक औचित्यका बीज है, इस कारण कहा है कि:-

श्रीचित्यमेकमेकत्र, गुणानां कोटिरेकतः ॥ विषायते गुणग्रामः श्रीचित्य परिवर्जितः ॥

यदि करोड़ गुन एक तरफ रख्वे जांय और औचित्र दूसरी तरफ रक्खा जाय तो दोनों समान ही हो हैं, क्योंकि जहां ओचित्य नहीं ऐसे गुणका समुदाय भी विषमय मालूम होता है। इसी कारण सर्व प्रकारन अनुचितता का परित्याग करना चाहिये। जो कार्य करनेसे मूर्ख कहलाया जाय तब उसे अनुचित समक न त्याग देना उचित है। इस विषय पर मूर्ख शतक बड़ा उपयोगी है। यद्यपि वह लौकिक शास्त्रोक है तथा विशेष उपयोगी होनेके कारण यहां पर उद्धृत किया जाता है।

## ''मूर्खशतक"

ृणु मूर्लेशतं राजं स्तं तं भावं विवर्जेय येन त्वं राजसे लोके, दोपहीनो गणिर्यथाः

हे राजन्! भृषेशनक सुनो ! शोर मूर्ख होनेके कारणोका त्यान कर कि जिससे तू दोष रहिन मिनिं समान शोमाको प्राप्त होगा ।

सामध्यं विगतोद्यागः स्वक्ताव माज्ञपर्पदि,

वेदया वचित विश्वासी, प्रत्ययो दम्भ टंवरः ॥ २ ॥

१ शक्ति होने पर भी जो उद्योग न करें २ पंडित पुरुषोक्ती समाम अपने ही मुखले अपनी प्रशंसा करें ३ पेश्योक यद्या पर निश्चान रहते, ४ ७०८ जल्म हो जाने पर भी उसका विश्वास रक्षें, यह मूर्ल हैं।

ध्तादि विचावद्यागः, कृष्याद्यायेषु मंग्रयी,

निर्बु दिः पौढकार्यार्थी, विविक्तरिसको विशाक ॥ ३॥

५ जुवा खेळनेसे मुझे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी ऐसी आशा रख कर बैठा रहे। ६ खेती या व्यापार में मुझे धन प्राप्त होगा या नहीं इस शंकासे निरुद्यमी हो बैठा रहे। ७ निर्वु दि होने पर बड़े कार्यमें प्रवृत्ति करे। ८ व्यापारी होने पर अनेक प्रकारके २८ गारादिक रसमें छळचा जाय।

ऋगोन स्थावरक्रोता, स्थविरः कन्यकावरः

व्याख्याता चाश्रृते ग्रन्थे, मत्यत्तार्थेप्यपन्हवी ॥ ४॥

ध करज लेकर स्थावर मिलकत करावे या खरीद करे। १० वृद्धावस्था हुये वाद छोटीसी कत्याका विवने। ११ नहीं सुने हुये प्रत्थोंकी ज्याख्या करे। १२ प्रत्यक्ष अर्थी को दवावे।

चपलापतिरीषांत्रि, शक्तरात्रु रशंकितः,

दत्वा धनान्यनुशायी, कविना इठपाठकः ॥ ५ ॥

१३ धनवान होकर दूसरोंकी ईर्षा करे। १४ समर्थ शत्रुका भय न रख्खे। १५ धन दिये बाद पश्चात्ताप करे १६ हरसे पंडितके साथ करार करे।

अपस्तावे पहुवस्ता, पस्तावे मौनकारक , लाभकाले कलहकुन्मन्युमान् भोजनदारो ॥ ६॥

१७ समय बिना उचित वचन बोले। १८ अञ्चलरके समय बोलनेके बचन न बोल सके। १६ लाभके समय क्लेश करे। २० भोजनके समय अभिमान रख्खे।

क्रीगार्थाः स्थूललाभेन, लोकोक्तौ ल्किष्ट संकृतः। पुत्राधीने धने दीनः पत्नीपद्यार्थ याचकः॥ ७॥

२१ अधिक धन मिलनेकी आशासे अपने पास हुये धनको भी चारों तरफ फैला दे। २२ लोगोंकी <sup>मांसासे आगे पढ़ने</sup>का अभ्यास वन्द रख्खे। २३ पुत्रको प्रथमसे सब धन स्वाधीन किये बाद उदास बने। २४ समुराहको तरफसे मदत माँगे।

भायिविदात्कृतोद्वाहः घुत्रकोपात्त दन्तकः,

कामुकस्पद्धं या दाता गर्ववान्मार्गगोक्तिभिः॥ ८॥

२५ स्रीके साथ कलह होनेसे दूसरी शादी करे। २६ पुत्र पर क्रोध आनेसे उसे मारडाले। २७ कामी श्रोंकी ईर्पासे अपना धन नेश्या आदि पतित स्त्रियोंमें उड़ाने। २८ याचकों की प्रशंसासे अभिमान रख्ले।

धीदर्शन हितश्रोता, कुलोत्सकादसेवकः

दत्वार्थान्दुर्लभान्कामी, दत्वा सुमाल्फ पर्गगः॥ ६॥

रह में बुद्धिमान हूं, इस विचारसे अपने हितकी भी वात न सुने। ३० कुलके मदसे दूसरेकी नोकरी हो। ३१ दुर्लम पदार्थ देकर वादिस माँगे। ३२ दाम लिये बाद चोर मौर्गसे चले।

लुन्धे भुभूजि लाभाधी, न्यायाथी दुष्ट शास्तरिः

#### कायस्थे स्नेह वद्धाशः क्रूरे मन्त्रिणि निर्भयः॥ १०॥

३३ लोभी राजाके पाससे धन प्राप्त करनेकी आशा रख्खे। ३४ न्यायार्थी दुष्ट पुरुषोंकी सलाह माने। ३५ कायस्थ—राज कार्य कर्ताके साथ स्नेह रखनेकी इच्छा करे। ३६ निर्दय दीवान होने पर निर्भय रहे।

कृतघ्ने प्रतिकाराथीं, नीरसे गुगा विक्रयी।।

स्वास्थ्ये वैद्यक्रियाशोषी, रोगी पथ्यपराङ्मुखः ॥ ११ ॥

३७ इतझ माळूग हुये वाद गुण करके उपकार इच्छे। ३८ गुणके जानकार को गुण दे। ३६ निरोगी होते हुये भी दवा खाय। ४० रोगी होते हुये भी पथ्य न रख्खे।

लोभेन स्वजनत्यागी, वाचा वित्रविरागकृत्।।

लाभकाले कुतालस्यो, महर्द्धः कलहिमयः॥ १२॥

४१ लोभसे -- खर्च होनेके भयसे सगोंका सम्बन्ध त्याग दे। ४२ मित्रका न्यूनाधिक वचन सुनकर मित्रता छोड़ दे। ४३ लाभ होनेके समय आलस्य रक्खे। ४४ धनवान होकर कलहिंपय हो।

राज्यार्थी गराकस्योक्त्वा, सूर्खमंत्रे कुताद्रा॥

शूरो दुर्वलवाधायां, दृष्टदोषांगनारतिः ॥ १३ ॥

४८ ज्योतिवी के कहनेसे राज्यकी अभिलावा रख्खे। ४६ मूर्खके विचार पर आदर रख्खे। ४७ दुर्वल पुरुवोंको पीड़ा देनेमें शूरवीर हो। ४८ एक दफा स्त्रीके दोव—अपलक्षण देखनेके वाद उस पर आसक्त रहे।

चणरागी गुणाश्यासे, संचयेऽन्यैः कृतव्ययः॥

नृपानुकारी यौनने, जने राजादिनिन्दकः॥ १४॥

धः गुणके अभ्यास पर क्षणनार राग रख्ले। शिक्षण प्रारंभ किये वाद उसे पूर्ण किये विना ही छोड़ दे, वह क्षणरागी कहळाता है। ५० दूसरेकी कमाईका व्यय करे। ५१ राजाके समान सौन धारण करें चंडे रहे। ५२ और दूसरे छोगोमें राजादिकी निन्दा करे।

दुःखे दर्शितदैन्यात्तिः, सुखे विस्मृत दुर्गतिः॥

वहुव्ययोऽल्परत्ताय, परीत्ताय विपाश्चिनः ॥ १५ ॥

५३ दुः स आ पड़ने पर दीन होकर चिन्ता करे। ५४ सुख पाये वाद पहले दुः सको भूल जाय। ५५ भोड़े कामके लिये अधिक सर्च करे। ५६ परीक्षा करनेके लिये विष साय। (विष सानेसे क्या होती है यह जाननेके लिये उसे भक्षण करे)

दग्वायों घातुवादेन, रसायनरसः द्वयी ॥

भारवसंनाववास्तब्धः क्रोधादात्मवधोद्यतः ॥ १६॥

१३ सोना चांदा पनता है या नहीं इस जाननासे याने कीमिया बनानेकी क्रियामें अपने द्रव्यकी का भी १५८ स्वादनें वा १८ अवनी धानुका क्षय करें। ५६ अपने मनसे अहंकारी होकर दृष्टिकी न की ६३ जैन(रेसने प्राटमधान फरें।

### मित्यं निष्फलसंचारी, युद्धभे ची शराहतः॥

त्त्रयी शक्त विरोधेन, स्वल्पार्थः स्फीतडंवरः ॥ १७॥

६१ विना ही काम प्रतिदिन निक्तमा फिरा करे। ६२ वाण लगने पर भी संग्राम देखा करे। ६३ वड़े ह्मिके साथ विरोध करके हार लाय। ६४ कम पैसेसे आडंवर दिखलावे।

पंडितोऽस्पीति वाचालः सुभटोऽस्बीति निर्भयः ॥

उद्देजनोति स्तुतिभिः, यधेभेदी स्वीतोक्तिभिः॥ १८॥

हैं भू पंडित हूं इस विचारसे अधिक वोळा करें। ईई में शूरवीर हूं इस धारणासे निर्भय रहे। ६ अत्यन्त स्तुनीसे उद्वेग पाय । ६८ हास्यमें मर्मभेद् होनेवाली वात कह डाले।

दिरद्रहस्त न्यस्तार्थः संदिग्धेऽथें कुतव्ययः ॥

स्वव्यये लेखकोद्वेगी, देवाशा न्यक्तपौरूषः॥ १६॥

६६ दिद्रीके हाथमें धन दे। ७० शंकावाले कार्योंमें प्रथमसे ही खर्च करे। ७१ अपने खरवमें हुये द्रव्यका हिसाव करते समय अश्चात्ताप करे। ७२ कर्म पर आशा रखकर उद्यम न करे।

गोष्टीरति दरिद्रश्च, त्तैच्य विस्पृतभोजनः ॥

गुणहीनः कुलक्लाधी, गीतगायी खरखरः ॥ २०॥ ७३ दिख़ी होकर वातोंका रिसया हो। ७४ निर्धन हो और भोजन विसर जाय। ७५ गुणहीन मिपर भी अपने कुलकी प्रशंसा करे। ७६ गधेके समान स्वर होनेपर गाने बैठे।

भार्याभयान्त्रिषिद्धार्थी, कार्येग्ये नाप्तदुर्द शाः ॥

व्यक्तदोष जनक्लाधी, सभामभ्याद्विनिगंतः॥ २१॥

७७ मेरी स्त्रीको यह काम पसंद होगा या नहीं। इस विचारसे उसे काम ही न बतावे। ७८ द्रव्य हों पर भी कृपणता से वद हालतमें फिरे। ७६ जिसमें प्रत्यक्ष अत्रगुण हो लोकोंमें उसकी प्रशंसा करे ७ समामेंसे वीचमें ही उठकर चल पड़े।

द्तो विस्मृतसंदेशः कासवाश्चोरिकारतः॥

मूरि मोजन्ययां की स्टीं, इलाघायी खल्पमाजनः॥ २२॥

८१ संदेश जाननेवाला होने पर सन्देश भूल जाय। ८२ खासीका ददीं होनेपर चोरी करने जाय। ८ ा पर्श जाननवाला हान पर सन्देश भूल जाय। ८९ खालाचा ररा भितिके लिये भोजनमें अधिक खर्च करे। ८४ लोग मेरी प्रशंसा करेंगे इस विचारसे भोजन करते सम न्ता उठे।

# खल्पभोज्येति रसिको, विद्यिप्तच्छबचादुभिः॥

वेश्या सपत्नकलही, द्वचोर्षत्रे तृतीयकः॥ २३॥

८५ कम खानेके पदार्थमें अधिक खानेका रिलया हो। ८६ कपटी और मीठे वचन वोल कर जिल्ह हैं परेशाको स्रोत समान समम कर उसके साथ कलह करे। ८८ दो जैने गुप्त वात करते हों वहां ज

#### राजपसादे स्थिरधी, रन्यायेन विवर्धिषुः ॥ अर्थहीनोर्थकार्याथी, जने गुह्य प्रकाशकः ॥ २४ ॥

८६ राजाकी कृपामें निर्भय रहे। ६० अन्याय करके विशेष वृद्धि करनेकी इच्छा रख्खे । ६१ दरीदीं पाससे धन प्राप्त करनेकी इच्छा रख्खे । ६२ अपनी गुप्त वात लोगोंसे प्रकाशित करे ।

> अज्ञातप्रतिभूः कीत्योः हितवादिनां पत्सरी ॥ सर्वत्र विश्वस्तमनो, न लोक ब्यवहारवित् ॥ २५ ॥

६३ कीर्तिके लिये अज्ञात कार्यमें गवाही दे। या साक्षी हो। ६४ हित बोलने वाले के साथ मत्स रख्ये। ६५ प्रनमें सर्वत्र विश्वास रख्ये। ६६ लौकिक व्यवहारसे अज्ञात रहे।

> भित्तुकश्चोष्णभोजी च, गुरुश्च शिथिलक्रियः॥ कुकर्मग्यपि निर्लज्जः, स्थान्मूर्जश्च सहासगीः॥ २६॥

६७ भिक्षुस होकर उष्ण भोजनकी इच्छा रक्खें। गुरु होकर करने योग्य कियामें शिधिल वने ६६ खराव काम करनेसे भी शर्रिमन्दा न हो। १०० महत्वकी वात वोलते हुए हसता जाय।

उपरोक्त मूर्खके सौ लक्षण वतलाये, इनके सिवाय अन्य भी जो हानि कारक और खराव लक्षण है सो भी त्यागने योग्य हैं। इस लिए विवेक विलास में कहा है कि—जंभाई लेते हुए, छींकते हुए, डकार लेते हुए, हसते हुए इत्यादि काम करते समय अपने मुखके सन्मुख हाथ रखना। सभामे वंड कर नासिक शोधन, हस्त मोडन, न करना। संभामें वैठकर पलोशी न लगाना। पैर न पसारना, निन्दा विकथा न करना, एवं अन्य भी कोई कुत्सित क्रिया न करना। यदि सचमुच हसने जैसा ही प्रसंग आवे तो भी कुली पुरुपको जरा मात्र स्मित—होंठ फरकने मात्र ही हास्य करना, परन्तु अद्वहास्य—अति हास्य न करन चाहिये। ऐसा करना सज्जन पुरुषके लिए विलक्षल अनुचित है। अपने अंगका कोई भाग वाजेके समान वजाना, तुणोंका छेदन करना, व्यर्थ हो अंगुलिसे जमीन खोदना, दांतोंसे नख कतरना इत्यादि कियार्य उत्तम पुरुपोंके लिए सर्वथा त्यागनीय हैं। यदि कोई चतुर मनुष्य प्रशंसा करे तो गुणका निश्चय करना। में क्या चीज हूं; या मुफमें कौनसे गुण हैं; कुछ नहीं ? इस प्रकार अपनी छघुता वनलाना । को यदि किसी दूसरेको कुछ यहना हो तो विचार करके उसे विय छगे ऐसा वोछना। यदि नीच पुरानं फुछ दुर्चयन यहा हो तो उसके सामने दुर्वचन न योछना। जिस यानका निर्णय न हुवा हो उस गत सम्पर्ना किसी भी प्रकारका निरुवयात्मक शमिप्राय न देना । जो कार्य दूसरेके पास कराना हो उस पुरा फो प्रथमसे ही अन्योक्ति दृष्टान्त द्वारा कह देना कि यह काम करनेके लिए हमने अमुकको इतना दिया था, अब भी जो करेगा उसे अमुक दिया जायगा। जो बचन खयं बोलना हो यदि वही बचन किसी अन्यने कदा हो तो अपने कार्य की सिद्धिके लिए यह बचन प्रमाण—मंजुर कर छेना । जिसका कार्य न किया ग्राप उसे मुखनमें टी पह देना चाहिए कि मार्ट! यह काम मुकति न होगा! परन्तु अपनेति व होते हुए कार्यके

छिर दुसरेको कदावि दिखासा न देना; या कार्य करनेका भरोसान देना। वियक्षण पुध्यको यदि सनी

का दूपण बोलना पड़े तो अन्योक्ति में बोलना । माता, पिता, आचार्य, रोगी, महिमान, भाई, तपस्वी, ही, वालक, वैद्य, पुत्र, पुत्री, संगे सम्बन्धी, गोत्रीय, नौकर, बहिन सम्बन्धी छुटुम्ब, और मित्र इतने के साथ सदैव ऐसा बचन बोलना कि जिससे कदापि कलह होनेका प्रसंग उपस्थित न हो ! मिष्ट बचन सुष्य दूसरोंको जीत सकता है । निरंतर सूर्यके सामने, चंद्र सूर्यके प्रहणके सामने, गहरे छुएंके पानीमें सन्ध्या के आकाश सन्मुख न देखना । यदि कोई मैथुन करता हो, सिकार खेलता हो, नग्न पुरुष हो, नवित ली हो, पशु कीड़ा (मैथुन लड़ाई) और कन्याकी योनि इन्हें न देखना । तेलमें, जलमें, श्राह्ममें, बों और रुधिरमें समभदार मनुष्यको अपना मुख न देखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्यका । प्र हूरता है।

अंगीकार किये वचनका त्याग न करना। गई वस्तुका शोक न करना। किसी समय भी किसी निदा उच्छेद न करना। वहुतोंके साथ वैर विरोध न करना। विचक्षण मनुष्यको हर एक कार्यमें आ होना चाहिए और उस कार्यको निस्पृहता और प्रमाणिकता से करना चाहिये। सुपात्र पर कदापि <sup>।र न रखना</sup>। यदि जाति समाजमें कुछ विरोध हो तो सव मिलकर उसका सुधार कर लेना चाहिए। ऐसा न किया जाय तो जाति समाजमें मान्य मसुष्योके मानकी हानि होती है और वैसा होनेसे छोगोंमें ाद भी होता है। जो मनुष्य अपनी जाति या समाज पर प्रेमभाव न रखकर परजाति पर प्रेम रखता हैं मनुष्य कुकर्दम राजाके समान नाशको प्राप्त होता है। पारस्परिक कलह करनेसे जाति या समाज हो जाता है और पानीके साथ ही जिस प्रकार कमल वृद्धि पाता है वैसे ही यदि संपके साथ जाति या ज कार्य करें तो वह भी वैसे ही वृद्धि प्राप्त करता है। दिसी, विपत्तिमें पडे हुए मित्रको स्वधर्मी, <sup>ी जातिमें</sup> वड़ा गिना जानेवाले, अपुत्र भगिनी, इतने मनुष्योंका बुद्धिवानको अवश्य पालन करना चाहिये। किसीको कुछ प्रेरणा करके कार्य करानेमें, दूसरेकी वस्तु बेचनेमें अपने कुलका अनुचित कार्य करनेमें मनुष्यको कदापि विचार रहित उतावल न करनी चाहिये। महाभारत आदिमें भी कहा है कि पिछली <sup>घड़ी रात रहने पर जागृत होना और धर्म अर्थका चिन्तन करना। कभी भो उद्य और अस्तके समय</sup> को न देखना। दिनमें उत्तर दिशा सन्मुख बैठकर और रातको दक्षिण दिशा सन्मुख बैठकर विशेष त ला हो तो इच्छानुसार लघुनीति या बड़ीनीति करना। देवार्चनादिक कार्य करना हो, या गुरु न करना हो या भोजन करना हो तब जलसे आचमन करके ही करना चाहिये। विवक्षण पुरुषको द्रव्यो-न कालेका अवश्य उद्यम करना चाहिये। क्योंकि हे राजन्! द्रव्योपार्जन करनेसे ही धर्म, काम, वगै-क्षार्थे जा सकते हैं। जो द्रव्य उपार्जन किया हो उसमेंसे चौथाई हिस्सा पारलौकिक कार्यमें खर्चाना। ्षीयारं हिस्सेका संचय करना। एवं अर्धा भागमेंसे अपना प्रतिदिन का सव प्रयोजन भरन पोषण विना प्रयोजन में न खरवना। मस्तक के बाल संवारना, दर्गण देखना, दतवन करना, देव-कित्ना, ह्लादि कार्य प्रातःकाल ही याने पहले पहरमें ही करने चाहिए। अपना हित इच्छनेवाले मनुष्य भेषे बासे दूर ही पिशाव वगैरह मलोत्सर्ग करना चाहिये। 'टूटे फूटे आशन पर न बैठना! फूटे हुये

कांसीके वरतनमें या खुळे केश रखकर भोजन न करना। और नग्न होकर स्नान न करना। नग्न होकर न सोना, कभी भी मलीन न रहना, मलीन हाथ मस्तक को न लगाना, क्योंकि समस्त प्राण मस्तकका अश्रय करके रहते हैं। विवेकी पुरुषको अपने पुत्र या शिष्यके बिना, अन्य किसीको शिक्षा देनेके लिए न मारन पीटना । और शिष्य या पुत्रको यदि पीटनेका काम पड़े तो उसके सस्तकके वाल न पकड़ना । एवं मस्तक में प्रहार भी न करना। यदि मस्तकमें खुजली आई हो तो दोनों हाथसे न खुजाना। और वारम्बार निष्प्रयोजन प्रस्तक स्नान न करना। चंद्रगृहण देखे बिना रात्रिके समय स्नान न करना, भोजन किये वाद और गहरे पानीवाले जलाशयमें स्नान न करना। प्रिय भी असत्य वचन न बोलना, दूसरेके दोष प्रगटन पतितकी कथा न सुनना, पतितके आसन पर न वैठना, पतितका भोजन न करना और पतितके साथ कुछ भी आवरण न करना। शत्रु, पतित, मदोन्मत्त, बहुत जनोंका वैरी और मूर्ण, बुद्धिवान मनुष्यको इतनोंके साथ मित्रता न करनी चाहिए, एवं इनके साथ इकला मार्ग भी न चलना चाहिये। गाड़ो, घोड़ा, अंट या वाहन वगैरह यदि दुष्ट हों तो उन पर न बैठना चाहिये। नदी <sup>या</sup> छायामें न वैठना चाहिये, जिसमें अधिक पानी हो ऐसी नदी-नगैरह के प्रवाहमें अम्रोसर होकर प्रवेश न करना चाहिये। जलते हुए घरमें प्रवेश न करना चाहिये। <sup>प्रवतके</sup> शिखर पर न चढना, खुळे मुख जंभाई न छेना, भ्वास और खासी **इन दोनोंको उ**पाय द्वारा दूर वुद्धिमान मनुष्य को रास्ता चलते समय ऊंचा, नीचा, या तिरछा न देखना चाहिये, परन्तु पृथ्वी पर गाड़ोंके जुये प्रमाण द्विष्ट रखकर चलना चाहिये। बुद्धिमान् मनुष्य को दूसरेका जुडा न खाना चाहिये। उण्ण फाल और वर्षाऋतुमें छत्री रखना एवं रात्रिके समय हाथमे लकड़ी रखना चाहिये। माला और वस्न दूसरेके पहने हुये याने उतरे हुए न पहिनना चाहिये। स्त्री पर ईर्पा रखनेसे आयुष्य श्लीण होता है। है भरत महाराज! रात्रिके समय पानी भरना, छानना, एवं दहीके साध सत्तु खाना, और भोजनादिक किया सर्वथा वर्जानीय हैं। हे महाराज ! दीर्घा आयुष्य की इच्छा रखनेवाले को मलीन दर्पण न देखना चाहिये। एवं रात्रिमें भी दर्णण न देखना । हे राजन्! कमल ओर क्षुचलय (चन्द्विकासी कमल ) सिवा अन्य किसी भी जातिके लाल रंगके पुष्पोंकी माला न पहनना। पंडित पुरुपको सफेद पुष्प अंगीकार करना योग्य है। सोते समय जुदा ही वख पहनना, देवपूजाके समय जुदा पहनना और समामें जाते समय दूसरे वख पहनना। वचनकी, हाथकी और पैरकी चपलता, अतिशय भोजन, शय्याकी, दीयेकी, अधमकी और स्तंभकी छापा दूरसे हो छोड़ देना। नासिका टेडी नहीं करना, अपने हाथसे अपने या दूसरेके जुते न उठाना, सिर्पर भार न उटाना, तरसात के समय दौड़ना नहीं। नई वह वो, गर्मवती को, बृद्ध, वाल, रोगी, या थके दुवको पहिं जिमाकर मृदस्यको पीछे जीमना चाहिये। हे पांड्य श्रेष्ठ ! अपने घरके आगनमें गाय, वाहन, वगेग्द्र होने पर उन्दें घाल, पानी दिलाये विना दी जो भोजन करता है। वह केवल पाप भोजन करता है। और ओ मुशंगणमे याचकोंके पाउँ तुष उन्हें दिये तिना जीमता है वह भी पाप भोजन करना है। जो मनुष्य अपने बरका <sup>मूर्ति</sup> इच्छता हो उसे दुद, अपने जाति माई, मित्र, दृष्ट्रिं। जो मिलै उसे अपने वर्ग्मे रक्षना योग्य हैं। बुद्धिमान अपमान को आगे रखकर मानको पीछे करके अपने स्वार्थका उद्घार करना योग्य है। क्योंकि

जहांपर जानेसे सन्मान न मिलता हो, मीठे बचन तक न बोले जाते हों, जहांपर गुण और अवगुण हता हो ऐसे स्थान पर कदापि न जाना। हे युधिष्ठिर! जो बिना बुलाये किसीके घरमें या किसीके प्रवेश करता है, बिना बुलाये बोलता है, और बिना दिये आसन पर बैठता है उसे अधम पुरुष सम्वाहिये। असमर्थ होने पर क्रोध करे, निर्धन होने पर मानकी इच्छा रख्ले, अवगुणी होते हुए गुणी हित एक रखें, तीनों जनोंको मूर्ख शिरोमणि समक्ता। माता पिताका भरन पोषण न करने वाला पूर्व विका याद करके मांगने वाला, मृतककी शब्याका दान लेने वाला मर कर किर पुरुष नहीं बनता। अधिक बलवानके कब्जेमें आये हुये बुद्धिमान पुरुषको अपनी लक्ष्मी बचानेके लिये वैतसी वृत्ति रखना, किसी समय उसके साथ भुजंगी वृत्ति न रखना।

वैत्सी वृत्ति नम्रता वृत्ति रखने वाला मनुष्य क्रमशः बड़ी रिद्धिको प्राप्त करता है और भुजंगी वृत्ति-समान कोधी वृत्ति रखने वाला मनुष्य मृत्युके शरण होता है। जिस प्रकार कछवा अपने आंगोपांग कर पदार भी सहन कर छेता है, वैसे हो बुद्धिमान पुरुष किसी समय दव जाता है, परन्तु जब समय ैतव वरावर काले नागके समान पराक्रमी हो उसे अच्छी तरह पछाड़ता है। जिस प्रकार महा प्रचंड किंदूसरेके आश्रयसे गुंफित हुये वृक्षोंमें नहीं उखेड़ सकता वैसे ही यदि दुर्बल मनुष्य भी बहुतसे मिले तो बलवान मनुष्य उनका बाल बांका नहीं कर सकता। जिस प्रकार गुड़ खानेसे बढ़ाया हुवा शैतिमें निर्मू ल हो जाता है वैसे ही बुद्धिमान पुरुष भी शत्रुको बढ़ाकर वक्त आनेपर उखेड़ डालता है। हैंत करनेमें समर्थ शत्रुओंको जैसे वड़वानलको समुद्र अपने पेटमें रखकर संतोषित रखता है। वैसे हमान पुरुष भी कुछ थोड़ा थोड़ा देकर संतोषित रखता है। जिस प्रकार पैरमें छगे हुये कांटेको कांटेसे दिया जाता है वैसे ही बुद्धिमान पुरुष तीक्ष्ण शत्रुको भी तीक्ष्ण शत्रुसे ही पराजित करता है। जो भानी और दूसरेकी शक्तिका विचार किये विना उद्यम करता है, वह मैघकी गर्जनासे क्रोधित हुये सिंहके समान उछल उछल कर अपने ही अंगका विनाश करता है, परन्तु उसपर बल नहीं कर सकता। बार् ऐसे कार्य किये जा सकते हैं कि जो कार्य पराक्रमसे भी नहीं किये जा सकते। जैसे कि किसी हिनेंग्के तारसे काळे सर्पको भी मार डाला। नदी, नखवाळे जानवर, सिंगवाळे जानवर, हाथमें शख कि मनुष्य, स्त्री और राज दरवारी लोग इनका विश्वास कदापि न रखना। सिंहसे एक, एक में बार मुगैसे, पांच कौवेसे, छह कुत्ते से, और तीन गुण गधेसे सीख छेना योग्य है। सिंहका एक TO BE

प्रभूतकार्यमल्पं वा । यो नरः कर्तु पिच्छति ॥ सर्वारम्भेण तत्कुर्या । त्सिहस्यैकं पदं यथा ॥

े ये छोटा जो कार्य करना हो वह कार्य सर्व प्रकारके उद्यमसे एकदम कर छेना, परन्तु उसके

करते में हिचकिचाना नहीं। सिंहके समान एक ही उछालमें कार्य करना। यह गुण सिंहसे सीख लेना योग है। वगलासे भी दो उत्तम गुण लिये जा सकते हैं।

वक्व चिन्तयेदर्थात् । सिहवच पराक्रमं ॥ टक्कवचावलुम्पेत । शशवच पलायनं ॥

यगलेके समान विचार विचार कर कदम रक्खे। (अपना कार्य न विगड़ने देना, उसमें दत्त वित्त रहना यह गुण वगलेसे सीख लेना चाहिये।) सिंहके समान पराक्रम रखना, वरणडाके समान छिप जाना, और खरगोसके समान प्रसंग पड़ने पर दौड़ जाना। इसी प्रकार सुरगेके चार गुण लेना चाहिये।

प्रागुत्थानं च युद्धं च, संविभागं च बंधुषु । स्त्रीयमाक्रम्य भुं जीत, शिद्धेब्रत्वारि कुक्कशत् ॥ सबसे पहले उठना, युद्धमें पीछे न हटना, संगे सम्बन्धियों में बाँट खाना, अपनी स्त्रीको साथ लेकर भोजन करना, ये चार गुण सुर्गेसे सोखना । कौबेसे भी पांच गुण सीखलेना योग्य है ।

गूढं च मैथुनं घाष्ट्ये काले चालय संग्रहः, श्रप्रमाद्यविश्वासं, पंच शिह्येत वायसात् ।। गुप्त मैथुन करना, घीठाई रखना, खमय पर अपने रहनेका आश्रय करना, अप्रमादी रहना, और किसी

का भी विश्वास न रखना, ये पांच गुण कौवेसे सीखना। कुत्ते से छह गुण मिलते हैं।

वन्हासी चाल्पसंतुष्ट, सुनिद्रो लघुचेतन: । स्वापिभक्तरच श्रूररच, षडेते स्वानतो गुणः ॥ मिलने पर अधिक खाना, थोड़े पर भी संतोष रखना, स्वस्प निद्रा लेना, सावधान रहना, जिसका खाना उसकी सेवा करना । श्रूर बीर रहना, ये छह गुण कुत्ते से सीखना चाहिये। एवं तीन गुण गवेते मिल सकते हैं।

ग्रास्टं तु वहेद् भारं, शीतोर्णं न च विद्ति, संतुष्ट्वच भवेन्नित्यं, त्रीणि शिद्धेच गर्दभात्॥ जनर पढ़े भारको वहन करना, सदीं गर्मी सहन करना, निरंतर संतोप रखना, ये तीन गुण गर्दम् सीखना चाहिये।

इस लिये सुश्रावक को नीति शास्त्र अभ्यास करना चाहिये। इस विषयमें कहा है कि:— हित महित मुचित गनुचित, मवस्तु वस्तुस्वयं न यो वेत्ति, स पशुः शृंगविहीनः हंसार्वने परिश्रमति॥

जो मनुष्य हित और अहित; उचिन और अनुचित, वस्तु और अवस्तुको नहीं जानता वह सवस्तुत्र हैं संसार हप जंगलमें परिभ्रमण करने वाले सींग और पुच्छ रहित एक पशुके समान है।

> नो वक्तुं न विसाकितं न हसितं न क्रीडिन्तु नेरितुं ॥ न स्थातुं न परीद्यितुं न पिणतुं नो राजितुं नार्जितुं ॥ १ ॥ नो दातुं न विचेष्टितुं न पिछतुं नार्निदितुं नोधितुं । या जानार्ति जनः स जीवित कथं निर्धे ज्ञिश्चिरापिशः ॥ २॥

केटना, देवना, देसना, घेटना, चटना, खड़े ग्रना, परणना, वित्रा करना, मुशोनिन करना, क्रांने इत देना, चेटा करना, नन्यास करना, निन्दा, करना, बढ़ाना, को मतुष्य इतने कार्य नहीं जनता, के बिर्ज शिरोमणि मनुष्यका जीवन क्या कामका है? अर्थात् पूर्वोक्त वात न जानने वाले मनुष्यका जीवन

श्राशितुं शियतुं भोकतुं । परिधातुं भजलपतुं ॥ वेत्रियः स्वपरस्थाने । विदुषां स नरोग्रणी ॥ जो मनुष्य अपने और दूसरेके घर वैठना, सोना, जीमना, पहरना, बोळना, जानता है वह विचक्षण क्लोमें अब्रेसरी गिना साता है।

## "सुलराजकी आठवीं गाथा"

## मझण्हे जिण पूआ। सुपत्त हाणाई जित्त संज्ता॥ पचल्लाइअ गीयथ्थ । अंतिए कुणई सङ्झायं ॥ ९ ॥

मध्यान्ह समय पूर्वोक्त विधिसे जो उत्तम भात पानी, वगैरह जितने पदार्थ भोजनके लिये तैयार किये रिवेसय प्रभुके सन्मुख चढानेकी युक्तिका अनुकाम उलंबन न करके फिर भोजन करना। यह अनुवाद है (पहिली पुजाके वाद् भोजन करना यह अनुवाद कहलाता है ) मध्यान्हकी पूजा और भोजनके समयका कुछ मिम नहीं, क्योंकि जब खूब श्रुधा लगे तब ही भोजनका समय समफना। मध्यान्ह होतेसी पहले भी भी प्रत्याल्यान पार कर देवपूजा करके नोजन करे तो उसमें कुछ भी हरकत नहीं। आयुर्वेदमें वतलाया

पामाध्ये न मोक्तव्यं। यामयुग्नं न लंघयेत् ॥ याममध्ये रसोत्पत्ति । युग्माद्रह्मं बलक्तयः॥ पहले प्रहरमें भोजन न करना, दो पहर उलंघन न करना, याने तीसरा पहर होनेसे पहले भोजन कर भा। १हले प्रहरमें भोजन करे तो रसकी उत्पत्ति होतो है। और दो पहर उलंबन करे तो बलकी हानि

## "सुपात्र दानकी युक्ति"

भोजनके समय साधुको भक्ति पूर्वक नियन्त्रण करके उन्हें अपने साथ घर पर लावे। कि स पर आये हुये मुनिको देख कर तत्काल उठ कर उनके सन्मुख गमनादिक करे, फिर विनय सहित रेमिन्स भावित क्षेत्र हैं या अभावित (वैराग्य वान साधुओंका विचरना इस गांवमें हुवा है या नहीं ?) कि विद्यां विसे साधु विसरे हों तो उस गांवके लोग साधुओं को बहराने वगेरह के न्यवहार से भा होते हैं, वह क्षेत्र भावित गिना जाता है और जहाँ साधुओंका विचरन न हुना हो वह क्षेत्र असं-ति वित्त सावत जिला जाता है आर जहा पालुगामा । परन्तु कि । यदि मावित क्षेत्र हो तो श्रावक कम वोहरावे तथापि हरकत नहीं आती। परन्तु भेति क्षेत्र हो तो अधिक ही वहराना चाहिये, इसिलये शावकको इस वातका विचार करनेकी आवश्य-हैं। हैं। दें सुकाल दुष्कालमें से कौनसा काल हैं ? (यदि सुकाल दो तो जहां जाय वहांसे आहार किया है, परन्तु दुष्कालमें सब जगहसे नहीं भिल सकता, इसिलिंग शायकको उस वक्त सुकाल औ

अकालका विचार करनेकी जरूरत पड़ती हैं) ३ सुलभ द्रव्य हैं या दुर्लभ ? (ऐसा आहार साधुको दूसरी जगहसे मिल सकेगा या नहीं इस बातका बिचार करके वहराना) ४ आचार्य, उपाध्याय, गीतार्थ, तपस्त्री, वाल, वृद्ध, रोगी और भूखको सहन कर सके ऐसे तथा भूखको सहन न कर सके ऐसे मुनियोंकी अपेक्षाओं का विचार करके किसीकी अदावतसे नहीं, अपनी वड़ाईसे नहीं, किसीके मत्सरभाव से नहीं, स्नेह भावसे नहीं, लजा, भय या शरमसे नहीं, अन्य किसीके अनुयायी पनसे नहीं; उन्होंके किये हुये उपकारका बदला देनेके लिये नहीं, कपटसे या देरी लगाकर नहीं, अनादरसे या खराव बचन वोल कर नहीं, और पीछे पश्चात्ताप हो वैसे नहीं, दान देनेमें लगते हुये पूर्वोंक्त दोष रहित अपने आत्माका उद्धार करनेकी बुद्धिसे वैतालीस दोष मुक्त हो चोहरावे। संपूर्ण अन्न, पानी, चल्लादिक, इस तरह अनुक्रमसे स्वयं या अपने हाथमें गुरुका पान्न लेकर या स्वयं वरावरमें खड़ा रहकर स्त्री, माता, पुत्री, प्रमुखसे दान दिलावे। दान देनेमें ४२ दोष पिंड विशु द्विकी युक्ति वगैरहसे समभ लेना। किर उन्हें नमस्कार करके घरके दरवाजे तक उनके पीछे जाय। यदि गुरु न हो तो या भिक्षाके लिये न आये हों तो भोजनके समय घरके दरवाजे पर आकर जैसे विना बादल अकरस्तात वृष्टी होनेसे प्रमोद होता है वैसे ही आज इस वक्त यदि कदाचित् गुरुका आगमन हो तो मेरा अवतार सफल हो इस प्रकारके विचारसे दिशावलोकन करे। कहा है कि:—

जं साहूगा न दीन्नं, किहिपि तं सावया न भुं जंति, पत्तो मोश्रगा समए, दारस्सा लोश्रगां कुज्जा॥ जो पदार्थ साधुको न दिया गया हो वह पदार्थ स्वयं न खाय। गुरुके अभावमें भोजनके अवसर पर अपने घरके दरवाजे पर आकर दिशावलोन करे।

संथरणंभि असुद्धं । दुर्गहंवि गिर्गहंत दिंतयाण हियं ॥ आउर दिट्टं तेणं । तं चेव हिअं असंथरणे ॥ २ ॥

संयरण याने साधुको सुख पूर्वक संयम निर्माह होते हुये भी यदि अशुद्ध आहारादिक ब्रहण करे तो लेने वाले और देने वाले दोनोंका अहित है। और असंथरण याने अकाल या ग्लानादिक कारण पड़ने पर संयमका निर्माह न होने पर यदि अशुद्ध ब्रहण करे तो रोगीके द्रष्टान्तसे लेने वाले और देने वाले दोनोंका हिनकारी है।

पहसंत शिलापेसु, आगमगाहीसु तहय कयलोए। उत्तर पार्गा गंपिय, दिगहंसु वहुफलं होई॥१॥ गार्गमं चलनेसे थके हुयेको रोगी और आगमके अम्यासको एवं जिसने लोच किया हो उसको तरगा रते या पारने है समय दान दिया हुवा अधि है फल दायक होता है।

ण्वं देमनतु खितं तु, वित्राणित्ताय सावश्रो । फामुश्रं एसिण्डिनंच, देइलं जस्स जुगरां ॥ २ ॥ असर्थ पानग नेव, खाइमं साइमं तथा । श्रोसहं पेसहं चेव, फामुत्रं एसिण्डिनयं ॥ ३ ॥

रम प्रकार देश शेषका निवार करके श्रामक अचित्त और प्रहण करने छायक जो जो योग्य हो सो दें जाता, पण, सादिम, भावव, भेषज, प्रामुण, एविणक, वैताछीस दोष रहित दें, साधु निमन्त्रणा विभि रिद्धा प्रदण निवि चमेर इसारो का दुई चित्ति मुत्रकी अर्थ दीपिना नाम क बृत्तिसे समझ छेगा। तह जो सुवात्रको दान दिया जाता है वह अतिथिसंविभाग गिना जाना है। इसलिये आगममें कहा है कि— प्रतिहि संविभागो नाम नायागयाणं॥ कष्पणिज्जाणं अन्नपाणाइणं द्वाणं देसकाल॥ सदा सक्कारमजुभं पराए भन्तीए आयाग्रुगह बुद्धीए संजयागं दागां॥

न्यायसे उपार्जन किया और साधूको ग्रहण करने योग्य जो भात, पानी, प्रमुख पदार्थका देश, कालके के के अब मिल्या किया और अपने आत्मकल्याण की बुद्धिसे साधूको दान दिया जाता है वह

### ''सुपात्रदान फल"

सुपात्र दान देवता सम्बन्धी और मनुष्य सम्बन्धी, अनुपम मनोवाञ्छित सर्वसुख समृद्धि, राज्यादिक सर्तियोग की प्राप्ति पूर्वक निर्विझतया मोक्षफल देता है, कहा है कि:—

अभयं सुपत्तदार्गा, अगुकंपा उचिम कित्तिदार्गं च॥ दुरहिव मुख्खो भिग्नो, तिनि विभोइमं दिति॥

अभय दान, सुपात्र दान, अनुकंपा दान, उचित दान और कीर्ति दान इन पांच प्रकारके दानमेंसे पहले दो भन मोक्षपद देते हैं और पिछले तीन सांसारिक सुख देते हैं। पात्रताका विचार इस प्रकार वतलाया है कि— उत्तमपतांसाह, मिक्किपपतां च सावया भिषाया।। अविरय सम्मिद्द्ठी, जहन्न पत्तं सुगोयव्वं।।

उत्तम पात्र साधु, मध्यम पात्र व्रतधारी श्रावक और जघन्य पात्र अविरति, व्रत प्रत्याख्यान रहित सम-कित्धारी श्रावक समभना । और भी कहा है कि:—

पिथ्य|दृष्टिसहस्ते षु, वरमेको पहात्रती ॥ श्राण्यति सहस्ते षु, वरमेको बहात्रती ॥ १ ॥

पहात्रती सहस्ते षु, वरमेको हि तान्विकः ॥ तात्विकस्य समं पात्रं न भृतं न भविष्यति ॥ २ ॥

हजार मिथ्या दृष्टियोंसे एक अणुवती—व्रतधारी श्रावक अधिक है, हजार अणुवत श्रावकोंसे एक

महित्रती साधु अधिक है, हजार साधुओंसे एक तत्वज्ञानी अधिक है, और तत्ववेत्ता केवलीके समान, अन्य

भी भी पात्र न हवा है व होगा ।

मिलात्रं महती श्रद्धा, काले देशं यथोचितं ॥ धर्मसाधनसामग्री, बहुपुग्यीरवाप्यते ॥ ३ ॥ उत्तम पात्र, अति श्रद्धा, देनेके अवसर पर देने योग्य पदार्थ और धर्मसाधन की सामग्री ये सव वड़े कि पात्र होते हैं। दानके गुणोंसे विपरीतत्या दान दे तो वह दानमें दूषण गिना जाता है। किलंत्रश्च, वैमुख्यं विभियं वचः ॥ पश्चात्तापं च पंचापि, सद्दानं दुषयंत्यि ॥ ४ ॥ अनादर से देना, देश छगाकर देना, मुँह चढाकर देना, अित्रय वचन सुनाकर देना, देकर पीछे पश्चाना के संन

भिष्ठी उद्धा लोग्रण, अंतोवत्ता परं मुहं ठाणं॥ मोग्रां काल विलंबो, नक्कारो छिन्दि। धामने भिष्ठी उद्धा लोग्रण, अंतोवत्ता परं मुहं ठाणं॥ मोग्रां काल विलंबो, नक्कारो छिन्दिहो होई॥ ध॥ भिष्ठि चढाना, (देना पड़ेगा इसिलिये मुखिवकार करके आंखें निकालना या भक्किट चढाना) सामने

न देखकर ऊपर देखते रहना, बीचमें दूसरी ही वासें करना, टेढा झुँह करके वैठे रहना, मौन धारण करना, देते हुये अधिक देर लगाना, ये नकारके छह प्रकार याने न देनेवाले के छह लक्षण हैं। दानके विशिष्ट गुणों सिहत दान देनेमें पांच भूषण बतलाये हैं।

यानंदाश्रुणि रोपांचो, बहुमानं पियवचः ।। किं चातुमोदनापात्रं, दान भूषणपंचकं ॥ ६॥

आनन्दके अश्रु आर्च, रोमांच हो, वहुमान पूर्चक दैनेकी रुची हो, प्रिय वचन वोछे जांय, पात्र देखकर अहा ! आज कैसा वडा लाभ हुवा ऐसी अनुमोदना करे ! इन पांच लक्षणोंसे दिया हुवा दान शोभता है, और अधिक फल देता है। सुपात्र दान तथा परिश्रह परिमाण पर निस्न हुलान्त से विशेष प्रभाव पड़ेगा।

#### "रत्नसारका दृष्टान्त"

विशेष संपदा को रहनेके लिये स्थानक्षप रत्नविशाला नाम नगरीमें संप्राम सिंह समान नामानुसार शुणवाला समर सिंह नामक राजा राज्य करता था। वहांपर सर्व व्यापारादिक व्यवहार में निषुण और दिरिद्वयों का दुःख दूर करनेवाला वसुसार नामक होठ रहता था, और वसुंधरा नामकी उसकी ली थी। उस होउको जिस प्रकार सव रत्नोमे एक होरा ही सार होता है वैसे ही वहांके सर्व व्यापारी वर्गके पुत्रोमें गुणसे अधिक रत्नसार नामक पुत्र था। वह एक समय अपने समान उमरवाले कुमारोंके साथ जंगलमें फिरने गया था। वहां अवधिकान को धारण करनेवाले विनयन्धराचार्य को नमस्कार कर पूछने लगा कि स्वामिन्! सुख किल तरह प्राप्त होता है? आधार्य महाराजने उत्तर दिया कि, हे भद्र! सन्तोपका पोपण करनेसे इस लोकमें भी प्राणी सुखी होता है। उसके विना कहीं भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह सन्तोप भी देशवृत्ति और सर्ववृत्ति एवं दो प्रकारका है। उसमें भी गृहस्थोको देशवृत्ति संतोप सुखके लिये होता है। परन्तु वह तव ही होता है कि जब परिप्रहका परिमाण किया हो। वहुतसे प्रकारका इच्छा निवृत्तिसे गृहस्थ को देशसे सन्तोप का पोपण होता है और सर्वथा सन्तोप का कोप साधुको ही होता है, क्योंकि उन्हें सर्व प्रकारकी वस्तुपर सन्तोप हो जानेसे इस लोकमें भी अनुत्तर विमाग वालो देवताओं के सुबसे अधिक सुख प्रित्वता है। इश्लिये भगवती सुत्रमें कहा है कि:—

"एगपास परिधारा सम्यो वाणपंतराणं दो पात परिमाए भवना वईगां एवं ति चड पंचच्छ सन्त श्रद्ध नव दस एकारत मास परिमाए असुरकुपाराणं जाइसिमाणं चन्दम्राणं साहंग्मी साणागं समंद्र कुपारपादि दाणं वंपनंतनाण कुद्धसहस्तादाराण आणवाइ चडगहं गेविज्जाणं जाव वारसपास परिमाए सम्यो मन्ति वाल मंद्राण ने ने ते विद्वय इति इह तेनो लेक्या चिन्तामुखनामलद्धणा चारियस्य परिगत्यं सनाति देवः॥"

एस महारोत चारित प्योपसे नानवारिति देवनाके, दो महानेके चारित्र पूर्वापसे भुवनवित् देवताओं के बात भारतीत वर्गाव से असुरहमार देवीके चार मासक चारित्र पूर्वाप से, ज्याविता देवीके पाच मान नारिक्य पूर्वपसे चल्द्रम्पेके, छद मास चारित्र पूर्वापसे सायम इशानके, सान मास चारित्र पूर्वाप से मत्तुमार और बाहेन्द्रके, आठ मास चारित्र पर्याय से ब्रह्म और लान्तक के, नव मास चारित्र पर्याय से शुक्त और सहसार के, दशमास चारित्र पर्याय से आनतादिक चार देवलोक के, ग्यारह मास चारित्र पर्याय से प्रवेषक के, वारह मास चारित्र पर्याय से अवतादिक चार वेवलोक के, ग्यारह मास चारित्र पर्याय से प्रवेषक के, वारह मास चारित्र पर्याय से अवतार विमानके देवताओं के खुखसे अधिक खुख प्राप्त किया जाता है। यहां पर तेजो लेश्याका उल्लेख किया है परन्तु तेजो लेश्या शब्द द्वारा चारित्र्य के परिणमन से चित्तके स्वता लाभ होता है; यह समभ्तना चाहिये।

वहें राज्य सम्बन्धी सुख और सर्व भोगके अंगसे सन्तोप धारण करनेवाले को सुख नहीं मिलना। सुभ वक्षवर्ती और कौणिक राजा गाज्यके सुखसे, महमण होठ और हासा प्रसाहाका पति सुवर्णनन्दी लोभ में असंतोप द्वारा दुःखित ही रहे थे परन्तु वे सुखका लेश भी ब्राप्त न कर सके। इसलिए शास्त्रमें कहा है कि:—

मत्तोषोवतः सौख्यं, न शक्रस्य न चिक्रिणः। जंतो सन्तोषभाजो य, दभयस्येव जायते॥
सन्तोषधारण करनेवाळे मनुष्यको जो निर्भयता का सुख प्राप्त होता है सो असन्तोषी चक्रवर्ती या
सिनोभी नहीं होता।

क वे ऊंचे विचारोंकी आशा रखनेसे मनुष्य दिखी गिना जाता है और नीचे विचार (हमें क्या खा है। हमें कुछ काम नहीं ऐसे विचार ) करनेसे मनुष्यकी महिमा नहीं बढ़ती। जिससे खुकती प्राप्ति के से से सत्तोपके साधनके लिए धन धान्यादिक नय प्रकारके परिग्रह का अपनी इच्छानुसार परिमाण खा। यदि नियम पूर्वक थोड़ा ही धर्म किया हो तो वह अनन्त फलदायक होता है और बिना नियम का किया अभिक धर्म भी खहप फल देता है। जैसे कि कुवेमें पानी आनेके लिये छोटीसी खुरंग होती है; किये उसमेरे जितना पानी निकाला जाय उत्तना निकालने पर भी वह अन्तमें अक्षय रहता है; परन्तु किये आध्य पानी भरा हो ऐसे सरोवर में भी नीचेसे पानीके आगमन की खुरंग न होनेसे उसका पानी की ही तिनोंमें खुट जाता है। चाहे जैसा कप आ पड़े तथापि नियममें रख्खा हुवा धर्म छोड़ा नहीं जा किया, परने नियमकप अर्थला रहित खुकके समय कदापि धर्म छूट जाता है याने छोड़ देनेका प्रसंग आता किया पूर्वक धर्म साधन करनेसे अर्थमें दुढता प्राप्त होती है। यदि पशुओंके गलेमें रस्सी डाली हो तो कि किय एसे साधन करनेसे अर्थमें दुढता प्राप्त होती है। यदि पशुओंके गलेमें रस्सी डाली हो तो कि किया एसे साधन करनेसे अर्थमें प्रलंग महिता होती है। धर्म से दुढना, वृक्षमें फल, नदीमें जल, सुभटमें चल, दुए पुरुषोंमें असत्य छल, जलमें किया एसे भीजनमें वी जीवन हैं। जिससे अभीष्ट खुककी प्राप्ति हो सके ऐसी धर्मकी दुढ़तामें हरएक प्रका अवश्य उद्यम करना जान्ति ।

गुरु महाराज का पूर्वोक्त उपदेश सुनकर रत्नकुमार ने सम्यक्त्व सहित परिग्रह परिमाण व्रत ऐसे ग्रहण कि एक लाख रत्न, दस लाखका सुवर्ण आठ, आठ नूडे प्रमाण मोती और परवाल, आठकरोड़ अस-कि सार प्रमाण चांदी वगैरह एवं सौ मूड़ा भार प्रमाण घान्य, वाकीके सब तरहके क्रयाणे कि मार प्रमाण, छह गोकुल (आठ हजार गाय भैंसे) पांच सौ घर, दुकान, चारसौ यान-वाहन, एक कि मोह, एक सौ बड़े हाथी, यदि इससे उपरान्त राज्य भी मिले तथापि में न रख्यूंगा। सच्ची श्रद्धांसे

पंचातिचार से विशुद्ध पांचवाँ परिश्रह परिमाण वत पूर्वोक्त छिखे मुजब छेकर श्रावक धर्म परिपालन कर हुवा मित्रों सहित फिरता हुआ एक वक्त वह रोछंबरोछ नामक बागमें आद्र पूर्वक जाकर वहांकी शोर देखते हुए सनीपवर्ती कीड़ा योग्य एक पर्वत पर चढ़ा। वहां दिब्यक्षप को धारण करनेवाले, दिब्य वर और दिव्य संगीतकी ध्वनिसे रमणीक मनुष्यके समान आकारवान् तथापि अश्वके समान मुखवाले एक अप किन्नर युग्मको देखकर साश्चर्य हो वह हसकर वोलने लगा कि क्या ये मनुष्य हैं या देवता ? यदि ऐसा। तो इनका घोड़ेके समान मुख क्यों है ? भैं धारता हूं कि ये नर या किन्नर नहीं परन्तु सचमुच ही ये किर द्विपान्तर में उत्पन्न हुये तिर्यंच पशु हैं अथवा ये किसी देवताके वाहन भी किएत किये जा सकते हैं। १ प्रकारका अरुचि कारक वचन खुनकर वह किन्नर मन ही मन खेद प्राप्त कर बोलने लगा कि, हे राजकुमार विचार किये विना ऐसे कुवचन बोलकर व्यर्थ ही मेरा मन क्यों दुःखी करता है। भें तो इच्छानुसार ह धारण कर विळास कीड़ा करनेवाला एक व्यंतरिक देव हूं। तू स्वयं ही पशु जैसा है। इसलिये तेरे पिता तुभी घरसे वाहर निकाल दिया है। यदि ऐसा न हो तो अपने दरवार में तू अपने पदार्थीका लाभ क्यों उठा सके। इतना ही नहीं परन्तु तेरे दरवार में ऐसे ऐसे दैविक पदार्थ रहे हुए हैं कि जो एक बड़े देवता पास भी न मिल सके ! और जो सदैव जिसकी इच्छा करते हो ऐसे पदार्थ भी तेरे दरवारमें मौजूद हैं नथा तुभी उनकी विलक्कल खबर नहीं। तब फिर तू अपने घरका स्वामी किस तरह कहा जाय; इससे तू तो ए सामान्य नौकरके समान है। यदि ऐसा न हो तो जो जो पदार्थ तेरे नौकर जानते हैं उन पदार्थों की की कुछ खबर नहीं। अहा हा! केसे खेदकी वात है ध्यान दे कर सुन! मैं तुभ्ने उन वातोंसे परिचित करता 🕏 तेरा पिता किसी समय कारणवशात् द्वीपान्तर में जाकर नील रंगकी कान्तिवाले एक समन्धकार नाम् दिव्य अश्व-रत्न प्राप्त कर लाया है, परन्तु यदि तू उस अश्वरत्न का वर्णन सुने तो एक दफे आश्वर्ण वि हुये विना न रहेगा | पतला और वक्र उस घोड़ेका मुख है, उसके कान लघु और स्थिति चंचल है। 🥞 रहने पर भी वह अत्यन्त चपछता करता है। स्कन्धार्गछ (गरदन पर एक जातिका चिन्ह होता है) 🖁 अनाड़ी राजाके समान वह अधिक कोधी है, तथापि जगदु भरकी इच्छने योग्य है। चाहे जव तक उ कांतुक देशा करे तथावि उसके सर्वांग पर रहे हुये लक्षणोंकी रिद्धि पूर्णतया देखनेके लिये कोई भो स गडीं। उसलिये शास्त्रमें कहा है कि:-

निर्मा सं मुखमग्डले परिमितं मध्ये लघुः कर्णयोः । स्कंथेवन्धुर मनमाणमुरसि स्निग्धं च रोमोद्रमे । पीनं पिक्चिमपाक्षेयोः पृथुतरं पृष्ठे प्रधानं जवे । राजा वाजिन मारुरोह सकर्ष्टेषु क्तं प्रशस्तेषु मा

निर्मा स मुखका दिखाव, मध्यम भाग प्रमाणवाला, लघुकान, ऊंचा चढ़ता हुवा गर्नका विश्व अपरिमित अंगुलवाली छाती, स्निम्ध और चमकदार रोमराजी, अतिपुष्ट पृष्टभाग, प्रवनके समान तात्र ग्रेस यक्त और अन्य भी समस्त लक्षण और गुणों सहित उस अश्वरत्न पर है राजन् ! तू सवार हो !

वह वोड़ा सवारके मनको स्वयंकि समान प्रतिदिन सौ योजनकी गति करता है। संपदाके भीते द्य को करोगाउँ यदि उस अञ्चरतन पर वंडकर तू सवारी करें तो आजसे सातर्व दिन जिससे अविक प्रीति

क्रों भी कुछ न हो ऐसी अलौकिक दिव्य वस्तुकी तुभ्ने प्राप्ति हो। परन्तु तू तो अपने घरके रहस्य को भी बीं बानता, तब फिर यथा तथा बोलकर तू मेरी विडम्बना क्यों करता है ? जब तू उस अश्व पर सवारी में जिल्ला उस वक्त तेरी घीरता, वीरता और विचक्षणता माळूम होगी। यों कहकर वह किल्लर देव अपनी विं बहित सन सनाहट करता आकाश मार्ग से चला गया। जो आज तक कभी भी न खुना था ऐसा मलारी समावार सुन कर कुमार इस विचारसे कि मेरे पिताने सचमुच मुभ्ने प्रपंच द्वारा ठगा है, क्रोधसे र्फ़ित हो अपने घरके एक कमरेमें द्रवाजा वन्द कर पछंग पर सो रहा। यह वात माळूम होनेसे उसका बा बेर करता हुआ आकर कहने लगा कि है पुत्र ! तुभ्ते आज क्या पीड़ा उत्पन्न हुई है ? और वह पीड़ा मार्मिक है या कायिक ? तू यह वात भुभ्ते शीघ्र वतलादे कि जिससे उसका कुछ उपाय किया जाय! मॉक मोती भी विन्धे विना अपनी शोभा नहीं दे सकता या अपना कार्य नहीं कर सकता। वैसे ही जबतक [काने हु:सकी वात न कहे तब तक हम क्या उपाय कर सकते हैं ? पिताके पूर्वोक्त बचन खुनकर कुमारने क्ताल उठकर कमरेका दरवाजा खोळ दिया और जांगळमें किन्नर द्वारा खुना हुआ सब समाचार पिताको ष हुनाया। तव विचार करके पिता योळा कि भाई! सचमुच ही इस घोड़ेके समान अन्य घोड़ा दुनियां भाँ नहीं हैं; परन्तु तुभ्ते यह लब समाचार बाळूम होनेसे तू उस अश्वरत्न पर चढ़कर दुनियां भरके कौतुक को लिए सदैव फिरता रहेगा; इसलिये हमसे तेरा वियोग किस तरह सहा जायगा; इस बिचारसे ही अव्यक्त आज तक हमने तुभसे गुत रख्खा है। जब तू इस बातमें समफदार हुआ है तब यह अश्वरत में के योग है क्योंकि यदि मांगने पर भी न दिया जाय तो रुनेहमें अग्नि खुलग उठती है। उसे लेकर तू स्मिते अपनी इच्छानुसार वर्त । यों कह कर राजाने उसे लीलाविलासवन्त घोड़ा समर्पण किया। जिस मा भी निर्धन निधान पाकर खुशी होता है वैसे ही अध्वरत मिलने पर कुमार अत्यन्त प्रसन्न हुना। ित इस घोड़े पर मणि रत्नजटित जीन कसकर उस पर चढके निर्मल बुद्धिवाला रत्नकुमार मेरुपर्वत पर मन्त्रमान सूर्यके समान शोभने छगा । समान अवस्थावाछे और समान आचार विचारवाछे रंग विरंगे ्षि वह अपने मित्रोंको साथ छे नगरसे वाहर जाकर उस घोड़ेको फिराने छगा। द्वुतगति, बिलात ्र<sup>उत्ते जित</sup> गति, एवं अनुक्रमसे चार प्रकारकी गति द्वारा कुमारने उसे इच्छानुसार फिराया । जिस-्रित्का जीव शुक्लध्यान के योगसे चार गतिका त्याग करके पांचवीं गतिमें चला जाता है वैसे ही मित्रादिकों को छोड़कर वह अश्वरत्न रत्नसार को लेकर आगे चला गया। उसी समय वसुसार नामा भाषित्रहों रहा हुआ एक विचक्षण तोता मनमें कुछ उत्तम कार्य विचार कर शेठसे कहने छगा कि वह रत्नसार नामक मेरा भाई उत्तम घोड़ेपर बढ़कर बड़ी जल्दीसे जा रहा है, वह कौतुक सनमुच हो वड़ा रसिक और चंचल चित्त है, तथापि यह घोड़ा हिरनके समान अति वेगसे बहुत ही अति भारता हुआ जाता है। अतिचपल विद्युतके चमत्कार समान देवका कर्तव्य है, इसिलये नहीं मालूम होता कि, इस कुमारके कार्यका क्या परिणाम अग्रयगा। यद्यपि मेरा वन्धु रत्नसार भेष्यका एक ही रत्नाकर है उसे कदापि अशुभ नहीं हो सकता तथापि उसके स्नेहियोंको या उसे

कुछ अनिष्ट न हो ऐसी शंका उत्पन्न हुये विना नहीं रहती। यद्यपि केसरीसिंह जहां जाता है वहां महत्त ही भोगता है तथापि उसकी माताके मनमें भय उत्पन्न हुये बिना नहीं रहता कि न जाने कहीं मेरे पुत्रक किसी वातका कुछ भय न हो। ऐसा होनेपर भी उसे यथाशक्ति भयसे बचानेका उपाय प्रयासे ही क रखना योग्य है। वरसाद आनेसे पहछे हो तालावकी पाल बान्धना उचित है। इसलिये हे पिताजी! यि आपकी आज्ञा हो तो रत्नसारकुमार के समाचार छेनेके लिये मैं सेवकके समान उसके पीछे जाऊं। कदाबि दैययोग से वह विपमस्थित में आ पड़ा हो तो बचनादिक संदेशा लाने ले जानेके लिये भी मैं उसे सहायकार हो सकूंगा। वसुसारके मनमें भी यही विचार उत्पन्न होता था और तोतेने भी यही विचार विदित किय इससे उसने प्रसन्न होकर कहा कि हे शुकराज! तू रत्न कुमार को सहायकारी वननेके लिये शीझ गतिसे जा! जिस प्रकार अपने लघुवान्धव लक्ष्मणकी सहायं पूर्ण मनोरथ रामचन्द्र शीझ ही पुनः अपने घर आ पहुंचा वैसे ही तेरी सहायसे कुमार भी सुख शानितपूर्व अपने घर आ सकेगा।

ऐसी आज्ञा मिलते ही अपने आपको कतार्थ मानता हुआ वह तोता पिंजड़ेमेंसे निकल कर रत्नस कुमारके पीछे दौड़ा। जब वह तोता एक सच्चे सेवकके समान रत्नसार के पास जा पहुंचा और उसे प्रेम वुलाने लगा तब रत्नसार ने उसे अपने लघुवन्धुके समान प्रेमपूर्वक अपनी गोदमें विटाया। सब अध्वोंमें रह समान ऐसे उस अध्वात्न ने नररत्न रत्नसार को प्राप्त करके अति गर्वपूर्वक अपने साथी सब सवारों पीछे छोड़ दिया। मूर्जलोग पंडितोंसे आगे बढ़नेके लिये बहुत ही उद्यम करते हैं तथाित वे पीछे ही पूर्व हैं उसी प्रकार प्रथमसे ही उत्साह रहित रत्नसार के मित्रोंके घोड़े दुःखित हो रास्तेमें ही रह गये। जमीर की धुल शारीर पर न आ पड़े मानो इसी भयसे वह सुन्दर कायवाला अध्वातन प्रवन्नयेग के समानके ती गितसे दोड़ता हुवा चला जा रहा है। इस समय पर्वत, नदी, जंगल, बृक्ष, पृथ्वी वगैरह जो कुछ साह देख पड़ता है, राो सब कुछ सन्मुख उड़ते हुये आता देखा पड़ता है।

इसी प्रकार अतिचेग से गति करता हुवा वह अध्यरत एक शवरसेना नामक महा भंयकर अदिगी ने पतुचा। वह अदिश मानो अपनो भंयकरता प्रगट करनेके लिये ही चारों तरफसे पुकार न कर रही हो कि प्रकार वहां पर हिंसक भयंकर पशुओं के भय, उन्माद, और चित्त विभ्रमको पेदा करने वाले भयानक शकी की ध्वान और प्रतिध्वनि द्वारा गूंज रही थी। हाथी, सिंह व्याघ्र, चराह वगैरह जंगली जाने वहां पर परस्पर युद्ध कर रहे हैं। गोदड़ों के शब्द सुन पड़ते हैं। उस अद्योको भयंकरना की साक्षी हैं। दिये ही मानो उस अद्योके वृक्ष पवन के द्वारा अपनी शाखा प्रशासाओं को हिला रहे हैं। उस अद्योमें की दिये ही पर जंगलमें रहने वाले भील लोगोंकी युवित खियां मिलकर उच्च खरसे गायन कर रही हैं मानों इसार को तीनुक दिरालाने के लिये ही वैसा करती हैं।

अडकों से आगे जाते हुये कानुसार ने एक हिंडोडिमें झुखते हुये, जमीन पर चढने वाला मानो पानी इमारदा न हो इस प्रकारके सुन्दर भारत वाले और मोहयुक्त नेत्रवाले एक नापसको देखा। वह ना शार भी कामदेव के समान रूपवान रत्नकुमार को देख कर जैसे कोई एक युवित कन्या दुरुहेको देख कर 🔊 और हर्ष, विनोद वगैरह भावसे व्याप्त हो जाती है वैसे संकुचित होने लगा। उस प्रकारके विकार **मत्ति विधुरित हुवा वह तापस कुमार धिठाईके साथ उस हिंडोछेसे नीचे उतर रत्नसार कुमारके प्रति** क्ले हमा कि, हे विश्ववहास ! सोभाग्य के निधान तू हमें अपनी दृष्टिमें स्थापन कर । याने हमारे सामने मि! और स्थिर हो कर हम पर प्रसन्न हो ! जिसकी आँख अभी अपने मुखसे प्रशंसा करेंगे ऐसा वह गमा भीनसा देश हैं ? आप अपने नियाससे किस नगरको पवित्र करते हैं ? उत्सव, महोत्सव से सदैव मादित आपका कौनसा कुल है ? कि जिसमें आपने अवतार लिया है । सारे बगीचेको सुरमित करनेवाले मंत्रे पुण समान जनोंको आनन्द देगेवाला आपका पिता कौन है ? कि जिसकी हम भी प्रशंसा करें ! मत्में सन्मान देने लायक माताओं में से आपकी कौनसी माता है ? सज्जन लोगोंके समान जनताको आनन्द-गण भावते स्वजन सम्बंधी कौन हैं ? जिनमें आप अत्यन्त सीभाग्यवन्त गिने जाते हैं। महा महिमाका गम भएका शुभ नाम क्या है ? कि जिसका हम आनन्द पूर्वक कीर्तन करें। क्या ऐसी अति शीव्रताका 🛙 प्रोजन होगा कि जिसमें आप अपने मित्रोंके विना एकले निकलें हैं ? जिस प्रकार एकला केतुग्रह क्षी क्षित देता है वैसे ही आप एकले किसका कल्याण करनेके लिये निकले हैं ? ऐसी क्या जल्दी हैं कि मित्रे दूसरेकी अवगणना करनी पड़ें ? क्या आपमें ऐसी कुछ जादू है कि, जिससे दूसरा भि देखने मात्रसे ही आपके साथ प्रीति करना चाहे! कुमार ऐसे स्नेह पूरित ललित लीला परन्तु बार वाले वचन सुन कर एकला ही खड़ा रहा इतना ही नहीं कि का कंचे करके उन मधुर चचनोंको सुननेके लिये खड़ा रहा। कुमारके मनके साथ अध्वरत्न भी माहोगया। क्योंकि स्वामीकी इच्छानुसार ही उत्तम घोड़ोंकी चेष्टा होती है। उस तापस कुमारके केप का लिल्यसे मोहित हो रत्नसार कुमार पूर्वोक्त पूछे हुये प्रश्नोंके उत्तर अपने मुखसे देनेके योग्य न मि हुए रह गया इतनेमें ही अवसर का जानकार वह वाचाल तोता उच्चस्वर से बोलने लगा कि है महर्षि ात कुमारका कुलादिक पूछनेका आपको क्या प्रयोजन है ? क्या आपको इस कुमारके साथ भे करनेका विचार है ? कैसे मनुष्यका किस समय कैसा उचिताचरण करना सो जाननेमें भा नतुर मालूम होते हैं तथापि मैं आपको बिदित करता हूं कि अतिथी सर्व प्रकारसे सब तापसोंको

पोष है लोकिकमें भी कहा हैं कि:—

पुर्शामद्विजातीनां, वर्णानां त्राम्हणों गुरुः । पतिरेको गुरुस्वीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥

प्रशामद्विजातीनां, वर्णानां त्राम्हणों गुरुः । पतिरेको गुरुस्वीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥

पति है, और अभ्यागत-अतिथि

परिहे।

सिलिये यदि तेरा चित्त इस कुमारमें लीन हुआ हो तो कुमारका अति हर्षसे सविस्तर आतिथ्य कर ! किनातुर्य से प्रसन्न हो कर तापसकुमार ने आग्रह पूर्वक अपने गलैमेंसे कमलोंकी माला उतार कर किने हाल दी और वह रत्नसार कुमारसे कहने लगा कि है कुमार! इस जगतमें प्रशंसांके योग्य

एक तृही है कि जिसका तोता भी इस प्रकारके विचक्षण बचन बोळनेमें चतुर है। इस छिये मेरे चित्तके आराजि को जानने वाळे और सर्वोत्तम शोभनीय इस घोड़ेसे नीचे उतर कर मेरे अतिथि वनकर मुझे छतार्थ करों ज्ञ यह नैसर्गिक सरोवर, इसमें विकस्वर हुये उत्तम कमळ, यह निर्मेळ जळ, यह बन और में स्वयं ही आवें आधीन हूं। ऐसे जङ्गळमें हम तपस्ची छोग आपका क्या आतिथ्य करें ? तथापि यथाशिक हमारी भित्ति हमें प्रगट करनी चाहिये। पत्र, पुष्प, फळरहित कैरका पेड़ क्या अपनी किचित् छावासे पित्यजनको हकी विश्राम नहीं देता ? इसिछिये आज आप हमारी यह विश्वित अंगीकार करें। यह सुन कर रत्नसार कुमार प्रमूच निता पूर्वेक घोड़ेसे नीचे उतर पड़ा। प्रथम तो वह मनसे ही खुखी था; परन्तु जब घोड़ेसे नीचे उतरा तव होती जनोंने परस्पर आळिगल किया, इससे अब शरीरसे भी सुखी हुआ। मानों वे दोनों वाळिमत्र ही न हों होता प्रकार मानसिक प्रीति स्थिर करनेके छिए या फिर कभी प्रीतिश्रंग न हो इस आशयसे वे दोनों परस्पर होता पकड़ कर आनन्द पूर्वेक वहांके वनमें फिरने छगे।

परस्पर करस्पर्श करनेवाले, चित्तको हरनेवाले, जंगलमें फिरनेवाले मानो हाथी शिशुके समान शोभ हुए जब वे उस वन्यव्रदेशमें घूमने लगे तब तापसकुमार रत्नसार को पर्वत, नदी, सरीवर अपनी कीड़ स्थान वगैरह अपने सर्वस्वके समान वे वनसन्वन्धी सर्व दिखाव दिखलाने लगा। तापसकुमार रतनसा कुमारको वहांके वृक्षों, एवं उनके फल फूलोंके नाम इस प्रकार वतलाता था कि जैसे कोई शिष्य अपने गु को वतलाता है। इस प्रकार घूमनेसे लगे हुये अमको दूर करने और विनोदके लिये तावसकुमारके कहरे रत्नकारने उस सरोवर में उतर कर निर्मल जलसे स्नान किया । दोनो जनोंने स्नान किये वाद तापसकुमार रत्नला के लिये पकी हुई और कच्ची और साक्षात् अमृतके समान मीठी द्राक्ष लाकर दीं। पके हुये मनो सि आम्रकल कि जिन्हें एक दफा देखनेसे ही साधु जनोंका वित्त चितत हो जाय तथा निरयलके फल, केलेके प्र<sup>ीक्ष</sup> धुवाको तेज करनेवाले खजूरके फल, अति स्यादिए खिरणीके फल, तथा मधुर रसवाले संतरे नारंगी 👫 नारियल, द्राक्ष, वगैरह का पानी कमलपत्र में भर कर लाया। तथा अनेक व्रकारके खुसनूवाले पुष्प ला<sup>जिह</sup> उसने उस प्रदेशको ही सुरभित कर दिया। इत्यादि अनेक प्रशस्त वस्तुएं छाकर उसने कुमारके धन् रख्ती। फिर रत्नसार भी तापसकुमार की अनेक प्रकारसे अति भक्ति देख प्रसन्न हो कर पहले हो तम्बि वस्तुओं को देखने छना फिर उन सबमेसे अपूर्व पदार्थ देख ययायोग्य ब्रहण अरके उसका भोजन करने लेकि पयोकि ऐसा करनेसे ही भक्तजन की मेहनत सफल हो सकती है। राजाके भोजन किये वाद रीयक से मा रत्नसार के आमने पर उस नोतेने भी अपने भ!अनके शेग्य फलोंका आस्वाद लिया । अभ्वरत्न का भी 🖓 उनार कर चारापाना कराकर श्रम परिहार किया। वर्षाकि विचार्साल मनुष्य किसीका उचिता है। बारमें बालर नहीं उटा राने। फिर कुमारके विचार जान कर गंभीर स्वभाव वाला वह तीता वीतिप्रीति तारम हमार से पूछने लगा कि, दे ऋषिकुमार! तुमने इस विकसित योवनावस्या में यह असंभिति ता तरः स्था पंगास्तर दिया है। सर्व संपदाती निवास दस्ते या रखन करने हे लिए प्राक्ताकर कर्ता गर सुन्दर आकार और वर्डा यह संसारका निरम्कार करनेवाला दुरकर त्रत । यह चतुरना और सुद्धता

त्या अरण्यमें पैदा हुये मालतीके पुष्प समान किस लिए निष्फल कर डाली। मनोहर अलंकार और क्यांद पहरने लायक एवं कमलसे भी अति कोमल कहाँ यह रारीर और कहां वह अत्यन्त कठिन वृक्षकी शाह। देखने वाले को मुगपाशके समान यह केश पाश, अत्यन्त सुकोमल है यह इस कठिन और परस्पर स्मी हुई बटावन्थ के योग्य नहीं लगता। यह तेरी सुन्दर तारुण्यता और पवित्र लावण्यता, सांसारिक शुष भोगनेके योग्य होने पर भी तू इसे क्यों वरवाद कर रहा है ? आज तुझे देखकर हमें वड़ी करणा उत्पन्न हेती है। क्या तू वैराग्यसे तापस बना है या कपटकी चतुराई से ? कर्मके प्रतापसे तापस बना है, या शुक्ति योगसे ? इन कारणों में से तू कौनसे कारणसे तापस बना है ? या किसी बड़े तपस्वीने तुझे शाप रिवा है ! यदि ऐसा न हो तो ऐसी कोमल अवस्थामें तू ऐसा दुष्कर इत किस लिये पालतां है ?

तोतेने पूर्वोक्त वचन सुनकर तापसकुमार का हृद्य भर आया अतः यह अपने नेत्रोंसे अविरल अश्रुवात बरसाता हुआ गद् गद् कण्ठसे वोला कि हे शुकराज! और हे कुमारेन्द्र! आप दोनोंके समान इस
वातमं अन्य कीन हो सकता है कि जिसे मेरे जैसे छपापात्र पर इस प्रकारकी द्या आवे। अपने दुःखसे
विश्वने संगे सम्यन्धियों के दुःखसे इस जगतमें कीन दुःखित नहीं ? परन्तु दूसरोंके दुःखसे दुःखित हो
विमनुष्य दुनियांमें कितने होंगे ? पर दुःखसे दुःखित जगतमे कोई विरला ही मिलता है; इसलिये कहा

शिक्ति सहस्रणः प्रतिपदं विद्याविदोऽनेकशः । सन्ति श्रीपतयोष्यपास्त धनदस्तेऽपि चितौ भूरिशः॥ स्ताकार्यं निरीच्य चार्य मनुजं दुःखादितं यन्मनः स्ताद्र प्यं प्रतिपद्यते जगित ते सत्पृरुषः पंचशः॥

स जगतमे शूरवीर हजारों ही हैं, विद्वान पुरुष भी पद पदमें अनेक गिलते हैं, श्रीमन्त लोग बहुत हैं विस्ति मूर्ज उतार कर दान देनेवाले बहुत मिलते हैं, परन्तु दूसरेका दुख सुन कर या देख कर जिसका विस दुखी पुरुषके समान दु:खार्दित होता हो ऐसे पुरुष इस जगतमें पांच छह हैं।

अवलाओं, अनाथों, दीनों, दुखिआओं और अन्य किसी दुष्ट पुरुषोंके प्रपंचमें फंसे हुए मनुष्योंका कि सप्रणोंके विना अन्य कौन कर सकता है ? इसलिए हे कुमारेन्द्र ! जैसी घटना बनी है में वैसी ही यथा- कित आपके समक्ष कह देता हूं, क्योंकि निष्कपटी और विश्वासपात्र आपसे मुझे क्या छिपाने योग्य है ? कित अकस्मात् जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी जड़ मूलसे उखाड़ फंका हो दैसे ही बनमें से अनेक वृक्षोंको र उखाड़ फंकनेवाला महा उत्पातके वायुके समान दु:सहा, जगत्रयको भी उछलती हुई धूलके समुदाय से कित करता हुआ, विस्तृत होता हुआ, सघन धूमके समान प्रचंड वायु चलने लगा। तोता और कुमार किता हुआ, विस्तृत होता हुआ, सघन धूमके समान प्रचंड वायु चलने लगा। तोता और कुमार किता, है विश्वविद्यों से से सुद्रा देकर सिद्धचोर बायु तापसकुमार को उड़ा लेगया। हा! हे विश्वाधार! हे अकता, है विश्ववित्त के विश्राम, हे पराक्रमके धाम, हे जगज्जन रक्षामें दक्ष, इस दुष्ट राक्षससे मेरा र कित्री है

सि प्रकारका न सुनने लायक प्रलाप सिर्फ कुमार और तोतेको ही सुन पड़ा। यह सुनते ही अरे! किन प्राणको तू मेरे देखते हुये कहां कैसे ले जायगा ? ऊचे प्राव्दोंमें यों बोलता हुवा, क्रोंधायमान हो रतनकुमार उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर होकर दृष्टि विसपे के भयंकर दिखाव समान, स्थानसे तल-वार खींच अपने हाथमें घारण कर अरे वीरत्वके मानको घारण करनेवाले जरा खड़ा रह! क्या यह वीर पुरुषोंका धर्म है ? यों कह कर शीय्र ही उसके पीछे दौड़ा । परन्तु विजलीके चमत्कार के समान अति सत्वर वेगसे सिद्ध चोर तापसकुमार को न जाने कहां छेगया! उसके आश्चर्यकारक आचरण से चिकत हो तोता वोलने लगा कि हे कुमार ! व्यर्थ ही विचक्षण होकर भिमतके समान क्यों पीछे दौड़ता है ? कहां है वह तापसकुमार और कहां है वह प्रचंड पवन ? जैसे जीवितको यमराज हरन करने जाता है वैसे ही इस तापस कुमारको हरन करके अपना निर्धारित कार्य कर न जाने अब वह कहां चला गया, सो किसे मालूम हो सका हैं ! जब वह लाखों या असंख्य योजन प्रमाण क्षेत्रको उलंघन कर अदूर्य होगया तब अब उसके पीछे जानेसे क्या लाभ ? इसलिये हे विचक्षण कुमार ! आप अब इस कार्यसे पीछे हटो ! अव निष्फल प्रयत्न होकर लजाको धारण करता हुवा पीछे हटकर कुमार खेद करने लगा। हे गन्धके बहन करनेवाले पवन तूने यह अग्निमें घी डालनेके समान अकार्य क्यों किया ? मेरे स्नेही मुनिको तूने क्यों हरन कर लिया ? हाय मुनीन्द्र ! तेरे मुख कप चंद्रमासे मेरे नीलोतपल समान नेत्र कब विकस्वर होंगे ? अमृतको भी जीत लेनेवाली तेरी मधुरवाणी कल्पचृक्षके फूलकी आशा रखनेवाले रंक पुरुषके समान अव मैं कहांसे प्राप्त कर सकूंगा ? कुमार अपनी स्त्रीके वियोग होनेके समान विविध प्रकारसे विलाप करने लगा। तव कुमोरको समभाने के लिये वह चतुर तोता बोला कि, हे कुमार सचमुख ही मेरी कदपनाके अनुसार यह कोई तापस कुमार न था। परन्तु कोई कोतुक करके गुप्त रूप घारण करने वाला कोई अन्य ही था। उसके आकार, हाव भाव, विकार और उसके ' वोलनेकी रव ढवसे एवं उसके लक्षणोंसे सचमुच ही मुझे तो यह अनुमान होता है कि वह कोई पुरुप न गा किन्तु कोई कन्या ही थी। कुमारने पृछा तूने यह कैसे जाना ? तोता बोला कि यदि ऐसा न हो तो उसकी वांबोंमें से अश्रु क्यों फरने हमे ? यह ख्रीका ही हक्षण था परन्तु उत्तम पुरुवसे ऐसा नहीं हो सकता और मैं अनुमान करता हूं कि जो भयंकर पवन आया था वह भी पत्रन न होना चाहिये किन्तु कोई दैविक प्रयोग ही होना चाहिये। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो हम सब क्यों न उड़ सके। वह अकेला ही उडा। प्रशंसा करने लायक वह कन्या भी किसी दिव्य शक्तिवाले के पंजेमें आफंसी होनी चाहिये। में यहांतक भी कल्पना करना हूं कि वह छत्या चाहे जैसे समर्थ शक्तिवान के पंजेमें आगई हो तथापि वह अन्तमें आपके ही साथ पाणिगृण फरेगी क्यों कि जिसने प्रथमसे ही कलपृष्ट्य के फल देखे हों वह तुच्छ फलोंकी वांच्छा कदापि नहीं करता उस तुष्ट देवके पंजेमेंसे भी उसका हुटकारा मेरी कल्पनाके अनुसार तेरे पुण्य उदयसे तेरे ही हाथसे होगा! वयोंकि अवस्य वनने योग्य वांछित कार्यकी सिद्धि श्रेष्ठ भाग्यशाली को ही होती है। जो मुझै सम्भव मालूम होता है में नहीं पटना हूं। परन्तु सचमुच ही वह तुझै मानने योग्य ही होगी और मेरा अनुमान समा है या स्टा इस वातका भी निर्णय नुहै थोड़े ही समयमें होजायगा। इस लिये हे विचारवान कुमार! ये दुनित विला। छोड् दे। क्या इस प्रकारका साहसिक विलाप करना उचिन है ?

तोते ही यह युक्ति पूर्ण वाशी सुनकर मनमें श्रेयं धारण कर रहनसार कुमार उसका श्रोक संताप छोड़

कर शान्त हो रहा। फिर इप्ट देवके समान उस नापस कुमारका स्मरण करते हुये घोड़े पर सवार हो पूर्ववत् वहांसे आगे चल पड़ा। रास्तेमें वन, पर्वत, आगर, नगर, सरोवर, नदी, वगैरह उलंघन करके अविशिन्न प्रयाण हारा अनुक्रमसे वे दोनों जने अतिशय मनोहर वगीचेमें पहुंचे। वहां पर गुंजारव करते हुये भ्रमर मानो गुंजारव शब्दसे कुमारको आदर पूर्व क कुशल क्षेम ही न पूछते हों? इस प्रकार शोभते थे। वहां पर फिरते हुये उन्होंने श्री ऋषभदेव स्वामीका मन्दिर देखा, इतना ही नहीं परन्तु उस मन्दिर पर कम्पायमान होती हुई अजा इस लोक और परलोक एवं दोनों भवमें तुझे इस मन्दिरके कारण सुख मिल्लने वाला है इसलिये तुझे क्षण करनेनी इच्छा हो तो हे रत्नसार! तू यहांपर सत्वर आ, मानो यह विदित करनेके लिये ही बुलाती न हो! इस प्रकारकी ध्वजा भी शोभायमान देख पड़ी। वहांके एक तिलक नामक वृक्षकी जड़में अपने घोड़ेको पंप कर अनेक प्रकारके फल फूल ले दोनों जने दर्शनार्थ मन्दिरमें गये। विधि और अवसरका जानकार क्षित कर फल फूलसे यथायोग्य पूजा करके प्रभुकी नीचे मुजब स्तुति करने लगा।

श्रीषद्य गादि देवाय, सेवाहेवाकिनाकिने, नमो देवाधिदेवाय, विश्वविश्ववैक्दश्वने ॥ १ ॥
परमानन्दकंदाय, परमार्थेकदर्शिने, परब्रह्मरूपाय, नमः परमयोगिने ॥ २ ॥
परमात्मस्वरूपाय, परमानन्द दायिने, नमिह्मजगदीशाय, युगादीशाय तायिने ॥ ३ ॥
योगिनामुष्यगम्याय, अशास्याय महात्मनं, नमः श्री संभवे विश्व, प्रभवेस्तु नमोनमः ॥ ४ ।

समस्त जगतके सव जीवोंको एक समान छपा दृष्टिसे देखने वाले, देवताओंके भी पूज्य देव और विकास्यन्तर शोभनीय श्री युगादि परमात्मा को नमस्कार हो! परमानन्द अनन्त चतुष्ट्यिके कन्दरूप मोक्ष एके दिखलानेवाले उत्छए ज्ञान स्वरूप और उत्छए योग मय परमात्मा के प्रति नमस्कार हो! परमात्म-तर्भ मोक्षानन्द को देने वाले तीन जगतके स्वामी, वर्तमान चोविसीके आद्य पदको धारन करने वाले और भी प्राणियोंका भव दुःखसे उद्धार करने वालेके प्रति नमस्कार हो! मन, वचन, कायके योगोंको वश रखने वाले योगी पुरुषों को भी जिसका स्वरूप अगभ्य है एवं जो महात्मा पुरुषोंके भी वंद्य है, तथा वाह्या-नित्तर हिभीके सुख- संपादन करने वाले, जगत की स्थिति का परिज्ञान कराने वाले परमात्मा के प्रति निकार हो!

सि प्रकार हवाँ छिसित होकर जिनेश्वरदेन भगवान की स्तवना करके रत्नकुद्वार ने अपना प्रवास सफल क्ष्या। और तृष्णा सहित श्री युगादीश के चैत्यके चारों तरफ सुखक्ष्य अमृतका पान कर कप्ट रहित सज्जनकों सुक्का अनुभव किया। मन्दिरके अति वर्णनीय हाथीं के मुखाकार वाले एक गवाक्षमें वैठकर जैसे देव-केंद्रा स्वामी इन्द्र महाराज ऐरावत नामक हाथी पर वैठा हुआ शोभता है त्यों शोभने लगा। फिर रतसार को कि है निष्ठा कि उस तापसकुमार की आनन्द दायक खबर हमें अभीतक भी क्यों नहीं मिलती ? तोतेने कि है मित्र! ते अपने मनमें जरा भी खेद न कर, प्रसन्न रह आज हमें ऐसे अच्छे शकुन दुये हैं कि कि तोते आज ही उसका समागम होना चाहिये। इतने से ही एक ग्रनोहर सुन्दर मोर पर स्वारी की दुई कि कि कि दिनालंकारों से सुशोभित और अपनी दैविक शोभासे दशों दिशाओं को देदी प्रमान करती हुई

घहाँपर एक दिन्य सुन्दरी आई। मिन्द्रमें आकर वह पहले अपने मयूर सिहत श्री ऋषभदेव स्वामीको नमस्कार स्तवना करके मानो स्वर्गसे रम्भा नामक देवांगना ही आकर नाटक करती हो इस प्रकार प्रभुके सन्मुख नाटक करने लगी। उसमें भी प्रशंसनीय हाथोंके हाव और अनेक प्रकारके अंग विश्लेप वगैरहसे उत्पन्न होते भाव दिखलाने से मानो नाट्यकला में निपुण निटका ही न हो इस तरह विविध प्रकारकी सित्रकारी रचनासे नाचने लगी। उसका ऐसा सुन्द्र दिव्य नाटक देखकर रत्नसार और तोतेका खित्त सव वातोंको भूलकर नाटकमें तन्मय वन गया, इतना ही नहीं उस कपसार कुमारको देखकर, श्वग समान नेत्र वाली वह ल्री भी बहुत देर तक अति उद्धास और विलाससे हंसती हुई आश्चर्य निमन्न होगई। तब विकस्वर मुखसे रक्तसार यूला कि हे छ्योदरो ! यदि तुम नाराज न हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं। उसने प्रसन्नता पूर्वक प्रका करनेकी अनुमित दी। इससे कुमारने पूर्वकी सव वार्त विशिष्ट वचनसे पूर्छी। तब उसने भी अपना आयो-पान्त वृतान्त कहना शुक्क किया।

क्तनक लक्ष्मीसे विराजित कनकपुरी नामा नगरीमें अपने कुलमें ध्वजा समान कनककेतु नामक राजा राज्य करता था। उस राजाके अन्तेषुरमे सारभूत प्रशंसनीय गुणरूप आभूषण को धारण करने वाली इन्द्रकी अत्र महिचीके समान सौन्दर्यवती कुसुप्रसुन्दरी नामक रानी थी। उस रानीने एक दिन देवताफे समान सुलहप निद्रामें सोते हुये भी स्त्री रतके प्रमोद्ते उत्कृप आनन्द दायक एक स्वप्न देखा कि पार्वतीके गोदसे उठकर विलास और प्रीतिके देने वाला रति और प्रीतिका जोड़ा अपने स्तेहके उमंगसे मेरी गोदमें आ वैठा है। ऐसा स्वप्न देख तत्काल ही जागृत हो खिले हुवे कमलके समान लोचन वाली रानी वचनसे न कहा जाय इस प्रकारके हर्वसे पूर्ण हुई, फिर उसने जैसा स्वप्न देखा था वैसा ही राजाके पासःजा कहा, इससे। स्वप्त विचारको जानने वाले राजाने कहा कि है सृगशावलोचना ! मालूग होता है कि रचनामें विधाता की उत्कृपता वतलाने वाला और सर्व प्रकारसे उत्तम तुझै एक कन्या युग्म उत्पन्न होगा। कन्या युग्म उत्प होगा यह नचन सुनकर वह रानी अति आनन्दित हुई। उस दिनसे रानीके गर्भ महिमासे पहले शरीरक पांळासके मिपसे मानसिक निर्मछता दीखने छगी। जय जरुमें मर्छानता होती है तय वाद्छोंमें भी मिछनत देख पड़नी है और जल रहिन वादल स्वच्छ देख पडते हैं वैसे ही यह न्याय भी सुघटित ही है कि जिसा गर्नमं मलोनना नदीं दे उससे जलरहित बादलके समान रानीका वाह्य शरीर भी दिनों दिन स्वच्छ दीलं लगा । जिस प्रकार सत्य गीतिसे द्वैत,-फीति और अद्वैत एकली लक्ष्मी प्राप्त की जाती है वैसे ही उस रानी समय पर सुदा पूर्वक पुत्री पुग्मको जन्म दिया । पहलीका नाम अशोक मंजरी दूसरीका नाम लिलक मंजरी खवा गया ।

पत्र वे पांच धायमाताओं द्वारा लालित पालित हुई नन्दनपत में बल्पलना के समान दिन दूर्ता अस् योगुनी वृद्धिनो प्राप्त होने लगी। वे दोनों जनी कमसे छोन्दी चोंसट कलाओं में निषुण हो योगनायस्था के लिएट हुई । जैसे परांत ऋतु द्वारा चन शोभा वृद्धि पानी है वसे ही योगनायस्था प्रगट होनेसे उनमें किन यानुर्वता यगेरह गुलोका भी अधिक विकास होने लगा। अब वे अपने हम लानण्यसे अपने दर्शक युवकी मोभाव हो भेदन करने लगी उन दोनोंका जिस प्रकार रूप लागण्य समान था बैसे ही उनका आचार विचार भीजनित्र विपाद, तथा प्रेमादि गुण भी समान ही था। इसलिए कहा है कि:—

सहजग्गीराण सहसो । विराण सह हरिससो अवंताणं॥ नयणाणव धम्मानाणं। ग्राजम्मं निचलं पिम्मं ॥ १॥

सायमें ही जागना, खाथमें ही सोना, साथ ही हर्षित होना, साथ ही शोकयुक्त होना, इस तरह दो के सान सरीखे समाववाली अपनी पुत्रियोंको देख राजा विचारने लगा कि जिस प्रकार रित और प्रीति विगेषा एकही कामदेव पित है वैसे ही इन दोनों कन्याओं के योग्य एक ही वर कौन होगा ? इन दोनोंमें स्मा ऐसी गाढ प्रीति है कि जो इनकी भिन्न २ वरके साथ शादी करा दी जाय तोप रस्परके विरहसे सचमुख विगेषों कन्यायें मृत्युके शरण हुये चिना न रहेंगी। जब एक कल्पलता का निर्वाह करनेवाला मिलना कि है तब ऐसी दोनों कन्याओं के निर्वाह करनेवीं भाग्यशाली हो ऐसा कौन पुण्यशाली होगा। इस काम में एक भी ऐसा वर नहीं देखता कि जो इन दोनों कन्याओंमें से एकके साथ भी शादी करनेके लिये काम हो तब किर हाय! अब भें क्या कर्क गा? इस प्रकार कनकथ्वज राजा अपने मनही मन कि कम लगा। उस अति चिन्ताके तापसे संतप्त हुआ राजा महीनेके समान दिन, वर्षके समान महीने के पृत्रे समान वर्ष, व्यतीत करने लगा। जिस प्रकार सदाशिव की दृष्टि सामने रहे हुये पुरुषको कष्ट-को होती है, वैसेही ये कन्यायें भाग्यशाली होने पर भी पिताको कष्टकारी हो गई, इसल्ये कहा है कि:—

जातेति पूर्व महतीतिचिता । कस्य प्रदेयेति ततः भरुद्धः ॥

दचा सुखं स्थास्यति वा न वेत्ति । कन्या पितृत्वं किल हंत कष्टम ॥

कियाका जन्म हुआ इतना श्रवण करने मात्रसे वड़ी चिन्ता उत्पन्न होती हैं, वड़ी होनेसे अब इसे भो साथ व्याहें यह चिन्ता पैदा होती है, अपनी ससुराल गये बाद यह सुखी होगी या नहीं ऐसी चिन्ता भिहे स लिये कन्याके पिताको अनेक प्रकारका कष्ट होता है।

भव कामदेव की वड़ाईका विस्तार करनेके लिये जंगलमें अपनी ऋदि लेकर वसंतराज निकलने लगा।

Hलयावल पर्वतके सुंसुवाट मारता भनभानाहट से, भ्रमरोंके समुदाय से, वावाल कोकिलाओ के कोलाहल से, तीन जगत्को जीतनेके कारण अहंकार युक्त मानो कामदेव की कीर्त्तिका गान ही न करता विकार गायन करने लगा; इस समय हिंपत वित्तवाली राजकन्यायें वसंत-क्रीडा देखनेके लिये आतुर कारण आहें, रथ, पालखीमें वैठकर दास दासियोंके वृन्द सहित कि प्रति कारण हैं। जिस प्रकार सिखयोंसे परिवरित लक्ष्मी और सरस्वती अपने विमानमें वैठ कर शोभती हैं वसे ही कि प्रकार सिखयोंसे परिवरित लक्ष्मी और सरस्वती अपने विमानमें वैठ कर शोभती हैं वसे ही कि पालखीमें सुखपूर्वक बैठ कर शोभती हुईं, वे दोनों कन्याय शोक सन्ताप को दूर कराने कि जातिके अशोक वृक्षोंसे भरे हुये, अशोक नामक उद्यानमें आ पहुंचीं। वहां पर जिन उन्होंने पर कि के कि कि समकदार श्वेत पुष्पवाले आरामको देखा। फिर बावना चन्दनके काएसे वड़े हुये केर मीर मिणयोंसे जड़े हुये, ढोले जाते हुये चामर सहित लाल अशोकके वृक्षकी एक बड़ी शाखामें पर

दृढतासे वंधे हुये हिण्डोके पर प्रथम अशोकमंजरी राजकन्या बैठी। हिंडोलेमें झूलने वा अशोकमंजरी नामक वड़ी वहिनको तिलकमंजरी बड़े जोरसे झुलाने लगी, इससे बड़ी ऊंची ऊं पींग आने लगीं। जब अशोकमंजरी ने अपने पैरसे अशोक बृक्षको स्पर्श किया कि जिससे जै खीके पदाघातसे प्रसन्न हुआ पति वश हो जाता है बैसे ही वह अशोक वृक्ष प्रफुल्लित होने रोमांचित को धारण करने लगा। हिंडोलेमें झूलती हुई उस झुंदर आकारवाली राजकन्या अशोकमंजरी विविध प्रकारके विकारों द्वारा अन्य कितने एक युवान पुरुषोंके नेज और सन हिंडोलेके बहानेसे झूलने ल गये, अर्थात् विपयातुर होने लगे। अशोकमंजरी के रत्नजड़ित हलते हुये पैरोंके नूपुर प्रमुख आमुषण रण मणाहर करते हुये टूट पड़नेके भयसे मानो प्रथमसे ही वे पुकार न करते हों! युवान पुरुषोंसे एवं अयुवित खियोंसे देखी जाती हुई शोभायमान अशोकमंजरी झूलनेके रसमें निमन्न हो रही थी इतनेमें ही दुर्वें योगसे एक प्रचंडवायु आनेके कारण वह हिंडोला एक दम टूट पड़ा।

नवजके समान हिंडोला टूट जानेसे हाय हाय! अब इस राजकन्या का क्या होगा? इस विवार सवके सव आकुल व्याकुल वन गये। इतनेमें ही हिंडोला सहित अशोकमंजरी मानो स्वर्गमें ही न जाती। इस तरह लोगोंके देखते हुये वह आकाश मार्गसे उड़ी। यमराज के समान अदृश्य रह कर हाय हाय! 🔻 राजकन्या को कोई हर कर ले जा रहा है, इस प्रकार आकुल न्याकुल हुये लोगोंने ऊंच स्वरसे पुकर किया अरे! वह ले जा रहा है, वह ले गया, इस प्रकार ऊंचे देख कर बोलते हुये लोगोंने वहुतसे बलवान धनुष्यधर लोगोंने, वहुत वेगसे उसके पोछे दौडनेवाले शुरवीर पुरुपोने और अन्य भी कितने एक लोगों अपनी अपनी शक्तिके अनुसार वहुत ही उद्यम किया परन्तु किसी की भी कुछ पेश न चळी; क्योंकि अह होकर हरन कर छेने वाछेसे क्या पेश आवे ? कानोंमें सुनने मात्रसे वेदना उत्पन्न करनेवाछे कन्याके अप् रणका समाचार सुनकर राजाको बन्नाघात के समान आघात लगा । हा ! हा ! पुत्री तू कहाँ गई ? हे पुत्री तू ६मे अपना दर्शन देकर वयों नहीं प्रसन्न करती ? हे स्वच्छहृद्ये ! तू अपना पूर्वस्नेह वयों नहीं दि। छाती ? राजा विव्हल होकर जब इस प्रकार पुत्री विरहातुर हो विलाप करता है तब कोई एक सैनिक राष्ट्री कै पास आकर कहने छगा कि, हे महाराज! अशोकमंजरी का अवहरन हो जानेके शोकसे आकुछ व्या<sup>ह्</sup> हों जैसे प्रचंड प्रानसे बृक्षकी मंजरी हत हो जाती है वैसे ही तिलकमंजरी मूर्छा खाकर पापाण मूर्विह समान निचेष्ठ हो पड़ा है। बाव पर नमक छिड़कने के समान पूर्वीक वृतान्त सुनकर अति खेदयुक गी ितने ए ६ परिवार सहित तत्काल ही तिलक्षमंजरीके पास पहुचा । चंदनका रस सिचन करने पर्व शिक्षे पनन करने वर्गरह के कितने एक उपचारों और प्रयासोंसे किसी प्रकार जब वह कन्य। सचेतन हुई तथ यीह नातेंसे नद अंच स्वरसे ख्वा करने छगी। "हा, दा! स्वामीनी! हा मत्तेभ गामिनी! त. चीक्ष गरं, तू यहां है। हा, हा तू मुक्त पर तथा मोहाती हो तर मुत्रे छोड कर कहां चली मीह द भिता ! में नेरे तिना फिनफा भी उत्पन जूं ? हे विष सहीद्या ! भव में नेरे विना भित्र प्रकार भी सर्ज़ी दे दिना हा! मेरे हिये इससे यह कर भार कोई अनिष्ट नहीं। अब में अशाक्रमंत्ररीके विना किसताद आर्मि

कृषीं ! इस प्रकार विलाप करती हुई जल रहित मछलीके समान वह जमीन पर तङ्फने लगी। इससे राजाको क्यत दुःख होने लगा, इतना ही नहीं परन्तु महाराणी भी इस समाचारसे अति दुःखित हो वहां पर आकर क्ष करने लगी, और अनेक प्रकारसे दुर्देवको उपालम्म दे करुणा-जनक विलाप करने लगी। णोक्संबरी एवं तिलक्संजरी की सखियाँ तथा अन्य स्त्रियां भी दुःखित हो हृद्य द्रावक रुद्व करने लगीं। मो स दुः बको देखनेके लिये असमर्थ होकर ही सूर्य देव अस्त होगये। अव उस अशोक वनमें पूर्व दिशा बंशोसे अधकार का प्रवेश होने लगा। अभी तक तो अन्तःकरण में ही शोकने लोगोंको व्याकुल किया हुआ गणतु अब तो अन्धकार ने आकर वाहरसे भी शोक पैदा कर दिया। (पहले अन्दर हीमें मलिनता थी परन्तु नाहासे भी अन्धकार होगया। शोकातुर मनुष्यों पर मानो कुछ द्या लाकर ही कुछ देर बाद आकाश ल्खों अमृतको वृष्टि करता हुआ चन्द्रमा विराजित हुआ। जिस प्रकार नूतन मेघ सुरक्षाई हुई लताको कि का नवपहुंचित करता है उसी प्रकार चन्द्रमाने अपनी शीतल किरणोंकी वृष्टिसे तिलकमंजरी को सिंचन वित्रससे वह शान्त हुई, और पिछले प्रहर उठकर मानो किसीदिव्य शक्तिसे प्रेरित कुछ विचार करके अपनी कियोंको साथ है वह एक दिशामें चह पड़ी। उसी उद्यानमें रहे हुये गोत्र देवि चक्केश्वरीके मन्दिर के मिले आकर चनकेरवरी देवीके गलेमें महिमावती कमलकी माला चढाकर अति भक्ति भावसे वह इस प्रकार नित काने हमों, हे स्वामिनि ! यदि मैंने आजतक तुम्हारी सच्चे दिलसे सेवा भक्ति, स्तवना की हो तो इस हर्ननताको प्राप्त हुई मुभ्तपर प्रसन्त होकर निर्मल वाणीसे मेरी प्रिय बहिन अशोकमंजरी की खबर दो। में गिर्व बबर न दोगी तो है माता! मैं जब तक इस भवमें जीवित हूं तब तक अन्न जल ग्रहण न कर्ज गी। <sup>श कह कर वह देवीका ध्यान लगाकर चैठगई ।</sup>

असे शिक्त पूर्वक भक्तिसे, और युक्तिसे संतुष्ट हृद्या देवी तत्काल उसे साक्षात्कार हुई, एकाव्रता मा सिंद नहीं हो सकता ? देवी प्रसन्न होकर कहने लगी है कह्याणी! तेरी वहिन कुशल है, हे वत्सा! वित्तमें खेद न कर! और खुलसे भोजन ग्रहण कर। तथा आजसे एक महीने बाद दैवयोगसे भोतांजरी की खबर मिलेगी और उसका मिलाप भी मुझे उसी दिन होगा। यदि तेरे दिलमें यह हैं हो कि कव ? किस तरह ? कहां पर मुझे उसका मिलाप होगा ? इस बातका खुलासा में तुझे हों का देती हैं, तू सावधान होकर सुन। इस नगरीके पश्चिम देशमें यहाँसे अति दूर और कायर मनुष्य हों पर महा मुध्यिलसे पहुंचा जाय ऐसे बड़े बृक्ष, नदी, नाले, पर्वत और गुफाओंसे अत्यन्त भयंकर है। जहांपर किसी राजा महाराजा की आज्ञा वगैरह नहीं मानी जाती। जिस प्रकार पड़देमे विशे राजाको रानियां सूर्यको नहीं देख सकतीं वैसे ही वहांकी जमीन पर रहने वाले गीदड़ आदि भूभी वहांके क'चे इक्षोंकी सद्यन घनघटा होनेके कारण सूर्यको नहीं देख सकते। ऐसे भयंकर भागे आकाशासे सूर्यका विमान ही न उतरा हो इस प्रकारका श्री ऋषभदेवका एक वड़ा ऊंचा मन्दिर भिष्ठ तरह गगनमण्डल में पूर्णिमाका चन्द्रमण्डल शोभता है वैसे ही चन्द्रकान्त मणिमय श्री ऋपम-मिल मृति शोभती है। कहपवृक्ष और कामधेनुके समान महिमावती उस मृतिकी जव तू पूजा करेगी

तव तुझे वहां ही तेरी वहिनका वृत्तान्त मिलेगा और मिलाप भी तुझे उसका वहां ही होगा। तथा इतना त और भी याद रखना कि उसी मन्दिरमें तेरा अन्य भी सब कुछ श्रेय होगा। क्योंकि देवाधि देवकी सेवां क्या नहीं सिद्ध होता? तु यह समभती होगी कि ऐसे भयंकर वनमें और इतनी दूर रोज किस प्रकार एक करने जाया जाय? और पूजा करके प्रतिदिन पीछे किस तरह आ सका जाय! इस वातका भी मैं तुझे उपाय वतलाती हूं सो भी तू सावधान होकर सुन ले। सत्यकी विद्याधर के समान अति शक्तिवान और सर्व कार्योंमें तत्यर अंद्रचूड नामक मेरा एक सेवक है, वह मेरी आज्ञासे मोरका ह्या धारण कर तुझे तेरे निर्धारित स्थान पर जैसे ब्रह्माकी आज्ञासे सरस्वतीको हंस ले जाया करता है वैसे ही लाया और ले जाया करेगा। इस वातकी तू जरा भी विन्ता न करना।

देवी अभी अपना वाक्य पूरा न कर सकी थी इतनेमें ही आकाशमें से अकस्मात् एक मनोहर दिल् शक्ति वाळा और अति तीव गति वाळा सुन्दर मधूर तिळकमंजरीके सन्मुख आ खड़ा हुआ। उसपर चढकी देवाँगना के समान जिनेश्वर देवकी यात्रा करनेके िं उस दिनसे मैं यहां पर क्षणभर में आया जाया करने हां। यह वहीं भयंकर वन है; शीतळता करने वाळा वहीं यह मन्दिर है, वही विवेकतान् यह मधूर है और वह में निळकमंजरी कन्या हूं।

हे कुमार ! मेंने यह अपना चृत्तान्त कहा । हे सौभाग्यकुमार ! अब में आपसे पूंछती हूं कि मुझे यह पर आते जाते आज बरावर एक महीना पूर्ण हुआ हे, परन्तु जिस प्रकार मरु देशमें गंगा नदीका नाम तर्म भी नहीं सुना जाना वैसे ही भैंने यहां पर आज तक अपनी चिहनका नाम तक नहीं सुना । इसिल्ये भद्रकुमार ! आपने जगतमें पिरम्रमण करते हुये यदि कहीं पर भी मेरे समान स्वरूप कान्ति वालो जन्या देव हो तो छपा कर मुझे बतलावें । तब तिलकसुन्दरी के बश हुआ रत्नसार कुमार स्पष्टनया वोलने लगा कि हिरणाक्षी ! हे तीन लोककी स्थियोमें मणि समान कन्यके ! तेरे जैसी तो क्या ? परन्तु तेरे शतांश भी के राशीको धारण करने वालो कन्या मेंने जगतमें परिम्रमण करते आज तक नहीं देखी और सम्भव है देखा के सहार सुन्दर कि भोर भन्ति मनोहर, बचनकी मधुरतासे, अवस्थासे और स्वरूप से विलक्षल तेरे कि जोर भी सुन्दर कि भोर अवस्थ देखा है । उन्तका स्वामाविक प्रेष्ठ, उसकी कीहुई भक्ति और अस्त वित्र क्षित वित्र करते हैं । तुन्न देश कर में वहुन स्था वहुन वर्णन सुना करता हूं कि नह तापस कुमार तृ स्वयं हो है और या जिसका तुने वर्णन सुना कि नहीं निरा वहिन हो ।

 में बहुत जो आज यहां हा मिळे तो है निमित्त ज्ञानमें कुप्राठ सुकराज ! में बड़ी प्रसन्नता से तेरी कमळ पुष्पों हे ज्ञा करंगी। कुमार वोळा—"जो तू कहता है सो स्ट्य ही होगा क्योंकि विद्वान् पुरुषोंने तेरे वनका क्रित पकर ही प्रथम भी तेरी यहुत दफा प्रशंसा की है। इतनेमें ही अकस्मात् आकाश मार्गमें मन्द मन्द शिषांका मधुर आवाज सुन पड़ने छगा। वे रतन जिल्त पूंगिरियां मन्द मन्द आवाज से चन्द्र मण्डल के क्षान् हरणकों घारण कर शोभने छगीं। कुमार सुकराज और तिलकमंजरी पगैरह चिकत होकर ऊपर देखने के। स्तों ही अति विस्तीण आकाश मार्गको उठंघन करनेके परिश्रमसे आकुल ज्याकुल बनो हुई एक हंसी मिलीगें हो अति विस्तीण आकाश मार्गको उठंघन करनेके परिश्रमसे आकुल ज्याकुल बनो हुई एक हंसी मिलीगें गोरमें आ पड़ी। वह हंसी किसीके भयसे कंपायमान हो रही थी। स्नेहके आवेशसे टकटकी क्षाकर वह कुमारके सन्मुख देखकर मनुष्य भाषामें वोलने लगी कि है पुरुष रत्न! है शरणागत वत्सल, हे किस कुमार! सुक्त छुगा पात्रका रक्षण कर! मुझे इस भयसे मुक्त कर। मैं तेरी शरण आई हुं, तू शरण कि गोप है, में शरण लेनेकी अर्थी हुं, जो वह मनुष्योंकी शरण आता है वह सुरक्षित रहता है। वायुका कि होना, पवेतका चलायमान होना, पानीका जलना, अजनका शीतल होना, परमाणुका मेर होना, मेरका क्षिण कता, आकाशमें कमलका होना, और गधेके सिर सींग होना, ये न होने योग्य भी कदापि वन जाय कि और पुरुष अपनी शरणमें आये हुयेको कदापि नहीं छोड़ते। उत्तम पुरुष शरणागत का रक्षण करनेके क्षिण पान्य तकको तृण समान गिनते हैं, धनका व्यय करते हैं, प्राणोंको भी तुच्छ गिनते हैं, परन्तु क्षात को आंच नहीं आने देते।

हिंसी पूर्गोंक वचन सुन कर उसकी पांखों पर अपना कोमल हाथ फिराता हुआ कुमार वोला कि कि कि पूर्वोंक वचन सुन कर उसकी पांखों पर अपना कोमल हाथ फिराता हुआ कुमार वोला कि कि कि कायर समान उरना नहीं, यदि तुम्में किसी नरेन्द्र, खेचरेन्द्र या किसी अन्यसे भय उत्पन्न कि तो में उसका प्रतीकार करने के लिए समर्थ हूं; परन्तु जय तक सुक्षमें प्राण हैं तब तक मैं तुम्में अपनी में की हुं को न मरने दूंगा। शेव नागकी छोड़ी हुई कांचली के समान श्रेवेत तू अपनी पांखों को मेरी कि कि वांकल व्यक्ति व्यांकल वनी हुई हंसीको दयाल कुमार शीतल करने लगा। यह कीन है? कहांसे आई? इसे कि नम्म हुआ? यह मनुष्यकी भाषा कैसे वोलती है? इस प्रकार जब कुमार वगैरह विचार कर रहे थे कि अपनी जिन्ह्यों की उपेक्षा करने वाले यमराज को कुपित करने के लिए यह कीन उद्यम करता है? कि जो कल्यान जिन्ह्यों की उपेक्षा कर शेव नागकी मणिका स्पर्श करता है? यह कीन है कि जो कल्यान की अपना जिन्ह्यों की उपेक्षा कर शेव नागकी मणिका स्पर्श करता है? यह कीन है कि जो कल्यान की बाल के कि जोता मार्ग करता है श्रेव करना चाहता है श्रेव अपना का कर देखता है तो गंगानदी की वाल के कि जोता मार्ग की वह कर मन्दिश्के दरवाज के सन्मुख आ कर देखता है तो गंगानदी की वाल के अति कि मार्ग मार्ग का ते हुए विद्याधर राजा के महा अर्थ कर अतुल सैन्यको देखा। तब उस तीर्थ के अरे देव महिमासे तथा भाग्यशाली रत्नसार कुमारके अद्भुत भाग्योदय से या कुमारके संवर्ग के की भीरी वन धैर्य धारण करके वह शुकराज उच्च शब्द कर रहे हो श्रेय रत्नसार कुमार देवता की, मेरी विचाधर वीरो! आप क्यों दुर्ब दिस्से दीड़ा दीड़ कर रहे हो श्रेय रत्नसार कुमार देवता

ओंसे भी अजय है क्या यह तुन्हें माळूम नहीं ? अपने अभिमान को चारों तरफ पक्षारते हुए तुम सपंके समान दोंद्रे चले आ रहे हो ! परन्तु तुम्हें अभी तक यह माळूम नहीं कि तुम्हारा अभिमान दूर करने वाला गरुड़के समान पराक्रमी रत्नसार कुमार सामने ही खड़ा है ? अरे ! तुम यह नहीं जानते कि यह कुमार यि तुम पर यमराज के समान कोपायमान हो गया तो युद्ध करनेके लिये खड़ा रहना तो दूर रहा परन्तु जान चचा कर यहाँसे भागना भी तुम्हें मुश्कल हो जायगा ?

इस प्रकार वीर पुरुषके समान उस शुकराज की पुकार सुन कर खेद, विस्मय और भय प्राप्त कर विद्याधर मनमें विचार करने छगे कि, यह तोते के रूपमें अवश्य कोई देवता या दानव है। यदि ऐसा न हो तो हम विद्याधरों के सामने इस प्रकारकी फक्का अन्य कौन करने के छिये समर्थ है? हमने आज तक कितनी एक दफा विद्याधरों के सिंहनाद भी सुने हैं परन्तु इस तरह तिरस्कार पूर्वक फक्का आज तक कभी न सुनी थी। तथा जिसका तोता भी इस तरहका चीर है कि जो विद्याधरों को भी भयानक मालूम होता है, तब फिर इसके पीछे रहा हुना स्वामी कुमार न जाने कैसा पराक्रमी होगा? जिसका बल पराक्रम मालूम नहीं उस तरहके अनजान सक्त्ममें युद्ध करने के छिए कौन आगे वहें? जब तक समुद्रका किनारा मालूम न हो तब तक कौन ऐसा मूर्ख है कि—जो तारकपन के अभिमान को धारण करके उसमें तैरने के छिए पड़े? इस विचारसे वे निष्पराक्रम हो एकछे तोते की फक्का मात्रसे सर्शक त्राप्तको ग्राप्त कर निर्मास्य हो कर एक दूसरे के साथकी राह देखे विना ही वापिस छोट गये।

जिस प्रकार एक वालक भयभीत हो अपने पिताके पास जा कर सव कुछ सत्य हकीकत कह देता है वैसे ही उन विद्याधर सैनिकोने भी वहांके राजाके पास जा र जैसी बनी थी वैसे ही सर्व घटना कह सुनाई। वयोंकि अपने स्वामीके पास कुछ भी न छिपाना चाहिये। उनके मुखसे पूर्वोक्त बृतान्त सुन कर कोषायमान होनेके कारण लाल नेत्र करके वह विद्याधर राजा टेढ़ी द्वृष्टि कर विजलो-चमत्कार के समान भृकुटीको फिराता तुओ मेघके समान गर्जना करने लगा। कोधसे लाल सुर्ख हो कर वह सिंह समान तेजस्वी राजा सैनिकोंको कहने लगा वीरताके नामको धारण करने वाले तुम्हें थिक्कार है। तुम निरर्थ कही भयभीत हो कर पांछे लौट आये, कौन तोता, और कौन कुमार! या कौन देव और कौन दानव! हमारे सामने खड़ें रदनेकी किसकी ताकृत है? अरे पामरो! तुम अब मेरा पराक्रम देखो यों बोलते हुए उसने अकस्मात् अपनी विद्याके वलसे दस मुल और वीस भुजा धारण कीं। लीला माचसे शबुके प्राण लेने वाली तलवार को बांवें हाथमें ले वालिन हाथमें उसने फलक नामक ढालको धारण किया। एवं अन्य दाहिने हाथमें मिणसा कि सामन वाणके तरकस को धारण किया और यमराज की भुजदंडके समान शोभते हुए धनुष्यको दूसरे वार्य हाथमें उद्याग एक हाथमें अपने यशवाद को जीत लाने वाले शंखको धारण किया और दूसरे हाथमें नागपाश दिया, इसो प्रकार एक हाथमें तिक्षण भाला, वरली वगीरह शल अंगीकार किये। अन वह रहीन नागपाश दिया, इसो प्रकार एक हाथमें तिक्षण भाला, वरली वगीरह शल अंगीकार किये। अन वह रहीन नागपाश दिया, इसो प्रकार एक हाथमें तिक्षण भाला, वरली वगीरह शल अंगीकार किये। अन वह रहीन नागपाश दिया, इसो प्रकार एक हाथमें तिक्षण भाला, वरली वगीरह शल अंगीकार किये। अन वह रहीन नागपाश दिया, इसो प्रकार एक हाथमें तिक्षण भाला, वरली वगीरह शल अंगीकार किये। अन वह रहीन नागपाश दिया, इसो प्रकार एक हाथमें तिक्ण भाला, वरली वगीरह शल अंगीकार किये। अन वह रहीन नागपाश दिया, इसो प्रकार एक हाथमें तिक्षण भाला, वरली वगीरह शल अंगीकार किये। अन वह रहीन नागपाश दिया, इसो प्रकार एक हाथमें तिक्षण भाला, वरली वगीरह शल अंगीकार किये। अन वह रहीन नागपाश होते कर आया। उसके भयानक हपको देवते ही, विवार शुकराज तो जातित हो रहनसार के समीपा वार कर अना वार होते साम के साम के साम कर कर कर का कि साम के साम के साम के साम कर कर का किया के साम कि साम के साम के

दोड़ आया। फिर उस विद्याधर ने रत्नसार कुमारको धमका कर कहा कि अरे! कुमार! तू सत्वर यहांसे दूर भाग जा, अन्यथा यहां पर आज कुछ नया पुराना होगा। है अनार्य! अरे निर्लउज, निरमर्याद! अरे निर्लउज, निरमर्याद! अरे निर्लउज! अरे मेरे जीवितको समान और सर्वस्व के तुल्य हंसीको गोद्में छे कर वैठा है, इससे क्या तू तेरे मनमें लिजित नहीं होता? तू अभी तक भी मेरे सामने निःशंक, निर्भय होकर ठहरा हुआ है? सचमुच ही हे मूर्षिशरोमणि! तू सदाके लिये दुःखी बन बैठेगा।

इस प्रकारके केटु बचन सुन कर सशंक तोतेक देखते हुए, कौतुक सहित मोरके सुनते हुए, कमलके समान नेत्र वाली, त्रासित हुई उस हंसीके सुनते हुए कुमार हस कर बोलने लगा अरे मूर्ख! तू मुक्ते व्यर्थ ही भय बतानेका उद्यम क्यों करता है ? तेरे इस भयानक दिखावसे कोई वालक डर सकता है परन्तु मेरे जैसो पर्किमी, कदापि नहीं डर सकता। ताली वजानेसे पश्ली ही डर कर उड़ जाते हैं; परन्तु बड़े नगारे बजने पर भी सिह अपने स्थान परसे डरकर नहीं भागता। यदि कहपान्तकाल भी आ जाय तथापि शरणागत आई हुई इस हंसीको म कदापि नहीं दे सकता। होव नागकी मणिके समान न प्राप्त होने योग्य वस्तुको प्रहण करनेत्री इच्छा रखनेवाले तुझे धिक्कार हो! इस हंसीकी आशा छोड़कर तू इसी चक्त यहांसे दूर चला जा। अन्यथा इन तेरे दस मस्तकोंका दस दिशाओंके स्वामी दिक्षालों को बलिदान कर हुंगा। इस वक्त रत्नसार के मनमें यह विचार प्रदा हुआ कि यदि इस समय मुझे कोई सहाय दे तो में इसके लाथ युद्ध ककः। यह विचार करते समय तत्काल ही उस मयूर अपना स्वाभाविक दिव्यक्षप बना कर विविध प्रकारके शस्त्र धारण कर कुमारके समीप आ खड़ा हुआ।

अव वह चंद्रचूड़ देवता कुमारसे कहने लगा कि हे कुमारेन्द्र! त् यथारुचि युद्ध कर में तुझे माल पूर्ण कहंगा और तेरी इच्छानुसार तेरे शत्रुका नाश कहंगा। चंद्रचूड देवके वचन सुन कर जिस प्रकार कैसी सिह सिकारके लिये तैयार होता है और जैसे गरूड अपनी पांखोंसे बलवान होकर दु:सद्य देख पड़ता है वैसेही रत्नसार कुमार अति उत्साह सहित शत्रुको दु:सद्यकारी हो इस प्रकारका स्वरूप धारण करना हुआ होंग्त हुआ। तिलकमंजरी के कर कमलोंमें उस हंसीको समर्पण कर तैयार हो रत्नसार अपने घोड़े पर स्वार हो गया। चंद्रचूड ने उसे तत्काल ही गांडीव नामक धनुष्य की शोभाको जीत लेनेवाला वाणों सिहन एक धनुष्य समर्पण किया। उस चंद्रचूड़ देवताकी सहायता से महा मयंकर और अतुल वल वाले विद्याश्वर को अन्तमें रत्नसार ने पराजित किया। चंद्रचूड़ देवताकी सहायता से महा मयंकर और अतुल वल वाले विद्यार को अन्तमें रत्नसार ने पराजित किया। चंद्रचूड़ देवताके दिव्य वलके सामने उस प्रपंची विद्यान्य की एक भी विद्या सफल न हो सकी। उस अजय्य शत्रुको जीत कर हिंपत हो रत्नसार कुमार चंद्रचूड़ रेवता सहित मिन्द्रमें गया।

उमारके पराक्रम को देख कर तिलकमंजरी उल्लिख और रोमांचित होकर विचारने लगी कि यदि मेरी कित्रका मिलाप हो तो पुरुषोंमें रत्नके समान हम इस कुमारको ही स्वामीतया स्वीकार करके अपना अहोमाप समर्भे । इस प्रकार हर्ष, लजा और चिन्तापूर्ण तिलक्षमंजरी के शाससे वालिकाके समान उस हंसीमारने अपने हाथमें धारण की । तव हंसी बोलने लगी हे कुमारेन्द्र ! हे धीरवीर शिरोमणि आप

पृथ्वी पर विरजीवित रहो ! पामर और दीनताको तथा दुःखावस्था को प्राप्त हुई मेरे लिये जो आपने कए उटाथा है और उससे जो आपको दुःख सहन करना पड़ा है तदर्थ मुझै क्षमा करें। में महापुण्य के प्रतापसे आपकी गोदको प्राप्त कर सकी हूं। कुमार बोला—"हे प्रिय बोलने वाली हंसी तू कौन है ? किस लिये तुझै विद्याधर पकड़ता था और यह तुझै मनुष्य भाषा बोलनी कहांसे आई ? हंसी बोलने लगी कि:—में अपना वृतान्त सुनाती हूं आप सावधान होकर सुनें!

वैताख्य पर्वत पर रथनृपुर चक्रवालपुर का तरूणीमृगांक नामक तरुणियों में आसक्त एक राजा है। वह एक दिन आकाश मार्गसे कहीं जा रहा था; उस वक्त कनकपुरी नगरीके उद्यानमें उसने एक सुन्दराकार वाली अशोकमंजरी को देखा। सानन्द हिंडोलेमें झूलती हुई साक्षात् अप्सरा के समान उस बालिकाको देख कर ज्यों चन्द्रको देख कर समुद्र शोभायमान होता है त्यों वह चलचित्त हो गया। ितर उसने अपनी विद्याके वलसे प्रचंड वायु द्वारा वहांसे उस कन्याको हिंडोले सहित हरन करली, उसने उसे हरन करके जब महा भयंकर शबरसेना नामक अटबीमें ला छोड़ी तब वह कन्या मुगीके समान भयसे त्रसित हो फूट फूट कर रोने लगी। फिर विद्याधर कहने लगा कि हे सुश्रु ! इस प्रकार डरकर तू कम्पायेमान क्यों हो रही है ? तू किस लिये चारों दिशाओं में अपने नेत्रों को फिरा रही है ! तू किस लिये विलाप करती हैं में तुझे किसी प्रकार का दु:ख न दूंगा। मैं कोई चोर नहीं हूं। एवं परदार लंपट भी नहीं, परन्तु मैं विद्या-थरों का एक महान् राजा हूं, तेरे अनन्त पुण्यके उदय से मैं तेरे वश हुआ हूं मैं तेरा नौकर जैसा वन कर प्रार्थना करता हूं कि हे सुन्दरी ! तू मेरे साथ पाणित्रहण कर जिससे तू तमाम विद्याधर स्त्रियोंकी सामिन होगी। अशोकमंजरी ने उसकी वातका कुछ भी उत्तर न दिया, क्योंकि जो प्रगटमें ही अरुचि कर हो उस वातका कौन उत्तर दे! माता विता संगे सम्वन्धियों के वियोगसे यह इस वक्त वड़ी दुःखी है, परन्तु धीरे श्रीर अनुक्रम से यह मेरी इच्छा पूर्ण करेगी । इस आशासे जिस तरह शास्त्रका पढने वाला शास्त्रको याद करता है। वैसे ही उसने अपनी सर्व इच्छा पूर्ण कराने वाली विद्याको स्मरण करके उसके प्रभाव से उसका रूप यदल. कर जैसे नाटक करने वाला अपना रूप बदल डालना है वैसे उसका तापसकुमारका रूप बना दिया। नाना प्रकारके तिरस्कार के समान संदकार कर, आपत्ति के समान आने जानेके प्रचार और उपचार कर, तथा प्रेमान् लाप करके उस तापस कुमार के रूपमें रही हुई कन्याको उस दुण्युद्धि विद्याधर राजाने वितने एक सम्या यक सम्भाया बुभाया, परन्तु उसके तमाम प्रयत्न ऊसर भूमिमें बीज बोनेक समान निष्कल हुये। उसके किये ुयं सर्व प्रयत्न व्यर्थ हुये तथापि चित्त विश्राम हुये मनुष्यके समान उसका उस कन्या गरसे चित्त न उतरा।

वह दुष्ट परिणाम बाला विद्याधर एक समय किसी कार्यवश अपने गांन चला गया था; उस सम्ब हे कुमारेन्द्र! हिंडोलेर्ने झुलते हुये उस नापस कुमारने वहां पर आपको देखा था। किर वह आपकी भक्ति करके और आप पर विश्वास रैंटा कर अपनी बीती हुई बटना कहनेके लिये तैयार हुवा था, इननेर्ने ही यह दुष्ट विद्याधर वहां पर आ पहुंचा और अपने विद्यायल से प्रचंड बायु द्वारा उस तापसकुमार को बहारी हल कर है गया। वह उसे अपने नगरमें हे जाकर मणि रत्नोंसे उद्योतायमान अपने मन्दिरमें कोपायमान हो जैसे कोई चतुर बुद्धिसे अपनी चतुरा स्त्रीको शिक्षा देता हो उस प्रकार कहने लगा कि हे मुग्धे ! तू वहां आये हुंगे किसी कुमारके साथ तो प्रेम पूर्वक वात चीत करती थी और तेरे वशीभूत हुये मुझे तो तू कुछ उत्तर क नहीं देती ? अब भी तू अपने कदाग्रह को छोड़कर मुफ्ते अंगीकार कर ! यदि ऐसा न करेगी तो सचमुख ही क्षाज के समान में तुभा पर कोपायमान हुआ हूं। तब धीर्य धारण कर तापस कुमार ने व्हा कि, हे राजेन्द्र! क्लान् पुरुष छल द्वारा और बलवान पुरुष बल द्वारा राज्य ऋदि वगैरह प्राप्त कर सकता है। परन्त छलसे ग ब्रुसे कदािप प्रेम पात्र नहीं हो सकता। जहाँपर दोनों जनोंके चित्तकी यथार्थ सरसता हो वहां पर ही मांकुर उत्पन्न होता है। जैसे जबतक उसमें स्नेह (घी) न डाला हो तबतक अकेले आटेका लड्डू नहीं म सकता। वैसे ही स्नेह विना सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि ऐसा न हो तो स्नेह रहित अके**छे का**ष्ठ पाषाण परिपर क्यों नहीं चिपट जाते ? जो स्नेह विना सम्वन्ध होता हो तो उन दोनोंका सम्बन्ध भी होना चाहिये त फिर ऐसा कौन मूर्ष है कि जो निस्नेही में स्नेहकी चाहना रख्खे ? वैसे मूखोंको धिःकार है कि जो मेह स्थान विना भी उसमें व्यर्थ आग्रह करते हैं। ये वचन सुनकर विद्याधर अत्यन्त कोपायमान हुआ और र्निय हो तत्काल म्यानसे तलवार निकाल वोला अरे रे! दुष्ट क्या तू मेरी भी निन्दा करता है ? अनिभेमार डाल्ंगा। धैर्यका अवलम्बन ले तापसकुमार बोला कि अरे दुए पापिछ? अनिश्चित के साथ मिनाप करना इससे मरना श्रेयस्कर है। यदि तू मुझे न छोड़ सकता हो तो विलम्ब किये बिना ही मुझे मार राल, में मरने को तैयार हूं। तापसकुमार के पुण्योदय से विद्याधर ने विद्यार किया कि अहा ! क्रोधावेश में मैं पह क्या कर रहा हूं ? मेरा जीवित इस कुमारीके आधीन हैं, तब फिर क्रोधमें आकर मैं इसे किस तरह मार ं किं! सनमुच ही मीठे वचनोंसे और प्रेमालाप से ही प्रेमकी उत्पत्ति हो सकती है। इस विचारसे तत्काल री जैसे कंजूस मनुष्य समय आने पर अपना धन छिपा देता है वैसे ही उसने अपनी तळवार स्यानमें डोळ दी कि अ विद्याधर में अपनी काम कपिणी विद्यांके वटसे तापसकुमार को तुरन्त ही मनुष्य भाषा भाषिणी क रंती वना दी। फिर उसे मणि रत्नोंके विजड़ेमें रख कर पूर्ववत् आदर पूर्वक प्रसन्न करने के लिये चाटु कों द्वारा प्रतिदिन समभाने लगा। चतुराई पूर्ण मीठे बचनों से उसे समभाते हुये एक दिन विद्याधर की नामक रानोने देख लिया। इससे उसके मनमें कुछ शंका पैदा हुई। स्त्रियोंका यह स्त्रभाव ही है कि वे मिका सम्भव होता नहीं देख सकतीं और इससे उनमें मत्सर एवं ईर्षा आये विना नहीं रहती।

एक दिन उस विद्याधरीने सखीके समान अवनी विद्याको याद कर अवने शल्यको निकाल नेके भा तीत भावके भयसे उस हंसीको पिंजरेसे निकाल दिया। अब वह पुण्योद्य से नरकमें से निकले के विद्याधर के घरमें से निकल शबर सेना नामक अटबी को उद्देश कर भूमण करने लगी। कदाचित् हैं विशिधर के घरमें से निकल शबर सेना नामक अटवा का उह राजा आपता की विशेष उड़ता विशिधर मेरे पीछे आकर मुझे फिरसे न पकड़ ले इस भयसे आकुल ब्याकुल मनवालो अति वेगसे उड़ता त के प्रमार पाछ आकर मुझे फिरसे न पकड़ हो इस भयस आकुल ब्याउल प्राप्त यहां आ पहुंची और हो कि पह हंसी यहां आ पहुंची और हो कि कि प्रमार हो प्राप्त हो मानो विश्राम होनेके हिंगे हैं। प्राप्त हो यह हंसिनी हूं और वहीं रेख कर वह आपकी गोद रूप कमलमें आ छिपी। हे कुमारेन्द्र! वस मैं ही वह हंसिनी हूं और वही

नियाभर था कि जिसे आपने संग्राम द्वारा पराजित किया।

इस प्रकार उस हंसनीके मुख से अपनी बहिन का बृत्तान्त सुन कर अति दुः खित हो तिलकांजरो विलाप करने लगी और यह चिन्ता करने लगी कि हाय दुर्भाग्य वशाल् उत्पन्न हुवा यह अब तेरा विर्यच पन किस तरह दूर होगा ? उसका हृद्य स्पर्शी विलाप सुनकर तत्काल ही चन्द्रचूड़ देवता ने पानी छिड़क कर अपनी दिव्य शक्तिसे हंसिनी को उसके स्वामाधिक क में मचुच्यनी बना दिया । खाक्षात् सरस्वती और लक्ष्मी के समान अशोक्षमंजरी और तिलकांजरी रत्नसार को हर्षका कारण हुई । किर हर्षों लिखित हो शोद्यता से उठकर दोनों वहिनों ने परस्पर प्रेमिकिंगन किया । अब कौतुक से प्रस्तित कर रत्नसार कुमार तिलकांजरी से कहने लगा कि है चन्द्रचदना यह तुम्हारा आनन्द्रायी दोनोंका मिलाप हुआ है, इससे हम तुमसे कुल भी पारितोपिक मांग सकते हैं । इसलिये हे मुगाक्षी ! क्या पारितोषिक दोगीं। जो देना हो तो जल्दोसे दे देना चाहिये । क्योंकि औचित्य दान देनेमे और धर्मकृत्यों में बिलाब करना योग्य नहीं।

ला चोचित्पादिदानगा । हुड्डा स्क्ततीगृहे ॥ धर्में रोगरिषुच्छेदे । कालचेपो न शक्यते ॥ रिसवत देनेमें, औचित्य दान छेनेमें, ऋण उतारने में, पाप करने में, सुभापित सुनने में, वेतन छेनेमें, धर्म करने में, रोग दूर करने में, और शत्रुका उच्छेद करनेमें अधिक देश न लगाना चाहिये ।

#### क्रोधावेशेनदी पूरे। प्रवेशे पाप कर्मीण ॥

#### अजीर्णाभुक्तो भीस्थाने । कालचेवो प्रशस्यते ॥

क्रोध करने में, नदी प्रवाह में श्रवेश करने में, पाप कृत्य करने में, अजीर्ण हुये वाद भोजन करने में, और भय-स्थान पर जानेमें विलम्ब करना योग्य है।

त्रज्ञा, कम्प, रोमांच, प्रस्वेद, लीला, हाबमाव आश्चर्य वगैरह विविध प्रकार के विकारों द्वारा क्षों भि तुर्द निलक्षमंजरी धेर्यको धारण करके वोली सर्व प्रकार के उपकार करने वाले हे कुमारेन्द्र! आपको पुर्व कारमें सर्वस्व समपेण करना है और उस सर्वस्व समपेण करनेका यह कौल करार समिभिये। यो बोलक प्रसन्नता पूर्वक अपने चित्तको समान तिलक्षमंजरा ने रत्नसार कुमार के गलेमें मोतियों का एक मनोहर है। उसलात विचार किया। निस्पृह होने पर भी कुमार ने वह प्रेम पुरस्कार स्वीकार किया। तिलक्षमंजरी ने तांत की अपकाल सं सत्वर पूजा जी। भौजित्य कृत्य करने में सावधान चन्द्रचूड देव कहने लगा कि है कुमार! प्रथा तुग्हें तुम्हारे पुण्यने दी हैं और अब में ये दोनो कन्याय आपको समपेण करता हूं। मंगल कार्यमें विकन वह जाया करते हैं, इसलिये जिस प्रकार आपने प्रथम इनका चित्त ग्रहण किया है बेसे ही आप अब शीप्र कार्य पाणिप्रहण करें। ऐसा कह कर वह चन्द्रचूड देव कन्याओं सहित कुमार को विचाहके लिये हर्षित हो वा तिलक नृक्षकों कुंजमें ले गया। अपना स्वामाविक कर्ण करके चन्द्रचूड़ ने तुरन्त ही चक्षेत्रवर्श देवीके वा विजक्ष राहत पर्वा पर वर्ग हुई सर्व घटना वह सुनाई।

वयर फिरने हा एक सुन्दर दिन्य विभावते वह कर अपनी सिख्यों सहित श्री चक्के श्वरी देवी शीष्ट्र हैं। यहा पर भा पहुंचा । भाव देवांके समान उसे वधू वस्ते प्रणाम किया । असंस कुछमें यहा झीके समान स्मी भी देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वियोग रहित प्रीति युक्त खुख रूपी छक्ष्मी और पुत्र पौत्रादिक सन्तति हैं।

फिर उचित कार्य करने में चतुर चक्के श्वरी देवीने विवाह की सर्व सामग्री तयार कराकर समहोत्सव और विधि पूर्वक उन्होंका पाणिग्रहण कराया। फिर चक्के श्वरी देवीने अपने दिव्य प्रभाव से मणि रत्नोंसे बीज़ एक सुन्दर मन्दिर बना कर वर वधूको समर्पण किया।

अव पूर्व पुण्यके योगसे तथा चक्केश्वरी देवीकी सहायसे पूर्ण मनोरथ रत्नसार देवांगनाओं के समान जरोनों सुंदरीयों के साथ सांसारिक सुखिवलास भोगने लगा। उस तीथराज की भक्तिने, दिन्य महिंदके सुब पियोग से और वैसे ही प्रकारकी दोनों वधुओंसे रत्नसार को इस प्रकारका सुख प्राप्त हुआ कि जिससे उसे सर्व मनोरथ सफल हुये। शालीभद्र को गोभद्र नामक देवता पिता सम्बन्ध के कारण सर्व प्रकारके कि सुब भोग पूर्ण करता था। उससे भी बढकर आश्चर्य कारक यह है कि माता पिताके सम्बन्ध विना कि भारी देवी स्वयं ही उसे मनोवांछित भोगकी संपदायें पूर्ण करती है।

एक समय वक्केश्वरी देवीकी आज्ञासे चंद्रचूड देवताने कनकध्यज राजाको अशोकमंजरी; तथा तिलक-मंत्रीके साथ रत्नसार के विवाह सम्बन्धी वधाई दी। इस हर्षदायक समाचार को सुनकर कनकध्वज राजा सेंह प्रीति हो वर-त्रधूको देखनेकी उत्कंठा से अपनी सेना सहित वहां जानेको तैयार हुआ। मंत्री सामन्त भीवार सिहत राजा थोड़े ही दिनोंमें उस स्थान पर आ पहुंचा कि जहां रत्नसार रहता था, रत्नसार कुमार, <sup>रोता, अशोकमंजरी, और तिलकमंजरी ने स्क्राचार पाकर राजाके सन्मुख जाकर प्रणाम किया। जिस प्रकार</sup> में भेरित दो वछडियां अपनी माता गायके पास दोड़ आती हैं वैसे ही अलोकिक प्रेमसे दोनों पुनियां अपनी गाति भा मिलीं। रत्नकुमार के वैभव एवं देवता खम्बन्धी ऋदिको देखकर परिवार सहित राजा परम मिषित हो उस दिनको सफल मनाने लगा। कामधेनु के समान चक्रेश्वरी देवीकी छपासे रत्नसार कुमारने के महित राजाका उचित आतिथ्य किया। उसकी भक्तिसे रंजित हुये राजाने अपने नगरमें वापिस जानेकी पि ही बदी की, तथापि उससे वापिस न जाया गया, कुमारकी की हुई भक्तिसे और वहां पर रहे हुये उस भित्र तीर्धकी सेवा करनेसे राजाआदि ने अपने वे दिन सफल गिने। जिस प्रकार कन्याओं को ग्रहण करके किया है वैसे ही हे पुरुषोत्तम, कुमार! आप हमारी नगरीमें आकर उसे पावन करें! राजाकी क्षित होकार करने पर एक दिन राजाने रत्नसार कुमार आदिको साथ लेकर अपने नगरप्रति प्रस्थान अपनी सेना सहित विमानमें वैडकर चंद्रचूड एवं चक्रेश्वरी आदि भी कुमारके साथ आये। अति-भागासे राजा उन सबके साथ अपनी नगराके समीप पहुंचा। राजाने वड़े भारी महोत्सव सहित मार्थो नगरमें भनेश कराया। राजाने कुमारको प्रसन्न होकर नाना प्रकारके मणि; रत्न, अश्व; सेयक किया अपने पुण्य प्रभावसे ससुरके दिये हुये महलमें रत्नसार कुमार उन दोनों खियाँके मोग विलास करने लगा सुवर्णके पिजहेंमें रहा हुआ कौतुक करनेवाला शुकराज प्रहेलिकाक व्यास-मन उत्तर देता था। स्वर्गमे गये हुयेके समान रत्नसार कुमार माता, पिता या मित्रों वगैरह को कभी

याद न करता था। इस प्रकारके उत्कृष्ट सुखमें एक क्षणके समान उसे वहां पर एक वर्ष व्यतीत हो गया। इसके बाद दैवयोग से वहां पर जो बनाव बना सो बतलाते हैं। एक समय रात्रिके वक्त कुमार अपनी सुखराय्या में सो रहा था, उस समय हाथमें तलवार लिये और मनोहर आकारको धारण करनेवालां कोई एक पुरुप महलमें आ घुसा । मकानके तमाम दरवाजे बंद थे तथापि न जाने वह मँगुष्य किस प्रकार महलमें घुसा। यद्यपि वह मनुष्य प्रच्छन्न वृत्तिसे आया था तथापि दैवयोग से तुरन्त ही रत्नसार कुमार जाग उठा। क्योंकि विचक्षण पुरुषोंको स्वरूप ही निद्रा होती है। यह कौन, कहांसे, किस लिये मकानमें घुसता है? जय कुमार यह विचार करता है, तव वह पुरुष क्रोधित हो उच स्वरसे बोळने ळगा कि, अरे कुमार! यदि तू वीर पुरुप है तो मेरे लाथ युद्ध करनेके लिये तैयार हो! धूर्त, गीदड़के समान तू विणक मात्र होने पर व्यर्थ ही अपना चीरत्य प्रख्यात करता है; उसे सिंहके समान मैं किस तरह सहन कर्र गा? यह वोलता हुआ वह तोतेका पिजड़ा उतार कर सत्वर ही वहांसे चलता वना। यह देख क्रोधित हो स्थानसे तलवार खींच कर कुमार भी उसके पीछे बल पड़ा । वह मनुष्य आगे और कुमार पीछे इस तरह शीव्रगति से वे दोनों ज<sup>ी</sup> नगरसे वाहर वहुत दूर तक निकल गये। जब रत्नसार ने दौड़ कर जीवित चोरके समान उसे पकड़ लिया तव यह कुमारके देखते हुचे गुगरू इके समान सत्वर आकाशमें उड़ गया। उसे आकाश मार्गमें कितनीक दूर नक कुमारने जाते हुये देखा, परन्तु वह क्षणवार में हा शहूश्य हो गया। इससे विस्मय प्राप्त कर कुमारने विचार किया कि, सचसुच यह कोई देव या, दानव' या विद्याधर होगा, परन्तु मेरा शत्रु है। ये <sup>चाहे</sup> जितना विलिए हो तथापि मेरा क्या कर सकता है ? वह मेरा शुकरत्न ले गया यह मुझे अति दुःखदाई है। हे विचञ्चण शिरोमणि शुकराज! मेरे कानोंको वचनामृत दान करनेवाळे अब तेरे विना मुझे कौन ऐसा प्रिय मित्र मिलेगा ? इस प्रकार क्षणवार खेद करके कुमार विचार करने लगा अव ऐसा व्यर्थ पश्चाताप करनेसे क्या फायदा ? अव तो मुझै कोई ऐसा उद्यम करना चाहियै कि जिससे गतवस्तु वादिस मिल सके। उद्यम भी तभी सफल होता है कि जब उसमें एकाव्रता और दूढता हो। इसलिये जब तक मुझे वह तोता न मिलेगा तव तक मुझे यहांसे किसी प्रकार पीछे न लौटना चाहिये। यह निश्चय कर कुमार उसे वहां पर हीं दूं दता हुआ फिरने लगा। उस चोरकी आश्रित दिशामें कुमारने वहुत कुछ खोज लगाई परन्तु उस चोर-का कहीं भी पता न लगा। तथापि वह कभी भी कहीं मिलेगा इस आशासे रत्नसार निराशित न होकर उसे उस जंगलमे हुंदता फिरता है।

शुनारका वह रात तथा अगला सारा दिन जंगलमें भटकते हुए व्यतीत हो गया। सन्ध्याके समय उसे एक तमं(एस्थ प्राकार परिशोभित नगर देखनेमें आया। वह नगर वड़ी भारी समृद्धिसे परिपूर्ण था, नगरके दर एक मकान पर सुन्दर ध्वजार्य शोभ रही थीं। रत्नसार उस सुन्दर शहरको देखनेक लिये बला। अब वह शहरके दरगाजे पर आया तब उसने द्वार रिक्षकाके समान दरवाजे एए एक मैनाको वैठी देखी। प्रापको दरगाजेमे प्रवेश करने समय वह मैना बोली कि है कुमार इस नगरमें प्रवेश न करना, कुमार्क प्राविक व अवके नगरके व आवेक तथा कारणा है मैना बोली —'है आर्थ! मैं तेरे हिनके लिये ही तुरे मना करनी हैं, यी

त् अपने जीनेकी इच्छा रखता हो तो इस नगरमें प्रवेश न करना; पशुत्व प्राप्त होने पर भी हमें कुछ उत्तमता प्राप्त हुई है इसिलये उत्तम प्राणी निष्प्रयोजन बचन नहीं बोलता। यदि तुझै यह जाननेकी इच्छा होती हो तो नगरमें प्रवेश करनेके लिये में क्यों मना करती हूं सो इस बातका में प्रथमसे ही स्पष्टीकरण कर देती हूं तू सावधान हो कर सुन।

इस रत्नपुर नगरमें पराक्रम और प्रश्चतासे पुरन्दर (इन्द्र) के समान पुरन्दर नामक राजा राज्य करता था। ग्रहरमें अनेक प्रकारके नये नये वेष बनाकर घर घर चोरी करने वाला और छल सिद्धिके समान किसी से नप्कड़ा जाने वाला चोर चोरी किया करता था। नगरमें अनेक मयंकर चोरियां होने पर भी बढ़े वड़े तेजसी नगर रक्षक राजपुरुष भी उसे न प्रकड़ सके। कितना एक समय इसी प्रकार बीत गया; एक दिन राजा अपनी समामें वैटा था उस चक्त नगरके कितने एक लोगोंने आ कर राजाको प्रणाम करके यह विश्वित की कि है स्वामिन ! नगरमें कोई एक ऐसा चोर पैदा हुआ है कि जिसने सारे नगरकी प्रजाको उपद्रवयुक्त कर डाला है; अब हमसे उसका दु:ख नहीं सहा जाता। यह बात छुन कर राजाने नगर रक्षक पुरुषोंको हैं कर धमकाया। नगर रक्षक लोग बोले कि महाराज! जिस प्रकार असाध्य रोगका कोई उपाय नहीं वैते हा इस चोरको प्रकड़ने का भी कोई उपाय नहीं रहा। दरीगा बोला कि महाराज! में अपने शरीरसे भी बहुत कुछ उद्यम कर चुका हूं परन्तु कुछ भी सफलता नहीं मिलती, इसिलये अब आप जो उचित समर्भ सो करें। अन्तमें महा तेजस्वी और प्राक्रमी वह राजा स्वयं ही अंधेरी रातमें चोरको प्रकड़ने के लिये निक्ता।

पक दिन अन्धेरी रातमें चोरी करके धन छे कर वह चोर रास्तेसे जा रहा था, राजाने उसे देख कर ने क्षिस अनुमान किया परन्तु उस वातका निर्णय करनेके छिये राजा ग्रुप्त वृत्तिसे उस व्यक्तिके पीछे चल हा। उस धूर्त चोरने राजाको अपने पीछे आते हुए शोध ही पहिचान छिया। फिर उत्पातिक बुद्धि वाला कर राजाको हुए बचा कर पासमें आये हुये किसी एक मडमें जा घुसा। उस मडमें तपरूप कुमुदको विकत्ता कार्में चन्द्रसमान कुमुद नामक विद्वान् तापस रहता था। वह तापस उस समय घोर निद्रामें पड़ा होके कारण चोर उस चुराये हुए धनको वहां रख कर चल पड़ा। इधर उधर तलाश करते हुये चोरको न किसे राजा तत्काल उस समीपस्थ मडमें गया। वहां पर धन सहित तापसको देख कोपायमान हो राजा खेले जात तह इंद और मृग चर्मको रखने वाले अरे दुए चोर तापस! इस वक्त चोरी करके कपटसे यहां के सोग हैं। तू कपट निद्रा क्यों लेता है ? तुक्ते में दीर्घ-निद्रा दूंगा। राजाके चल्रपात समान उद्धत का सुते ही वह एकदम जाग उटा। परन्तु भयभीत होनेके कारण वह जागने पर भी कुछ वोल न सका। किसे राजा ने के ति हो विचार किये मुक्ते क्यों मारते हो, इस प्रकार उसके सत्य कहने पर भी राजा उस पर विशेष कि होने लगा। सच है कि कव मनुष्यका दैस इस प्रकार उसके सत्य कहने पर भी राजा उस पर विशेष किसे होने लगा। सच है कि कव मनुष्यका दैस इस निर्दीप तापसको गधे पर चढ़ा कर उसकी विविध करते विविध करते होने उस निर्दीप तापसको एघे पर चढ़ा कर उसकी विविध करते विविध करते होने उस निर्दीप तापसको गधे पर चढ़ा कर उसकी विविध करते विविध करते विद्रासना कर शूली पर चढ़ा दिया।

यद्यपि वह तापस शान्त प्रकृति वाला था तथापि असत्यारोपण मृत्युसे उसे अत्यन्त क्रोध उत्पन्त हुआ । इससे वह मृत्यु पा कर एक राक्षसत्या उत्पन्न हुआ । क्योंकि वैसी अवस्था में मृत्यु पाने वाले की प्रायः वैसी ही गति होती हैं । अब उस निर्द्यी राक्षसने तत्काल ही एकले राजाको जानसे मार डाला । विना विचार किये कार्यका ऐसा ही फल होता है । उसने नगरके सब लोगोंको नगरसे बाहिर भगा दिया। जो मनुष्य राजमहल में जाता है उसे तुरन्त ही मार डालता है । इसी कारण तेरे हितकी इच्लासे में तुभे यमराज के मन्दिर समान नगरमें जानेसे रोकती हूं । यह बचन खुन कर कुमार मैनाकी बचन चतुराई से विस्मित हुआ । कुमारको किसी राक्षस वाक्षसका भय न था इसल्यि मैनाकी कौतुकपूर्ण वात सुन कर नगरमें प्रवेश करनेकी उसे प्रत्युत उत्खुकता हुई ।

कौतुकसे और राक्षसका पराक्रम देखनेके लिए निभेय हो कर जिस प्रकार कोई शूर वीर संप्रामभूमि में प्रवेश करता है, वैसे ही कुमारने तत्काल नगरमें प्रवेश किया। उस नगरमें किसी जगह मलयावल प्रवेत के समान पड़े हुए वावने चन्दनके ढ़ेर और किसी जगह अपरिमित ख़ुवर्ण वगैरह पड़ा देखा। वाजारमें तमाम दुकानें, धन धान्य, वल क्रयाणे वगैरह से परिपूर्ण देखनेमे आईं, जवाहरात की दूकानोंमें अगणित जवाहरात पड़ा था, रत्नसार कुमार श्री देवीके आवास समान धन सम्पत्ति से परिपूर्ण शहरको अवलोकन करता हुआ देव विमानके समान राज्य महलकी तरफ जा निकला राजमहल में वह वहां पर जा पहुंचा, कि जहां पर राजाका शयनागार था। ( सोनेका स्थान ) वहां पर उसने एक मणिमय रमणीय पलंग देखा। उस निर्जन नगरमें फिरते हुए कुमारको कुछ परिश्रम लगा था इसलिये वह सिंहके समान निर्भीक हो उस राजपलंग पर सो रहा । जिस प्रकार कैसरी सिंहके पीछे महान्याव्र (कोई वड़ा शिकारी) आता है, वंसे ही उसके पीछे वहां पर वह राक्षस आ पहुंचा। वहां पर मनुष्यके पदिचन्ह देख कर वह कोधायमान हुआ। फिर सुख निद्रामें सोये हुए कुमारको देखकर वह विचार करने छगा कि जहां पर आनेके छिए कोई विचार तन नहीं कर सकता ऐसे इस स्थानमें आ कर यह सुखनिद्रा में निर्शय हो कौन सो रहा है ? क्या आश्वर है कि यह मनुष्य मृत्युकी भी पर्वा न करके निश्चित हो सो रहा है। अब इस अपने दुश्मनको कैसी मारसे मार्ज ? क्या नखोंसे चीर डाळू ? या इसका मस्तक फोड़ डाळू या जिस तरह चूर्ण पीसते हैं वैसे गरा द्वारा पीस डाळूं। या जिस तरह महादेवने कामदेवको भस्म कर डाळा उस तरह आंखोंमंसे निकलते रूप जाजाल्यमान अग्नि द्वारा इसे जला डालूं ! या जिस तरह आकाशमें गेंद उछालते हैं वैसे ही इसे आकाशमें फें न दुं ? या इस पलंग सहित उठा कर इसे अन्तिम खयम्भू रमण समुद्रमें फेक दूं ? ये विचार करते दुण उसने अन्तमें सोचा कि, यह इस समय मेरे घर पर आ कर सो रहा है इछिछे इसे मारना उचित नहीं पयोजि यदि शतु भी घर पर आया हुआ हो तो उसे मान देना योग्य <sub>र</sub> तव किर इसे किस तरह मारा ताय। कहा है कि—

> यागतस्य निजगेदमप्यरे, गैं(रिवं विद्यते महाधियः । पीनमात्म सदनंसमेयुपे भागवाय गुरुचतां ददी ॥

गुरू—वृहस्पति का जो मीन लग्न है वह स्वगृहात्—िपिताका घर है; यदि वहां पर शुक्र आवे तो उसे उन्न सहा जाता है। (उच्चपद देता है) वैसे ही यदि कोई महान् बुद्धिवाले पुरुषोंके घर आवे तो उसे वे मान खाई देते हैं।

इसिल्ये जब तक यह जागृत हो तब तक में अपने भूतोंके समुदाय को बुला लाऊं, फिर यथोचित करंगा। यह विचार कर वह राक्षस जैसे नोंकरोंको राजाके पास ले आवे वैसे ही वहुतसे भूतोंके समुदायको हैकर कुमारके पास आया। जैसे कोई लड़की की शादी करके निश्चित होकर सोता है वैसे ही निश्चिततथा सोते हुये कुमारको देख राक्षस तिरस्कार युक्त बोलने लगा कि अरे! मर्यादा रहित निर्वु हि! अरे निर्भय किंज! तू शीव्रही इस मेरे महलसे बाहर निकल जा अन्यथा मेरे साथ युद्ध कर! राक्षसके वोलसे और भूतेंके कलकलहर शब्दसे कुमार तत्काल ही जाग उठा; और निद्रासे उठनेमें आलसी मनुष्य के समान सेले लगा कि अरे राक्षसेंद्र! भूखेको भोजनके अन्तराय समान मुक्त निद्रालु परदेशी की निद्रामें क्यों अन्तर्व स्थावित है इसिल्ये कहा है कि—

धर्मनिदी पंक्तिमेदी, निद्राच्छेदी निर्थकं। कथामंगी द्यापाकी, पंचैतेऽत्यंत पापिगाः॥ धर्मनित्दक, पंक्तिमेदक, निर्धक निद्राच्छेदक, कथामंजक, वृथापाचक, ये पांचों जने महा पापी गिने गते हैं।

इसिलये ताजा वी पानीमें घोकर मेरे पैरोंके तिलयों पर मर्दन कर और ठंढे जलसे घोकर मेरे पैरोंको देश कि जिससे मुझे फिरसे निद्रा आ जाय। राक्षस विचारने लगा कि, देवेन्द्र के भी हदय को क्षेपानेवाला इसका चरित्र तो विचित्र ही आश्चर्य कारी मालुम होता है। कितने आश्चर्य की वात है कि तेसी सिहकों सवारी करतेके समान यह मुक्ससे अपने पैरोंके तिलयें मसलवाने की इच्छा रखता है। इसकी कितनी निर्भयता! कितनी साहसिकता, और इन्द्रके समान कितनी आश्चर्यकारी विक्रमता है। अथवा कारके उत्तम प्राणियोंमें शिरोमणि तुत्य पुण्यशाली अतिथिका कथन एक दफा कर्क तो सही। यह विचार कर उत्तके कथनानुसार राक्षस कुमारके पैरोंके तिलये क्षणवार अपने कोमल हाथोंसे मसलने लगा। यह देख के पुण्यातमा रतनसार कुमार उठकर कहने लगा कि सब कुछ सहन करनेवाले हे राक्षसराज! मैंने जो कितया मनुष्यमात्र ने तेरी अवज्ञा की सो अपराध क्षमा करना। में तेरी प्रक्तिसे तुक्तपर संतुष्ट हुआ है। विलिये हे राक्षस ! तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। तेरा जो दु:साध्य कार्य हो सो भी तू मेरे प्रभावसं कार्य कर सकेगा।

भारवर्ष चिकत हो राक्षस विचार करने छगा कि अहो कैसा आश्चर्य हैं और यह कितना विपरीत में हैं कि में देव हूं मुक्त पर मनुष्य तुष्टमान हुआ ? इतना आश्चर्य कि यह मनुष्य मात्र होकर भी मुक्त कि के दुःसाध्य कार्यको सिद्ध कर देनेकी इच्छा रखता है ? यह मनुष्य होकर देवता को क्या दे सकता है ? भेगा मुक्त देवता को मनुष्य के पास मांगने की क्या चीज है ? तथािय में इसके पास कुछ याचना जकर कि या परणा करके वह राक्षस स्पष्ट वाणीसे बोछने छगा कि जो दूसरे की याचना पूणे करता है

वह प्राणी तीनों छोकमें दुर्छभ है। मांगने की इच्छा होने पर भी भैं किस तरह मांग सकता हूं? भैं कुह मागूं मनमें ऐसा विचार धारण करने से भी सब गुण नष्ट हो जाते हैं और मुझे दो ऐसा वचन वोठते हुये मानो भयसे ही शारीरीमें से तमाम सद्गुण दूर भाग जाते हैं। दोनों प्रकार के (एक बाण और दूसरा याचक) मार्गण दूसरे को पीड़ा कारक होते हैं परन्तु आश्चर्य यह है कि एक बाण तो शरीर में छाने से ही पीड़ा कर सकता हैं। परन्तु दूसरा बाण याचक तो देखने मात्र से भी पीड़ा कारी हो जाना है। कहा क—

हलकी में हलकी घूल गिनी जाती है, उससे भी हलका तृण, तृणसे हलकी आककी रुई उससे हलका पवन, वन से हलका याचक, और याचकसे भी हलका याचक व चक—समर्थ हो कर ना कहने वाला गिना जाता है। और भी कहा है कि—

#### पर पथ्थणा पवन्नं । मा जगागि जगोमु एरिसं पुत्तं ॥ माउ ग्ररेवि धरिज्ञसु पथ्थित्र मंगोक श्रोजेगा॥ २॥

जो दूसरे के पास जाकर याचना करे, हे माता ! तू ऐसे पुत्रको जन्म न देना और प्रार्थना भंग करने वाले को तो कुक्षिमें भी धारण न करना । इसिल्ये हे उदार जनाधार ! रत्नसार कुमार ! यदि तू मेरी प्रार्थना भंग न करे तो में तेरे पास कुछ याचना कर्ज । कुमार पोला कि, हे राक्षसेन्द्र ! यदि जितसे, वित्तसे, वचनसे पराक्रम से, उद्यम से, शरीर देनेसे, प्राण देनेसे, इत्यादि कारणों से तेरा कार्य किया जा सकता होगा तो सच्छुच ही में अवश्य कर दूंगा । आदर पूर्वक राक्षस कहने छगा कि, हे महाभाग्यशाली ! यदि सच्छुच ऐसा ही है तो तू इस नगरका राजा वन । सर्व प्रकारके गुणोंसे उत्कृष्ट तुझे में खुशीसे यह राज्य समर्पण करता हां अतः तू इस बड़े राज्यको ग्रहण कर और अपनी इच्छानुसार भोग ! दैविक मृद्धिके भोग, सेना, तथा अन्य भी जो तुझे आवश्यकता होगी सो में तेरे नौकरके समान वश होकर सब कुछ अर्पण कर्क गा मेरे आदि देवताओं के सहाय से सारे जगत में तेरा इन्द्रके समान एक छत्र साम्राज्य होगा । यहां पर साम्राज्य करते हुये इन्द्र के मिन्नके सरीखी लक्ष्मी द्वारा स्वर्ग में भी अनर्गछ अपसरायें तेरा निर्मछ थश गान करेंगी।

उसके ऐसे वचन सुन कर रत्नसार कुमार अपने मनमें चिन्ता करने लगा कि अहो आश्चर्य ! मेरे पुण्य के प्रभाव से यह देवता मुझे राज्य समर्पण करता है परन्तु मेंने तो प्रथम धर्मके समीप रहे हुये मुनि महाराज के पास पंचम अणुव्रत प्रहण करते हुये राज्य हरने का नियम किया है। ओर इस वक्त मेंने इस देवता के पास इसकी याचना पूर्ण करना मंजुर किया है कि जो तू कहेगा सो कक्त गा। में तो इस समय नदी व्याम न्याय के चीन आ पड़ा अब क्या किया जाय ? एक तरक प्रार्थना भंग और दूसरी तरक वत मंग, दोनों के बीन में यह संदर्ध में आ पता। अथवा है आर्य ! तू कुछ दूसरी प्रार्थना कर कि जिससे मेरे व्रतको दूपण न लो और तंश कार्य मा निज हो सके। परेसी दाक्षिण्यता किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे निज धर्म मंग होता हो, वा सुपण किस कामकी कि जिससे कामकी कि जिससे काम हा सुपण किस कामकी हिस्त कामकी हिस कामकी है।

भाव हैं और निज जीवितब्य तो सुकृति पुरुष द्वारा अंगीकार किया हुआ व्रत ही समभ्रमा चाहिये। समु-हों तूंबा फूट जाने पर अन्य वस्तुओं से नहीं करा जाता, क्या राजाके भाग जाने पर सुभटों से लड़ा जा सकता है, यदि चित्तमें शून्यता हो तो उसे शास्त्रसे क्या छाभ ? वैसे ही ब्रत भंग हुआ तो फिर दिव्य सुखा किसे क्या लाभ ? इस प्रकार विचार करके कुमार ने बहुमान से योग्य बचन बोले कि हे राक्षसेन्द्र ! तुमने बो नहा सो युक्त ही है परन्तु मैंने प्रथमसे ही जव गुरुके समीप नियम अंगीकार किया तब राज्य व्यापार पाप म्य होनेसे उसका परित्याग किया है। यदि यम और नियम खंडन किये जांय तो तीव्र दुःखोंका अनुभव कला पड़ता है। यम आयुष्य के अन्तिम भाग तक गिना जाता है और नियम जितने समय तकका अंगी-कार किया हो उतने ही समय तक पालना होता है। इस लियं जिसमें मेरा नियम भंग न हो कुछ वैसा कार्य लहा। यदि वह दु:साध्य होगा तो भी मैं उसे सुसाध्य कर्ह गा। राक्षस क्रोघायमान होकर बोळने लगा कि भरे! तू व्यर्थही झूं ठ वोलता है पहली ही प्रार्थनामें जब तू नामंजूर होता है तब फिर दूसरी प्रार्थना किस तरह कवूल कर सकेगा। इतना चड़ा राज्य देते हुये भी तु बीमारके समान मन्द होता है! अरे मूढ मां महत्ताके साथ मेरे घरमें सुख निन्द्रामें शयन करके और मुफसे अपने पैरोंके तर्लियें मर्दन करा कर भी में। वक्त हित कारक भी तुझे मान्य नहीं होता तब फिर अब तू मेरे क्रोधका अतुल फल देख। यों वोलता 🎙 गक्षस बलात्कार से जिस तरह गीध पक्षी मांसको लेकर उड़ता है वैसे ही कुमारको लेकर तत्काल मकारामें उड़ा, और क्रोधसे आकुळ व्याकुळ हो उस राक्षसने रत्नसार कुमारको अपने आत्माको संसार मुद्रमें डालनेके समान तत्काल ही भयंकर समुद्रमें फेंक दिया। फिर शीघ्र ही वहां आकर कुमारके <sup>शिष प्रकड़</sup> कहने लगा कि हे कदाग्रह के घर! हे निर्विचार कुमार! व्यर्थ ही क्यों मरणके शरण होता है ? सों नहीं राजलक्ष्मों को अंगीकार करता ? तेरा कहा हुआ निन्दनीय कार्य मैंने देवता होकर भी स्वीकार किया और प्रशंसनीय भी मेरा कार्य तू मनुष्य होकर भी नहीं करता! याद रख! यदि तु मेरे कहे हुये किंको अंगीकार न करेगा तो श्रोवीके समान मैं तुझे पाषाणकी शिला पर पटक पटक कर यमका अतिथि माइंगा। देवताओं का क्रोध निष्फल नहीं जाता, उसमें भी राक्षसोंका क्रोध तो विशेषता से निष्फल नहीं वि। यों कह कर वह क्रोधित राक्षस उसके पैर पकड़ अधोमुख करके जहां पर शिला पड़ी थी वहाँ पर रकों के लिये ले गया।

सहिसिक कुमार बोला कि तू निःसंशय तेरी इच्छानुसार कर! मुझे किसलिये वारंवार पूछता है में किया काम विकास में न करू गा। इस समय एक महा तेजस्वी प्रसन्न मुख मुन्द्रावाला आभूपणों से दैदीण्य- कां पर वैमानिक देवता प्रगट हुआ और जलवृष्टीके समान रत्नकुमार पर पुष्प वृष्टि करके वन्दि जनकी कि (भार वरणके समान) जय जय शब्द बोलता हुआ विस्मयता के व्यापारमें प्रवर्तित कुमार को कहने लगा कि प्रकार मनुष्योंमें सबसे अधिक चक्रवर्ती है वैसे ही सात्विक धैर्यवान पुरुपोंमें तू सबसे अधिक है। मार! तुसे धन्य है। तेरे जैसे ही पुरुषोंसे पृथ्वीका रत्नगर्भा नाम लार्थक है। तूने जो साधु मुनिराज से किया है उसकी द्रदनासे आज त देवताओं के भी प्रशंसनीय हुआ है। इन्द्र महाराज के सेना-

पित हरिनगमेपी नामक देवने जो बहुतसे देवताओं के बीचमें आपकी प्रशंसा की थी वह विलक्कल युक्त हो है। विस्मित और प्रसन्न हो कुमार बोला कि हरिनगमेषी देवने मेरी किस लिये प्रशंसा की होगी ? वह देव बोला प्रशंसा करनेका कारण सुनो ! एक दिन नये उत्पन्न हुये सौधर्म और ईशान देवलोक के इन्द्र जिस प्रकार मनुष्य अपनी अपनी जमीनके लिये विवाद करते हैं वैसे ही अपने अपने विमानोंके लिये विवाद करने लगे । अनुक्रम से सौधर्म देवलोक के वसीस लाख और ईशान देव लोकके अठाईस लाख विमान होने पर भी वे दोनों इन्द्र विवाद करते थे। जब पशुओं में कलह होता है तब उसे मनुष्य निवारण करते हैं, मनुष्योंमें कलह होता है तब उसका फैसला राजा करता है, जब राजाओंमें कलह होता है तब उसका निराकरण देवताओं से होता है, देवताओं का कलह उनके अधिपति इन्द्रोंसे निवारण किया जा सकता है परन्तु दुःखसे सहन किया जाने वाला बज्जकी अन्तिके समान जब परस्पर देवेन्द्रोंमें विवाद होता है तब उसका समाधान कौन कर सकता है ? अन्तमें कितने एक समय तक लड़ाई हुये वाद मानवक नामक स्तंभनके भीतर रही हुई अरिहंत की दाढ़ाओंके आधि, न्याधि, महादोष, महा वैर भावको, निवारण करने वाले शान्ति जलसे किसी एक बड़े महोत्तर देवता ने विवाद शान्त किया। फिर पारस्परिक विरोध मिट जाने पर दोनों इन्द्रोंके प्रधान मंत्रियोंने पूर्व शाश्वती व्यवस्था जैसी थी वैसी बतलाई।

शाश्वनी रीति—जो दक्षिण दिशामें विमान हैं वे सव सौधर्म इन्द्रके हैं, और उत्तर दिशामें रहे हुये सव विमानों की सत्ता ईशानेन्द्र की है। जितने गोल विमान पूर्व और पश्चिम दिशामें है वे और तेरह इन्द्रक विमान सोधमेंन्द्र की सत्तामें हैं। तथा पूर्व और पश्चिम दिशामें जो त्रिकोन तथा चौखूने विमान हैं उनमें आधे सौधर्मेन्द्र और आधे ईशानेन्द्र के हैं। सनत्कुमार और महेन्द्र में भी यही क्रम है। तथा इन्द्रक विमान जितने होते हैं वे सव गोल ही होते हैं। उन्होंने इस प्रकारकी व्यवस्था अपने स्वामियों से निवेदित की। इससे वे परस्वर गतमत्सर हो कर प्रत्युत स्थिर प्रीतिवान् वने । उस समय चन्द्रशेखर देवता ने हरिनगमेपी देवको कौतुक से यह पूछा क्या सारे जगत में कहीं भी कोई इन्द्रके समान ऐसा है कि जिसे लोभवुद्धि न हो या लोभ वृत्तिने जब इन्द्रों तक पर भी अपना प्रवल प्रभाव डाल दिया तब फिर अन्य सब मनुष्य उसके गृह दास समान हों इसमें आश्चयें ही क्या है ? नैगमेपी वोळा कि है मित्र ! तू सत्य कहता है, परन्तु पृथियी पर किसी वस्तुकी सर्वथा नास्ति नहीं है इस समय भी वसुसार नामक शेठका पुत्र रत्नसार कुमार कि जो सब मुच ही लोभसे अक्षोभायमान मन वाला है, अंगीकार किये हुये परिग्रह परिमाण वतको पालन करनेमें इतनी टूटता धारण करता है कि यदि उसे इन्द्र भी चलायमान करना चाहे तथापि वह अपने अंगीकृत व्रतमे प्यंत फें समान अक्षेत्र और निश्चल रहेगा। यद्यपि लोभ रूप महा नदीकी विस्तृत वाडमें अन्य सव तृणके समान वह जाते हैं परन्तु वह ग्रुप्ण चित्रक के समान अडक रहता है। उसके इन वचनों को सुन कर चंद्रशेखर देव मान्य न पर सारा इस लिये वहीं चन्द्रशेखर नामक देवता में तेरी परीक्षा करने के लिये यहां आया हैं। तेरे तीतेकी पित्रडे सहित चुराकर नवीन तैना बना कर शून्य नगर और भयंकर राक्षस का क्रव मैंने ही बनाया था। मतुचारता! जिसने तुसे उठा कर समुद्र में फेंका और अन्य भी बहुत से भय बतलाये में वही चन्द्रशंकर देव

हूं। इसिलये है उत्तम पुरुष ! खल चे छित के समान इस मेरे अपराध को क्षमा की जिये और देवदर्शन निष्फल न हो तदर्थ मुझे कुछ आज्ञा दी जिये । कुमार बोला श्रेष्ठ धर्मके प्रभाव से मेरी तमाम मनोकासनायें संपूर्ण हुई ' हैं इससे में आपके पास कुछ नहीं मांग सकता । परन्तु यदि तू देवताओं में धुरंधर है तो नन्दीश्वरादि तीथों की यात्रा फरना कि जिससे तेरा भी जन्म सफल हो । देवता ने यह बात मंजूर की और कुमारको पिंजरे सिहत तोता देकर कनकपुरी में ला छोड़ा । वहां के राजा क्येरह के सन्मुख रत्नसार का वह सकल महात्स्य प्रकाशित कर वह देवता अपने स्थान पर चला गया ।

फिर बढ़े आग्रह से राजा वगैरह की आज्ञा हो रत्नसार अपनी दोनों स्त्रियों सिहत वहांसे अपने नगर की तरफ चला। कितनी एक दूर तक राजा आदि प्रधान पुरुष कुमार को पहुंचाने आये। यद्यपि वह एक व्यापारी का पुत्र है तथापि दीवान सामन्तों के परिवार से परिवरित उसे बहुत से जिवस्थण पुरुषोंने राजकुमार ही सममा। रास्ते में कितने एक राजा महाराजाओं से सत्कार प्राप्त करता हुआ रत्नसार थोड़े ही दिनों में अपनी रत्न विशाला नगरी में आ पहुंचा। उस कुमारकी ऋदिका विस्तार और शक्ति देख कर समरसिंह राजा भी बहुत से व्यापारियों को साथ ले उसके सामने आया। राजाने बसुसारादिक बड़े व्यापारियों के साथ रत्नसार कुमार को बड़े आहम्बर पूर्वक नगर प्रवेश कराया। कुमारका उचिताचरण हुये वाद चतुर शुकराज ने उन सबको रत्नसार कुमार का आश्चर्य कारक सकल वृतान्त कह सुनाया। अद्भुत धैर्यपूर्ण कुमारका चरित्र सुन कर राजा प्रमुख आश्चर्य चिकत हो उसको प्रशंसा करने लगे।

पक दिन उस नगरी के उद्यान में कोई एक विद्यानन्द नामक श्रेष्ठ गुरु पथारे। यह समाचार सुन हर्षित हो रत्नसार और राजा वगैरह उन्हें वन्दन करने के लिये आये। गुरु महाराज की समयोचित देशना हुये वाद राजाने विस्मित हो रत्नसार कुमार का पूर्व बृनान्त पूछा। चार ज्ञानके धारक गुरु महाराज ने फर्माया कि है राजन्! राजपुर नगर में लक्ष्मी के समान श्रीसार नामक राजा का पुत्र था। क्षित्र, मन्त्रि और श्रेष्ठि, एवं तीत्र ज्ञांके तीन पुत्र उसके मित्र थे। जिस तरह तीन पुरुपार्थों से जंगम उत्साह शोभता है चैसे ही वह तीन मित्रोंसे शोभता था। अपने तीन मित्रों को सर्व कलाओं में कुशल जान कर क्षत्रिय पुत्र अपनी बुद्धिमंदता की नित्रों करता और ज्ञानका विशेष बहुमान करता था। एक दिन किसी चोर ने राजाकी रानीके महलमें बोरी की। मालूम होने से नगर रक्षक लोग चोर को पकड़ कर राजाके पास ले गये। कोधित हो राजाने उसे तत्काल ही मार डालने की आज्ञा दी। मृगके समान त्रासिन नेत्र वाले उस चोर को मार डालने के लिये अस्थान पर ले जाया जा रहा था, दैव योग उसे दयाखु श्रीसार कुमार ने देखा। मेरी माता का द्रव्य चुराने की से इस चोरको स्वयं में अपने हाथसे मारू गा यों कह कर उसे घातक पुरुपों के पासले ले जिया होने से इस चोरको स्वयं में अपने हाथसे मारू गा यों कह कर उसे घातक पुरुपों के पासले ले जिया का कर उसे गुप्तवृत्ति से छोड़ दिया। दुनिया में जिस मनुष्य के दो चार मित्र होते हैं उसके दो चार कि नो अवश्य होते हैं। इससे किसीने चोर को छोड़ देनेकी वात राजा से जा कही। राजार्का आशा मंग राज किता यह शक्तका वध है, इसलिये कोधायमान हो कर राजाने श्रीसारको बुला कर बहुत हा धन-

काया। इससे वह अपने मनमें वड़ा दिलगीर हुआ और क्रोध आ जानेसे वह शीघ्र ही नगर से वाहर निकल क्यों कि मानी मनुष्यों के लिये प्राणहानि से भी अधिक मानहानि गिनी जाती हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन चारित्र सहित आत्मा होता है वैसे ही मित्रता से दूर न रहने वाले अपने तीन मित्रों सहित कुमार परदेश चला। कहा है कि:—

जानीयात्में पर्णो भृत्यान् । वांधवान् व्यसनागमं ॥ मित्रमापदिकाले च । भार्या च विभवत्तये ॥ नौकर की किसी कार्य को भेजने के समय, बन्धु जनों की कष्ट आनेके समय मित्रकी आपत्तिके समय, और स्त्री की द्रव्य नाश हो जाने के समय परीक्षा होती हैं ।

साथमें चलते हुये मार्गमें वे जुदे हो गये इससे सार्थ भ्रष्टके समान वे राह भूल गये, और बहुत ही बुअुक्षित हो गये, इससे वे अति धीडित होने छगे। बहुतसा परिभ्रमण कर वे तीसरे दिन किसी एक गांवमें इकड़े हुये, तव उन्होंने वहां पर भोजन करनेकी तयारी की । इतनेमें ही वहां पर भिक्षा छेनेके छिये और पुण्य महोद्य देनेके लिये थोडे ही भव-संसार वाला जिनकह्वी मुनि गौवरी आया; सरल स्वभाव से और उल्लास पाते हुये शुद्ध परिणाम से राजपुत्र श्रीसारने उस मुनिराज को दान दिया। और उससे पुण्य भोग फलक यहण किया। दूसरे दो मित्रोने मन, वचन, कायसे, उस सुपात्र दानकी अनुमोदना की, क्योंकि समान वय वाले मित्रोंको सरीखा पुण्य उपार्जन करना योग्य ही है; परन्तु दो दो सव कुछ दो। ऐसा योग फिर कहाँसे मिलेगा ? इस प्रकार वोलकर दो मित्रोंने कपटसे अपनी अधिक श्रद्धा वतलाई। क्षत्रिय पुत्र तो तुन्छात्मा था, इसलिये वोहराने के समय उन्हें वोलने लगा कि भाई मुझे वहुत भूख लगी है, मैं भूखसे पीडित हो रहा हूं अतः मेरे लिये थोड़ा तो खखो। ऐसा बोल कर निरर्थक ही दानान्तराय करनेसे उस तुच्छ बुद्धिवाले ने भोगान्तराय कर्म वांधा। फिर थोड़े ही समयमें राजाके बुलानेसे वे तीनों जने स्वस्थान पर चले गये और श्रीसारको राज्य प्राप्त हुआ। मंत्रिपुत्र को मंत्रिमुदा, श्रेष्ठी पुत्रको श्रेष्ठी पदवी और क्षत्रिय पुत्रको वीराप्रणी पदवी मिळी । इस प्रकार चारों जनेंुअनुक्रमसे पदवियां प्राप्त कर मध्यस्थ गुणवन्त रह कर आयुप्य पूर्ण होने पर कालधर्म को प्राप्त हुये। उनमेंसे श्रीसार सुपात्र दानके प्रभावसे यह रत्नसार हुआ, प्रधान पुत्र और श्रे छिपुत्र दोनों जने मुनिको दान देनेमें कपट करनेसे रत्नसार की ये दो स्त्रियां हुई'। और क्षत्रियपुत्र दाना-न्तराय करनेसे तियँच यह तोता हुआ । परन्तु ज्ञानका वहुमान करनेसे यह इस भवमें वड़ाही विचक्षण हुआ है। श्रीसारसे छुटे हुये उस चोरने तापसी व्रत अंगीकार किया था जिससे वह चंद्रचूट देव हुआ कि जिसने वतुत दफा रत्नसार की सहाय की।

यह सुन कर राजा वगैरह सुपात्र दान देनेमें श्रति श्रद्धावन्त हुये। और उस दिनसे अरिहन्त प्रकृषित धर्मको सेवन करने छगे। वड़े मनुष्यों का धर्म सूर्यके समान दीपता हुआ प्रथम अज्ञानकप अन्धकार को दूर पर्के किर सर्व प्राणियोंको सन्मार्ग में प्रवर्त्ताता है। पुण्यमें सार समान रत्नसार कुमारने अपनी दोनों विष्यो है साथ बहुन काल तक उत्हन्ध सुखानुभव किया। अपने भाष्ययोग से अर्थवर्ग और कामवर्ग सुभ-पूर्वन हो प्राप्त हुये होत्रेक काम्ण परस्पर विरोध रहिन उस शुद्ध बुद्धिनाले रत्नसारने नीनों वर्गीकी साधना

की। स्थयात्रा, तथा तीर्थयात्रायें करना, चांदिमय, सुत्रणंमय, एवं मणिमय अरहंत की प्रतिमायें भरवाना, जकी प्रतिष्ठा फरवाना, नये मंदिर बनघाना, चतुर्विध श्री संघका सरकार करना, उपकारी एवं दूसरोंको भी योग समान देना, वगैरह सुरुत्य करनेमें बहुतसा काल न्यतीत करनेसे उसने अपनी लक्ष्मीको सफलं किया। उसके संसर्गसे उसकी दोनों लियां भी धर्ममें निरत हुईं। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषके संसर्गसे क्या न हो ? दोनों लियों के साथ आयुष्य क्षय होनेसे वे पंडित मृत्यु द्वारा वारहवें देवलोक में देवतया उत्पन्न हुये। क्योंकि श्राक्कणन में इतनी ही उत्कृष्ट उच्चगति होती है। वहांसे चल कर महाविदेह क्षेत्रमें जन्म ले सम्यक् प्रकारसे श्री अरिहंत प्रकृपित धर्मकी आराधना कर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त हुये।

रत्नसारचरिना दुदीरीता दिध्थमद्भुततया वधारितात्।।

पात्रदानविषये परिग्रह स्वेष्ट्रधान विषये च यत्यतां।।

स्त प्रकार रत्नसार कुमारका चरित्र कथन किया । उसे आश्चर्यातया अपने चित्तमें धारण कर सुपात्र रानमें और परिप्रह के परिमाण करनेमें उद्यम करो ।

# "भोजनादिक के समय दयादान और अनुकंपा"

साधु वगैरह का योग होनेपर विवेकी श्रावकको अवश्य ही विधिपूर्वक प्रतिदिन सुपात्र दान देनेमें राम करना। एवं भोजनके समय आये हुये स्वधमीं को यथाशक्ति साथ लेकर भोजन करे, क्योंकि वह भी हुए हैं। स्वामीवात्सस्य की विधि प्रवेक्त्य के अधिकार में आगे चलकर कही जायगी। श्रीवित्य द्वारा क्या मिश्च वगैरह को भी दान देना चाहिये। परन्तु उन्हें निराश करके वापिस न लौदाना। वैसा करनेसे फ्रांक्यन न करावे, धर्मनिन्दा न करावे, निष्ठुर हृदयवाला न वने। वड़े मनुष्योंके या द्यालु लोगोंक ऐसे लेख नहीं होते कि जो भोजनके समय द्रवाजा बन्द करलें। सुना जाता है कि चित्तौड़में चित्रांगद राजा मि ग्रुके सैन्यसे किला वेष्टित था और जब शत्रुओंका नगरमें प्रवेश करनेका भय था, भोजनके समय काला द्वाजा खुला रखता है, यह मार्मिक चात एक क्रिये गृत्रु लोगोंसे जा कही। इससे वे नगरमें घुस गये, परन्तु राजाने अपना नियम बन्द न किया। क्लिये श्रावकको भोजनके समय द्रवाजा वन्द न करना चाहिये। तथा श्रीमंत श्रावकको तो उस बातका निर्म क्याल रखना चाहिये कि:—

कुर्चि भरिनंकस्कोत्र, बव्हाधारः पुमान् पुमान् ।

ततस्तत्काल मायातान् । भोजये व्दांधवादिकान् ॥ १॥

भूमा पेट कौन नहीं भरता ? जो अन्य बहुतोंको आधार देता है वही मनुष्य मनुष्य गिना जाता है,

भविभी नथींनो दुस्थान । भक्ति शक्त्यानुकंपनंः ॥

कुत्वा कुतार्थानीचित्याव । भोचतुं युक्तं महात्मनां ॥२॥

अतिथी, याचक और दुखी जनका भक्तिसे या अनुकंपासे शक्तिपूर्वक औचित्य संभाल कर उनका मनोरथ सफल करके महात्मा पुरुषोंको भोजन करना युक्त है। आगममें भी कहा है कि:—

नेवदारं पिहावेई । भुंजमाणो सुसावश्रो । श्रणुकंपाजिणिदेहिं । सहहाणं न निवारिश्रा ॥ १ ॥ सुश्रावक भोजनके समय दरवाजा वंद न करावें क्योंकि वीतराग ने श्रावकको अनुकंपा दानं देनेकी सनाई नहीं की ।

## दठ्ठण पाणि निवहं । भीमे भवसायरंगि दुख्खतां ॥ अविशेष औग्छकंप । हावि सामध्यस्रौ कुपई ॥ २ ॥

भयंकर भवक्ष समुद्रमें दुःखार्त प्राणि समूहको देख कर शक्तिपूर्वक दोनों प्रकारसे—द्रव्य और भावसे अनुकंपा विशेष करे। यथा योग्य अन्नादिक देनेसे द्रव्यसे अनुकंपा करे और जैनधर्म के मार्गमें प्रवर्तना से भावसे अनुकन्पा करे। भगवती सूत्रमें तुंगीया नगरीके श्रावक वर्णनाधिकार में "अयंगुअ" दुवारा ऐसे विशेषण द्वारा भिश्चकादि के प्रवेशके लिए सर्वदा खुला द्रवाजा रखना कहा है। दीनोंका उद्घार करना यह तो श्री जिनेश्वर देवके दिये हुये सांवरसरिक दानसे सिद्ध ही है। विक्रमादित्य राजाने भी पृथिवीको ऋणमुक्त करके अपने नामका संवत्सर चलाया था। अकालके समय दीन हीनका उद्घार करना विशेष फल-दायक है इस लिये कहा है कि:—

## विग्रण् सिख्ख परिख्खा। सुइड परिख्याय होइ संगामे॥ वसग्रे मित्त परिख्ख्या। दाग्र परिख्खाय दुभ्भिख्ये॥ ३॥

चिनय करनेके समय शिष्यको परोक्षा होती है, सुभटकी परीक्षा संग्रामके समय होती है, मित्रकी परीक्षा कप्रके समय होती है, और दुष्कालके समय दानीकी परीक्षा होती है।

विक्रम संवत् १३१५ में महा दुर्मिक्ष पड़ा था, उस समय भद्रेश्वर निवासी श्रीमाल जातिवाले जा-दुशाह ने ११२ दानशाला खुलवाकर दान दिया था। कहा है कि:—

धम्मीरस्य द्वादरा । वीसलदेवस्य चाष्ट दुर्भित्ते ॥ त्रिसप्त सुरभागे । मूङ्सहस्रान् ददो जगहू ॥

जगनुशाह ने दुर्भिक्षके समय हमारे राजाको वारह हजार मूड़ा विवलदेव राजाको आठ हजार मूडा और वादशाहको २१ हजार मूडा धान्य दिया था। उस समय पढ़े हुये दुष्कालमें जगडुशाह ने उपरोक्त राजाओं की मार्फन उपरोक्त संख्या प्रमाण धान्य दुष्काल पीडित मनुष्योंके भरण पोषण के लिये मिजवाया था

इसी तरह अणहिलुपुर पाटनमें एक सिंहथ नामा सुनार था। उसके वरमें बड़ी भारी ऋदि विदि थी। उसने विक्रम संवत् १८२६ में आठ मन्दिरोके साथ एक बड़ा संब छेकर श्री सिद्धावल की यात्रा कर एक भिक्य येचा उपोतिप से यह जानकर कि दुष्काल पड़ेगा प्रथवसे ही दो लाख मन अन्न हा संमह किया हुना था। किससे बढ़त ही लक्ष्मी उपालन की परन्तु उसमेंसे २४ हजार मन अन्न दुष्काल पीटित दीन हीन पुरूष् पों हो बांट दिया था। एक दजार थांच छुटाये थे (डाकु लोगों द्वारा पकड़े हुये लोगोंको बंच कहने हैं) स्टुगते मन्दिर पंचयाये, जीणोंद्वार कराये, तथा पूज्य श्री जयानंदसूरि और श्रीदेवसुन्दिर सूरिको आकार्य प्रस्थापना करने वगैरहके धर्मकृत्य किये थे इसिलिये ओजनके समय गृहस्थको चाहिये कि वह विशेषतः स्थापना करे। निश्रय करके गृहस्थ को एवं निर्धन श्रावकको भी उस प्रकारकी औस्तित्यता रखकर अन्न प्रकाना कि जिससे उस समय दीन हीन याचक आ जाय तो उन्हें उसमेंसे कुछ दिया जासके। ऐसा करनेसे कुछ क्षिक व्यय नहीं होता, क्योंकि उन्हें थोड़ा देकर भी संतोषित किया जा सकता है। इसिलिये कहा है कि-प्रास्ति गिलतिसिक्थेन। किं न्यूनं करिगों भवेत्॥ जीवत्येव पुनस्तेन। कीटिकानां कुटुम्बकं॥

प्रासमेंसे गिरे हुये दाणेसे क्या हाथीको कुछ कम हो जाता है ? परन्तु उससे चींटीका सारा कुटुम्ब गीत रह सकता है |

इस युक्तिसे रंघे हुये निर्वय आहारसे सुपात्र दान भी शुद्ध होता है। माता पिता बहिन भाई वगैरह की, पुत्र, बहु आदिकी रोगी वांघी हुई गाय, बैळ, घोड़ा, वगैरह की भोजनादिक से उचित सार संभाळ करके मकार गिन कर और प्रत्याख्यान, नियम वगैरह स्मरण कर सात्र्य याने अवगुण न करता हो ऐसे पदाथ का भोजन करे। इसिळिये कहा हैं कि:—

पितुर्गातुः शिश्न्नां च । गर्भिणी दृद्धरोगिणां ॥ पथमं भोज ं दत्या । स्वयं भोक्तव्यम् तमैः ॥ १ ॥ ि पिता, माता, वालक, गर्भिणी, वृद्ध और रोगी इतने जनोंको प्रथम भोजन कराकर; फिर आप भोजन क्ष्मा चाहिये ।

## चतुष्पदानां सवपां । धृतानां च तथा नृगां।।।

चिता विधाय धर्मज्ञः । स्वयं भुज्जीत नान्यथा ॥ १ ॥

<sup>धर्म जानतेवाले</sup> मनुष्यं को अपने घरके तमाम पशुओं तथा बाहरसे आये हुये अतिथि महमान वगै
<sup>१ की सार</sup> संभाल लेकर फिर भोजन करना चाहिये।

## "भोजन करनेका विधि"

पानाहाराद्यो यस्पाद्विरुद्धाः प्रकृतेरपि ॥ सुखित्वा यावद्गरूपन्ते । तत्सात्म्यपिति गीयते ॥
प्रितिको न रुवता हो तयापि जो शारीरिक सुखके लिये आहार वगैरह किया जाता है उसे सात्म्य

बो बस्तु जन्मसे ही खानपान में आती हो, फिर वह चाहे विष ही क्यों न हो तथापि वह अमृत समान कि । इसमे इतना विशेष समभना कि कि जन्मसे पथ्यतया खाया हुवा विष भी अमृत तुत्य होता है। असात्म्य करके (कुपथ्य करनेसे) कि जन्मसे पथ्यतया खाया हुवा विष भी अमृत तुत्य होता है। असात्म्य करके (कुपथ्य करनेसे) कि कि तुत्य है, इसीलिये जो शरीरको अनुकूल हो परन्तु पथ्य हो येसा भोजन प्रमाणसे संयन असे सब ही सात्म्य है ऐसा समभ कर विष कदापि न खाना। विष संपन्धी शास्त्र जानता हो कि करना भी जाता हो तथापि षिष खानेसे प्राणी मृत्युको ही प्रांत होता है। तथा यदि ऐसा

कंडनाडी मतिक्राति। सवत्तदशनं समं॥ त्तरणमात्रसुखस्यार्थे। लोव्यं कुवति नो बुधाः॥

कंठ नाडीसे नीचे उतरा हुआ सब कुछ समान ही होता है। इस प्रकारके क्षणिक सुबके लिये विचक्षण पुरुषको रसकी छोळुपता रखनी चाहिये? कदापि नहीं। यह समक्ष कर भोजनके रसमें छालच न रखकर वाईस अमक्ष्य, वत्तीस अनंतकाय, वगैरह जिनसे अधिक पाप छगे, ऐसी वस्तुओंका परित्याग करके अपनी जठराग्नि का जैसा वछ हो उस प्रमाणमें आहार करे। जो मनुष्य अपनी जठराग्निका बिचार करके अल्प आहार करता है वहीं अधिक खा सकता है। किसी दिन स्वादिष्ट भोजनकी छाळसाके कारण प्रति-दिनके प्रमाणसे अधिक भोजन करनेसे अजीर्ण, वमन, विरेचन, बुखार, खांसी, वगैरह हो जानेसे अन्तमें मृत्यु तक भी होजाती है। इसळिये प्रतिदिन के प्रमाणसे अधिक भोजन न करना चाहिये। इसळिये कहा है कि:—

जीहे जागाप्पमागां। जिमि अन्वे तहय जीप ऋन्वेस्र॥ अईजिमिस्र जीपसागां। परिगामो दाहगो होई॥ १॥

हे जीभ तू भोजन करने और वोलने में प्रमाण रखना। अतिशय जीमने और बोलनेका परिणाम भयंकर होता है।

अनान्यदोषाणि पितानिमुक्ता । वचांसि चेक्वं वदसीत्थ्थमेव ॥

जंतोर्यु युत्सोः सहकर्मवीरै । स्तत्पट्ट वंधोरसने तथैव ॥ २ ॥

हे जीभ ! यदि तू प्रमाण सहित और दोष रहित अन्नको एवं प्रमाण सहित और दोष रहित बचनको । उबयोगमें छेगी तो कर्मकष सुभटोंके साथ युद्ध करने वाले प्राणियोंको मस्तक पर वंध समान होगी।

हित मित विपक्तभोजी । वामशयी निख चं क्रमण शीलः ॥

उभिभत मूत्रपुरीपः स्त्रीषु जितात्मा जयति रोगान् ॥३॥

अपने आपको हितकारी हो इस प्रकारका प्रमाणकृत और परिपक्व हुवा भोजन करने वाला, बार्य विमाल सोनेवाला, भोजन करके घूमनेके स्वभाव वाला, लघुनीति एवं वडी नीतिकी शंका होनेसे तत्काल उसका स्थाग करनेवाला और स्त्री विषयमें प्रमाण रखनेवाला पुरुष रोगोंको जीत लेता है।

भोजनका विधि, व्यवहार शास्त्र विवेक विलासमें नीचे मुजव वतलाया है:—

श्रतिपातश्च सन्ध्यायाः । रात्रो कुत्सन्नथ त्रजन् ॥

संव्याद्यौदत्त पाणीश्च । नात्पात्पाणिस्थितं तथा ॥ ६ ॥

अति प्रभात समय, अति सन्ध्या समय, रात्रिके समय, मार्ग चलते हुये, वांये पैर पर हाथ रक्षकर। श्रे और हाधमें लेकर भोडन न करना चाहिये।

साकारों सात्प सन्धिकारे द्रुपतलेपि च ॥ कदाचिदपि नाश्नीया दूर्ध्वकृत्य च तर्जर्नी ॥ २ ॥ भाषायक्षे नीचे बैठकर, धूर्पमें, अन्धकार में, कुशके नीचे, तर्जनी अंगुलिको अंबी रक्ष कर क्रवारि भोक्षत न करना ।

## श्रथौतमुखवस्त्रां घिर्नग्नश्च यलिनां शुकः॥

सच्येन हस्तेनादात्त । स्थालो भुंजीत न क्विचत्॥ ३॥

हाथ पैर मुख वस्त्र बिना घोये, नग्न हो कर, मिलन वस्त्र पहिन कर, बांचे हाथमें थाली उठा कर, भाष भोतन न करना,

एकवस्त्रान्वितक्चाद्रं बासावेष्टित सस्तकः॥

अपवित्रोऽतिगाक्यक्च, न भुंजीत विचत्तणः॥ ४॥

एक ही वस्त्र पहिन कर; भीने वस्त्रस्ने, मस्तक छपेट कर, अपवित्र रह कर, अति छाछवी होकर विच-भगपुरमको कदापि भोजन न करना चाहिसे।

उपानत्सहितो च्यग्रचित्तः केवल अस्थितः॥

पर्यं कस्थो विदिग् याम्याननो नाचात्क्रशासनः ॥ ५ ॥

ज्<sup>ता पहिने</sup> हुये, चपळ चित्तसे, केवळ जमीन पर बैठके, पळंग पर बैठके, विदिशाके सन्मुख बैठ कर, <sup>रिश्रण दिशाके</sup> सम्मुख बैठ कर और पतळे या हिळते हुये आसन पर बैठ कर भोजन न करना।

श्रासनस्थपदो नाद्यात् स्वक्र्जांखडालैनिरीत्ततः ॥

पतितैक्च तथा भिन्ने भाजने मिलनेऽपि च ॥ ६॥

आसन पर पैर रख कर, कुत्तो, चांडाल, धर्मभ्रष्ट, इतनों के देखते हुये, दूटे हुये या मिलन वर्तन में

अमेध्यसंभवं नाद्यात, दृष्ट श्रू गादिवातकैः,

रजस्वलापरिस्पृष्ट, मात्रातं गतोश्वपित्तभिः॥ ७॥

विष्टा करने की जगह में उत्पन्न हुये, बाल हत्या वगैरह महा पाप करने वालेसे देखे हुये रजस्यला स्नी

भवाताग्पमज्ञातं, पुनरुवनीकृतं तथा, युक्तं च बचवचावाव्दै नीद्याद्वकत्रविकारवान् ॥ ⊏ ॥

अनजान स्थानसे आये हुये तथा अज्ञात एवं फिरसे गरम किये हुये खाद्य पदार्थ को न खाना। तथा रेषाकृति विकृति करके या चपचप शब्द करते भोजन न करना।

चपाव्हानोत्पादितपीति, कृतदेवा भिधासमृतिः,

समे पृथा वनत्युचैः, निविष्टो विष्टरे स्थिरे ॥ ६॥

मातृस्व स्पृ'विका जागी आर्याद्यै: पद्धमादरात ।

थुचिभिभु क्तविध्दश्च । दत्तं याद्याऽज्जने सति ॥ १०॥

कतमीनमवकांगं । वहद्दिरामासिकां ।

भातिभद्य समाधाण । इतदृग् दोपविक्रियं ॥ ११ ॥

न।तिज्ञारं न चात्यम्यलं । नात्युष्णं नातिज्ञीतलं ॥

नातिशाकं नातिगोल्यं। मुखरोचकमुचकः ॥ १२॥

जिसने भोजनकी आमन्त्रणा से प्रीति उत्पन्न की है, चैसे देव, गुरुका स्मरण करने वाले श्रावक व सम आसन पर, चौड़े आसन पर, उच्च आसन पर, स्थिर आसन पर वैठ कर, माता, विहन, दादी, भांजी, ह वगैरह से आदर पूर्वक परोसा हुआ पवित्र भोजन करना चाहिये। रसोइये वगैरह के अभाव में घरकी क्षिर द्वारा परोसा हुआ भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय मौन धारण करना चाहिये; शरीर को वाँव चूंका न करना चाहिये, दाहिनी नासिका चलते समय भोजन करना चाहिये, जो जो वस्तु खानी हों उ सबको दृष्टि दोषके विकार को दूर करनेके लिये प्रथम अपनी नासिका से स्वंघ लेना चाहिये। अ अति खारा, अति खद्दा, अति ऊष्ण, अति शीतल, नहीं परन्तु मुखको सुखाकारी भोजन करना चाहिये।

श्रचुगाहं हणाइरसं । यह अंवं इन्दियाइं उवहणाई॥

अइ लोगियं च चल्खुं। अइशिद्धं भंजए गहिंगा॥ १३॥

अति उष्ण रसका विनाश करता है, अति खट्टा इन्द्रियों को हनता है, अति खारा चक्षुओं का विना करता है, अति चिकना नासिका के विषय को खराव करता है।

तिराकडुएहिं सिमं। जिलाडिपिरां कसाय महुरेहिं॥

निठगहेहि अनायं। सेसावाही भगसगाए । १४॥

तिक्त, और कटु पदार्थ के त्याग से श्लेष्म, कषायळे, और मधुर पदार्थके परित्याग से कि स्निध—चिक्तने और उष्ण पदार्थ के त्यागसे वायु तथा अन्य व्याधियों को वाकीके रस परित्याग से जीत जा सकती हैं।

अशाकभोजी घृतमि योंघसा । षयोरसान् सेवति नातियोंगसा ॥ अभुग्विभुग्मूत्रकृतां विदाहिनां । चललमुग् जीर्णं भूगलपदेहरूग् ॥ १५॥

शाक विना किया हुआ भोजन धीके समान गुणकारी होता है, दूध और चावल की खुराक मदिरा है समान गुणकारी होती है। खाते समय अधिक जलपान न करना श्रष्ठ है। जो मनुष्य लघु गीति यह नीति की शंका निवारण करके भोजन करना है उसे अजीर्ण नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त वर्ताव कर वाल को प्राय: वीमारी नहीं होती।

पादो तावन्पधुरं। मध्ये तीच्णं ततस्ततः कटुकं॥

दुर्जन मैत्री सहज्ञं । भोजनिषच्छन्ति नीतिज्ञाः ॥ १६ ॥

दुर्जन पुरुषे की मित्रता के समान नीति जानने वाले पुरुष पहले मधुर, बीचमें तीक्ष्ण, और फिर क् भोजन इच्छते हैं।

मुस्निग्य मधुरैः पृत्रेषदतीयहरान्वतं रसः ॥

द्वाम्बलवर्गार्भेध्ये । पर्यन्ते कदुतिक्तकेः ॥ १७ ॥

परले निक्ने और मधुर एक सहित प्रदार्थ ताना, प्रवाही छट्टे और खारे रस सहित प्रदाय अनिमे साना, भार फट्ट नया तिक रस सहित प्रदार्थ अन्तमें साना। पाक् द्रवं पुरुषोSक्वाति । यध्ये च कटुकं रखं ॥

अन्ते पुनर्द्रवाशी च। बलारोग्यं न मु'चित ॥ १८॥

महरे पतला पदार्थ खाना चाहिये; बीचमें कटु रस वाला खाना चाहिये, और अन्तमें पतला पदार्थ मा योग्य है। इस प्रकार भोजन करने वालेको बल, और आरोग्यकी प्राप्ति होती है।

बादौ मंदाग्नि जननं । यध्ये पीतं रसायनं ॥

भोजनानते जलं पीतं। तज्जलं विष सन्निमं ॥ १६॥

भोजन से पहले पीया हुआ पानी मंदाग्ति करता है, भोजन के बीचमें पीया हुआ पानी रसायन के बाज के बाज में पीया हुआ पानी रसायन के बाज के बाज में पीया हुआ विप तुल्य है।

भोजनानन्तरं सव । रस लिप्तेन पाणिना ॥

एकः प्रतिदिनं पेयो । जलस्य चुलुकोंगिना ॥ २० ॥

भोक्षन किये बाद सर्व रससे सने हुये हाथ द्वारा मनुष्य को प्रतिदिन एक चुलु पानी पीना चाहिये। मोजन किये बाद तुरन्त ही अधिक पानी न पीना चाहिये।

न पिवेत्पशुवसोयं । पीतशेषं च वर्जयेत् ॥

तथा नां जिल्लना पेटां। पयः पथ्टां मितं यतः ॥ २१ ॥

पशुके समान पानी न पीना चाहिये। पीये वाद बचा हुआ पानी तत्काल ही फैंक देना चाहिये। क्षेत्रके याने ओक से पानी न पीना चाहिये क्योंकि प्रमाण किया हुआ पोनी पथ्य गिना जाता है।

करेगा सलिलाद्वे गा। न गंडी नापरं करं।।

नेत्तुणे च स्पृशोत्किन्तु । स्पृष्ट्व्ये जानुनी श्रिये ॥ २२ ॥

भोजन किये वाद भीने हाथसे मस्तकको, दूसरे हाथको, आंखोंको स्पर्श न करना चाहिये। तव फिर भारता चाहिये ? लक्ष्मीकी वृद्धिके लिये अपने गोडोंको मसलना चाहिये।

# "भोजन किये वाद करने न करनेके कार्य"

अंगमद न नीहारं। भारोतचेपोपवेशनं॥

स्नानाद्यं च कियत्कालं। भुक्तवा कुर्यान्न बुद्धिमान् ॥२३॥
भोजन किये वाद बुद्धिमान को तुरन्त ही अंगमर्दन, टट्टी जाना, भार उठाना, वैठ रहना, स्नान, वगरह

भुक्तवोपविशतस्तुंदं। वलमुत्तानशायिनः॥

ग्रायुर्वामकटिस्थस्य । मृत्युर्घावति घावतः॥ २४॥

अधिवानकाटस्तरमा है। उत्तर ही वैठ रहने वालेका पेट चढ़ता है, चित सोने वालेका वल वढ़ता है, वायां अंग

#### भोजनानंतरं वाम । कटिस्थी चटिकाद्वयं ॥

शयीत निद्रया हीनं। यद्वा पद् शतं त्रजेत्॥ २५॥

भोजन किये वाद वायां अंग दवा कर दो घड़ी निद्रा विना छेट रहना चाहिये, या सौ कदम घूम चाहिये, परन्तु तुरन्त ही वैठ रहना योग्य नहीं। आगमोक्त विधि नीचे मुजब है।

निरवज्जाहारेगः । निज्जीवेगां पश्चि मिस्सेगां ॥

अत्राणु संध्यापरा। सुसावगा ए रिसा हुं ति॥१॥

दूषण रहित आहार द्वारा, निर्जीव आहार द्वारा, प्रत्येक मिश्र आहार द्वारा, ( अनन्तकाय नहीं ) अपना निर्वाह करनेमें तत्पर सुश्रावक होता है।

ग्रसर सरं श्रचवचवं, श्रदुश्रमविलं विश्रं अपरिसाडि।

मरावयकायगुत्तो, भुंजई साहुन्य उवउत्तो ॥२॥

श्रावकको साधुके समान, मौन रह कर चपचपाहट करनेसे रहित, शीव्रता रहित, अति मन्दता रहि जुंठा न छोड़ कर, मन, वचन, कायको भोपते हुए उपयोगवान हो कर भोजन करना चाहिये।

कडपयरच्छेएगां भुत्तव्वं शहब सीह खइएगां।

एगेण अरोगे हिन, विज्ञित्ता घूमइंगालं॥३॥

जिस प्रकार वांसके टुकड़े करनेके समय उसे एकदम चीरते हैं, उस तरह या सिंह भोजनके समा (सिंह एकदम भपट्टा मार कर खा जाता है वैसे) तथा वहुतसे मनुष्यों के वीच एवं धूम, इंगालादिक दोपोंव वर्ज कर एकलेको एक वार भोजन करना चाहिये।

जहग्रभ्भंगललेवा, सगड रुखवणाण जुनिाम्रो हु ति ॥

इयस्ंगम भ रहवहण्डचाइ साहुबाहारी ॥४॥

जिस प्रकार शरीरका वल वढ़ानेके लिये स्नाग करते समय अभ्यंगग किया जाता है और गाड़ीक वलानेके लिये जैसे उसकी धुराओंमें तेल लगाया जाता है वैसे ही संयमका भार वहन करनेके लिए साह लोक आहार फरते हैं।

तित्तगंव कहुश्रंव, कसायं श्रंवितंवगहुरं लव्यां वा ॥

एझ लद्ध पन्न ्ठ पउत्तं, महुश्रयं व भुं जिङ्ज संजए॥ ५॥

साधुको तिक्त, कटु, कपायला, लट्टा, मीठा, खारा इस प्रकारका आहार मिले तथावि वह अन्य कुछ विचार न परके उसे ही मिष्ट और स्वादिष्ट मानकर खा लेते हैं।

अहव न जिभिज्जरोगे, माहृद्यं संयग्नमाः उवसंगे॥

पाणी द्यात वहेड, अंगे तसुषी अस्थं च ॥ इ॥

जब रोग तुजा हो, अब मोहँक। उद्य हुआ हो, जब खजनादिक की उपमर्ग उत्पन्न हुआ हो, जाबस्या पारुनेक समय, अप तप करना हो अन्य समय शगर छोड़नेक लिये जब अनशन करना हो तब मोजन करना उपर वतलाई हुई समस्त सिद्धान्तोक्त रीति साधुके आश्रित है। श्रावकको यथायोग्य समभ्र लेना। रूसरे शास्त्र भी कहते हैं कि:—

देवसाधुपुरस्वामी, स्वजनव्यसने सति॥

ग्रहणे च न भोक्तव्यं शक्तौ सत्यां विवेकिना॥ ७॥

जब देव, गुरु, राजा, स्वजन, इत्यादि पर कुछ का अबा पड़ा हो एवं ग्रहण पड़ते समय विवेकवान् मुख्यको भोजन न करना चाहिये ।

"म्रजीर्गं प्रभवा रोगाः" अजीर्ण होनेसे रोग उत्पन्न होते हैं। अजीर्णके विषयमें कहा है कि:— वलादरोधिनिर्दिष्टं, ज्वरादौ संघनं हितं॥

ऋतेऽनिलश्रमक्रोध—शोककामद्यतब्वरान्॥ ८॥

वायु, श्रम, कोध, शोक, काम या घाव तथा विस्तोटक वगरह का यदि बुखार न हो तो उसके वल को तोकने वाला होनेसे बुखारकी आदिमें लंघन ही करना हितकारी है। ऐसा वैद्यक शास्त्रका कथन होनेसे निक्षे समय, नेत्ररोगादिके समय, तथा देव गुरुकी वन्दना करनेका योग न बने उस समय एवं तीर्थ गुरुको वास्त्रार करनेके समय कोई विद्योग धर्म करणी अंगीकार करनेके आदिमें या किसी प्रौढ़ पुण्य करणीके आस्मार करनेके समय कोई विद्योग पर्वतिथियों में भोजनका परित्याग करना चाहिये। उपवास आदि विकास और परलोक में सचमुच ही विद्योग गुणकी और लाभकी प्राप्ति होती है।

म्रथिरं पिथिरं क्कंपि, जज्जुमं दुरुसहंपि तहसुसहं ॥

दुसन्नंपि सुसन्नं, तवेण संपन्नए कन्नं ॥६॥

अस्थिर भी स्थिर, वक्त भी सरल, दुर्लभ भी सुलभ, दुःसाध्य भी सुलाध्य, मात्र तपसे ही हो सकते हैं।

वासुदेव, चक्रवतीं वगैरह तथा देवता वगैरह जो सेवा करने हत इस लोकके कार्य हैं वे सब अप्रमा
कि तपसे ही सिद्ध होते हैं। परन्तु उस विना नहीं होते। (यह भोजनादिक विधि वतलाई है।)

# 'भोजनकर उठे बाद करनेके कार्य"

भोजन किये वाद नवकार गिन कर उठके चैत्यवन्दन करे, फिर यथायोग्य देव गुरुको वन्दन करे। यह विश्व । सुपत्तदाणाइजुत्ति इसमें बतलाये हुये आदि शब्दले सूचन किया हुआ समफ्रना" अब पिछले पर । व्यात्या पतलाते हैं कि भोजन किये वाद प्रत्याख्यान करके दिवसचरिय या प्रंथि सिहतादि प्रत्याख्यान विश्व को वो वन्दना देने पूर्व का अथवा वैसा योग न हो तो वैसे ही करके गीताथों के, यितयों के, गीतार्थ किके, या ब्रह्मचारी आवक्षके पास वांचना, पृच्छना, परावर्त्त ना, धर्मकथा, अनुप्रेक्षा लक्षणवाली यथायोग्य किने करता। उसमें १ निर्कराके लिये यथायोग्य जो सूज अर्थका पढना, पढाना, हे उसे वांचना करते विश्व वांचना लेते समय उसमें जो कुछ शंका रही हो उसे गुरुको पूछ कर निःसंशय होना इसे पृच्छना किने वांचना लेते समय उसमें जो कुछ शंका रही हो उसे गुरुको पूछ कर निःसंशय होना इसे पृच्छना किने करना वार्यार किने करना सो परावर्त्त ना कहलाता है। ४ जम्बूस्वामी वगैरह महान पुरुषोंके चिर्वाको स्मरण करना,

दूसरोंको श्रवण कराना, उसे धर्मकथा कहते हैं। ५ मनमें ही सूत्र अर्थका वारंवार अध्यास करते रहना— उसका विचार करते रहना उसे अनुष्रेक्षा कहते हैं। यहां पर शास्त्रके रहस्यको जानने वाले पुरुषोंके पार पांच प्रकारकी स्वाध्याय करना वतलाया है तो विशेष इत्यतया समभना। और वह विशेष गुण हेतु हैं कहा है कि:—

#### सम्भाएग पसथ्यं भागं जागाईग्र सन्व परमथ्यं; समभाए वढ्ढंतो, खगो खगो जाई वेरगं॥ १०॥

स्वाध्याय द्वारा प्रशस्त ध्यान होता है, सर्व परमार्थ को जानता है, स्वाध्यायमें प्रवर्त्त से प्राणी क्षण क्षणमें वैराग्य भावको प्राप्त करता है।

हमने ( टीकाक्षारने ) पांच प्रकारके स्वाध्याय पर आचारप्रदीप श्रंथमें द्वष्टान्त वगैरह दिये हैं इसिल्ये यहां पर द्वष्टान्त आदि वहीं दिये, यह मूछ श्रंथकी आठवी गाधाका अर्थ समाप्त हुआ।

# "मूल गाथ"

# संझाई जिणपुणरिव । पूअई पिडकमइ कुणई तहिविहिणा ॥ विस्समणं सङ्झायं । गिहंगओ तो कहइ धम्मं ॥ ९॥

उस्सगोरां तु सद्होग्र, सचिना। हार दक्ता गो; इक्कासराग भोइग्र, वंभयारी तहेवय ॥ १ ॥ उत्सर्ग से श्रावकको एक ही दफा भोजन करना चाहिये; इसिलये कहा है कि, उत्सर्ग मार्गसे श्रावक सचित्त शाहारका त्यागी होता है और एकही दफा भोजन करता है एवं ब्रह्मचारी होता है।

जिस श्रावकका एक दका भोजन करनेसे निर्वाह न हो उसे दिनके पिछछे आठवें भागमें ( लगभग वार घड़ी दिन रहे उस वक्त ) खाना शुक्त करके दो घड़ी दिन बाकी रहे उस वक्त समाप्त कर छेना चाहिये। क्योंकि सन्ध्या समय याने एक घड़ी दिन रहे उस वक्त भोजन करनेसे राजिभोजन का दोप लगता है, देरीसे और राजिभोजन करनेसे अनेक दोप उत्पन्न होते हैं, इसका स्वक्तप अर्थदीपिका चुक्तिसे जान छेना। भोजन किये वाद यथाशक्ति चोतिहार, विविहार, दुविहार, दिवसचिरम, जितना दिन वाकी रहा हो वहांसे छेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक प्रत्याख्यान करना। मुख्य चुक्तिसे तो कितनाक दिन वाकी रहने पर भी प्रत्याख्यान करना चाहिये और यदि वैसा न वन सके तो राजिके समय भी प्रत्याख्यान कर छेना चाहिये।

यदि यहां पर कोई यह शंका करें कि दिवस चिरा प्रत्याख्यान करना निष्फल है । वयोंकि दिवस चिरा तो पकासनादि के प्रत्याख्यान में ही भोग लिया जाता है। इस वातका यह समाधान है कि एका सन प्रत्याख्यान के आठ आगार है, और दिवसचिरा प्रत्याख्यान के चार आगार है; इसलिये वह काना प्रत्याख्यान है। क्योंकि आगारका संदेव करना ही सबसे बड़ा लाग है।

जिसमें राचिमोजन का निषेध किया है उस भावकको भी कितना एक दिन बाकी रहने पर दिवस

र्गण करनेमें आ जानेसे मेरे रात्रिभोजन का त्याग है, ऐसा स्मरण करा देनेसे उसे भी दिवसचरिम का गोण है ऐसा आवश्यक की लघुवृत्ति में लिखा है। यह दिवसचरिम का प्रत्याख्यान जितना दिन को सा हो उतने समयसे प्रहण किया हुआ चोविहार या तिविहार खुखसे बन सकता है और यह महा- समारी है। इससे होनेवाले लाभ पर निस्न दृष्टान्त दिया जाता है।

द्याणंपुर नगरमें एक श्राविका संध्या समय भोजन करके प्रतिदिन दिवसचरिम प्रत्याख्यान करनी थी, मक्ता पित मिथ्यात्वी होनेसे "शामको भोजन करके रात्रिमें किसीको भोजन न करना यह बड़ा प्रत्याख्यान है गई। यह यहा प्रत्याख्यान !" ऐसा बोळ कर हंसी करता था। एक दिन उसने भी प्रत्याख्यान छेना कि नित्रा, तव श्राविकाने कहा कि आपसे न रहा जायगा, आप प्रत्याख्यान न छो, तथापि उसने प्रत्याख्यान नित्रा, पित्रिके समय सम्यक्दुष्टि देवी उसकी बहिनका कप बना कर उसकी परीक्षा करने, या शिक्षा करनेके हो, पेत्रिकी सीरनी बांटने आई और उसे घेवर दिये। श्राविका छोने उसे बहुत मना किया परन्तु कि छोठ निकल पड़े उस श्राविका छोने इससे प्रेरा या प्रेरे धर्मका अपयश होगा यह समभ कर गंतिकों डोळे निकल पड़े उस श्राविका छोने इससे प्रेरा या प्रेरे धर्मका अपयश होगा यह समभ कर गंतिकों कर छिया। तव शासन देवीने आकर उस श्राविकाके कहनेसे वहांपर नजदीक में ही कोई वकरे भाता था उसकी आंखें लाकर उसकी आंखोंमें जोड़ दी इससे वह एडकाश्च नामसे प्रसिद्ध हुवा। यह क्या कर गंतिकों वह भी श्रावक बना। यह कौतुक देखनेके छिए दूसरे गांवसे बहुतसे छोक आने छो, खो उस गांवका भी नांव एडकाश्च होगया। ऐसा प्रत्यक्ष समत्कार देख कर अन्य भी बहुतसे छोक अवह होग्या। ऐसा प्रत्यक्ष समत्कार देख कर अन्य भी बहुतसे छोक अवह होग्या। ऐसा प्रत्यक्ष समत्कार देख कर अन्य भी बहुतसे छोक अवह स्वरं स्वरं होग्या। ऐसा प्रत्यक्ष समत्कार देख कर अन्य भी बहुतसे छोक अवह हाग्या।

ित दो घड़ी दिन वाकी रहे वाद और अर्घ सूर्य अस्त होनेसे पहिले फिरसे तीसरी दफा विधिपूर्वक

# "द्वितीय प्रकाश"

#### "रात्रि कृल"

पिडिक्कम इति। श्रावक साधुके पास या पौषधशालामें यतना पूर्वक प्रमार्जन करके सामायिक लेने कि विधि करके प्रतिक्रमण करें। इसमें प्रथमसे स्थापनाचार्य की स्थापना करें, मुख वस्त्रिका रजी- विधि धर्मके उपकरण ग्रहण करने पूर्वक सामायकका विधि है। वह वन्दिता स्त्रकी वृत्तिमें संक्षेपसे कि कारण यहांपर उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं दीख पड़ता। सम्यक्त्वादि सर्वातिचार रिके लिए प्रति दिन सुबह और शाम प्रतिक्रमण करना चाहिए। भद्रक स्वमाव वाले श्रावकको अभ्यास कि विधार रहित पर् आवश्यक करना तृतीय वैद्यकी औषधीके समान कहा है। ऋषियोंका कथन है कि-

सपिंकमणो धम्मो, पुरिमस्स यपिन्छमस्सय जिगास्सः मिन्मपगाण जिगाणं, कारण जाए पिंकस्पणं ॥ ? ॥

दूसरोंको श्रवण कराना, उसे धर्मकथा कहते हैं। ५ मनमें ही सूत्र अर्थका वारंत्रार अध्यास करते रहना— उसका विचार करते रहना उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। यहां पर शास्त्रके रहस्यको जानने वाले पुरुषोंके पास पांच प्रकारकी स्वाध्याय करना बतलाया है सो विशेष कृत्यतया समभना। और वह विशेष गुण हेतु हैं। कहा है कि:—

#### समन्नाएरा पसथ्यं भारां जाराईश्र सन्व पर्वध्यं;

सममाए वद्ढंतो, खगो खगो जाई वेरग्गं ॥ १०॥

स्वाध्याय द्वारा प्रशस्त ध्यान होता है, सर्व परमार्थ को जानता है, स्वाध्यायमें प्रवर्त्तन से प्राणी क्षण क्षणमें वैराग्य भावको प्राप्त करता है।

हमने ( टीकाकारने ) पांच प्रकारके स्वाध्याय पर आचारप्रदीप ग्रंथमें द्वष्टान्त वगैरह दिये हैं इसिलिये यहां पर द्वष्टान्त आदि नहीं दिये, यह मूल ग्रंथकी आठवी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

# "मूल गाथ"

# संझाई जिणपुणरिव । पूअई पिडकमइ कुणई तहविहिणा ॥ विस्समणं सङ्झायं । गिहंगओ तो कहइ धम्मं ॥ ९॥

उर्सगोरां तु सद्होद्य, सचिनाहार वज्जञो; इक्कासराग भोइग्र, वंभयारी तहेवय ॥ १ ॥ उत्सर्ग से श्रावकको एक ही दफा भोजन करना चाहिये; इसिळये कहा है कि, उत्सर्ग मार्गसे श्रावक सिचल श्राहारका त्यागी होता है और एकही दफा भोजन करता है एवं ब्रह्मचारो होता है।

जिस श्रावकका एक दका भोजन करनेसे निर्वाह न हो उसे दिनके पिछले आठवें भागमें (लगभग वार घड़ी दिन रहे उस वक्त ) खाना शुक्त करके दो घड़ी दिन बाकी रहे उस वक्त समाप्त कर लेना चाहिये। वयोंकि सन्ध्या समय याने एक घड़ी दिन रहे उस वक्त भोजन करनेसे रात्रिभोजन का दोप लगता है, देरीसे और रात्रिभोजन करनेसे अनेक दोप उत्पन्न होते हैं, इसका स्वक्त अर्थदीपिका वृक्तिसे जान लेना। भोजन किये वाद यथाशिक चोतिहार, विविहार, दुविहार, दिवसचिरम, जितना दिन वाकी रहा हो वहांसे लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक प्रत्याख्यान करना। मुख्य वृक्तिसे तो कितनाक दिन वाकी रहने पर भी प्रत्याख्यान करना चाहिये और यदि वैसा न वन सके तो रात्रिके समय भी प्रत्याख्यान कर लेना चाहिये।

यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि दिवस चरिम प्रत्याख्यान करना निष्फल है। वयोंकि दिवस विस्तान तो पकासनादि के प्रत्याख्यान में ही भोग लिया जाता है। इस वातका यह समाधान है कि एका सन प्रत्याख्यान के आठ आगार हैं, और दिवसचरिम प्रत्याख्यान के चार आगार हैं; इसलिये वह करना पि पलदायक है। क्योंकि आगारका संक्षेप करना ही सबसे बड़ा लाभ है।

जिसने रात्रिभोजन का निपेध किया है उस श्रावकको भी कितना एक दिन वाकी रहने पर दिवस

र्गण करनेमें आ जानेसे मेरे रात्रिभोजन का त्याग है, ऐसा स्मरण करा देनेसे उसे भी दिवसचरिम का गोण है ऐसा आवश्यक की लघुवृत्ति में लिखा है। यह दिवसचरिम का प्रत्याख्यान जितना दिन को सा हो उतने समयसे प्रहण किया हुआ चोविहार या तिविहार सुखसे बन सकता है और यह महा- समारी है। इससे होनेवाले लाभ पर निस्न दृष्टान्त दिया जाता है।

क्याणिपुर नगरमें एक श्राविका संध्या समय भोजन करके प्रतिदिन दिवसचरिम प्रत्याख्यान करती थी, उक्ता पित मिथ्यात्वी होनेसे "शामको भोजन करके रात्रिमें किसीको भोजन न करना यह बड़ा प्रत्याख्यान है गई! यह वड़ा प्रत्याख्यान !" ऐसा बोछ कर हंसी करता था। एक दिन उसने भी प्रत्याख्यान छेना कृतिया, तव श्राविकाने कहा कि आपसे न रहा जायगा, आप प्रत्याख्यान न छो, तथापि उसने प्रत्याख्यान किया, पत्रिके समय सम्यक्द्रिए देवी उसकी बहिनका कप बना कर उसकी परीक्षा करने, या शिक्षा करनेके हो, वेशकी सीरनी बांटने आई और उसे घेवर दिये। श्राविका स्त्रीने उसे बहुत मना किया परन्तु किति हो हो के स्वावक वह हाथमें छेकर खाने छगा, तब देवीने उसके मस्तकमें ऐसा मार मारा कि जिससे उस गंशोंकों डोले निकल पड़े उस श्राविका स्त्रीने इससे ग्रेश या प्रेरे धर्मका अपयश होगा यह समभ कर गंशोंकों को तिकल पड़े उस श्राविका स्त्रीने इससे ग्रेश या प्रेरे धर्मका अपयश होगा यह समभ कर गंशोंकों कर छिया। तब शासन देवीने आकर उस श्राविकाके कहनेसे वहांपर नजदीक में ही कोई वकर भेगाता था उसकी आंखें लाकर उसकी आंखोंमें जोड़ दीं इससे वह एडकाश्च नामसे प्रसिद्ध हुवा। यह क्या उस माल देवनेसे वह भी श्रावक वना। यह कीतुक देखनेके छिए दूसरे गांवसे बहुतसे छोक आने छगे, सि उस गांवका भी नांव एडकाश्च होगया। ऐसा प्रत्यश्च समत्कार देख कर अन्य भी बहुतसे छोक भवत हुए।

ित दो घड़ी दिन वाकी रहे बाद और अर्थ सूर्य अस्त होनेसे पहिले फिरसे तीसरी दफा विधिपूर्वक ति पूजा करें,

# "द्वितीय प्रकाश"

## "रात्रि कृत्य"

पिडिक्कम इति। श्रावक साधुके पास या पौषधशालामें यतना पूर्वक प्रमार्जन करके सामायिक लेने कि विधि करके प्रतिक्रमण करें। इसमें प्रथमसे स्थापनाचार्य की स्थापना करें, मुख वस्त्रिका रजों- अदि धर्मके उपकरण प्रहण करने पूर्वक सामायकका विधि है। वह वन्दिता सुत्रकी वृत्तिमें संक्षेपसे कि कारण यहांपर उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं दीख पड़ता। सम्ययत्वादि सर्वातिचार रिके लिए प्रति दिन सुबह और शाम प्रतिक्रमण करना चाहिए। भद्रक स्वभाव वाले श्रावकको अभ्यास के बितियार रहित पर आवश्यक करना तृतीय वैद्यकी औषधीके समान कहा है। ऋषियोंका कथन दें दिन

सपिडक्रमणो धम्मो, पुरिमस्स यपिड्डमस्सय जिंगास्स, मिन्नममगाण निगाणं, कारण जाए पिडक्समणं ॥ १॥ पहले और अन्तिम तीर्थकरों के चतुर्विधि संघका सप्रतिक्रमण धर्म है और मध्यके बाईस तीर्थकरों के संघका धर्म है कि कारण पड़ने पर याने अतिचार लगा हो तो मध्यान्ह समय भी प्रतिक्रमण करें। परन्तु यदि अतिचार न लगे तो पूर्व करोड़ तक भी प्रतिक्रमण न करें।

# तृतीय वैद्य औषधी दृष्टान्त

वाहि मवरोई भावे, कुण्ड अभावे तयंतु पढमंति॥

विइच यवणोइ, न कुणाइ तइयां तु रसायगां होई ॥ २ ॥

पहले वैद्यकी औपधी ऐसी है कि यदि रोग हो तो उसे दूर करती है; परन्तु रोग न होतो उसे उत्पन्न करती है। दूसरे वैद्यकी औषधीका स्वभाव रोगके सद्भावमें उसे दूर कर करनेका है, परन्तु रोग न होते गुणावगुण कुछ नहीं करती। तीखरे वैद्यकी औषधीका स्वभाव रसायन के समान है। यदि रोग हो तो उसे दूर करती है और यदि न हो तो सर्वां गमें वल पुष्टी करती है। खुख वृद्धिका हेतु होती है और भावी रोगको अटकाती है।

इसी प्रकार प्रतिक्रमण भी यदि अतिचार न लगा हो तो चारिजधर्म की पुष्टी करता है। यहां पर कोई यह कहता है कि श्रावकको आवश्यक चूर्णोंमें वतलाये हुए सामायिक विधिक अनुसार ही प्रतिक्रमण करना। छह प्रकारके आवश्यक दोनों सन्ध्याओं में अवश्य करनीय होनेके कारण उसका घटमानपन हो सकता है। सामायिक करके इर्था वही पिडकम कर, काउस्सग्ग करके, लोगास्स कहकर, दन्दना दे कर श्रावकको प्रत्याख्यान करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे पूर्वोक्त छह आवश्यक पूरे होते हैं।

'सामाइ अ सुभय संभक्षांमि' (सामयिक दो संध्याओं में) इल बचनले सामायिक को कालका नियम हो चुका, ऐसा कहा जाय तो इलके उत्तरमें समभाना चाहिये कि यह वात घटमान नहीं हो सकता, क्यों कि पाठसे छः प्रकारके आवश्यक के कालका नियम सिद्ध नहीं हो सकता। उसमें भी प्रथम तो प्रश्नकार के अभिप्राय मुजव चूणिकाकार ने भी सामायिक, इर्यावही प्रतिक्रमण, वन्दना ये तीन ही आवश्यक दिखलाये हैं। याकी नहीं वतलाये। उसमें भी इर्यावही प्रतिक्रमण गमन विषयक हैं याने जाने आनेकी क्रियादिक हैं, परन्तु चतुर्थ आवश्यक कव नहीं। क्योंकि—"गमणागमणविद्यारे, सुत्ते वा सुमिणा दंसणे एवो। नावी- नईसंतारे, इरिग्रावहिया पडिनक्षणं। जानेमें, आनेमें, विहार करनेमें, सुत्रके आरम्भ में, रात्रिमें स्वप्न देखा हो उसकी आलोचना करनेमें, गौकासे उतरे वाद, नदी उतरे वाद, इतने स्थानोंमें इर्यावहि करना कही। है। इत्यादि सिद्धान्तों के वचनसे आवश्यक विषय नहीं है। अब यदि साधुके अनुसार श्रावकको भी इर्याविद्व करना कहे तो काउसग, चोवीसत्था भी वतलाया है। क्या वह साधुके अनुसार श्रावकको करना न चाहिये? अर्थात् अवश्य ही श्रावकको भी प्रतिक्रमण करना चाहिये। "ग्रसई साहुचेइग्राण करना न चाहिये? अर्थात् अवश्य ही श्रावकको भी प्रतिक्रमण करना चाहिये। "ग्रसई साहुचेइग्राण करना चाहिये। सामायक अथवा आवश्यक करने इस प्रकार आवश्यक चूणिमें छह प्रकारका आवश्यक सामायिक से जुदा वतलाया है। सामायिक करनेमें कालका नियम नहीं।"

जध्य वावील मः अच्छाइवा निब्धावारो सब्बध्य करेइ" जहां विश्राम हो अयवा जहां निव्धावार हो-हुरसर हो वहां सर्व स्थानोंमें सामायिक करे अथवा-

"जाहे लिंगियो ताहे करेड़ तोसे न भज्जह" जब समय मिळे तब करे तो सामायिक भंग नहीं होता" ऐसा चूर्णिका बचन हैं। इस प्रमाण से 'सामाइय उभय संक्रमं' समायिक दोनों संध्यामें करना" यह वचन मामायिक नामकी श्रावक की प्रतिमा अपेक्षित है और यह वहां ही उस कालके नियम के समय ही सुना जाता हैं" (जब कोई श्रावक प्रतिमा प्रतिपन्न हो तब उसे दोनों समय सुबह शाम अवश्य सामायिक करना <sup>हो वाहिये</sup>। इस उद्देश्यसे यह वचन समफना ) अजुयोग द्वार सूत्रमें स्पष्टतया श्रावक को भी प्रतिक्रमण स्ता कहा है, जैसे कि:—

"समगोवा समगोवा सावण्वा साविज्ञाचा तिच्चि तम्मगो तल्लेसे तदममावसिए तिच्चमञ्जा-भए तद्द्रोव उत्ते तद्पि श्रकर्शे तम्भावणभाविए उभग्रो काल घावस्लयं करेइ ॥

साधु या साध्वी, श्रावक या श्राविका, तद्गत् चित्त द्वारा; तद्गत मनो द्वारा, तद्गत छेरया <sup>इति, तद्गत</sup> अध्यवसाय द्वारा और तद्गत तीब्र अध्यवसाय द्वारा, उसके अर्थमें सोपयोगी होकर चवला रैंशिति सिहत (श्रावक आश्रयो ) उसकी ही भावना भाते हुये उभय काल अवश्य आवश्यक करे।" तथा अनुयोग द्वारमें कहा है-

## समगोगा सावएगाय । अवस्स कायव्वयं हवइ जम्हा ॥

#### अन्तो अहो निसस्सय। तंम्हा आवस्सयं नाम ॥

"साधु और श्रावक के लिए रात्रि और दिनका अवश्य कर्तव्य होने से वह आवश्यक कहलाता है" सिन्ने साधुके समान श्राचक को भी श्रीसुधर्मा स्वामी आदि से प्रचलित परस्परा के अनुसार प्रतिक्रमण <sup>रिता चाहिये</sup>। मुख्यता से दिन और रात्रिके किये हुये पापकी विशुद्धि करनेका हेतु होनेसे महाफल दायक र। एनिलये हमने कहा है कि:--

भवनिष्क्रमणां भावद्विषद् क्रियणां च सुकृतसंक्रमणां ॥

सुक्तेः क्रमणं कुर्यात् । द्रिः मतिदिवसं मतिक्रवणं ॥

पाप का दूर करना, भाव शत्रुको बश करना, खुछत मे प्रवेश करना, और मुक्ति तरफ गमन करना, ेन प्रतिक्रमण दो दफे करना चाहिये।

सुना जाता है कि दिल्लीमें किसी श्राचक को दो दफां प्रतिक्रमण करने का अभिग्रह था। उसे फिसी भिष्वाभारी कार्यके कारण वादशाह ने हथकडियाँ डालकर जेलमें डाल दिया। कई लंबन हुये, तथापि भारत पारण वादशाह न हथकाड्या डालगर नरा समय प्रतिक्रमण करने के लिये चौकीदार को सुवर्ण मोहोरें देना मंजूर करके दो घड़ी हाथकी हथक-का निरुद्ध्या कर उसने प्रतिक्रमण किया। इस प्रकार एक महीना व्यतीत होनेसे उसने प्रतिक्रमण के लिये है भुत्रणं मुहरें दीं। उसके नियमकी दूढ़ना सुन कर तुष्टमान होकर दादशाह ने उसे छोड़ दिया। पटले के रसे सन्मान दिया, इस प्रकार प्रतिक्रमण के विषयमें उद्यम करना।

प्रतिक्रम के पांच भेद हैं। १ दैवसिक, २ रात्रिक, ३ पाक्षिक, ४ चातुर्मासिक, और ५ सांवत्सरिक। इनका काल उत्सर्ग से नीचे लिखे मुजब बतलाया है:—

अद्ध निबुद्दे सूर । विंव सुत्तं कद्दंति गीयथ्या ॥

इत्र वयगण्पमाग्रे गं। देवसि त्रावस्सए कालो।।

जब सूर्यका विम्त्र अर्थ अस्त हो तब गीतार्थ विन्दिता सूत्र कहते हैं। इस बचन के प्रमाण से दैविसक प्रतिक्रमण का काल समभ लेना चाहिये। रात्रि प्रतिक्रमण का समय इस प्रकार है।

श्रावस्सयस्से समए । निदासुद्धं चयन्ति श्रायरिश्रा ॥

तहतं कुणांति जहदिसि । पडिलेहाणां तरं सूरो ॥

आवश्यक के समय आवार्य निद्राकी मुद्राका परित्याग करते हैं, वैसे ही आवक करे याने प्रतिक्रमण पूर्ण होने पर सूर्योंदय हो।

अपवाद से दैवसिक प्रतिक्रमण दिनके तीसरे प्रहर से छेकर आधी रात तक किया जा सकता है। योग शास्त्र की वृत्तिमें दिनके मध्यान्ह सभय से छेकर रात्रिके मध्य भाग तक दैवसिक प्रतिक्रमण करने की छूट दी है। राई प्रतिक्रमण आधी रात से छेकर मध्यान्ह समय तक किया जा सकता है। कहा भी है कि:—

उघ्याड पोरसिंजा। राईग्र मावस्स यस्स चून्नीए॥

ववहाराभिष्पाया । भर्णात पुरा जावपुरिसड्ढं ॥

आधीरात से लेकर उधाड पोरसि याने सुबह की छह घड़ी तक राई प्रतिक्रमण का का है। यह आवश्यक की चूर्णिका मत है। और व्यवहार सूत्र के अभिप्राय से दो पहर दिन चढ़े तक काल गिना जाता है।

पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक, प्रतिक्रमण का काल पक्ष या चातुर्मास और संवत्सर के अन्तमे हैं। पाक्षिक प्रतिक्रमण चतुर्व्शी को करना या पूर्णिमा को ? इस प्रश्नका उत्तर आचार्य इस प्रकार देते हैं। चतुर्व्शी के रोज करना। यदि पूर्णिमा को पाक्षिक प्रतिक्रमण होता हो तो चतुर्व्शी का और पूर्णिमा का पाक्षिक उपवास करना कहा हुआ होना चाहिये, और पाक्षिक तप भी एक उपवास के वदले छट कहा हुआ होना चाहिये परन्तु वैसा नहीं कहा। उसका पाठ वतलाते हैं कि "अठ्ठं छठ्ठ चउथ्थ संक्च्छर चार्ज मास अरुत्तेसु, अठ्ठम, छठ, एक उपवास, सांवत्सरिक, चातुर्मासिक और पाक्षिक, अनुक्रमसे करना।" इस पाठको चिरोध आता है। जहां चतुर्व्शी ली है वहां पख्खी नहीं ली, और जहां पख्खी ली है वहां चतुर्व्शी नहीं ली। सो वतलाते हैं—"अठुमी चउद्शीसु उववास करणां, अप्रमी चतुर्व्शी को उपवास करना" इस प्रकार पत्रखी सत्रकी चूर्णि में कहा है। "सोभ अठुठमी चउद्सीसु उववास करें, वह अप्रमी चतुर्व्शी की उपवास करें" ऐसा आवश्यक की चूर्णिमें कहा है "चउ्च, छठ्ठ, अठुठ, अठुठम करेंगे अठम करना" ऐसा व्यवहार विस्थि अथुमी, पत्रखी, चउमासी, अरेर वार्षिक, क्रमसे उपवास, छठ, और अठम करना" ऐसा व्यवहार

माप की पीठीका में कहा है। "अहमी, चउर्सी नाण पंचमी चउमासी" अप्रमी, चतुर्दशी, ज्ञान पंचमी, और बीमासी" ऐसा पाठ महा निषीथ में है। व्यवहार सूत्रके छठे उद्देश में वतलाया है कि "प्रम्वस भ्रठ्ठभी खलु पाससिय पिछ्लाश्रं मुगोयञ्वं। पक्षके बीच अष्टमी और मासके वीच पक्खी आती हैं। इस पाठकी वृत्तिमें और र्गुणमें पाक्षिक शब्दसे चतुर्दशी ली है ।

पाली चतुर्वशों को ही होती हैं। चातुर्मासिक और सांवतसरिक तो पहले (कालिका चार्यसे पहले) प्णिमा की और पंचमी की करते थे। परन्तु श्री कालका चार्यकी आचरना से वर्तमान कालमें चतुर्द्शी और वैश्को ही अनुक्रम से पाक्षिक एवं सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हैं और यही प्रमाण भूत है। क्योंकि यह सकी समाति से हुआ है। यह वात कहव व्यवहार के भाष्य वगैरह में कही है।

असढ्ढेगा समाइन्नं । जं कच्छाइ केगाई ग्रसावज्जं ॥

न निवारिश्र मन्नेहिं। बहुमगु मयमेय मायरिश्र'॥

किली भो क्षेत्रमें अशठ-गीतार्थ द्वारा आचरण किया गया कोई भी कार्य असावध होना चाहिये और अ समय दूसरे आचार्यों गीतार्थों द्वारा अटकाया हुवा न हो और बहुत से संघने अंगीकार किया हो उसे मबित कहते हैं। तथा तीथ्थो गालिपयंणा में कहा है कि:—

सालाहगोन रना । संघाएसेग कारियो भयव्वं ॥

पज्जो सवरा चउथ्थी। चाउपासं च चउद्सीए॥

संघक्ते आदेश से शालिवाहन राजाने कालिकाचार्य भगवान के पास पर्यूपणा की चतुर्थी और चातु-गंबी की चतुर्दशी कराई।

चउम्पास पिडक्कमगां । पिछ्खग्र दिवसम्मि चडविग्रो संघो ॥

नवसयतेण उएहि। श्रायार्गां तं पपाणन्ति॥

महावीर स्वामी के वाद १६३ वर्षमें चतुर्विध संघने मिळ कर चातुर्मासिक अतिक्रमण करने की आच-<sup>फा चतुर्शी के दिन की और वह सकल संघने मंजूर की ।</sup>

स विषय में अधिक विस्तार पूर्वक जानने की जिज्ञासा वालेको श्री कुलमंडन स्रिर रुत 'विचारामृत भेर<sup>भ</sup> भियंका अवलोकन कर लेना चाहिये। दैवसिक प्रतिक्रमण करनेका विधान इस प्रकार दिया मिही

शितकमण विधि योगशास्त्र की वृत्तिमें दी हुई पूर्वाचार्य प्रणीत गाथासे समफ छेना। सो वनहाने पांच प्रकार के आचार की विशुद्धि के लिए साधु या श्रावक को गुरुके साथ प्रतिक्रमण करना चाहिये, स्वित् पुरका योग न हो तो एकला ही कर ले। देव वन्दन करके रत्नाधिक चार को लमासमण देकर, मित्र मस्तक स्थापन कर समस्त अतिचार का मिच्छामि दुष्कृत दे। 'करेपि भन्ते सापाइयं' कर कर भाग का कर जिल्ला कह कर जिल्ला धारण कर, खुलाव क्या कर है। का का कि यहा नाभीसे चार अंगुल नीचे और गांड़ोंसे चार अंगुल ऊंचे रख कर, घोटकादि उद्योग

दोष वर्जित कायोत्सर्ग करे। उस कायोत्सर्ग में यथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तापाचार, वीर्याचार, थे पांच आचार हैं। क्रमसे दिनमें किये हुये अतिचार को हृदय में घारण करे, फिर 'णमो अरिहंताणं' पदको कह कर कायोत्सर्ग पूर्ण करके, छोगस्स, दंडक पढे। षंडासा प्रमार्जना करके, दूसरी जगह अपने दोनों हाथों को न लगाते हुये नीचे बैठ कर पञ्चीस अंगकी और पञ्चीस कायाकी एवं मु हपित्त की पवास वोल सहित प्रति लेखना करे । उठ कर विनय सहित बैठ कर, बत्तीस दोप रहित, आवश्यक के पचीस दोबसे विशुद्ध विधि पूर्वक वन्दना करे। अब सम्यक् प्रकार से अंग नमा कर हाथमें विधि पूर्वक मुँहपत्ति और रजोहरन रख कर यथा. नुक्रम से गुरुके पास शुद्ध होकः अतिचार का चिन्तवन करे। फिर सावधान तया नीचे वैठ कर 'करेंगि भन्ते' प्रमुख कहकर बन्दिता सूत्र पढ़ें। 'अभुठिशोपि प्राराहणाये' यहांसे छेकर रोष खड़ा होकर पढें। फिर वन्दना देकर तीन दफा पांच प्रमुख साधुको खमावे, फिर वन्दना देकर 'आयरिअ उवमक्षाए' आदि तीन गाथायं पढे। फिर 'करेमि भनते सामाइश्रं' आदि कह कर काउसमा के सूत्र उचारन कर खड़ा रह कर पूर्ववत् काउसगा करे। यहां पर चारित्राचार के अतिचार की विशुद्धि के लिये दो लोगस्स का कायोत्सगं करे। त्रिधि पूर्वक काउस्सग पार कर सम्यक्त्व की विशुद्धि के लिये एक लोगस्स पढे एवं 'सन्वलोए अरिहरत चेदयाणं' कह कर पुनः कायोत्सग करे । पुनः शुद्ध सम्यक्तवी हो करं एक लोगस्स का कायोत्सर्ग पूर्ण करके श्रुतज्ञान की शुद्धिके लिये 'पुरुखर वर्द्धि वहें ' पढें । फिर पचीस श्वासोश्वास प्रमाण काउस्सग करके विधि पूर्वक पारे, फिर सकल कुशलानुवन्धी क्रियाके फल हव 'सिद्धाणं बुद्धाणं' पहे। अब श्रुतसंपदा वहाने के लिए श्रुतदेवता का काडस्सग करे, उसप्रें एक नवकार का चिन्तन करे। पूर्ण होने पर श्रुतदेवता की : स्तुति की एक गाथा पढ़ें; इसी प्रकार क्षेत्रदेवी का काउसगा करके एक गाथा वाळी थोय–स्तुति कहें, <sup>किर</sup> एक नवफार पढ कर संडासा प्रमार्जन करके नीचे वैठ जाय । पहले समान ही विधि पूर्वक मुँहर्पात पडिलेह कर गुरुको वन्दना दे कर 'इच्छामो अणुलहीं' कह कर ऊंचा गोड़ा रख कर वैठे। किर गुरुकी स्तुति पहें, फिर वर्धमान अक्षरों से और उच्च खरसे श्रो वर्द्ध मान स्वामीकी स्तुति पहें और फिर शकस्तव कह करें 'देवसिय पायच्छित्त' काउसगा करे।

इस प्रकार जैसे देविस प्रतिक्रमण का विधि कहा वैसे ही राइका भी समभ लेना, परन्तु उसमें इतना विशेष है कि पहले मिच्छामि दुक्कडं देकर, सन्त्र सिव कह कर फिर शक्रस्तव कहना । फिर उठ कर विधि पूर्वक कायोत्सर्ग करना, फिर एक लोगस्स पहना, दर्शन शुद्धिके लिये पुनरिष वैसा ही कायोत्सर्ग करना। फिर 'सिद्धस्तव—"सिद्धाणं बुद्धाणं' कह कर, संडासा प्रमार्जन करके नीचे वैठना। पहले मुखयित की प्रतिलेखना करना, दो वन्दना देना, 'राइयं आलोयेमि,' यह सूत्र पढ़ कर फिर प्रतिक्रमण पढ़े। (विद्ना सूत्र पढ़े) फिर वन्दना, अमुिंद्रयो, दो वन्दना देकर, आयरिय उद्यनकाय की तीन गाथायें पढ़ें, फिर कायोत्सर्ग करें।

उस कायोत्सर्ग में इस प्रक्षारकों चिंतन करे कि जिससे मेरे संयमयोग में हानि न हो में वैसा तप अंगी कि कार कहां। जैसे कि छमासी तपकी शक्ति है! परिणाम है! शक्ति नहीं, परिणाम नहीं, इस तरह चिंत के

जन्मी। एकसे लेकर कम करे, यावत् उनतीस तक, ऐसा करते हुये सामर्थ्य न ीं ऐसा चितन करे। क्य पंचमासी तपकी भी शक्ति नहीं। उसमें भो एक एक कम करते हुये, यावत् चार मास नक आहे। संप्र एक कम करते हुये तीन मास तक आहे। इसी तरह दो मास तक अन्तमें एक मास तपकी भी फिन्हीं यह चितवन करे। उस एक मासको भी तेरह दिन कम करते हुये चौंतीस भक्त वगैरह एक एक मक्ति हुये यावत् चौथ भक्त तक याने एक उपयास तक आहे। चहांसे विचारना करते हुये 'आयंविल' कासने, अवह, आदि यावत् पोरसी एवं नवकारसी तक आहे। जैसा तप करनेकी शक्ति और भाद हो विधाना करके काउसमा पूर्ण करे। फिर मुँहपित पिडलेह कर दो बन्दना दे, और जो तप धारण किया हे समा प्रत्याख्यान करे। इच्छामो अणुसही' यों कह कर नीचे वैठ कर 'दिशाल लोचन दलं' ये तीन मृतियं कोमल शब्दसे पढ़े, फिर नमुत्थुणं कह कर देववन्दन करे। पाक्षिक प्रतिक्रमण का विधान इस शरहे—

वतुर्दशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करना हो तब प्रथमसे बन्दिता सृत तक दैवसिक प्रतिक्रमण करे। शि अनुक्रम से इस प्रकार करे—मुँहपत्ति पिडलेह कर दो बन्दना है, संबुद्धा, खामणा, खमा कर, किर कि अतिवार आलोबे, किर बन्दना देकर प्रतिक्रमणा खमाबे, किर बन्दना देकर पिछलसूत्र पढे। दिना कह कर खड़ा होकर कायोतसर्ग करे, किर मुँहपत्ति पडलेह कर दो बन्दना दे, किर समाप्त खामणेणं स्कर बार छोम यन्दनासे पाक्षिक क्षमापना करे। दोष पूर्ववत याने देवसि प्रतिक्रमणवत करे, इतना की समझना कि भुवन देवताका काउसम्म करना और स्तवन की जगह अजित शांति पढना।

ानी प्रकार चातुर्माक्षिक एवं वार्षिक प्रतिक्रमण का विधि समक्रना। पाक्षिक, चातुर्मासिक, और विद्यान स्वाद्यान हो विद्योव है, एवं कायोत्सर्ग में पाक्षिक प्रतिक्रमण में वारह लोगस्स के चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में वास्त लोगस्स का, वार्षिक प्रतिक्रमण में एक नयकार सिंहन चालीस लोगस्स कान्तिक्रमण में पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच साधुओंको, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में वार्षिक प्

## जहन्नेणवितित्रि । देवसिए पिछलवय पंच अवस्सं ॥ चाउपासिय संवच्छिरिए विसत्त अवस्सं ॥ १॥

नित्यसे देविस प्रतिक्रमण में तीन, पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच, चातुर्मासिक और वार्षिदा प्रतिक्रमण में वार्षे तात सायुक्ती अवश्य समाना। परन्तु पाक्षिक सूत्र वृत्तिमें और प्रवचनसः रोद्धार की वृत्तिमें विद्धार विद्धार विद्धार की प्रतिक्रमण की अनुक्रमण की सावना (विद्धार ना) कि के अपनित्रस्तिक प्रतिक्रमण हेतुगर्म प्रथसे ज्ञान लेगा। गुरुकी विश्वामना से युग्न लाग होता है।

गुरुकी विश्रामना—याने सेवा इस प्रकार करना कि जिससे उनकी आशातना न हो। उपलक्षण से गुरुको सुख संयम यात्रा वगैरह पूछना। परमार्थ से मुनियोंकी एवं धर्मिष्ट श्रावकादि की सेवा करनेका फल पूर्व भवमें पांचलों साधुओंकी सेवा करनेसे प्राप्त किया हुआ चक्रवतीं से भी अधिक वाहूवली वगैरह के वल समान समक्षना। 'सवाहगादंतपदोग्रगाय' इस वचनसे यहां पर साधु मुनिराज को उत्सर्गमार्ग में अपनी सेवा न कराना, और अपबाद मार्ग करावे तथापि दूसरे साधुके पास करावे। यदि वैसे किसी साधुका सद्मान न हो तो उस प्रकारके विवेकी श्रावकसे करावे। यद्यपि महर्षि लोग मुख्यवृत्ति से अपनी सेवा नहीं कराते तथापि परिणाम की विशुद्धिसे साधुको खमासमण देते हुये निर्जराका लाभ होता है, इससे विवेकी श्रावकको उनकी सेवा करनी चाहिये।

फिर अपनी बुद्धिके अनुसार पूर्व सीखे हुये दिन कृत्यादिक श्रानकविधि, उपदेशमाला, कर्मग्रंथादिक ग्रंथोंका परावर्तन स्वाध्याय करे। तदूव शीलांगादि रथ, नवकार के वलय गिनने आदि चित्तमें एकामता की वृद्धिके लिये उनका परावर्तन करे, शीलांग रथका विचार नीचेकी गाथासे जान लेना चाहिये।

करणे जोए संन्ता । इंदिश्र भूमाइ समरा धम्मोश्र ॥

#### सीलंग सहस्सागां। अव्वारगस्स निष्पत्ति॥ १॥

करन याने न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, योग याने मनसे वचनसे कायसे, संज्ञा याने आहार भय, मैथुन, परिव्रह, इन चार संज्ञाओंसे, इंद्रिय—याने पांचों इंद्रियोंसे, भृत याने पृथ्वी, अप, तेज, वाबु, वन स्पति, दो इंद्रिय, तेइंद्रि, चौरेंद्रि, और अजीवसे, श्रमणधर्भ याने, श्रमा, आर्जवता, मार्ववता, निलेंभता, तप, संयम, सत्य, शौच, अकिंचनता से शीलोगके अठारह हजार भांगे होते हैं। और उसे रथ कहते हैं। उसका पाठ इस प्रकार है:—

जे नो करंति मणसा। निज्जिश्र श्राहार सन्नि सोइंदि॥

पुढवीकायार'मे । खंतिजुआ ते मुग्गी वदे ॥ १॥

आहार, संज्ञा, और श्रोतेन्द्रिय जीतने वाला मुनिराज मनसे भी पृथ्वीकाय का आरंभ नहीं करता, ऐसे क्षमा गुण युक्त मुनिको वन्दन करना। इत्यादि अठारह हजार गाथा रचनेका स्पष्ट विचार पत्रकसे समक्ष होना

न हरोइ सर्य साहु। मरासा आहार संन्न संवुडग्रो॥

सोइंदिश्र संवरणा। पुढवि जिरा खंति संपुन्नो ॥ १ ॥

आहार संज्ञा संवरित और क्षमा संयुक्त श्रोत्रे न्द्रिय का संवर करने वाला साधु स्वयं मनसं भी पृथ्नी कायके जीवोंको नहीं हणता, इत्यादि। इसी प्रकार सामाचारी रथि, क्षामण रथि, नियमरथि, आलोचना रथि, तपोरथि, संसाररथि, धर्मरथि, संयमरथि, वगैरह के पाठ भी जान लेना। यहां पर श्रं यवृद्धिके भयसे नहीं लिखा गया।

नवकार का वलक गिननेमें पांच पदको आश्रय करके एक पूर्वाचुपूर्वी (पहले पदसे पांचवें पद तक जो अनुक्रमसे गिना जाता है) एक पश्चाचुपूर्वी (पांचवें पदसे पहिले पद तक पीछे गिनना) नव पदकी थाश्रित करके अनानुपूर्वींके तीन लाख, वासठ हजार, आठ सी अठोत्तर गणना होती है। इसकी रचना करनेका स्वष्टतया विचार पूज्य श्री जिनकीर्ति सुरिवादोवज्ञ (स्वयं रचित) सटीक श्री पंच परमेष्टी स्तवन से जान लेना। इस प्रकार नचकार गिननेसे इस लोकमें शाकिनी, व्यंतर वैरी, गृह, और महारोगादि तत्काल निवृत होते है और परलोक संवन्धी फल अनन्त कर्मक्षयादिक होता है। इसलिये कहा है कि:—

छह मासिक, वार्षिक, तीव तप करनेसे जितने पाप क्षय होते हैं उतने पाप नवकार की अनानुपूर्वीं गिननेसे एक अर्ड क्षणमें दूर होते हैं। शीलांग रथादिक यदि मन, वचन कायकी एकायता से गिने जांय तो तीनों प्रकारका ध्यान होता है। इसलिये आगममें भी कहा है कि:—

## "भंगी इस सुद्य' गुणंतो वद्द ती हैये विभन्नाणिमिति"

भांगेवाले याने भेद कहवना करके श्रुतको (नवकार को) गिने तो तीनों प्रकारके ध्यानमें वर्तता है। इस तरह स्वाध्याय करनेसे अपने आपका और दूसरेका कर्मक्षय होता हैं। धर्मदा श्रावकके समान प्रतियो-धादि अनेक गुणकी प्राप्ति होती है।

# "स्वाध्याय ध्यान पर धर्मदासका दृष्टान्त"

धर्मदास नामक श्रावक प्रति दिन संध्याका प्रतिक्रमण करके स्वाध्याय किया करता था। एक दिन उसने अपने पिता सुश्रावक को कि जिसकी प्रकृति कोधिए थी उसे कोध परित्याग का उपदेश किया; रसरी वह अधिक कोपायमान हुआ और हाथमें एक वड़ी लकड़ो लेकर उसे मारनेके लिये दौड़ा। परन्तु रात्रिका समय था इसलिये अंधेरेमे उसका घरके १ थंमेसे मस्तक टकराया जिससे वह ततकाल ही मृत्युक शरण हुवा और सर्पतया उत्पन्न हुआ। एक समय वह काला सर्प पुत्रको उसनेके लिये आता है उस वक्त—

#### तिव्यंपि पुव्वकोंडी। क्यंपि सुकयं मुद्रतिमत्ते ए॥

## कोहम्मी हम्रो हिण्ड । हहा हवर भवदुमैविदुही ॥ १॥

"मोधरूप भग्निसे ब्रहित मनुष्य पूर्व कोड़ वर्षकि किये हुये खुकृतको दो बड़ी मात्रमे भस्म कर अत्मा है और बह दोनो भवमें दुःखित होता है।" इस प्रभारसे खाध्याय करते हुने धर्मदास के मुपसे निकाले हुने धर्मपाय को सुनकर तत्काल ही उस सर्पको जाति स्मरण प्रान उत्पन्न हुआ, इससे बैरनाव छोए कर भवशन द्वारा मृत्यु पाकर सीधर्म देवलोक मे देवलया उत्पन्न हुआ। किर वह अपने पुत्रको सब नार्धकारो हुआ। धर्मदास ध्वाक भी एक समय स्वाध्याय करते हुने ध्यानमें लीन हो गया जिससे उसने एउस्न अवस्था में ही केदलतान प्राप्त किया।

रस दिये साज्याय करना बहुन सामदायक है। जिस सामायिक पूर्ण इसके घर जाँक नाम हता जूल रेकी स्थ्यादि एवं सब आयोंने सर्व शक्तिसे बनना करने द्या, सर्वया जदन चंदय और साविमक दियात अप स्थानीयों एवं हुसंसर्व को वर्ण हर नवसार विनला।

सकतो हो विकास चरव बदना पूजा इत्याध्यानादि है जिन्हर धारण हैंग, यवागीक साल नेवीमें

अपने द्व्यको खर्च करने रूप यथायोग्य धर्मका उपदेश करता रहे। तथा छी पुत्र नित्र भाई नौकर भगिनी छड़केकी बहुवें पुत्री पौत्र पौत्री चाचा भतीजा मुनीम वगैरह स्वजनों को उपदेश करता रहे। इतना विशेष सम्भना। दिनकृत्यमें भी कहा है कि:—

सन्बनुगापणीश्रन्तु । जई धम्मं नाव गाहण् ॥ इहलोण् परलोण्य तेसि दोसेण लिम्पई ॥ १ ॥ जेण लोगिह्इ एसा । जो चोरभत्त दायगो ॥ लिप्पइ तस्स दोसेण । एवं धम्मे वि श्राणह ॥ २ ॥ तम्माहु नाय तत्तेणां । सह्देणं तु दिशो दिशो ॥ दन्बश्रो भावश्रो चेव । कायन्व मणुसासणं ॥ ॥

' सर्वेज्ञ वीतरागने कहा है कि यदि स्वजनोंको धर्ममें न जोड़े तो इस लोकमें और परलोकमें उनके किये हुये पापसे स्वयं लेपित होता है। इस लिये इस लोककी स्थिति ही ऐसी है कि जो मनुष्य चोरको खाने पीनेके लिये अञ्चपानी देना है या उसे आश्रय देता है वह उसके किये हुये पाप रूप की चड़में सनता है। धर्ममें भी ऐसा ही समफ लेना। इस लिये जिसने धर्मतत्व को अच्छी तरह जान लिया है ऐसे श्रावक्ष को दिनोंदिन द्रव्यसे और भावसे स्वजन लोगोंकी अनुशासना करते रहना। द्रव्यसे अनुशासना याने पोषण करने योग्य हो उसका पोषण करना। उस न्यायसे पुत्र, स्त्री, दोहित्रादिकों को यथा योग्य चस्त्रादिक देना और भावसे उन्हें धर्ममें जोड़ना। अनुशासना याने वे सुखी हैं या दुखी इस चातका ध्यान रखना। अन्य नीतिशास्त्रों में भी कहा है:—

राज्ञि राष्ट्रकृतं पापं । राज्ञ पापं पुरोहिते ॥ अर्तिर स्त्रीकृतं पापं । शिष्यपापं गुराविप ॥ १ ॥ यदि शिक्षा न दे तो देशके लोगोंका पाप राजा पर पड़ता है, राजाका पाप पुरोहित—राजग्रह पर पड़ता है, स्त्रीका किया हुआ पाप पति पर पड़ता है; और शिष्यका पाप गुरु पर पड़ता है ।

स्त्री पुत्रादिक घरके कामकाज में फुरसत न मिलनेसे और चपलता के कारण या प्रमाद वाहुव्यसे गुरुके पास आकर घर्म नहीं सुन सकता तथापि स्वयं प्रति दिन उन्हें उपदेश करता रहे तो इससे वे भी धर्मके योग्य होते हैं और घर्ममें प्रवर्तमान होते हैं,

धन्यपुर में रहनेवाला धनासेठ गुरुके उपदेश सि सुश्रावक हुआ था। वह प्रति दिन संध्याके समय अपनी स्त्री और अपने चार प्रतिक्षेत्रों उपदेश दिया करता था। अनुक्रम से स्त्री और तीन पुत्रोंको वोध प्राप्त हुआ, परन्तु चौथा पुत्र नास्तिक होनेसे पुण्य पाप कहाँ है ? इस प्रकार वोलता हुआ वोधको प्राप्त नहीं होता इससे धनासेठ उसे वोधदेने की चिन्तामें रहता था। एक दिन उसके पड़ोसमें रहने वाली किसी एक वृद्धा सुश्राचिका को अन्त समय धनासेठ ने निर्यामना करा कर बोध दिया और कहा कि यदि त् देव बने तो मेरे पुत्रको वोध देना। वह मृत्यु पाकर सौधर्म देवलोक में देवी उत्पन्न हुई। उसने अपनी ऋदि दिखला कर धनासेठ के पुत्रको प्रतिवोधित किया। इसी प्रकार गृहस्थको भी अपने स्त्री पुत्रको प्रतिवोध देना चार्तिये। कदाचित् वे वोध न पार्ये तो उसे कुछ दोष नहीं लगता। इसलिये कहा है कि:—

न भवति धैर्म श्रोतुः । सर्वस्य कांततो हितः श्रवणाद ॥ त्रुवतोनिग्रह बुद्धया । वक्तुस्त्वेकांततो भवति ॥ १॥ धर्म सुननेवाले सनो मनुष्योंको सुनने मात्रसे निश्चयसे हित नहीं होता, परन्तु उपकार की वुद्धिसे कथन किया होनेके कारण वक्ताको तो एकान्त लाभ होता है। यह नवभी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

पायं अवंभ विरमो। समए अप्पं करेइ तो निहं॥

निद्वरमेथी तणु । असुइहोई विचितिज्ञा ॥ १० ॥

इसिल्ये धर्म देशना किये बाद समय पर याने एक पहर रात्रि व्यतीत हुये बाद अर्ध रात्रि वगैरह के समय सानुकुल शयन स्थानमें जाकर विधि पूर्वक अरूप निद्रा करें। परन्तु मैथुनादि से विराग पाकर सोवे। जो गृहस्थ यावजीव ब्रह्मचर्य पालन करनेके लिये अशक हो उसे भी पर्व तिथि आदि बहुतसे दिन ब्रह्मचारी ही रहना चाहिये। नवीन यौवनावस्था हो तथापि ब्रह्मचर्य पालना महा लाभकारी है, इस लिये महाभारत में भी कहा है कि:—

एकराच्युपितस्यापि। या गतिव्र हाचारिगाः॥

न सा ऋतुसहश्रेण। वक्तुं शक्या युधिष्ठिर॥१॥

जो गति एक रात्रि ब्रह्मचर्य पालन करने वालेकी होती है है युधिष्ठिर! वैसी एक हजार यज करने से

यहां पर निद्रा' यह पद विशेष हैं और अहप यह विशेषण हैं। जो विशेषण सहित है उसमें विधि और निपेध इन दोनों विशेषणों का संक्रमण हुआ। इस न्यायसे यहां पर अहपत्य को विशेष करना; परन्तु नेद्राको विशेष न करना। दर्शनावरणी कर्मके उदयसे जहां स्वतः सिद्धता से अप्राप्त अर्थ हो वहां शास्त्र ही अर्थवान् होता है यह वात प्रथम ही कही गई है। जो अधिक निद्रालु होता है वह सचमुच ही दोनो भवके त्यों से भ्रष्ट होता है और उसे तस्कर, वैरी, धूर्त, दुर्जनादिकों से अकस्मात् दुःख भी आ पड़ता है पदं जला निद्रा वाला महिमान्त गिना जाता हैं। इस लिये कहा है -

थोवाहारो थोव भिणिक्रोक्र । जो होइ थोव निद्दोक्र ॥

थोवोवहि उवगरणो । तस्स हु देवावि पणमन्ति ॥ १॥

पम आहार, कम बोलना, अल्प निद्रा, और जिसे कम उपिघ उपकरण हों उसरा देवना भी नमना दिन है। निद्रा करने का विधि नीति शासके अनुसार नीचे मुजब बतलाया है।

## "निद्रा विधि"

खट्वां जीवाकुलां हस्वां । भग्नकाष्टां मलीमसां ॥

मतिपादान्वितां वन्हि । दारुजातां च संत्यजेव ॥ १ ॥

जिसमें अधिक खटमल, हो, जो छोटी हो, जिसकी वहीं और पाये हुटे हुये हो, जो करान हो, किसे अधिक पाये जोड़े हुये हों, जिसके पाये या वहीं जलें हुये काष्ट्र के हों ऐसा नार गई पर हो साल

शयनासयनयोः काष्ठ । माचतुर्योगतो शुभं ॥ पंचादिकाष्ठ योगे तु । नाशः स्वस्य कुलस्य च ॥ २ ॥ शय्या, तथा आसन, ( चौकी, कुरसी, बैंच वगैरह ) के काष्ठमें चार मागते जोड़। हुआ हो तो अच्छा समभना ( चार जातिके ) पंचादि योग किया हुआ हो तो कुळका नाश करता है ।

पूज्योध्र्वस्थोननार्द्धाः । न चोत्तरापराशिराः ॥

नानुवरानपादांत । नागदंतः स्वयं पुमान् ॥ ३ ॥

पूजनीय से ऊपर, भीने पैरोंसे, उत्तर या पश्चिम दिशामें मस्तक करके, बंसरी के समान लम्बा ( पैरों तक बस्न हक कर परन्तु नंगा ) हाथीके दांतके समान वक्ष, शयन न करे।

देवता धाम्नि वरिषके । भूरुहाणां तलेपि वा ॥

तथा में तवने चैव । सुप्यान्नापि विदिक् शिराः ॥ ४ ॥

किसी भी देव मन्दिर में, विस्मिक पर —वस्बी पर, एवं वृक्षके तले, श्मशान भूमिमें तथा विदिशा में मस्तक करके शयन न करना चाहिये।

निरोधमंगयाधाय । परिज्ञाय तदास्पदं ॥ विस्टब्यजलगासन्न । कृत्वा द्वार नियंत्रणं ॥ ५ ॥ इष्टदेवनमस्कार । नाष्ट्रपद्यतिभोः शुचिः ॥ रत्वायन्त्रपवित्रायां । शय्यां पृथुतामभूपो ॥ ६ ॥ खुसंदत्ता परीधान । सर्वाहार विवर्जितः ॥ बायपार्व्वे तु कुर्वीत । निर्द्रा भद्राभिलाषुकः ॥ ७ ॥

लघु शंका निवारण करके, लघु शंका करने का स्थान जान कर, विचार करके जलपात्र पासमे रख कर, द्वार वन्द करके, जिससे अपसृत्यु न हो ऐसे इष्टदेव को नमस्कार करके, पवित्र होकर, रक्षा मन्त्रसे पित्र हो चौड़ी विशाल शय्यामें दृढ़तया बल्ल (किट बल्ल ) पहन कर सर्व प्रकार के आहार से रहित हो वांचे अंगको दवा कर अपना कल्याण इच्छने वाले मनुष्य को निद्रा करनी चाहिये।

क्रोधभीशोकपद्यस्ती। आरयानाध्यकर्मभिः॥

परिक्लान्ते रतिसार । क्वासिहक्कादिरोगिभिः ॥ ८॥

दृद्धवालावलत्त्रीर्णैः । सृद् शुलज्ञत विवहलैः ॥

अजीर्गामयुक्तः कार्यो । दिवास्वापोपि कहिचित् ॥ ६ ॥

क्रोधसे, शोकसे, भयसे, मिद्रा से, छोसे, भारसे, वाहन से, मार्ग चलने वगैरह कार्य करने से, जो खेद पाया हुआ हो उसे, अतिसार, श्वास, हिकादिक रोगी पुरुप को, चृद्ध, वाल, वल रहित और जो क्ष्य रोगी हो उसे, तृपा, शूल, घायल जो क्षत वगैरह से विधुरित हो उसे और अजीर्ण रोग वालेको भी किसी समय दिनको सोना योग्य है।

वातोपचयरौद्याभ्यां। रजन्याञ्चालप भावतः॥

दिवास्वापः सुखी ग्रीप्ये । सोन्यदाक्षेप्पायत्तकृत् ॥ १० ॥

जिसे वायुकी वृद्धि हुई हो या ऋक्षता के कारण रातको कम निद्रा आनी हो उसे दिनमें सोना योग्य है, इससे उसे उप्ण कालमें सुख होता है, परन्तु दूसरों को श्लेष्म और पित्त होता है।

## भत्याशक्त्यानवसरे । निद्रा नैव पशस्यते ॥

एषा सौख्यायुषी काल । रात्रिवत मिणहिन्त यत् ॥ ११ ॥

निद्रामें अत्यन्त आसक्त होकर वे वखत निद्रा करना प्रशंसतीय नहीं है। असमय की निद्रा सुख और अपुष्य को काल रात्रिके समान हानि कारक है।

शकाशिरः शयने विद्या । धनलामश्च दित्तिशो ॥ पश्चिमे प्रयक्ता चिन्ता । मृत्युर्हानिस्तथोत्तारे ॥ १२ ॥ पूर्व दिशामे सिराना करके सोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण में सिराहना करने से धनका लाभ होता है। पश्चिम में सिराहना करने से चिन्ता होती है और उत्तर में सिराहाना करने से हानि, तथा मिलु होती है।

आगम में इस प्रकार का विधि है कि शयन करने से पहले चैत वन्दनादिक करके, देव गुरुको नम-स्तार, चौचीहारादि प्रत्याख्यान, गंडलिह प्रत्याख्यान और समःत व्रतोंको संक्षेप करने छप देशावगाशिक तत शंगीकार हरे और फिर सोवे। इसलिये श्रावकादि के कृत्यमें कहा है कि:—

पागीवह मुसा दत्तं । मेहुणा दिला लाभणथ्य दंडं च ॥ अंगीकयं च मुन्तुं । सन्वं उवभोग परिभोगं ॥ १ ॥ गिहमज्जं मुत्तुं गां । दिश्चिगवर्णं मुतु मसगज्जश्चाई ॥ वयकाएहिं न दहे । न कारवे गंठिसहिए्ण ॥ २ ॥

जीव हिला, मृयावाद, अद्सादान, प्रैश्वन, दिनमें होने वाला लाम, अनर्थदंड, जितना भोगोपभोग में विभाण किया हो उसे लोड़ कर, घरमें रही हुई जो जो वस्तुयं हैं उन्हें मन विभा वचन, कायसे न कर ने अंति, और दिशामें गमन करने का, डांस, गच्छर, जूं, इत्यादि जीवोंको वर्ज कर, दूसरे जीवोंको मारने का काया, यदन से न कर्क और न कराऊं, तथा गंड सहिके प्रत्याख्यान सहित वर्तना, इस प्रकार का देशावगा- विभाग अंगोकार करना। यह वड़े घुनियोंके समान महान फल दायक है, क्योंकि उसमें निःसंगना हातों कि स्मिल्ये विशेष फलको इच्छा वाले मनुष्य को अंगोकत व्रतका निर्याह करना चाहिये। अंगोकत व्रतका निर्याह करने में असमर्थ मनुष्य को, 'अएएएथ्य एए भोगेएं' इत्यादिक चार आगार खुले रहते हैं। इसलिये विशेष लगने वगैरह के विकट संकट आपड़ने पर वह लिया हुआ नियम छोड़ने पर भी यनका भंग कि होता।

तथा चार शरण अंगीकार करना, सर्व जीव राशिको क्षमापना करना, अठारह पाप स्थानक को

नइमे हुज्ज पमाप्रो । इमस्स देहस्स इगाइ रयखीए ॥

शाहारमुइहि देहं। सब्वं निविदेश वोसरिजं॥ १॥

ीर्ज़ि रात्रिमें इस देहका मुझे प्रमाद हो याने मृत्यु हो जाय तो में आहार उपिर (धर्मोपर एम)

नवकार को उच्चार करके इस गाथाको तीन दफा पढ़कर सागारी अनशन अंगीकार करना, शयन करते समय पंच परमेष्ठि नमस्कार का स्मरण करना और शब्यामें एकला ही शयन करना; परन्तु लीको साथ लेकर न सोना, क्योंकि स्त्रीको साथ लेकर सोनेसे निरन्तर के अभ्यास से विषय प्रसंगका प्रावहय होता है। इस लिये शरीर जागृत होनेसे मनुष्य को विषय की वासना बाधा करतो है। अतः कहा है कि:—

## यथाग्नि संन्निधानेन । लाद्वाद्रव्यं विलीयते ॥

धीरोपि कुशकायोपि। तथा स्त्री सन्निधो नरः॥१॥

जैसे अग्निके पास रहनेसे लाख पिघल जाता है, वैसे ही चाहे जैसा मनुष्य स्त्री पास होनेसे कामका बांच्छा करता है।

मनुष्य जिस वासनासे शयन करता है वह उस बासना सहित ही पाता है, जब तक जागृत न हो (विषय बासनासे सोया हो तो वह जब तक जागृत न हो तब तक बिषय बासनामें ही गिना जाता है) ऐसा वीतरागका उपदेश हैं। इस कारण सर्वथा उपशान्त मोह होकर धर्म वैराग्य भावनासे—अनित्य भावनासे भावित होकर निद्रा करना, जिससे स्वप्न दुःस्वप्नादिक आते हुये इक कर धर्ममय स्वप्न वगैरह प्राप्त होसकें। इस तरह निःसंगतादि आत्मकतया आपित्तयों का बाहुत्य है। आयुष्य सोपक्रम है, कर्मकी गित विचित्र है, यदि इत्यादि जान कर सोया हो तो पराधीनता से उसकी आयुष्य की परिसमाप्ति हो जाय तथापि वह शुभगित का ही पात्र होता है, क्योंकि अन्त समय जैसी मित होती है वैसी ही गित होती है। कपटी साधु विनय रत्न द्वारा मृत्युको प्राप्त हुये पोषधमें रहे हुये उदाई राजाके समान सुगित गामी होता है, उदाई राजा विधिपूर्वक होकर सोया था तो उसकी सद्गित हुई, वैसे ही दूसरे भी विधियुक्त शयन करें तो उससे सद्गित प्राप्त होती है। अब उत्तरार्ध पदकी ज्याख्या बतलाते हैं।

फिर रात्रि व्यतीत होनेपर निद्रा गये वाद अनादि अवोंके अभ्यास रसके उरहसित होनेसे दुःसह काम को जीतनेके लिये खीके प्रशेरकी अशुचिता वगैरहका विचार करे। आदि शब्दसे जम्बूस्वामी स्थूल भद्रादिक महर्पियों तथा सुदर्शनादिक सुश्रावकों की दुष्पत्य शील पालन की प्रकायता को, कषायादि दोषोंके विजयके उपायको, भवस्थित की अत्यन्त दुःखद दुशाको तथा धर्म सम्बधी मनोरधों को विचारे, उनमें खीके शरीरकी अपिन्त्रता, दुर्गच्छनीयता, वगैरह सर्व प्रतीत ही हैं और वह पूज्य थ्री मुनि सुन्दर सुरिजीके अध्यात्मकल्य दुम अन्थमे वतलाया भी है—

चार्मास्थिपज्जांत्रवसास्त्र मांसा । पेध्याद्यशुच्य स्थिरपुद्वतानां ॥

स्वीदेहिपडाकृति संस्थिरेषु । स्कंधेषु कि पश्यसि रम्यमात्मन् ॥ १॥

हे चेतन ! चमड़ा, हाड़, मज़ा, नर्से, आंतें, रुधिर, माँस, और विष्टा आदि अशुचि और अस्थिर पुर्तः लोके होके शरीर संवन्धी पिण्डकी आकृतिमें रही हुई तू कोनसी सुन्दरता देखता है।

विलोक्य दृरस्थपमेध्यगल्पं। जुगुप्ससे गोटिननाशिकस्त्वं॥

## भृतेषु तैरेविवमृद्योषा। वपुष्युत तिकं कुरुषेऽभिनाषं॥ २॥

दूर पड़े हुये अमेध्य ( विष्टा वगैरह अपित्रत्र पदार्थ ) को देखकर नासिका चढ़ाकर तू धू धूकार करता है तब फिर हे मूढ़ ! उनसे ही भरे हुद इस स्त्री शरीरमें तू क्यों अभिलाषा करता है ?

अमेध्यमस्त्रावहुर्न्ध्रानिये । न्यलाबिलोचत्क्रियजालकीर्णा ॥

#### चापरयबायानृतबंचिका स्त्री । संस्कार मोहान्नरकाय भुक्ता ॥ ३ ॥

विष्टेंकी कोथली, बहुतसे छिद्रोंमें से निकलते हुये मैलसे मिलन, मिलनतासे उत्पन्न हुये उछलते हुये कीड़ोंके समुदाय से भरी हुई, चवलता और माया खुवाबाद से सर्व प्राणियोंको ठगनेवाली लीके उपरी दिखा- वसे मोहित हो यदि उसे भोगना चाहता है नो अवश्य वह तुझे नरकका कारण हो पड़ेगी। ( ऐसी ली भोग- वसे क्या फायदा ? )

संकल्प योनि याने मनमें विकार उत्पन्न होनेसे ही जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे तीन छोककी विद्यस्वा करनेवाले कामदेव को उसके संकल्प का-दिखारका परित्याग करनेसे वह खुल पूर्वक जीता जा सकता
है। स्वपर नवीन विवाहित श्रीमंत गृहस्थोंकी आठ कन्याओं के प्रतिवोधक, निन्यानवे करोड़ खुवर्ण मुद्राओं
का परित्याग करनेवाले श्री जस्बूस्वामी का, साढे बारह करोड़ खुवर्ण मुद्रायें कोषा नामक वेश्याके घर पर रह
कर विलासमें उड़ाने वाले और तत्काल संयम ग्रहण कर उसीके घर पर आकर चातुर्मास रहनेवाले श्रीस्थ्हमद्रका और अभया नामक रानी द्वारा किये हुये विविध प्रकारके अनुकूल तथा प्रतिकृत उपसर्गों को पहन
करते हुये लेशमात्र मनसे भी क्षोभायमान न होनेवाले खुदर्शन सेठ वगैरहके द्वप्टान्त वहुत ही प्रसिद्ध हैं।

## ''कषायादि पर विजय"

कषायादि दोपों पर विजय प्राप्त करनेका यही उपाय है कि जो दोप हो उसके प्रतिपक्षी का संवन काना। जैसे कि १ कोध—क्षमासे जीता जा सकता है, २ मान—मार्ववसे जीता जा सकता है, ३ माया— शर्जवसे जीती जासकती है, ४ लोभ—संतोषसे जीता जा सकता है। ५ राग—वैराग्य से जीता जा सकता है, ६ हे रेप—मैत्रीसे जीता जा सकता है, ७ मोह—विवेकसे जीता जा सकता है, ८ काम—छी शर्गरको श्रीविभावनासे जीता जा सकता है, ६ मत्सर दूसरेकी सम्पदा के उत्कर्ष के विषयमें भी विक्तको रोगलेसे श्रीता जा सकता है, १० विषय—मनके संवरसे जीते जा सकते हैं, ११ अश्रुभ—मन, वचन, काया, तीन गुनिरों श्रीता जा सकता है, १२ प्रमाद—अप्रमादसे जीता जा सकता है, और १३ अविरती जनसे जीती जा सकती हैं। एस प्रकार तमाम दोप सुख पूर्वक जीते जा सबते हैं। यह न समफना चाहिये कि शेपनाम के मम्बरको रों हैं। सा प्रकार तमाम दोप सुख पूर्वक जीते जा सबते हैं। यह न समफना चाहिये कि शेपनाम के मम्बरको रों हैं। मणि प्रहण करनेके समान या अमृत पानादिके उपदेशके समान यह अनुष्ठान अश्रपय है। प्रतिरों य देगित जन २ दोपोंके जीतनेसे गुणोंकी संपदाको प्राप्त हुये हैं इस पर दृद्ध प्रहारी, विव्यति पुत्र मेरियां य देगेरह के द्रुपन्त भी प्रसिद्ध ही हैं। इस लिये कहा भी ही—

गता ये पूज्येत्वं मकृति पुरुषा एव खलुते ॥ जना दोषस्त्यांग जनयन समुरसारपतुत्रं ॥

न साधूनां दोत्रं न च भवति नैसर्गिकमिदं ॥ गुणान् यो यो धनो स स भवति साधुभंजतु तान् ॥

जो पुरुप स्वभाव से ही पूज्यताको प्राप्त होते हैं वे दोपोंके त्यागने में ही अपना अतुल उत्साह रखते है, अयोंकि साधुता अंगोकार करनेनें कोई जुदा क्षेत्र नहीं। तथा कोई ऐसा अमुक स्वभाव भी नहीं है कि जिससे साधु हो सके। परन्तु जो गुणोंको धारण करता है वहो साधु होता है। इस लिये ऐसे गुणोंको उपार्ज करनेमें उद्यम करना चाहिये।

हंहो स्निग्धसखे विवेक बहुभिः माप्तोसि पुरायैभैया॥ गंतव्य कृतिचिहिनानि भवता नास्मत्सकाशात्क्वचित्॥ त्वत्संगेन क्रोपि जन्म मरणोच्छेदं गृहीतत्वरः॥

को जानासि पुनस्त्वया सहमय स्याद्वा न वा संगवः॥ २॥

हे स्तेहालु मित्र, विवेक ! मैं तुझै वड़े पुण्यसे पा सका हूं। इसलिये अब तुझै मेरे पाससे कितने एक दिन तक अन्य कहीं भी नहीं जाना चाहिये। क्योंकि तेरे समागम से मैं सत्वर ही जन्म मरणका उच्छेद कर डालता हूं। तथा किसे मालूम है कि फिरसे तेरे साथ मेरा मिलाप होगा या नहीं ?

गुगोचु यत्नसाध्येचु । यत्ने चात्मिन संस्थित ॥

अन्योपि गुणिनां धुर्यः । इति जीवन् सहेतकः ॥ ३ ॥

उद्यम करनेसे अनेक गुण प्राप्त किये जा सकते हैं और वंसा उद्यम करनेके लिये आतमा तैयार है। तथा गुणोंको प्राप्त किये हुए इस जगतमें अन्य पुरुषोको देखते हुए भो है चेतन! तू उन्हें उपार्जन करनेके लिए उद्यम क्यों नहीं करता ?

गौर्वाय गुगा एव । न हु ज्ञानेय डम्बरः ॥ वानेवं गृह्यते पुष्प मंगजस्त्यज्यते मलः ॥ ४ ॥

गुण ही वड़ाईके लिए होते हैं परन्तु जातिका आडम्बर वड़ाईके लिए नहीं होता। क्योंकि बनमें उत्पन्न हुआ पुष्प ग्रहण किया जाता है परन्तु शरीरले उत्पन्न हुआ मैल त्याग दिया जाता है।

गुर्गोर्व महत्वं स्या । न्नांगेन वयसापि वा ॥ दलेषु केतकीनां हि । लघीयस्तु सुगंधिता ॥ २ ॥

गुणोसे ही वड़ाई होती है; शरीर या वयसे वड़ाई नहीं होती। जैसे कि केतकीके छोटे पत्ते भी सुगंधता के कारण वड़ाईको प्राप्त होते हैं।

कवायादिकी उत्पत्तिके निमित्त द्रव्य क्षेत्रादिक वस्तुके परित्याग से उस उस दोपका भी परित्याग होता है। कहा है कि:—

तं वध्यु मुत्तव्यं । जंपइ उप्पक्तए कसायग्गी ॥ तं वध्यु वेतव्यं । जद्धो वसमो कसायाणं ॥ १ ॥ वह वस्तु छोड़ देना कि जिससे उपाय कप अग्नि उत्पन्न होती हो, वह वस्तु ब्रहण करना कि जिससे कपायका उपशमन होता हो ।

खुना जाता है कि चंडस्ट्राचार्य प्रकृतिसे कोधी थे, वे कोधकी उत्पत्तिको त्यागने के छिये शिष्पादि कसे जुदे ही रहते थे। भवकी स्थिति अति गहन है, चारों गतिमे भी प्रायः वड़ा दुख अनुभर्च किया जाता ह, सिल्पे उसका बिचार करना चाहिये। उसमें भी नारकी और तिर्यंचमें प्रवल दु:ख है सो प्रतीत हो है का कहा भी है कि:—

# ''नरकादि दुःखस्वरूप"

सन्तसु खिनाज अगा। अन्तुन्नकयावि पहरगोहि विगा॥

पहरणक्यावि पंचसु । तेषु परमाहम्मिश्र क्यावि ॥ १ ॥

सातों नरकोंमें शस्त्र विना, अन्यान्य कृत, क्षेत्रज-क्षेत्रके स्वभावसे ही उत्पन्न हुई वेदनायें हैं। तथा किलीसे लेकर पांचवी नरक तक अन्योन्य शस्त्र कृत वेदनायें हैं, और पहलीसे तीसरी नरक तक परमाधामि-गैंकी का हुई वेदनायें हैं।

गिच्छ निपीलगा मिनां। निध्यसुहं दुःखपेद श्रागुदद्धं॥

नरए नेरइयाणं। अहोनिसं पचपाणाणं॥ २॥

जिन्होंने पूर्व भवमें मात्र दुःखका ही अनुवन्ध किया है ऐसे नारकीके जीवोंको रात दिन दुःखमे संतप्त 'हैं हुंगे नारकमे शांख मीच कर उद्याइने के समय जितना भी खुख नहीं मिलता।

जं नरए नरइश्रा। दुः रूखं पावंति गोयमा तिरूखं ॥

तं पुरा निग्गोग्र ममभे । त्रागंत गुणीशं मुणेप्रवरं ॥ ३ ॥

गारक जीव नरकमें जो तीव्र दु:ख भोगते हैं, हे गौतम! उनसे भी अनंत गुणा दु:ख निगोदमें रहे

'तिर्श्वा कसम कुसारा'इत्यादिक गाथासे तिर्यंच वाद्युक्त वगैरह की परवशतामें मार खाते दुये दुःस नेगते हें ऐसा समभ लेना । मनुष्यमें भी कितने एक गुर्भका, जन्म, जरा, मरण, विविध प्रकारकी व्यावि देशादिक उपद्रव द्वारा दुखिया ही हैं। देवलोक में भी चवना, दास होकर रहना, दूसरेसे पराभवित होना; हैंगरेशी श्विद देख कर ईर्णासे मनमें दुःखित होना वगैरह दुःखोंसे जीव दुःख ही सहता है। इसलिये कहा है कि,—

सुइहि भागा वन्नहि । संभिन्नस्स निरन्तरं ॥

जारिसं गोत्रमा दुःख्वं। गम्भे त्रद्र गुगं तत्रो ॥ १॥

अित्त रंग समान तपाई हुई सुईका निरंतर स्पर्श करनेसे प्राणिकों जो दुःख होता है है गीनम ! उसगें विक्र दुःख गर्भमें होता है ।

गभ्भाहो निहर तस्स । जोग्णीजंत निपीयगे॥

सयसाहस्सिशं दुख्लं । कोडा क्रोडि गुगा विवा ॥ २ ॥

ार्नित निकलते हुये योनि रूप यंत्रसे पीडित होते गर्भसे वाहार निकलते समय गर्नमे लाख गुजा

चारम निरोह वहवन्धरोम । धणहरणधरण वसणाई ॥

मर्ग संतावो अवयसो। विगोबगायाय धार्यस्ते॥ ३॥

जैलमे पड़ना, बध होना, वंधनमें पड़ना, धन हरन होना, मृत्यु होना, कष्टमें आ पड़ना, मनमें संतप्त होना, अपयश होना, अपभ्राजना होना इत्यादिक मनुष्य दु:ख है।

चिन्ता संतावेहिय । दारिहरुग्राहि दुप्पउत्ताहि ॥

लद्भण विषागुस्सं। परंति केईसु निव्विना॥ ४॥

चिन्ता सन्ताप द्वारा, दारिद्र्य रूप स्वरूप द्वारा, दुष्टाचार द्वारा मनुष्यत्व पा कर भी कितने एक दुःख-मे ही मरणके शरण होते हैं।

ईर्सा विसाय मयकोहमाय। लोहेहिं एवमाईहिं॥

देवाबि समिभ्रञा । तेसि कन्तो सुहं नाम ॥ ५ ॥

ईर्षा, विषाद, मद, क्रोध, माया; लोम, इत्यादिसे देवता भी वहुत ही पीड़ित रहते हैं तव फिर उन्हें सुखालेश भी कहां है ?

सावय धरंम्त्रि वरहुज्ज। चेड भी नागा दंसगा समेशी॥

गिच्छत्त योहिस मइस्रो। याराया चक्कवट्टीवी ॥ १ ॥

धर्मके मनोरथ की भावना इस प्रकार करना जैसे कि शास्त्रकारोंने कहा है कि, ज्ञान, दर्शन सहित यदि श्रावकके घरमें कदाचित दास वनूं तथापि मेरे लिये ठीक है परन्तु मिथ्यात्वसे मूर्चिछत मित वाला राजा चक्रवतीं भी न वनूं।

कइत्रा संविग्गार्गं। गीयध्थार्गं गुरुण पय मुले।

सयगाई संगरिह औ। पवन्नं संपविन्निस्सं ॥ २॥

वैराग्यवन्त गीतार्थ गुरुके चरण कमलोंमें खजनादिक संघत्ते रहित हो मैं कव दीक्षा अंगीकार कर्जगा ? भयभेरव निक्क'पो । सुसाण पाईसु विहिच्च उस्सगो ॥

तव तखुअंगो कइआ। उत्तम चरिअं चरिस्सामि॥ ३॥

भयंकर भयसे अकंपित हो स्मशानादिक में कायोत्सर्ग करके, तपश्चर्या द्वारा शरीरको शोपित कर मैं उत्तम चारित्र कव आचर्र्जगा ? इत्यादि धर्म भावना भावे।



# "ततीय प्रकारा" ( इतरा दार ) भवि-क्स

# "मूलगाधा"

# पव्वेस पोसहाई वंभ। अणारंभ तव विसेसाई॥ आसोय चित्त अङाहिअ। पमुहेसु विसेसेणं।। ११॥

र्म वाने ज्ञानममें बतलाई हुई अट्मो चतुर्देशो आदि तिथियोमें आवकतो पीपप आदि वत हैना गरिते। "पर्मस्य पुष्टी यत्तो इति पोषधं" धर्मको पुष्टि कराये उसे पौषध कहते है। जागममें कहा है कि -सव्वेसु काजपव्येसु । पसथ्यो जिरापगा हवइ जोगो ॥

अठ्ठमि चउदसीसुभ । नियमेए इविज्न पोसहिमो ॥ १ ॥

बिन शासनमें पर्वके दिन सदैव मन, ववन, कायाके योग प्रशस्त होते हे, इससे अपमा वत् रेपो के दिव भावकतो अवश्य पोपध करना चाहिये।

मूल गाथामें आदि शब्द ग्रहण किया हुआ है इससे यदि शरीरको असुरा, प्रमुख पुरालीयन से पोपत मतेश शक्ति न हो तो दो दफेका प्रतिक्रमण, बहुतसी सामायिक, विशेष संशेषक्ष वैशावगाणिक मन रचोका पिक करना। तथा पर्वके दिन ब्रह्मचर्य, अनारंभ, आरंभवर्जन, विशेष तप, पहले किये पुर्व वपको प्रक्ति श्याराक्ति उपवासादिक तप, आदि शब्दसे स्नात्र, चैत्य परिवाटी फरना, सर्वसापु पन्तन, सुवा । तानात् स परे की र्रं देवगुरु की पूजादिसे विशेष धर्मानुष्ठाम करना। इसलिये कथा ते—

जइ सच्चेसु दिगोसु । पालइ किरिअं तत्रो हवइ लद्धं ॥

जर्पुण तहा न सक्षर् तहविद्व पालिका पनिविधा ॥ र ॥

यदि सर्व दिनोंमें किया पाली जाय तो बहुत ही अच्छा है, तथावि यदि वैसा च किया जाय तो ता क्षेत्र तो अवश्य धर्म-करनी करो । जैसे चिजयादशमी, दिवाली, अध्यवत्रीया, वर्गका लीएक प्रो हैं होग भोजन बस्तादिक में विद्योप उद्यम करते हैं, वैसे ही धार्मिक पर्वदिनों में भी अन्तर प्रवस्तान सानी लोग भी एकादशी, अमावस्यादिक पर्वमें कितने एक आरंग वर्णन उप महाति के तह राज्यों है है मोद श्रोमें, सर्व शक्तिसे महादानादिक करते हैं। इसिंडिंग प्रायकको मा पर्य के कि । अस्ति । अस्ति । <sup>श्</sup>रिये। पर्व इस प्रकार बतलाये हैं—

मठ्डिम चउइसी पुरिगणमाय । तद्रहा मानसा दहइ पर्ने ॥

भागंधि पत्न छ। है। निस्तित पत्ता पत्ता पत्ति । ह

भरमा, वतुर्वशी, पूर्णिमा, अमानस्या, ये पांशी मिना जाना है। 'अन नहां पर करता है। अने किहै। एक क्लामें तीम कर्च होते हैं। तथा दूधर प्रशास

# वीत्रा पंचमी अठ्ठमी। एगारसी चउदसी पणतिहित्रो ॥ एआश्रोसुश्र तिहित्रो । गोश्रम गणहारिंगा मिणया ॥ २॥

द्वितीया, पंचमी, अप्रमी, एकादशी, चतुर्दशी, ये पांच तिथियें गौतम गणधर भगवंत ने श्रुतज्ञान के आराधन करनेकी बतलाई हैं।

### वीत्रा दुविहे धम्मे । पंचपी नागोसु अठ्ठमी कम्मे ॥

#### एगारसी अंगार्ग । चडदसी चउद पुठ्यार्ग ॥ ३ ॥

द्वितीया की आराधना करनेसे दो प्रकारके धर्मकी प्राप्ति होती है, पंचमोकी आराधना करनेसे पांच ज्ञानकी प्रोप्ति होती है, अष्टमीकी आराधना अष्टकर्म का नाश कराती है, एकादशी की आराधना एकादशांग के अर्थको प्राप्त कराती है, चतुर्दशी की आराधना चौदह पूर्वकी योग्यता देती है।

इस प्रकार एक पक्षमें उत्कृष्ट से पांच पर्वणी होती हैं। और पूर्णिमा तथा अमावस्या मिलानेसे हर एक पक्षमें छह पर्वणी होती हैं। वर्षमें अठाई, चौमासी, वगैरह अन्य भी बहुतसी पर्वणी आती हैं। उनमें यदि सर्वथा आरम्म वर्जन न किया जा सके तथापि अहप अहपतर आरंभसे पर्वणीकी आराधना करना। सचित्त आहार जीवहिंसात्मक ही होनेसे महा आरम्भ गिना जाता है इससे उसका त्याग करना चाहिये। तथा मूलमें जो अनारम्भपद है उससे पर्व दिनोंमें सर्व सचित्त आहारका परित्याग करना चाहिये। क्योंकि—

#### श्राहार निमित्तेशा। मच्छा गच्छंति सत्तिम पुढविं॥

#### सचित्रो ब्राहारी न खमो मणसावि पथ्येडं ॥ १ ॥

आहार के निमित्त से तन्दुलिया मत्स्य सातवीं नरक में जाता है, इसलिये सित्तत आहार खानेकी (पर्वमें मनसे भी इच्छा न करना ) मना है।

इस वचनसे मुख्यवृत्या श्रावक को सचित आहार का सर्वदा त्याग करना चाहिये। कदाचित् सर्वदा त्यागने के लिये असमर्थ हो तो उसे पर्व दिनोंमें तो अवश्य त्यागना चाहिये। इस तरह पर्व दिनोंमें स्नान, मस्तक धोना, संवारना, गूंथना, वस्त्र धोना, या रंगवाना, गाड़ी, हल चलाना, यंत्र वहन करना, दलना, खोटना, पीसना, पत्र, पुष्प, फल वगैरह तोड़ना, सचित्त खिडिया मिट्टी वर्णिकादिक मर्दन करना, कराना, धान्य वगैरह को काटना, जमीन खोदना, मकान लिपवाना, नया घर वंधवाना, वगैरह वगैरह सर्व आरम्म समारम्भ का यथाशक्ति परित्याग करना। यदि सर्व आरम्म का परित्याग करने से कुडुम्बका निर्वाह न होता हो तो भी गृहस्थको सचित्त आहार का त्याग अवश्य करना चाहिये। क्योंकि वह अपने स्वाधीन होने से सुख पूर्वक हो सकता है।

विशेष वीमारी के कारण यदि कदाचित् सर्व सचित्त आहार का त्याग न हो सके तथापि जिसके बिना न चल सकता हो वैसे कितने एक पदार्थ खुले रखकर शेष सर्व सचित्त पदार्थी का त्याग करे। तथा आश्विन मासकी अग्रान्हिका और चैत्री अग्रान्हिका आदिमें विशेषतः पूर्वोक्त विधिका पालन करे। यहां पर आदि शब्दसे चातुर्मास की और पर्युषणा की अग्रान्हिका में भी सचित्त का परित्याग करना समभना।

### संवत्सर चडम्मिसिएसु । श्रट्टाहि श्रासुश्र तिहिसु ॥ सन्वायरेण लग्गाइ । जिणवर पूत्रा तव गुणेसु ॥ १ ॥

१ संवत्सरीय ( वार्षिक पर्वकी अष्टान्हिका ) तीन चातुर्मास की अष्टान्हिका, एक चैत्र मासकी एवं एक शाध्वन मासकी अठाई, और अन्य भी कितनी एक तिथियों में सर्वाद्रसे जिनेश्वर भगवान की पूजा तप, ब्रत, प्रत्याख्यान का उद्यम करना।

एक वर्षकी छह अठाइयोंमें से चैत्री, और आश्विन मासकी ये दो अठाइयां शाश्विती हैं। इन दोनोमें मैमानिक देवता भी नन्दीश्वरादि तीर्थ यात्रा महोत्सव करते हैं। कहा है कि:—

दो सासय जत्ताओ । तथ्येगा होइ चित्तमासंमि ॥ श्रद्ठाहि श्राई महिए । वीश्रा पुरा अस्सिरो मासे ॥ १ ॥ एश्राश्रो दोवि सासय । जन्ताओ करन्ति सन्व देवावि ॥ नंदिसर्मिष खयरा । । नराय निश्रपसु ठारोसु ॥ २ ॥

दो शाश्वती यात्रायें हैं। इसमें एक तो चैत्र मासकी अठाई की और दूसरी आश्विन महीने की अठाई भी। एवं इनमें देवता लोग अठाई महोत्सवादिक करते हैं। ये शाश्वित यात्रायें सब देवता करते हैं। विपाधर भी नन्दीश्वर दीपकी यात्रा करते हैं, और मनुष्य अपने नियत स्थानमें यात्रा करते हैं।

तह चडमासि भ्रतिगं। पज्जो सवणाय तहय इम छक्कं।।

जिगा जम्म दिख्खव केवल । निन्वाणाईसु भसासङ्गा ॥ ३ ॥

विना तीन चातुर्मास की और एक पर्युपणा की ये सब मिलकर छह अठाइयां तथा तीर्थंकरों के जनम-कर्याणक दीक्षा, कह्याणक, और निर्वाण कह्याणक की अष्टान्हिकाओं में नन्दीश्वर की यात्रा करते हैं, परन्तु ये अशाक्ष्वती समभना। जीवाभिगम में कहा है कि:—

तथ्य बहवे भवेणवइ वाणमंतर जोइस वेषाणित्रा देवा तिहि चउमासि एहिं पज्जोसवणाएम प्रदृश-रिपामो महामहिमाओ करित्तिशि ।

वहां बहुतसे भवनपति, वाणव्यंतरिक, ज्योतिपि, वैमानिक, देवता, तीन चातुर्मास की और एक वर्ष्ण की अठाइयों में महिमा करते हैं।

### "तिथि-विचार"

प्रभातमें प्रत्याख्यान के समय जो तिथि हो सो ही प्रमाण होती है। वर्षोकि हो हमें भी मुर्वित हो है। कहा है कि:—

नाउम्पासिभ बरिसे। परित्वम पंचट्टपीसु नायव्या॥ -ता भो तिहिंभी जासिं उदेई ग्रो न भना भी ॥ १॥ चातुर्मासी, वार्षिक, पांसिक, पंचमी और अष्टमी, तिथियें वही प्रमाण होती हैं कि जिनमें सूर्यका उदय होता हो। दूसरी तिथि मान्य नहीं होती है।

पुत्र पचलारां। पिडक्कमरां तहय निश्रम गहरां च ॥
जीए उदेइ सुरो। तीइतिहीएउ कायव्वं ॥ २॥

पूजा, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, एवं नियम ग्रहण उसी तिथिमें करना कि जिसमें सूर्यका उदय हुआ हो। (उदयके समय वही तिथि सारे दिन मान्य हो सकती है)

उदयंमि जा तिही सा । पमाणंमि भरीइ कीरमाणीए।।

#### आणाभंगण वथ्था । मिच्छत विराहणं पावे ॥ ३ ॥

सूर्यके उदय समय जो तिथि हो वही प्रमाण करना। यदि ऐसा न करे तो आणाभंग होती है, अन-वस्था दोष लगता है, मिथ्यात्व दोष लगता है और विराधक होता है। पाराशरी स्मृतिमें भी कहा है कि:

#### **ग्रादित्योदय वेलायां। या स्तोकापि तिथि**भेवेत्।

#### सा संपूर्णिति मंतव्या । त्रभूता नोद्यं विता ॥ १ ॥

सूर्य उदयके समय जो थोड़ी भी तिथि हो उसे संपूर्ण मानना। यदि दूसरी तिथि अधिक समय भोगती हो परन्तु सूर्योदयके समय उसका अस्तित्व न हो तो उसे मानना। उमास्वाती वाचकके वचनका भी ऐसा प्रघोष सुना जाता है कि:—

#### त्त्रये पूर्वा तिथिः कार्या। दृद्धौ कार्या तथोत्तरा ॥

#### श्रीवीरज्ञाननिर्वाणं। काय लोकानुगैरिह ॥ १ ॥

तिथिका क्षय हो तो पहिलीका करना। (पंचमीका क्षय हो तो चौथको पंचमी मानना) यदि वृद्धि हो तो पिछली स्थिति मानना। (दो पंचमी वगैरह आवें तो दूसरी मानना) श्री महाबीर स्वामीका कैवल और निर्वाण कल्याणक लोकको अनुसरण करके सकल संघको करना चाहिये।

अरिहंतके पंचकत्याणक के दिन भी पर्व तिथियों के समान मानना। जिस दिन जय दो तीन कत्याणक एक ही दिन आवें तो वह तिथि विशेष मानने योग्य समभना। सुना जाता है कि श्रीकृष्ण महाराज ने पर्वके सव दिन आराधन न कर सकने के कारण नेमनाथ भगवान से ऐसा प्रश्न किया कि वर्षमें सबसे उत्कृष्ट आराधन करने योग्य कौनसा पर्व है ? तब नेमनाथ स्वामीने कहा कि है महाभाग ! मार्गशीर्ष शुक्छ एकादशी श्री जिनेश्वरों के पांच कत्याणकों से पवित्र है। इस तिथिमें पांच भरत और पांच ऐरवत क्षेत्र के कत्याणक मिलने से पवास कत्याणक होते हैं। इससे कृष्ण महाराज ने मौन पौष्योपवास बगैरह करणीसे इस दिनकी आराधना को। उस दिनसे (यथा राजा तथा प्रजा) इस न्यायसे सबने एकादशी का आराधन शुक्ष किया। इसी कारण यह पूर्व विशेष श्रिक्षिं

भाषा है। पर्व तिथिका पालन शुभ आयुष्यके बंधनका हेतु होनेसे महा फलद्यक है। इसलिये कहा है कि:-

"भयवं वीत्र पमुहासु पंचसुतिहीसु विहिञ्जं धम्माग्णुठ्ठाणं किं फलो होई गोञ्जमा वहु फलं होइ। त्रम्हा एश्रासु तिहिसु पाएणंजीवो पर भवालञ्जं समिष्ठिजणई। तम्हा तवो विहाणाइं धम्मागुठ्ठाणां काय-वं॥ जम्हा सुहाउभ्नं समिष्ठिजणई।

है भगवन! द्वितीया श्रमुख तिथियोंमें किया हुआ धर्मका अनुष्ठान क्या फल देता है? (उत्तर) है गीतम! बहुत फल देता है। इस लिये इन तिथियोंमें विशेषतः जीव परभव का आयु वांधता है अतः उस दिन कियों धर्मानुष्ठान करना कि जिससे शुभ आयुष्यका बंध हो, यदि पहलेसे आयुष्य वंध गया हो तो फिर बहुतसे धर्मानुष्ठान करने पर भी वह टल नहीं सकता। जैसे कि श्रेणिक राजाने क्षायक सम्यक्त्व पाने पर भी पहले गर्भवती हिरनीको मारा था और उसका गर्भ जुदा पड़ा देखकर अपने स्कंधके सन्मुख देख (अभि-मानमें आकर) अनुमोदन। करनेसे तत्काल ही नरकके आयुष्य का बंध कर लिया। (फिर वह बंध न दूर सका वैसे ही आयुष्यका बंध टल नहीं सकता) पर दर्शनमें भी पर्वके दिन स्नान मैथुन आदिका निपेध किया है। बिष्णुपुराणमें कहा है कि:—

चतुर्दश्यष्टमी चैव । अमावास्या च पूर्तिगा ॥ पर्वागये तानि राजेंद्र ! रविसंक्रांतिरेव च ॥ १॥ तैसस्त्रीर्माससंभोगी । पर्वष्वे तेषु वै पुमान् । विष सुत्र भोजनं नाम । प्रयाति नरकं मृतः ॥ २॥

है राजेंद्र! चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा, सूर्यसंक्षांति, इतने पर्वोमें तैल मर्दन करके स्नान करे, ह्यां संभोग करे, मांस भोजन करे तो उस पुरुषने विष्टाका भोजन किया गिना जाता है, और वह मृह्यु पा कर नरकमें जाता है। मनुस्मृतिमें कहा है कि:—

प्रभावास्या पष्टमीं च। पौर्णमासी चतुर्दशी ॥ त्रह्मचारी भवेन्निस । प्रमृतो स्नातको द्विजः ॥ १ ॥ अमावस्या, अप्टमी, पौर्णिमा, चतुर्दशी इतने दिनोंमें दयावन्त त्राह्मण निरन्तर ब्रह्मचारी ही रहता है। एक स्थि अवसर की पर्वतिथियों में अवश्य ही सर्व शक्तिसे धर्मकायों में उद्यम फरना। भोजन पानीक समान असर पर जो धर्मकृत्य किया जाता है वह थोड़ा भी महा फल दायक होता है। दमलिये वैद्यक शारोंमें जो श्रसंगोपात यही बात लिखी है कि:—

शरदि यज्जलं पीतं । यभ्दुक्तं पोषमाघयोः॥

जेष्ठापाढे च यत्सुप्त'। तेन जीवंति मानवाः॥१॥

बो पानी शरद ऋतुमें पीया गया है और पोष, महा मालमें जो भोजन किया गया है, जेंड और आया है राममें बो निद्रा ली गई है उससे प्राणियोंको जीवित मिलता है।

वर्षासु लवणमृतं। शरदि जलं गोपयश्च हेपन्ते॥

शिशिरे चामल करसो । घृतं वसंत गुटश्चांने

वर्ग मतुमें नोन (नमक) अमृत समान है, शस्त्र ऋतुमें पानो अमृत समान है, हेमें उ ऋतुमें पायन। वि. मिलिर मतुमें महा रस, पसंत ऋतुमें घी, श्रीप्म ऋतुमें गुड़ अमृतके समान है।

पर्वकी महिमासे पर्वके दिन धर्म रहित हो उसे धर्ममें, निर्द्यीको भी द्यामें, अविरित को भी वतमें, कृपणको भी धन खर्चनेमें, कुशीलको भी शील पालनेमें तप रहितको भी तप करनेमें उत्साह बढ़ता है। वर्त-मान कालमें भी तमाम दर्शनोंमें ऐसा ही देखा जाता है। कहा है कि:—

सो जयउ जेगा विहिया। सदंच्छर चडमासि असूपव्या।

निध्दंधसाणिव हवई। जेसि पभावा ग्रा धम्मपई॥१॥

जिसमें निर्द्यी पुरुषोंको भो पर्वके महिमासे धर्मबुद्धि उत्पन्न होती है, वैसे संवत्सरीय, वडमासी पर्व सदैव जयवन्ते बत्ती ।

इसिलिये पर्वके दिन अवश्य ही पौपध करना चाहिये। उसमें पोषधके चार प्रकार हैं। वे हमारी की हुई अर्थ दीपिकामें कहे गये हैं इस लिये यहां पर नहीं लिखे। तथा पोषधके तीन प्रकार भी हैं। १ दिन रातका, २ दिनका और ३ रात्रिका। उसमें दिन रातके पौषधका विधि इस प्रकार है।

### "अहोरात्र पौषध विधि"

"करेगि भंते पोसहं झाहार पोसहं सन्वश्रो देसश्रोवा। सरीर सक्कार पोसहं सन्वश्रो। वंभवेर पोसहं सन्वश्रो अन्वावार पोसहं सन्वाश्रो। चडन्बिहे पोसहे ठाएपि। जाव श्रहो रत्तं पज्ज वासापि। दुविहं तिविहेशं। यशेगां वायाए काएगां न करेपि न कारवेपि। तस्स भंते पडिक्कमापि निदापि गरिहापि अप्यागां वोसिशपि।

जिस दिन श्रावकको पोपह लेना हो उस दिन गृह न्यापार वर्जनर पौषधके योग्य उपकरण ( वर्वल मुं हपित्त, कटासना, ) लेकर पोषधशाला में या मुनिराजके पास जाय। फिर अंग प्रति लेखना करके लघु नीति एवं वड़ी नंति करनेके लिये थंडिल—शुद्ध भूमि तलाश करके गुरुके समीप या नवकार पूर्वक स्थापनाचार्य को स्थापन करके ईर्याविह करके खमासमण पूर्वक वन्दना करके पौषधकी मुहपित्त पिडलेहे। फिर खमास मण देकर खड़ा हो 'इक्लाकारेगा संदिस्मह भगवन पोषहसंदिसोहु' ( दूसरी दफा ) 'इच्लाकारेगा संदिस्मह भगवन पोषहसंदिसोहु' ( तूसरी दफा ) 'इच्लाकारेगा संदिस्मह भगवन पोषह संदिक्त विम्न लिखे मुजव उचरे।

इस प्रकार पोपहका प्रत्याख्यान लेकर मुंहपित पिडिलेहन पूर्वक दो खमासमण से 'सामायकसंदिसाऊं' "सामायक ठाऊं" यों कह कर सामायिक करके फिर दो खमासमण देने पूर्वक "वेसणे संदिसाऊ" "वेसणेठाऊं" यों कह कर यदि वर्षाऋतुके दिन हों तो काष्ठके आसनको और चातुर्मास विना शेष आठ मासके समयमें प्रोंच्छणको, आदेश मांगकर दो खमासमण देने पूर्वक "सङ्कायसंदिसाऊ" "सङ्काय ठाऊं" ऐसा कहकर सङकाय करे। फिर प्रतिक्रमण करके दो खमासमण देने पूर्वक "बहुवेस संदिर साहुं "वहुवेस करूं" ऐसा कहकर समासमण पूर्वक "पिडिलेहणा करूं" ऐसा कहकर मुंहपित, करा सना, और बखकी पिडिलेहन करे। आविका भी मुंहपित करासना, साड़ी, चोळी, चिणया ( लंहगा या घागरी ) वगैरहकी पिडिलेहन करे। फिर खमासकण देकर "इच्छकारी भगवन पिहतें

हाओबी" यों कहै। फिर 'इच्छं' कहकर स्थापनाचार्य की पड़िलेहन करके स्थापकर खमासमण पृर्वत उपिष्ठ मुंहपत्ति पडिछेह कर दो खमासमण देने पूर्वक 'उपिष्ठ संदिसाहु' 'उपिष्पिडिलेहू' यों गरेश मांगकर वस्त्र, कम्बल प्रमुखकी प्रतिलेखना करे, फिर पोषधशाला की प्रमार्जना करके कचरा यतन र्शक उठाकर योग्य स्थान पर परठवके—डाल कर ईर्यावहि करे। फिर गमनागमन की आलोचना करके खमा-समण पूर्वक मंडलमें बैठकर साधुके समान सज्भाय करे। फिर जबतक पौनी, पोरसी हो तय तक पटन गाम करे, पुस्तक पढे। फिर खमासमण पूर्वक मुंहपतिकी पिंडलेहन करके जवतक कालवेला हो तवतक सम्भाय करता रहे। यदि देववन्दन करना हो तो 'भावस्मिहि' कहकर मन्दिर जाय और वहां देव वन्दन को। यदि पारण करना हो-भोजन करना हो तो प्रत्याख्यान पूरा हुये वाद खमासमण पूर्वक मुंहपत्ति पिड-लें कर समासमण पूर्वक यों कहे कि "पोरिस पराश्रो' अथवा पुरिमंह चोवीहार या तीविहार जो किया हो सो कहै।" नीवि करके, आयम्बिल करके, एकासन करके, पान हार करके या जो वेला हो उन्न वेलासे फिर शे बन्दन करके, सज्भाय करके, घर जाकर यदि सौ हाथसे वाहिर गया हो तो ईर्यावहि पूर्वक खमासमण भारों कर यथासम्भव अतिथि संविभाग व्रवको स्पर्श कर निश्चल आसनसे चैठकर हाथ, पैर, मुख, पडि-खे कर, एक नवकार पढकर, रागद्वेष रहित होकर अचित्त आहार करे। पहले कहे हुये अपने खजन संयन्धि हता पोपधशाला में लाये हुये अन्नादिको जींमें (एकासनादिक आहार करे) परन्तु भिक्षा मांगने न जाय किर पोपधशाला में जाकर ईर्याविह पूर्वक देव वन्दन करके वन्दना देकर तीविहार या चौविहार का क्ष्यान करे। यदि शरीर चिन्ता दूर करने का विचार हो (टट्टी जाना हो तो,) "आव्यवस्पिह" कहकर वापुके समान उपयोगवान होकर निर्जीव जगह जाकर विधि पूर्वक वड़ी नीति या छघु नीतिको वोसरा कर क्षीर गुद्ध करके पोपधशाला में आकर ईर्याविह पूर्वक खमासमण देकर कहे कि "इच्छाकारेण संदिस्सह माप्त्र गमनागमन आलोऊं" "इच्छं" कहकर उपाश्रय से 'आवस्सिह' कथन पूर्वक दक्षिण दिशामें आकर सर्व दिशाओं की तरफ अवलोकन करके "अणुजाणह जरसम्मो" (जो क्षेत्राधिपति हो सो आजा दो ) ऐसा भा भारती प्रमार्जन करके बड़ी नीति या छद्य नीति करके उसे बुसरा कर पोपधशाला में प्रधेश करें। फिर "शते जाते हुए जो विराधना हुई हो तत्सम्बन्धी पाप मिथ्या होवो" ऐसा कहे। फिर समकाय कर याउन् भिन्ने प्रहरतक। फिर आदेश मांग कर पडिलेहण करे। फिर दूसरा खमासमण देकर "योवदशाला को मार्कन कर्त्र" यों कह कर श्रावक अपनी मुंहपत्ति, कटासना, धोती, आदिकी प्रति छैपना करें। धार्यिका भ उर्पति, मटासना, साडी, कंचुक ओढना वगैरह वस्त्र की पिटिहेहना करें। फिर स्थापनावार्य ही प्रति-का राष्ट्रे और पोषधशाला की प्रमार्जना करके लमासमण पूर्वक उपधी, मुद्दवत्ति, पडिछेद स्त, धमा किर मंडलो में गोड़ोंके बल बैठ कर समकाय करे। किर दो वन्दना देकर प्रत्याच्यान करे। किर दो विक "उपधी संदिसाउ" "उपधि पडिलेड" यों कह कर यहत्र करवादि का प्रति है। जा । दे। भारता हो वह पहिले सर्व उपाधि की व्रतिलेखना करके किर पहिनी हुई घोलीकी करिनेक्स परे। भाषा समय के भनुसार अपनी सब उपाधि की पश्चित्रहण करें। संस्था के समय की समासमान

पूर्वक पोषधशाला के अन्दर और बाहर २ कायांके बाहर उचार भृमिक पिडलेहे। "आघाडे आसन्ते उचारे पासमणे अहिआसे" इत्यादिक बारह २ मांडले करे। फिर प्रतिक्रमण करके यदि साधुका योग हो तो उसकी वैयावच करे, खमासमण देकर स्वाध्याय करे। जबतक पोरसी पूरी हो तवतक स्वाध्याय करे। फिर खमासमण देकर "इच्छा कारेगा संदिसह भगवन बहु पिडणुन्ना पोरसी राइसंथारए टामि" हे भगवन बहुपिडणुना पोरसी हुई है अतः संथारा विधि पढाओं) फिर देव बन्दन करके शरीर चिन्ता निवारण करके शुद्ध होकर उपयोग में आने वाली तमाम उपाधि को पिडलेह कर, गोड़ोंसे ऊपर तक घोती पिहन कर संथारा करने की जगह इकहरा संथारा बिछा कर उस पर एक स्तका उत्तर पट्टा याने इकहरा स्ती वस्त्र बिछा कर जहां पैर रखना हो वहांकी भूमिको प्रमार्जन करके घीरे घीरे संथारा करे फिर वार्य पैरसे संथारे का स्पर्श करके मुहपित पिडलेह कर "निस्सीह" शब्दको तीन दफा बोलकर "तपो खमासमगा अगुजागाह जिटिठज्ञा" यो बोलता हुआ संथारे पर बैठ कर एक नवकार और एक करेमिमंते एवं तीन दफा कह कर निम्न लिखी गाथाएं पढे।

भ्रणुजाण ह परमगुरु, गुणागण रहणेहिं भूसिय सरीरा बहु पडिपुत्रा पोरसी राइ संथारए ठामि ॥ १ ॥ गुणगण रत्नसे शोभायमान शरीर वाले हे परम गुरु! पोरसी होने आयी है और मुझे रात्रिमें संधारे पर सोना है अतः इसकी आज्ञा दो।

ं अगु जागह संथारं वाहुं वहागोगां वाम पासेगां।

कुक्कुडिय प्राय पसरगां। अन्तरन्तु पुपज्जए भूमिं॥ २ 🗓

वायां हाथ तिकये की जगह रख कर शरीर का वायां अंग द्वां कर जिस तरह मुर्गी जमीन पर पैर लगाये विना पैर पसारती है यदि कार्य पड़ा तो वैसा ही करू गा। वीचमें निद्रामें भी यदि आवश्यकता होगी तो भूमिको प्रमार्जन करू गा। अतः इस प्रकार के विधिक अनुसार शयन करने की मुझे आशा दो।

संकोइग्र संडासा, उन्वष्टन्तेग्र काय पडिलेहा। दन्वाइ उवग्रोगं, उसास निरुंभणा लोए॥ ३॥

पैर सकोड़ कर शरीरकी पिंडलेहणा न करके द्रव्य क्षेत्र काल, भावका उपयोग दे कर इस संधारे पर स्रोते हुयेको मुक्ते यदि कदाचित् निद्रा आवेगी तो उसे श्वास रोकनेसे उच्छेद करूंगा।

जर्मे हुन्ज पमात्रो, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीए।

्र आहार मुवइ देहं, सन्वं तिविहेरा वोसइभं ॥ ४ ॥

मेरे अंगीकार किये हुए इस सागारी अनशनमें कदावि मेरी मृत्यु होजाय तो इस शरीर, आहार, और उपाधि इन सबको में त्रिकरणसे आजकी रात्रिके छिये बोसराता हूं—परित्याग करता हूं।

इत्यादि गाथाओंकी भावना परिभाते हुये याने समग्र संथारा पोरसी पढ़ाये वाद नवकार का स्मरण करते हुये रजो हरणादिक से (श्रावक चरवला आदिसे) शरीरको और संथारेको अपरसे प्रमाजित कर बांधें अंगको व्याकर वायां हाथ सिर नीचे रख कर शयन करे। यदि शरीर चिन्ता लघुनीति और बड़ी नीतिकी हाजत हो तो संथारेको अन्य किसीसे स्पर्श कराकर आवस्सहि कह कर प्रथमसे देले हुये निर्जीव स्थानमें

म्युनीति और वड़ी नीति करके वोसरावे और फिर पीछे आकर इर्यावही करके गमनागमन की आलोवना करे। कमसे कम तीन गाथाओं की सकाय करके नवकार का स्मरण करते हुये पूर्ववत् शयन करे। पिछलो एमिं जाएत होकर इर्याविह पूर्वक कुसुमिण दुसुमिण का कौसग्ग करे। चैत्य वंदन करके आचार्यादिक गाको वन्दना देकर भरहेसर की सम्भाय पढे। जब तक प्रतिक्रमण का समय हो तव तक सम्भाय करके पिर पोषय पारतेकी इच्छा तो तो खमासम्य पूर्वक "इच्छा कारेण संदिसह भगवन् मुहपत्ति पिडलेहडं, एक प्रतिक्रमण के कहे कि "इच्छाकारेण संदिसह भग- म पोसह पारं" गुरु कहे कि "पुणािवि कायव्यो" फिर भी करना। दूसरा खमासमण देकर कहे कि 'पोसह पार्यिं गुरु कहे (ग्रायर) न मुक्तव्यो' आदर न छोड़ना, फिर खड़ा होकर नवकार पढ़कर गोड़ोंके वल वेठ कर भूमि पर मस्तक स्थापन करके निश्न लिखे मुजब गाथा पढे।

सागर चन्दो कामो, चन्द व डिसो सुदंसणो धन्नो । जेसि पोसह पडिया, ग्रहांडिग्रा जीविग्रन्ते वि ॥ १॥

सागरचन्द्र श्रावक, कामदैव श्रावक, चन्द्रावतंसक राजा, खुदर्शन सेठ इतने व्यक्तिओंको धन्य है कि बिहोंकी पौपध प्रतिमा जीवितका अन्त होने तक भी अखंड रही।

धन्ना सलाह गिज्जा, सुलसा ग्रागंद कामदेवाय ॥

्सि पर्सासइ भयवं, दह्हयं यंतं महावीरो ॥ २ ॥

वे धन्य हैं, प्रशंसाके योग्य हैं, खुळसा श्राविका, आनंद, कामदेव श्रावक कि जिनके द्रृढ़वतको प्रशंसा भाषंत महाबीर स्वामी करते थे।

पोसह विधिसे लिया, विधिसे पाला, विवि करते हुँय जो कुछ अविधि, खंडन, विरावना मन ।वन भारते हुई हो 'तस्त भिच्छामि दुक्कड़ं' वह पाप दूर होवो । इसी प्रकार सामायिक भी पारना, परन्तु उत्ती मिन लिसे मुजिव विशेष समभवा ।

सामाइय वयजुत्ती, जावमणे होइ नियम संजुत्तो ॥ छिन्नइ असहं कम्मं सामाइय्र जित्ता आवास ॥ १ ॥

सामायिक वतयुक्त नियम संयुक्त जब तक मन नियम संयुक्त है तब तक जितनी देर सामायिक म उ

छउमथ्यो मूह मणो, कित्तीय मित्तंच संभरः जीवो । जंच न सपरापि ग्रहं, मिच्छापि दुक्कणं तस्स ॥ १ ॥

प्रमध्य हुं, मूर्ष मनवाला हूं, कितनीक देर मात्र मुझे उदयोग रहे, कितनीक बार याद रहे आ स वार राष्ट्री हूं उसका मुझे मिच्छामि दुद्धड़ं हो—पाप दूर होवो ।

सापाइम वोसह संख्ट्ठयस्स, जीवस्स जाइ जो काखों,॥ सो सफलो वोचव्यो, ससो संसार फनरू ॥ ३॥ सामायिक में और पोसहमें रहते हुये जीवका जो समय व्यनीत होता है वह सक्छ समक्षता। जो अन्य समय व्यतीत होता है वह संसार फलका हेतु है याने संसार वर्घक है।

दिनके पोषहका विधि भी उपरोक्त प्रकारसे ही जानना परन्तु उसमें इतना विशेष समभना कि "जा-दिवसं पज्जुवा सामि" ऐसा पाठ पढ़ना। देवसी आदि प्रतिक्रमण किये वाद पारना।

रात्रिका पोषध भी इसी प्रकार छेना परन्तु उसमें भी इतना विशेष जानना कि दोवहर के मध्यान्ह से छेकर यावत् दिनका अन्तर्मुहर्त रहे तबतक छिया जा सकता है। इसी छिये "दिवस सैसरात्रि पज्ज वासामि" ऐसा पाठ उच्चार किया जाता है।

यदि पोषध पारनेके समय मुनिका योग हो तो निश्चयसे अतिथि संविभाग व्रत करके पारना अरना

-1>KGD/HC1-

### चौथा प्रकाश ॥ चातुर्मासिक कृत्य॥ मूलार्घ गाथा।

### पइ चौमासं समुचिअ। नियमग्गहो पाउसे विसेसेण॥

जिस मनुष्यने हरएक नियम अंगीकार किया हो उसे उसी नियमको प्रति चातुर्मास में संक्षित करना चाहिये। जिसने अंगोकार न किया हो उसे भी प्रति चातुर्मास में योग्य नियम अभिग्रह विशेष ग्रहण करना चाहिये। वर्षाकाल के चातुर्मास में विशेषतः नियम ग्रहण करने चाहिये। उसमें भी जो नियम जिस समय अधिक फलदायक हो और नियम अंगीकार न करनेसे अधिक विराधना होती हो तथा धर्मकी निदाका भी दोप लगे वह समुचित न समभना। जैसे कि वर्षाके दिनोंमें गाड़ी चलाना, वगैरह का निपेध करना, वादल या वृष्टि वगैरह होनेके कारण ईलिका वगैरह जीवकी उत्पत्ति होनेसे खिरनी, (रायण) आम वगैरहका परिस्थाग करना। इसा प्रकार देश, नगर, ग्राम, जाति, कुल, वय, वगैरह की अपेक्षासे जिसे जैसा योग्य हो वैता ग्रहण करे। इस तरह नियमकी समुचितता समभना।

नियमके दो प्रकार हैं। १ दुनिर्वाह, २ सुनिर्वाह। उसमें धनवन्तको (व्यापार की व्यथना वाले हो ) अविरित आवकों को, सिवत्त रस शाकका त्याग, प्रतिदिन सामायिक करना वगैरह दुनिर्वाह समभना और पूजा दानादिक धनवन्त के लिए सुनिर्वाह समभना। निर्धन आवकके लिए उपरोक्त विपरीत समभना। यदि चित्तकी एकायता हो तो चक्रवतों शालिभद्रादिक को दीक्षाके कप्रके समान सबको सर्व सुनिर्वाह ही है। कहा है कि,

तातुंगों मेरु गिरि मयर हरो ताव होइ दुरुत्तारो ॥ ता विसमा कज्जगई जाव न धीरा पवक्जनित ॥ तव तक ही मेर-पर्वत ऊंचा है, तव तक ही समुद्र दुष्तर है, (विषमगित दुः खसे वन सके) जब तक धोर पुरव उस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते। इस प्रकार जिससे दुर्निर्वाह नियम लिया न जासके उसे भी मुनिर्वाह नियम तो अवश्य ही अंगीकार करना चाहिये। जैसे कि मुख्यवृत्ति से वर्षाकाल के दिनोमें रुष्ण, कुमार पालादिक के समान सर्व दिशाओं में गमनका निषेध करना उचित है यदि ऐसा न कर सके तो जिस जिस दिशामें गये विना निर्वाह हो सकता हो उस दिशा संवन्धी गमनका नियम तो अवश्य ही लेना चाहिये। इसी प्रकार सर्व सचित्तका त्याग करने में अशक्त हों उन्हें जिसके विना निर्वाह हो सकता है वैसे सचित्त पदाधिका अवश्य परित्याग करना चाहिये। जब जो वस्तु न मिलती हो जैसे कि दिश्वीको हाथी पर बैटना, मार- वाड़ की भूमिर्मे नागरवेल के पान खाना वगैरह स्व स्वकाल विना आम वगैरह फल खाना नहीं वन सवता। तव फिर उस व त्वका त्याग करना उचित ही है। इस प्रकार अस्तित्व में न आने वाली वस्तुका परित्याग करने से भी विरिंग वगैरह महाफल की प्राप्ति होती है।

सुना जाता है कि राजगृही नगरीमें एक भिक्षुकने दीक्षा ली थी उसे देशकर 'इसने क्या त्याग किया' इत्यादिक वचनसे लोग उसकी हंसी करने लगे । इस कारण गुरु महाराज को पहांसे विहार करनेका विचार हुवा। अभयकुमार को मालूम होनेसे उसने चौराहेमें तीन करोड़ मुवर्ण मुद्राओंके तीन ढेर लगाकर लोगोंको बुलाकर कहा कि 'जो मनुष्य कुवे वगैरहके सचित्त जल, अग्नि और स्री इन तीन वस्तुओंको स्पर्श करनेका जीवन पर्यन्त परित्याग करे वह इस सुवर्ण मुद्राओं के छंगे हुये तीन देरोंको खुशीसे उठा छै जा सकता है। यह सुनकर विचार करके नगरके छोग वोछे इन तीन करोड़ खुनर्ण मुद्राओंका त्याग कर सकते हैं परन्तु जलादि तीन वस्तुओंका परित्याग नहीं किया जा सकता। नप अभय-कुमार वोला कि अरे मूर्ण मनुष्यो'! यदि ऐसा है तब फिर इस भिक्षक मुनिको वयों हंसते हो ? जिन वस्तु-भोना त्याग करनेमें तीन करोड़ सुवर्ण सुद्रायें होने पर भी तुम असमर्थ हो उन तीन वस्तुभाँका परित्याग करने वाले इस मुनि की इंसी किस तरह की जासकती है, यह बात मुन बोधकी पाकर हसी करने वाले नगर निराक्षी छोगोने मुनिके पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। इस तरह अस्तित्व में न डोनेपाठी पस्तुनो का त्याम करनेसे भी महालान होता है अनः उनका नियम करना श्रीयस्मर है। यदि ऐसा न करें तो उन २ वस्तुनों को ब्रदण करनेंंसे पशुकों समान अविरित्तवन हो ब्राप्त होना है और वद उनके प्रदर्श वित्य रहता है। वर्त दक्षि वी कहा है कि-हानं न हमया यहोचिन मुखं स्वतं न मन्तेएतः। में शः इस्सद र्शन वान नवन वजेशाः न नव्यं तवः ॥ ध्यानं वित्तपद्रनिधं नियमितवारीने मुभेनः १४ । सन्सन्द्र-भरतं यदेव मुनिमिस्तैः पालैः वंचिताः ॥ "

मिलता। जैसे कि लोकमें भी यही न्याय है कि बहुतसा द्रव्य बहुतसे दिनों तक किसीके पास स्वखा हो तथापि ठराव किये विना उसका जरा भी ब्याज नहीं मिलता। असंभवित वस्तुका भी यदि नियम लिया हुआ हो उसे कदापि किसी तरह उसी वस्तुके मिलनेका योग वन जाय तो नियममें बद्ध होनेके कारण वह उस वस्तुको ग्रहण नहीं कर सकता। यदि उसे नियम न हो तो वह अवश्य ही उसे ग्रहण करे। अतः नियम करनेका फल स्पष्ट ही है। जिस प्रकार गुरु द्वारा लिये हुए नियम फलमें वंश्वे हुए वंकचूल पल्लीपित ने भूखा रहने पर भी अदवीमें कियाक नामक फल अज्ञात होनेसे अन्य लोगों की प्रेरणा होने पर भी न खाया और उससे उसके प्राण बच गये एवं जिन अनियमित मजुष्यों ने उन फलोंको खाया वे सब मरणके शरण हुए अतः नियम लेनेसे महान लामकी प्राप्ति होती है।

प्रति चातुर्मासिक इस उपलक्षणसे एक एक पक्षमें, एक एक महीनेमें, दो दो मासमें, तीन तीन महीने, या एकेक दो दो वर्ष वगैरह के यथाशक्ति नियम स्त्रीकार करने योग्य हैं। जो जितने महीने वगैरह की अवधि पाळनेके लिये समर्थ हो उस उस अवधिके अनुसार समुचित नियम अंगीकार करे। परन्तु नियम रहित एक क्षणमात्र भी न रहे । क्योंकि विरतिका महाफल होता है और अविरतिका वहु कर्मवन्धादि महादोबादिक पूर्वमें वतलाये अनुसार होता है। यहां पर जो पहले नित्य नियम कहा गया है उसे चातुर्मास में विशेषतः करना चाहिए। जिसमें तीन दफा या दो दफा जिनपूजा करना, अप्टबकारी पूजा करना, संपूर्ण देववंदन, जिनमंदिर के सर्व विम्वकी पूजा, सर्व विम्बोंको वन्दन करना, स्नान, महोपूजा प्रभावनादि गुरुको बृहद् वन्दन करना, सर्व साधुओंको चन्दन करना चोवीस लोगस्सका काउसमा करना अपूर्व ज्ञानका पाठ या श्रवण करना; विश्रामणा करना, ब्रह्मचर्चा पालन करना, सचित्र वस्तुका परित्याग करना, विशेष कारण पड़ने पर औषधादिक शोधनादि यतनासे ही अंगीकार करना, यथाशक्ति चारवाई पर शयन करनेका परित्याग करना, विना कारण स्नान त्याग करना, वाल गुंथवाना दंतवन करना और काष्टको खड़ाओं पर चलनेका परित्याग करना वगैरह का नियम धारण करना । एवं जमीन खोदने, नये वस्त्र रंगाने, ग्रामान्तर जाने वगैरह का त्याग करना । घर, दुकान, भीत, स्तंभ, चारपाई, किवाड़, द्रवाजा वगैरह पाट, चौकी, घी, तेल, जलादिके वर्तन, इन्घन, धान वगैरह तमाम वस्तुओंमें रक्षाके निमित्त पनकादि संसक्ति—निगोद या काई न छगने देनेके छिये चूना, राख, खड़ी, मैछ न लगने देना, धूपमें रखना, अधिक ठंडक हो वहां पर न रखना; पानीको दो दफा छानना वगैरह, घी, गुड़, तेल, दूध; दही, पानी, वगैरहको यत्न पूर्वक ढक कर रखना, अवश्रावण ( चावल वगैरहका धोवन तथा वर्तनोंका घोवन या रसोईमें काममें आता हुआ वचा हुआ पानी ) स्नान वगैरह के पानी आदिको जहां पर लीलफूल याने निगोद न हो वैसे स्थानमें डालना । सुकी हुई या घूल वाली, हवा वाली, जमीन पर थोड़ा थोड़ा डालना चुलहा, दीया, खुला हुआ न रखनेसे पीसने, खोटने, रांधने, वस घोने, पात्र घोने वगैरह कार्यी में भले प्रकारसे यत्ना करके तथा मन्दिर, धौषधशाला वगैरह को भी वारंवार देखते रहनेसे सार सम्भाल रखनेसं यथा योग्य यतना करना। यथाशक्ति उपधान मालादि पड़िमा वहन, कपाय जय, इन्द्रियजय, योग-शुद्धि विंशति स्थानक, अमृत अष्टमी, ग्यारह अंग, चौदह पूच तपः, नवकार फलतपः, चोविसी तपः, अक्षयितिध

तप, द्वयंतीतप, भद्र प्रतिमा, महाभद्र प्रतिमा, संसार तारणतप, अठाईनप, पक्षस्पण, मासक्षपणादि विशेष तपकरना। रात्रिके समय चौविहार तिविहार का प्रत्याख्यान करना। पर्वके दिन विगयका त्याग पोसह उपवासादि करना। पारनेके दिन संविभाग अतिथि-संविभाग करना वगैरह अभिग्रह धारण करना चाहिये।

नीचे चातुर्मासिक नियमके छिये पूर्वाचार्य संत्रहित कितनी एक उपयोगी गाधार्ये दी जाती हैं।

ं चाउम्पासि अभिग्गह, नार्णे तह दंसर्णे चरित्रोग्र ।

तविदि आयारंभिभा, दव्याइ अगोगहाहुन्ति ॥ १ ॥

ज्ञान सम्बन्धी दर्शन सम्बन्धी, चारित्र संबन्धी, तर सम्बन्धी, वीर्याचार सम्बन्धी, द्रव्यादिक अनेक प्रकार के चातुर्गासिक अभित्रह—नियम होते हैं। ज्ञानाभित्रह भी धारण करना चाहिये।

परिवाडी सक्कामो, देसगा सवर्णं च चित्रणी चेव।

सत्तीए काययं, निक पंचपि नागा पुत्राय ॥ २॥

जो कुछ पढ़ा हुआ हो उसका अथम से अन्त तक पुनरानर्तन करना, उपरेण देना, अपूर्व अत्योका धगण करना, अर्थ चितनन करना, शुक्कापंचमी को ज्ञानपूजा करना, शक्ति पूर्वक ज्ञान सम्मन्धी नियम व्याना । दर्भन के विषयमें अभिश्रह रखना चाहिये।

समज्जर्णो वसे वर्णा, गुइलिया मंडव चिइभवर्गो ।

चेइय पृत्रा वंदण, निम्पल करणं च विम्वाणं॥ ३॥

मन्दिर सभारता, साफ रराना, विलेपन करना, अथवा मूंहली करनेके लिये जमीन पर मीयर, राई। पगैरह से उपलेपन करके उस पर मंदिर में भगवान के समझ गुंहली आलेखन करना, पूजा करना देन गरदन करना, सर्व विम्योंको उपटना करना नगेरह का नियम स्वाता। यह दर्शनानिश्रह कहा जाता है।

### ''व्रतोंके सम्बन्धमें नियम"

चारितंपि जलोगा, जूया गंडोल पाडतां चेता

वण कीड खारदामां, इन्यण नेनणन्तम रखता ॥ ४॥

जोच समयान, जुं, घरमस, पेटमें पड़े हुए चुकी वर्तरह जन्तुओं को द्यासे पड़ाना, जन्तू पड़ा पूर्व पनस्पति का धाना, पनस्पति में झार समाना, त्रस काय ही रहा विभिन्न इन्चन, जिन वर्नस्ट का पहना परने का नियम रखना, ये चारित्राचार है स्मृत बाणानियान जनके अनिव्यह पिने आने हैं।

> बज्ञ**र भ**भ्भएखाणां, सबकोसं तहब व्ह्य प्रवणं व । देवगुरुस्व २ इत्रणः, पेतुन्नं प्रविद्यार्थं ॥ ५ ३

### पिईमाई दििंद् वंचर्ण, जयरां निहिसुक्क पिडिश्र विसयंपि। दिखिवम्भर यशिवेला, परन रसेवाइ परिहारो॥ ६॥

पिता माताकी दृष्टि बचा कर काम करना, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पड़ी हुई वस्तुके विषय में यतना करना, वगैरह इस प्रकार के अभिग्रह धारण करना। स्त्री पुरुष को दिनमें ब्रह्मचर्य पालन करना, यह नो अवश्य ही है। परन्तु राजिमें भी इतना अभिग्रह धारण करना चाहिए कि स्त्रीको परपुरुष का और पुरुष को परस्त्रीका त्याग करना। आदि शब्दसे मालूम होता है कि स्त्रीको परपुरुष और पुरुष को पर स्त्रीके साथ मैथुन की तो बात ही दूर रही परन्तु उनके प्रसंग का भी त्याग करना।

धन धन्नाइ नवविह, इच्छा भागांमि नियम संखेवो।

परपेसण सन्देसय, श्रहगमणाईश्र दिसिमाणे ॥ ७॥

धन धान्यादिक नव विध इच्छानुसार रक्खे हुए परिग्रह में भी नियम करके उसका संक्षेप करना। अन्य किसीको भेजने का, दूसरे के साथ सन्देशा कहलाने का, अधो दिशामें गमन करने वगैरह का नियम धारण करना। (पर्चमें लिये हुए व्रतसे कम बरना) यह दिशिपरिमाण नियम कहलाता है।

≈हारांगराय धूवरा, विलेवणा हररा फुल तंबोलं।

धगासारागुरुकुं कुम, पोहिस मथनाहि परिमाणां ॥ ८॥ मंजिठ लख्ल कोसुम्भ, गुलिझ रागाण वध्थ परिमाणां। रयणां वज्जेपणि, कणाग रुप्यं मुत्ताईय परिमाणां॥ ८॥ जम्बोर जम्ब जम्बुझ, राईण नारिंग वीज पूराणां।

कक्कि अस्वोड वायम, कविठ्ठ टिम्बरुअं विद्वारां॥१०॥ सक्तुर दरुख दाडिम, उत्तत्तिय नारिकेर केलाइं।

चिचिरि। अवोर विलुअ, फल चिभ्भड चिभ्भडीरां च ॥ ११ ॥ क्यर करमन्द्यारां, भोरड निम्वुअ अम्बलीरां च ।

अध्थाएां अंकुरिक्र, नाणाविह फुद्ध पत्ताएां ॥ १२ ॥ सिचतां वहुवीअं, अणन्तकायं च वज्जए कमसो ।

विगई विगई गयाणं, दन्त्रासां कुर्णाई परिमासां ॥ १३ ॥

स्नान करनेके जो साधन हैं जैसे कि उगटण, विलेपन, धूपन, आमरण, फूल, तांबूल, बरास, कृष्णागर, केशर, पोहीस, कस्तूरी वगैरह के परिमाण का नियम करना। मजीठ, लाख, कसुम्वा, गुली, इतने रंगोंसे
रंगे हुए वस्त्रका परिमाण करना। तथा रत्न, वज्र, (हीरा) मिण, सुवर्ण, चांदी, मोती वगैरह का परिमाण
करना। जंवोर फल, जमहख, जांबुन, रायण, नारंगी, विज्ञोरा, ककड़ी, अखरोट वायम नामक फल, कैत,
टिम्बह फल, वेल फल, खजूर, द्राक्ष, अनार, खुवारे, नारियल, केले, वेर, जंगली वेर, खरबूजे, तरबूज, खीरा,
कैर, करवन्दा, निंबू, इमली, अंकूरिन नाना प्रकारके फल फूल पत्र वगैरह के अचार वगैरह का परिमाण करना।

सिवत्त वस्तु, अधिक वीज वाली वस्तु और अनन्त काय ये अनुक्रम से त्यागने योग्य हैं। विगय का तथा विगय से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का भी परिमाण करना।

श्रं सुत्र घोश्रण लिप्यण, खेतारुखणणं चन्हाण दाणं च।

ज्ञा कढ्ढण मनस्स, खित्तं कज्जं च वहुभेगं॥ १४॥

खंडण पीसण माईण, कूड सरुखई संखेवं ॥ जलिक्सलणन्न रंघण, उव्वठ ठण माईआणं च॥ १५ ॥ वस्त्र भोना या धुलवाना, लोपना या लिपवाना, खेन जोतना या जितवाना, स्नान करना या कराना, अन्यकी जूं वगैरह निकालना, एवं अनेक प्रकार के जो क्षेत्रके भेद हैं उन सवका परिमाण करना। लोटने पीसने का तथा असत्य साक्षी देने वगैरह का संक्षेप करना। जलमें तैरना, अन रांधना, उगटणा वगैरह करने का जो प्रमाण हो उसमें भी संक्षेप करना।

देसावगासित्र वए, पुढवी खणुरोगु जलस्त त्राणयगो।

तहचीर घोषणे न्हाण, पित्रण जल्लणस्स जालणए॥ १६॥

देशावकाशिक व्रतमें पृथ्वी खोदनेका, पानी मंगानेका, एवं रेशमी वछ धुळवाने का, स्नानका, पोनेका, अग्नि जलाने का नियम धारण करना।

तह दीव बोहरों वाय, बीऊरों हरिम छिंदरों चेव।

अखिबद्ध जंपणे, गुरु जर्णेणय अदत्तए गहरा ।। १७॥

तथा दीवक प्रगट करने का, पंखा वगैरह करने का, सन्जी छेदन करनेका, गुरु जन के साथ विना विचार बोलनेका एवं अदत्त ब्रह्ण करनेका नियम धारण करना।

पुरिसासण संयणीए, तह संभासण पत्नोयणा ईसु।

ववहारेण परिमाणं, दिस्सिमाणं भोग परिभागे॥ १८॥

पुरुष तथा खीके आसन पर बैठने का, शब्या में सोनेका एवं सी पुरुषके साथ संभाषण करने हा, नजर से देखने का, व्यापार का दिशि परिणामका एवं भोग परिभोगका परिमाण करना।

तह सन्वराध्यद है, सवाईत्र पोसहे तिहि विभोगे।

सच्चेमुवि संखेव' काहं पई दिवस परिवाणः ॥ १६॥

तथा सर्व अनर्थदंड में सामायिक, पोषह, अतिथिसंविभाग में, सर्व कार्योंमें अनिद्वित सर्व अनार्थ 'विकाण में संदेग करते रहना।

खंडण पीसण रंघण, भुंजम विख्यमण वध्य स्ययंच ।

ब्राण विज्ञण बोडण- व्यवस्य विषयम साइस्य १ १६ ।

घोरता, रहना, प्रकाना, भोजन करना, देवाना देवाना वृत्य संग्राना, जहाना, हो इन्हें, को देव देवर, <sup>हापना</sup>, धोना युवा करना, घोषन करना, इन सबमें व्रति दिन परिमाण करने रहना वर्ष देवर

बारण रोहण लिख्याई नो मंग गए देए परिनेति।

निष्णुण उत्तर इंटर्स स्वता द्वयाई अभेष ॥ ११ ।

#### पिईमाई दििठ्ठ वंचण, जयरां निहिसुक पिडिश्र विसर्यमि। दिखिवम्भर यशिवेला, परन रसेवाइ परिहारो॥ ६॥

पिता माताकी दृष्टि बचा कर काम करना, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पड़ी हुई वस्तुके विषय में यतना करना, वगैरह इस प्रकार के अभिग्रह धारण करना। स्त्री पुरुष को दिनमें ब्रह्मचर्य पालन करना, यह नो अवश्य ही है। परन्तु रात्रिमें भी इतना अभिग्रह धारण करना चाहिए कि स्त्रीको परपुरुष का और पुरुष को परस्त्रीका त्याग करना। आदि शब्दसे मालूम होता है कि स्त्रीको परपुरुष और पुरुष को पर स्त्रीके साथ मैथुन की तो बात ही दूर रही परन्तु उनके प्रसंग का भी त्याग करना।

धन धन्नाइ नवविह, इच्छा भारांमि नियम संखेवो ।

परपेसण सन्देसय, श्रहगमणाईभ दिसिमाणे ॥ ७॥

धन धान्यादिक नव विध इच्छानुसार रक्खे हुए परिग्रह में भी नियम करके उसका संक्षेप करना। अन्य किसीको भेजने का, दूसरे के साथ सन्देशा कहलाने का, अधो दिशामें गमन करने वगैरह का नियम धारण करना। (पर्वमें लिये हुए व्रतसे कम करना) यह दिशिपरिमाण नियम कहलाता है।

व्हारांगराय धूवर्ण, विलेवणा हररा फुल तंबोलं।

धणसारागुरुकुं कुम, पोहिस मयनाहि परिमाणां ॥ ८॥ मंजिठ लख्ल कोसुम्भ, गुलिश्र रागाण वथ्थ परिमाणां। रयणां वज्जेमिण, कणाग रुप्यं मुत्ताईय परिमाणां॥ ८॥ जम्बोर जम्ब जम्बुश्र, राईण नारिंग बीज पूराणां।

कक्कि अखोड वायम, कविठ्ठ टिम्बरुअं विद्वारां॥१०॥ खज्जुर दरुख दाडिम, उत्तत्तिय नारिकेर केलाइं।

चिचिरा अवोर विलुअ, फल चिभ्भड चिभ्भडीरां च ॥ ११ ॥ कथर करमन्दयारां, भोरड निम्वूश्र अम्बिलीरां च ।

श्रध्थागां श्रंकुरिश्च, नाणाविह फुद्ध पत्तागां ॥ १२ ॥ सचित्तां वहुवीश्रं, श्रगन्तकायं च वज्जए कमसो । विगई विगई गयागां, दन्त्रागां कुगाई परिमागां ॥ १३ ॥

स्नान करनेके जो साधन हैं जैसे कि उगटण, विलेपन, धूपन, आभरण, फूल, तांवूल, बरास, कृष्णागर, केशर, पोहीस, कस्तूरी वगैरह के परिमाण का नियम करना। मजीठ, लाख, कसुम्वा, गुली, इतने रंगोंसे रंगे हुए वस्त्रका परिमाण करना। तथा रत्न, बन्न, (हीरा) मिण, सुवर्ण, चांदी, मोती वगैरह का परिमाण करना। जंबोर फल, जमरुख, जांवुन, रायण, नारंगी, विजोरा, ककड़ी, अखरोट वायम नामक फल, कैत, दिम्बह फल, बेल फल, खजूर, द्राक्ष, अन्तर, छुवारे, नारियल, केले, बेर, जंगली बेर, खरवूजे, तरवूज, खीरा, कर्र, करवन्दा, निंवू, इमली, अंकूरित नाना प्रकारके फल फूल पत्र वगैरह के अचार वगैरह का परिमाण करना।

सिवत्त वस्तु, अधिक वीज वाली वस्तु और अनन्त काय ये अनुक्रम से त्यागने योग्य हैं। विगय का तथा विगय से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का भी परिमाण करना।

अं सुम धोम्रण लिप्यण, खेनारुलणणं चन्हाण दाणं च।

ज्या कढ्ढण पनस्स, खित्तां कज्जं च वहुभेत्रं॥ १४॥

संहण पीसण माईण, कूड सक्वई संखेवं ॥ जलिमलणन्न रंघण, उञ्चठ ठण माईग्राणं च॥ १५॥ वस्त्र घोना या घुळवाना, छोपना या ळिपवाना, खेन जोतना या जुतवाना, स्नान करना या कराना, अन्यकी जूं वगैरह निकाळना, एवं अनेक प्रकार के जो क्षेत्रके भेद हैं उन सवका परिमाण करना। खोटने पीसने का तथा असत्य साक्षी देने वगैरह का संक्षेप करना। जळमें तैरना, अन्न रांधना, उगटणा वगैरह

देसावगासित्र वए, पुढवी खणुणेण जलहरा ग्राणयणे।

करने का जो प्रमाण हो उसमें भी संक्षेप करना।

तहचीर धोयगो न्हाण, पित्रण जल्लगस्स जालगए॥ १६॥

देशावकाशिक व्रतमें पृथ्वी खोदनेका, पानी मंगानेका, एवं रेशमी वस्त्र धुलवाने का, स्नानका, पीनेका, अग्नि जलाने का नियम धारण करना।

तह दीव बोहणे वाय, बीऊणे हरिस्र छिंदणे चेव।

अियावद्ध जंपसो, गुरु जसोसाय अदत्तर गहसो ॥ १७॥

तथा दीपक प्रगट करने का, पंखा वगैरह करने का, सब्जी छेदन करनेका, गुरु जन के साथ विना विचारे वोलनेका एवं अदत्त ब्रहण करनेका नियम धारण करना।

पुरिसासण संयणीए, तह संभासण पलोयणा ईसु।

ववहारेखं परिमाखं, दि स्सिमाखं भोग परिभोगे ॥ १८॥

पुरुष तथा स्त्रीके आसन पर बैठने का, शब्या में सोनेका एवं स्त्री पुरुषके साथ संभाषण करनेका, नजर से देखने का, ज्यापार का दिशि परिणामका एवं भोग परिभोगका परिमाण करना।

तह सन्वराण्थदः है, समाईग्र पोसहे तिहि विभोगे।

सन्वेसुवि संखेवं काहं पई दिवस परिमागाः॥ १६॥

तथा सर्व अनर्थदंड में सामायिक, पोषह, अतिथिसंविभाग में, सर्व कार्योंमें प्रतिदिन सर्व प्रकारके परिमाण में संक्षेप करते रहना।

खंडण पीसण रंधण, भुंजण विरुखणण वध्थ रयणंच।

कत्तामा विजया लोडमा, भवलमा लिपमाय सोहमाए ॥ १६॥

खोटना, दलना, पकाना, भोजन करना, देखना देखाना वस्त्र रंगवाना, कतरना, लोढना, सफेदी देना, लीपना, शोभा युक्त करना, शोधन करना, इन सबमें प्रति दिन परिमाण करते रहना चाहिए।

वाहण रोहण लिख्लाइ जो अणे वाण हीण परिभोगे।'

निन्नण्या लुण्या उंछण, रंधणा दलणाई कम्मेश्र ॥ २१॥

4

#### संवर्णं कायव्वं, जह संभव मण्दिणं तहा पढणे।

जिया भया दंसपो सुरामा गणायु जिया भवण किचे स्र ॥ २२ ॥

वाहन, रथ वगैरह आरोहण, सवारी वगैरह करना, लीख वगरह देखना, जूता पहिरना, परिभोग करना, क्षेत्र वोना एवं काटना, ऊपरसे धान काटना, रांधना, पीसना, दलना आदि शब्दसे वगैरह कार्योंके अनुक्रमसे प्रतिदिन पूर्वमें किये हुए प्रत्याख्यान से कम करते रहना। एवं लिखने पढ़ने में, जिनेश्वर भगवान के मंदिर संवन्ध्रो कार्योंमें धार्मिक स्थानोको सुधरवाने के कर्योंमें तथा सार संभाल करने के कार्योंमें उद्यम करना।

#### अठ्ठभी चडदसीसु कछाण तिहिसु तव विसेसेसु ।

काहामि उज्जम मह, धम्मध्यं बरिस मममामि॥ २३॥

वर्ष भरमें जो अप्रमी, चतुर्दशी, कल्याणक तिथिओं में तप विशेष किया हुआ हो उसमें धर्म प्रभावना निमित्त उजमणा आदिका महोत्सव करना।

धम्पथ्यं मुहपती, जल छराशा श्रोसहाई दार्रा च।

साहम्मित्र वच्छद्वं जह सजिए गुरु विरात्रोत्र ॥ २४॥

धर्मके लिये मुहपत्तियें देना, पानी छानने के छाणे देना, रोगिओंके लिये औषधादिक चात्सल्य करना, यथा शक्ति गुरु का चिनय करना ।

मासे मासे सापाइश्रंच, वरिसंपि पोसहं तुःतहा ।

काहा पि स सत्तीए, अतिहिणं संविभागंच॥ २५॥

हरेक महीने में में इतने सामायिक कहांगा, एवं वर्ष में इतने पोवसह वहांगा, तथा यथाशक्ति वर्षमें इतने अतिथि संविभाग कहांगा ऐसा नियम घारण करें।

### "चौमासी नियम पर विजय श्रीकुमार का दृष्टान्त"

विजयपुर नगरमे विजयसेन राजा राज्य करता था। उसके वहुत से पुत्र थे परन्तु उन सवमें विजय श्रीकुमार को राज्य के योग्य समफ कर शंका पड़ने से उसे कोई अन्य राजकुमार मार न डाले, इस धारणा से राजा उसे विशेष सन्मान न देता था इससे पिजय श्रीकुमार को मनमें बड़ा दु:ख होता था।

पादाहतं यदुत्थाय, मुर्धानमधि रोहांत स्वस्थाने वापपानेऽपि देहिनः स्तद्ववर रजः॥

जो अपमान करनेसे भी अपने स्थान को नहीं छोड़ते ऐसे पुरुषों से घूल भी अच्छी है कि जो पैरोंसे आहत होने पर वहांसे उड़ कर उसके भस्तक पर चढ़ वैठती है। इस युक्ति पूर्व क मुझे यहां रहने से क्या लाभ हे ? इस लिये मुझे किसी देशान्तर में चले जाना चाहिए। विजयश्री ने अपने मनमें स्वस्थान छोड़नेका निश्चय किया। नीतिमें कहा है कि—

निगांत ए गिहामी, जो न निग्रई पुहुई मंडल मसेसं। अच्छेरय सयरम्भं, सो पुरुसो कृत मंडुक्को ॥ १ ॥

#### नज्जंति चित्तभासा, तहय विचित्ताओं देसनीईओ।

यचम्भुआइं वहुसो, दीसंति भहिं भयंतेहिं॥ २॥

अपने घरसे निकल कर हजारों आश्चर्यों से परिपूर्ण जो पृथ्वी मंडल को नहीं देखता वह मनुष्य कुएमें रहे हुए मेंडकके समान है। सर्व देशों की विचित्र प्रकार की भाषाएँ एवं भिन्न भिन्न देशों की विचित्र प्रकार की भिन्न भीतियां देशाटन किये विना नहीं जानी जा सकती। नरह तरह के अद्भुत आश्चर्य देशाटन करने से ही मालूम होते हैं।

पूर्वोंक्त विचार कर विजयश्री एक दिन रात्रिके समय हाथमे तलवार लेकर किसीको कहे विना ही एकाकी अपने शहरसे निकल गया। अब वह ज्ञाताज्ञात देशाटन करता हुआ एक रोज भूख और प्याससे पीड़ित हो एक जंगलमें भटक रहा था उस समय सर्वालंकार सहित किसी एक दिव्य पुरुपने उसे स्नेह पूर्वक बुळा कर सर्व उपद्रव निवारक और सर्व इष्ट सिद्धि दायक इस प्रकार के दो रहन समर्पण किये। परन्तु <sup>जव कुमार ने उससे पूछा कि तुम कौन हो तव उसने उत्तर दिया कि जव तुम अपने नगर में वापिस जाओगे</sup> तव वहां पर आये हुए मुनि महाराज की वाणी द्वारा मेरा सकल वृत्तान्त जान सकोगे। अब वह उन अचित्य महिमा युक्त रत्नोंके प्रभाव से सर्वत्र इच्छानुसार विलास करता है। उसने कुसुम पूर्ण नगर के देवशर्मा राजाकी आंखकी तीव्र व्यथा का पटह वजता सुन कर उसके द्रवाजे में जाकर रत्नके प्रभावसे उसके नेत्रोंकी तीत्र व्यथा दूर की। इससे तुष्टमान होकर राजाने अपना सर्वस्व, राज्य और पुण्य श्री नामक पुत्री कुमार को अर्पण की और राजाने स्वयं दीक्षा अंगीकार की। यह बात सुनकर उसके पिताने उसे बुढ़ा कर अपना राज्य सवर्पण कर स्वयं दीक्षा अंगीकार कर की। इस प्रकार दोनों राज्य के सुखका अनुभव करता हुवा विजय भी अय सानन्द अपने समय को व्यतीत करता है। एक दिन तीन ज्ञानको धारण करने वाले देव शर्मा राजिंप उसका पूर्व भव वृत्तान्त पूछने से कहने छगे कि 'हे राजन्! क्षेमापुरी नगरी में सुव्रत नामक सेटने गुरुके पास यथाशक्ति कितने एक चातुर्मासिक नियम अंगीकार किये थे। उस वल्त वह देख कर उसके एक नौकर का भी भाव चढ गया जिससे उसने भी प्रति वर्ष चातुर्मास में रात्रि भोजन न करने का नियम हिया था। वह अपना आयुष्य पूर्ण कर उस नियम के प्रभाव से तूं स्वयं राजा हुआ है, और वह सुव्रत नामक श्रावक सत्यु पाकर महर्द्धिक देव हुआ है, और उसीने पूर्व भवके स्नेहसे तुझे दो रत्न दिये थे। यह वात सुन कर जातिस्तरण ज्ञान पाकर वही नियम फिरसे अंगीकार करके और यथार्थ रीतिसे परिपालन करके विजयशो राजा स्वर्गको प्राप्त हुआ, और अन्तमें महा विदेह क्षेत्रमें वह सिद्धि पदको पायगा। इस हिये चातुर्मास सम्बन्धी नियम अंगीकार करना महा लाभकारी है। लौकिक शास्त्रमें भी नीचे मुजव चौमासी नियम वतलाये हुए हैं। वसिष्ट ऋषि कहते हैं कि—

कथं स्विपिति देवेशः, पद्मोद्भव महार्णवे।

सुप्ते च कानि वर्ष्यानि, वर्जितेषु च किं फलम् ॥१॥

देवको देव श्रीकृष्ण वड़े समुद्र में किस लिये सोते हैं ? उन्होंके सोये वाद कौन कौन से कृत्य वर्जने चाहिए और उन कृत्यों को वर्जने से क्या फल मिलता है ?

नायं स्विपिति देवेशो, न देवः प्रति बुध्यते । उपचारो हरेरेवं, क्रियते जलदागमे ॥ २ ॥ यह विष्णु कुछ शयन नहीं करते एवं देव कुछ जागते भी नहीं । यह तो चातुर्मास आने पर हरीका एक उपचार किया जाता है ।

योगस्थे च हृषीकेंशे, यद्वर्ष्य तिश्वशाययं । प्रवासं नैव कुर्वीत, मृत्तिकां नैव खानयेत् ॥ ३॥ जब विष्णु योगमें स्थित होता है उस समय जो वर्जनीय है सो खुनो । प्रवास न करना, मिट्टी न खोदना ।

दन्ताकान् राजभाषांदच, वह्न कुलस्थांदच त्मरी।

कार्लिगानि त्यजेद्यस्तु, मूलकं तंदुलीयक्कम् ॥ ४ ॥ वैंगन, बड़े उडद, बाल, कुलथी, तुवर (हरहर) कार्लिगा, मूली, तांदलजा, वगैरह त्याज्य हैं। एकान्नेन महीपाल, चातुर्मास्यं निषेवते।

चतुर्भु जो नरो भृत्वा, प्रयाति परमं पदम् ॥ ५॥ है राजन्! एक दफा भोजन से चातुर्मास सेवे तो वह पुरुष चतुर्भु ज होकर परम पद पाता है। नक्तं-न भोजयेद्यस्तु, चातुर्मास्यै विशेषतः।

सर्वं कामा नवाप्नोति, इहलोके परत्र च ॥ ६॥

जो पुरुष रात्रिको भोजन नहीं करता तथा चातुर्मास में विशेषतः रात्रि भोजन नहीं करता वह पुरुष इस लोकमें और परलोक में सर्व प्रकार की मन कामनाओं को प्राप्त करता है।

यस्तु सुप्ते हृषीकेशे, मद्यमांसानि वर्जयेत्।

मासे मासे क्वमेघेन, स जयेच शतं समा॥ ७॥

विष्णुके शयन किये बाद जो मनुष्य मद्य और मांसको त्यागता है वह मनुष्य महीने महीने अश्वमेध यज्ञ करके सौ वरस तक जयवन्त वर्तता है, इत्यादिक कथन किया है। तथा मार्कण्डेय ऋषि भी कहते हैं कि—

तैलाभ्यंगं नरो यस्तु, न करोति नराधिष।

वहु पुत्रधनैयु को, रोग हीनस्तु जायते ॥ १ ॥

हे राजन्! जो पुरुष तेळ का मर्देन नहीं करता बह बहुत पुत्र और धनसे युक्त, होकर रोग रहित होता है।

पुष्पादिभोगसंत्यागात, स्वर्गक्षोके महीयते ।

कट्वम्स्तिक्तमधुर, कपायचारजान् रसान् ॥ २ ॥

पुष्पादिक के भोगको और कडवे, खट्टे, तीखे मधुर, कपायले, खारे, रसोको जो त्यागता है वह पुरुष स्वर्ग लोकमे पूजा पात्र होता है।

यो वजेयेत स वेरूपं, दोर्भाग्यं नाष्नुयात क्वचित्। तांवूल वजनात राजन् भोगी लावएय माष्नुयात ॥ ३॥ जो मनुष्य उपरोक्त पदार्था को त्यागना है वह कुह्नपत्य प्राप्त नहीं करता। तथा कहीं भी दुर्भागी पन प्राप्त नहीं करता। है राजन्! ताम्बूल के परित्याग से भोगी पन और लावण्यता प्राप्त होती है।

फलपंत्रादि शाकं च, सक्त्वा पुत्रधनान्वितम् ।

मधुरस्वरो भवेत राजन्, नरो वै गुड वर्जनात्॥ ४॥

फल पत्रादि के शाकको त्यागने से मनुष्य पुत्र और धन सहित होता है। तथा है राजन्! गुड़का त्याग करने से मधुर स्वरी मीठा वोलने वाला होता है।

लगते सन्तिर्दिधिं, तापा प्रवस्य वर्जनात्। भूमी स्त्रस्त रसायी च, विष्णु रनुचरो भवेत्॥ ५॥ तापसे न पके हुए खाद्य पदार्थ को त्यागने से मनुष्य चहुत ही लम्बी पुत्र पौत्रादिक सन्तित को श्राप्त करता है। जो मनुष्य चारपाई, पल्यंक विना भूमि पर शयन करता है वह विष्णु का सेवक बाता है।

दिश्दुग्य परित्यागात्, गो लोकं लभते नरः। याषद्वयजल त्यागात्, न रोगैः परिभूयते ॥ ६ ॥ दही दूधका त्याग करने से देवलोक को प्राप्त करता है। दो पहर तक पाणीके त्यागने से मनुष्य रोगसे पीडित नहीं होता।

एकांतरोपवासी च, ब्रह्मलोके यहीयते। धारणात्रखलोमानां, गंगास्नानं दिने दिने ॥ ७॥ वीचमें एक दिन छोड़ कर उपवास करने से देवलोक में पूजा पात्र होता है। और नख व लोमके <sup>बढ़ाने</sup> ो ( पंच केश रखने से नख बढ़ाने से, प्रति दिन गंगा स्नानके फलको प्राप्त होता है।

परान्नं वर्जयेद्यस्तु, तस्य पुरायमनन्तकम् ।

भुञ्जते केवलं पापं, यो मौनेन न भुञ्जति ॥ 🖛 ॥

जो मनुष्य दूसरे का अन्न खाना त्यागता है उसे अनन्त पुष्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य मौन धारण करके भोजन नहीं करता वह केवल पापको हो भोगता है।

उपवासस्य नियमं, सर्वेदा मौन भोजनम् ।तस्मात्सर्वपयत्नेन, चतुर्मासे व्रती भवेत् ॥ ६ ॥ उपवास का नियम रखना, और सदैव मौन रह कर भोजन करना, तदर्थ चातुर्मास में विशेषतः उद्यम करना, चाहिए । इत्यादि भविष्योत्तर पुराण में कहा हुआ है ।

#### पंचम प्रकाश

॥ वर्ष कृत्य ।

पूर्वीक चातुर्मासिक कृत्य कहा । अब बारवी गाथाके उत्तरार्घसे एकादश द्वारसे वर्ष कृत्य बतलाते हैं ।

(बारहवीं मूल गाथाका उत्तरार्ध भाग तथा तेरहवीं गाथा) १ पई वरिस संध्रचण । साहम्मि भत्ति अ । ३ तत्ति तिग ॥ १२ ॥

### ४ जिणगिहिए न्हवण। ५ जिणघणबुड्डी। ६ मृहा पूआ। ७ घम्म जागरिआ। ८ सुअपुआ। ९ उज्जवणं। १० तह तिथ्थण भावणा। ११ सोही॥ १३॥

प्रति वर्ष ग्यारह कृत्य करने चाहिये जिनके नाम इस प्रकार हैं। १ संघपूजा, २ सार्धामिक भक्ति, ३ यात्रात्रय, ४ जिनघर पूजा, ५ देव द्रव्य वृद्धि ६ महापूजा ७ धर्मजागरिका ८ ज्ञान पूजा, ६ उद्यापन, १० तीर्थ प्रभावना, और ११ शुद्धि। इन ग्यारह कृत्योंका खुळासा नीचे भुजव है। १ प्रतिवर्ष जघन्यसे याने कमसे कम प्रकेक दफा संघार्चन अर्थात् चतुर्विध संघकी पूजा करना। २ साधर्मिक भक्ति याने साधर्मिक वात्सव्य करना। ३ यात्रात्रय याने १ रथयात्रा, २ तीर्थ यात्रा, ३ अष्टान्हिका यात्रा करना। ४ जिनेन्द्र गृहस्तपन मह याने मन्द्रिमें वड़ी पूजा पढाना या महोत्सव करना। ५ देव द्रव्य वृद्धि याने माळा पहनना, इन्द्रमाळा पहनना पेहेरामणी करना, इसी प्रकार आरती उतारना आदिसे देवद्रव्यक्ती वृद्धि करना। ६ महापूजा याने वृहत् स्नात्रादिक करना। ७ धर्म जागरिका याने रात्रि धर्म निमित्त जागरण करना अर्थात् प्रभुके गुण कीर्तन और ध्यान वगैरह रात्रिके वष्टत करना। ८ ज्ञान पूजा याने श्रुत ज्ञानकी विद्येष पूजा करना। ६ उद्यापन याने वर्ष भरमें जो तप किया हो उसका उज्ञमणा करना। १० तीर्थ प्रभावना याने जैन शासनकी उन्नि करना। ११ शुद्धि याने पापकी आळोचना छेना। आवक्तो इतने कृत्य प्रति वर्ष अवश्य करने योग्य हैं।

वध्यं पनां च पुध्यं च, कंबलं पायपुच्छगां।

#### दंड संथारयं सिज्जं अन्नं नं किंचि सुभभाई।। १॥

साधु सध्वीको चस्न, पात्र, पुस्तक, कंवल, पाद शोंछन, दंडक, संस्थारक, शय्या, और अन्य जो स्हें सो दे। उपधी दो प्रकारकी होती है। एक तो ओधिक उपधी और दूसरो उपप्रहिक उपधी। मुहपित, दंड, प्रोंछन, आदि जो शुद्ध हों सो दे। याने संयमके उपयोगमें आनेवाली चस्तु शुद्ध गिनी जाती है। इसि लिये कहा है कि

जं वर्ट्ड जवयारे । जवगरणं तंपि होई जवगरणं । अडरेगं अहिगरणं अजओ अजयं परिहरंतो

जो संयमके उपकारमें उपयोगी हो वह उपकरण कहलाता है, और उससे जो अधिक हो सो अधि-करण कहलाता है। अयतना करनेवाला साधु अयतना से उपयोग में ले तो वह उपकरण नहीं परन्तु अधिक-रण गिना जाता है। इस प्रकार प्रवचन सारोद्धारकी वृक्तिमें लिखा है। इसी प्रकार श्रावक श्राविका की भी भक्ति करके यथाशक्ति संघ पूजा करनेका लाभ उठाना। श्रावक श्राविका को विशेष शक्ति न होने पर सुपारी वगैरह देकर भी प्रति वर्ष संघ पूजा करनेके विधिको पालन करना। तद्र्थ गरीवाई में स्वत्य दान करनेसे भी महाफल की प्राप्ति होती है। इसलिये कहा है कि—

स्पित्तो नियमः शक्त्यो, सहनं योवने व्रतम् । दारिद्रे दानमध्यरूपं, पहानाभाय जायने ॥ संपदामें नियम पालन करना, शक्ति होने पर सहन करना, योवनमें व्रत पालन करना, गरीवार्रमें भी दान देना इत्यादि यदि अहप हों तथापि महाफलके देने वाले होने हैं। सुना जाता है कि मंत्री वस्तु पालादिकों का प्रति चातुर्मास में सब गच्छोंके संघकी पूजा बगरह करनेमें बहुत ही द्रव्यका व्यय हुआ करता था। इसी प्रकार श्रावकको भी प्रति वर्ष यथाशक्ति अवश्य ही संघ पूजा करनो चाहिए।

### ॥ संघार्भिक वात्सल्य ॥

समान धर्म वाले श्रावकोंका समागम वड़े पुण्यके उद्यसे होता है। अतः यथाशिक समान धर्मी भारशोंकी हरेक प्रकारसे सहायता दारके साधिमिक वात्सहय करना चाहिए।

सवः सर्वं मिथः सर्वं, सम्बन्धान् लब्धपूर्विणः।

साधियकादि सम्बन्धः, लब्धारस्तु मिताः क्वचित् ॥ १ ॥

तमाम प्राणिओं ने ( माता पिता स्त्री वगरहके ) पारस्परिक सर्व प्रकारके सम्बन्ध पूर्वमें प्राप्त किये हैं। पानतु साधर्मिकादि सम्बन्ध पाने वाले तो कोई विरले हो कहीं होते हैं।

शास्त्रोमें साधमीं वात्सख्यका वड़ा भारी महिमा वतलाने हुए कहा है कि-

एगथ्य सन्व धम्मा, साहम्मित्र वच्छलं तु एगथ्य ।

बुद्धि तुल्लाए तुलिया दोवि यतुल्लांइ भिणियाईं ॥ १॥

एक तरफ सर्व धर्म और एक तरफ साधर्मिक वात्सख्य रखकर वुद्धिरूप तराजूसे तोला जाय तो दोनों समान होते हैं। यदि संपत्ति और कीमती जन्म व्यर्थ नष्ट होता है इसलिये कहा हैं कि—

न कयं दीणुद्धरणं, न कयं साहम्मिश्राण वच्छल्लं।

हिययम्ब वीयरात्रो, न धारिश्रो हारिश्रो जम्मो ॥

दीनोंका उद्धार न किया, समान धर्म वाळे भाइओंको वात्सहयता याने सेवा भक्ति नकी, हृदयमें बीत-राग देवको धारण न किया तो उस मजुष्य ने मजुष्य जन्मको व्यर्थ ही हार दिया। समर्थ धाद्यकको चाहिए कि वह प्रमादके वश या अज्ञानताके कारण उन्मार्गमें जाते हुए अपने स्वध्मीं बंधुको शिक्षा देकर भी उसके हितके बुद्धिसे उसे सन्मार्गमें जोड़े।

### इस पर श्री संभवनाथ स्वामीका दृष्टान्त ॥

संभवनाथ स्वामीने पूर्वके तीसरे भवमें घातकी खंडके ऐरावत क्षेत्रमें क्षेमापुरीमें विमल वाहन राजाके भवमें महा दुष्कालके साथमें समस्त साधर्मिकों को भोजनादिक दान देनेसे तीर्थकर नामकर्म वांधा
था। फिर दीक्षा लेकर चारित्र पाल कर आनत नामक देवलोक में देव तथा उत्पन्न हो फालगुण शुक्ल
अप्टमीके दिन जब कि महादुष्काल था उनका जन्म हुआ। देव योगसे उसी दिन चारों तरफसे अकस्मात्
थान्यका आगमन हुआ। अर्थात् जहां धान्यका असंभव था वहां धान्यका संभव होनेसे उन्होंका नाम
संभवनाथ स्वामी स्थापित हुआ। इसलिये वृहद्गाच्यमें भी कहा है कि—

संसोख्खंति पश्चई, दिउ हे तं होई सव्वजीवाण'॥ तो संभवे जिणेसो, सव्वे विदु संभवा एवं॥१॥

जिसे देखनेसे सब जीवोंको सुख हो उसे ही सुख कहते हैं। इसिंहिये संभवनाथ जिनेश्वर के प्रभावसे सर्व प्रकारके सुखका संभव होता है।

भणंति भुवण गुरुणो, न वरं श्रन्नं पि कारणं श्रिथ्य ।
सावध्यी नयरोए, कयाइ कालस्स दोसेणं ॥ २ ॥
जाए दुभिगरूलभरे, दृथ्यी भूए जणे समध्येवि ॥
श्रव्यरिश्रो एस जिन्हों, सेणादे वीइ उन्नरं मि ॥ ३ ॥
सयमेवागम्म सुराहिवेण संपूइश्रा तथ्रो जगाणी ।
वध्यावित्राय भुविणाक्क भाग्र तणायस्स लाभेणां ॥ ४ ॥
तिह्महं वियसहसा, समध्य सध्येहि धन्नपुन्नेहि ।
सव्वत्तो इत्तेहिं, सुहं सुभिरुखं तिह जयं ॥ ॥५॥
संभिव्याइं जम्हा, समन्तसइ इंभवे तस्य ।
तो संभवोतिनामं पइठि श्रं जगाणि जगाएहिं ॥ ६ ॥
(इन गाथाओंका अर्थं उपरोक्त संभवनाय स्वामीके संक्षिप्त द्वप्रान्तमें समा गया है )

### शाह जगसिंह

देविगिंगी नगरमें ( मांडवगढ़ ) शाह जगसिंह अपने समान संपदा वाले स्वयं बनाये हुये तीनसौ साठ विणक पुत्रोंसे वहत्तर हजार (७२००० ) रुपियोंका एकमें खर्च हो इस प्रकारके प्रति दिन एकेकके पाससे साथिक वात्सहय कराता था। इससे प्रति वर्ष उसके तीनसौ साठ साथिमिक वात्सहय होते थे। इसो प्रकार आभू संवपित ने भी अपनी लक्ष्मीका सद्व्यय किया था। थरादगाम में श्री मालवंश में उत्पन्न होने वाले आभू संवपित ने अपनी संपदा द्वारा तीनसौ साठ अपने साधर्मी भाइयों को अपने समान सम्पत्तिवान बनाया था।

कमसे कम श्रावकको एक दका वर्षमें यात्रा अवश्य करनी चाहिये। यात्रा तीन प्रकारकी कही हैं। अप्रान्तिकाभिधामेकां, रथयात्रापथापराम् । तृतीया तीर्थयात्रा चेत्पाहुर्यात्रा त्रिधा बुधाः॥ १॥ अठाई यात्रा, रथयात्रा, तथा तीर्थयात्रा, इस तरह शास्त्रकारों ने तीन प्रकार की यात्रा वतलाई हैं। उनमें अठाइयों का स्वक्षप प्रथम कहा ही गया है। उन अठाइयोंमें विस्तार सहित सर्व चैत्य परिवाटी करना याने शहरके तमाम मन्दिरोंमें दर्शन करने जाना। रथयात्रा तो प्रसिद्ध ही है। तीर्थ याने शत्रुत्तय, गिरनार आदि एवं तीर्थंकरों के जनम कल्याणक दीक्षा कल्याणक, केवलज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, और यद्धतसे जीवोंको शुभ भावना सम्वादन कराने तथा भवक्षी समुद्रसे तारनेके कारण तीर्थंकरों की विहार भूमि

भी तीर्थ कही जाती है। ऐसे तीर्थों पर समिकत की शुद्धिके छिए और जैनशासन की प्रभावनार्थ विधि पूर्वक यात्रा करने जाना इसे तीर्थयात्रा कहते हैं।

जव तक यात्राके कार्यमें प्रवर्तता हो तव तक इतनी वातें अवश्य अंगीकार करनी चाहिये। एक दक्ता भोजन करना, सिचत्त वस्तुका पित्याग, चारपायी पछङ्ग को छोडकर जमीन पर शयन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना वगैरह अभिग्रह घारण करना। पालकी उत्तम घोडा, रथ, गाड़ी, वगैरह की समग्र सामग्री होने पर भी यात्रालुको एवं विशेष श्रद्धानान श्राचकको भी शक्त्यानुसार पैदल चल कर जाना उचित है। इसलिये कहा जाता है कि

एकाहारी दर्शनधारी, यात्रास भूशयनकारी। सचिक्तपिरहारी पदचारी ब्रह्मचारी च ॥ १ ॥
एक दफे भोजन करने वाला सम्यक्त्य में द्वढ रहने वाला, जमीन पर सोने वाला सचिक्त बस्तुका त्याग
फरने वाला पैदल चलने वाला ब्रह्मचर्य पालने वाला ये छह ( छहरी ) यात्रामें जकर पालनी चाहिये। लौकिकमें
भो कहां है कि

यान धर्मफलं हन्ति तुरीयाशञ्चपानहों । तृतीयाशयवपनं, सर्व हन्ति मित्रवहः ॥ २ ॥ वहन ऊपर वैठनेसे यात्राका आधा फल नष्ट होजाता है । यात्रा समय पैरोंमे जूता पहनने से यात्राके फलका पौना भाग नष्ट होजाता है । हजामत करानेसे तृतीयांश फल नष्ट होता है और दूसरोंका भोजन फरनेसे यात्राका तमाम फल चला जाता है ।

एकभक्ताशना भाव्यं, तथा स्थंडिलशायिना। तीर्थानि गच्छता नित्य,मप्यते ब्रह्मचारिणा॥ इसीलिये तीर्थयात्रा करने वालेको एक ही दफा भोजन करना चाहिये। भूमिपर ही शयन करना चाहिये और निरन्तर ब्रह्मचारी रहना चाहिये।

फिर यथा योग्य राजाके समक्ष नजराना रख कर उसे सन्तोपित कर तथा उसकी आज्ञा लेकर यथाशिक्त सङ्घमें ले जानेके लिये कितने एक मन्दिर साथमे ले कर साधिमिक श्रावकों एवं संगे सम्बन्धियों को
विनय वहुमान से बुलावे। गुरु महाराज को भिक्त पूर्वक निमन्त्रण करे, जींवद्या (अमारी) पलावे, मंदिरोमें वड़ी पूजा वगैरह महोत्सव करावे, जिस यात्रीके पास खाना न हो उसे खाना दे, जिसके पास पैसा न
हो उसे खर्च दे, वाहन न हो उसे वाहन दे, जो निराधार हो उन्हें धन देकर साधार बनावे, यात्रियों को वचनसे प्रसन्न रक्खे, जिसे जो चाहियेगा उसे वह दिया जावेगा ऐसी सार्थवाह के समान उद्घोपणा करे।
निरुत्ताही को यात्रा करनेके लिये उत्साहित करे, विशेष आडम्बर द्वारा सर्व प्रकारकी तैयारी करे। इस
प्रकार आवश्यकानुसार सर्व सामग्री साथ लेकर शुम निमित्तादिक से उत्साहित हो शुम मुहुर्तमें प्रस्थान
मंगल करे। वहां पर सर्वश्रावक समुदाय को इकड़ा करके भोजन करावे और उन्हें तांबूलादिक दे। पंचांग
वस्त्र रेशमी वस्त्र, आभृषणादिक से उन्हें सत्कारित करे। अच्छे प्रतिष्टित, धार्मिष्ट, पूज्य, भाग्यशाली, पुरुषोंको
पश्राकर संघपित तिलक करावे। संघाधिपित होकर संघपूजा का महोत्सव करे और दूसरेक पास भी यथोचित हत्य करावे। फिर संघपित की व्यवस्था रखनेवालों की स्थापना करे। आगे आनेवाले मुकाम, उतरने के

स्थान वगैरह से श्री संघको प्रथमसे ही विदिन करें। मार्गमें चलती हुई गाड़ियां वगेरह सर्व यात्रियो पर नजर रक्षे यानी उनकी सार सम्हाल रक्षे। रास्तेमें आने वाले गामोंके मिन्दरोंमें दर्शन, पूजा प्रभावना करते हुये जाय और जहां कहीं जीणींद्धार की आवश्यका हो वहांपर यथाशक्ति वैसी योजना करावे। जब तीर्थका दर्शन हो तब सुवर्ण चांदी रत्न मोनो वगैरह से तीर्थकी आराधना करें, सार्धमिक वात्सहय करें और यथोचित दानादिक दे। पूजा पढ़ाना, स्नात्र पढ़ाना, मालोद्धाटन करना महाध्वजा रोपण करना, रात्रि जागरण करना, तपश्चर्या करना, पूजाकी सर्व सामग्री चढ़ाना, तीर्थरक्षकों का चहुमान करना तीर्थकी आय वढ़ानेका प्रयत्न करना इत्यादि धर्मकृत्य करना। तीर्थयात्रा में श्रद्धा पूर्वक दान देनेसे वहुत फल होता है जेसे कि तीर्थकर भगवान के आगमन मात्रकी खबर देने वालेको चक्रवर्ती वगैरह श्रद्धावंनों द्वारा साढ़े वारह करोड़ सुवर्ण मुद्रायें दान देनेके कारण उन्हें महालाभ की प्राप्ति होनी है। कहा है कि—

वित्तीइ सुवन्नस्तयः वारस श्रद्धंच सय सहस्माइं ।

तावइ यं चित्रकोडी, पीइ दारांतु चिक्कस्स ॥

साडे वारह लाख सुवर्ण मुद्राओका प्रोतिदान वासुदेव देता है। परन्तु चकवतीं प्रीतिदान में साडे वारह करोड़ सुवण मुद्राएं देता है।

इस प्रकार यात्रा करके छौटते समय भी महोत्सव सिहत अपने नगरमे प्रवेश करके नवप्रह दश दिक् पाछादिक देवताओं के आराधनादिक करके एक वर्ष पर्यन्त तीथींपवासादिक तप करे। याने तीर्थ यात्राको जिस दिन गये थे उस निथिको या तीथका जब प्रथम दर्शन हुआ था उस दिन प्रति वर्ष उस पुण्य दिनको स्मरण रखनेके छिये उपवास करे इसे तीर्थतप कहते हैं। इस प्रकार तीर्थ यात्रा विधि पाछन करना।

### विक्रमादित्य की तीर्थयात्रा

श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरि प्रतिवोधित विक्रमादित्य राजाके श्री शत्रुंजय तीर्थकी यात्रार्थ निकले हुए संघमें १६७ सुनर्ण के मन्दिर थे, पांचसी हाथीदांत के और चंदनमय मंदिर थे। श्री सिद्धसैन सूरि आदि पांच हजार आचार्य उस संघमें यात्रार्थ गये थे। चौदह वड़े मुकुटवद्ध राजा थे। सत्तर लाख श्रावकोंके कुटुंव उस संघमे थे। एक करोड़ दस लाख नव हजार गाड़ीयां थी! अठारह लाख घोड़े थे। छहत्तर सौ हाथी थे, एवं खचर, ऊंट वगेरह भी समभ लेना।

इसी प्रकार कुमारपाल, आभू संवपित, तथा पेथड़ शाहके संवका वर्णन भी समभ लेना चाहिए। राजा कुमारपाल के निकाले हुए संवमें अठारह सौ चुहत्तर सुवर्णरत्नादि मय मन्दिर थे। इसी प्रमाणमें सब सामग्री समभ लेना।

थराद के पश्चिम मंडलिक नामक पद्वीसे विभूषित आभू नामा संघषित के संघमें सात सी मंदिर थे। उस संघमें वारह करोड़ सुवर्ण मुद्राओंका खर्च हुआ था। पेथड़शाह के संघम ग्यारह लाख रुषियोका खर्च हुआ था। तीथका दर्शन हुआ तब उसके संघमे बावन मन्दिर थे और सात लाख मनुष्य थे। मंत्री वस्तुपाल की साड़े वारह दका संघ सहित शत्रुं जय की तीर्थयात्रा हुई यह बात प्रसिद्ध ही है। पुस्तकादिक में रहे हुए श्रु नज्ञात का कपूर वासक्षेप डालने वगैरह से पूजन मात्र प्रति दिन करना। तथा प्रशस्त वस्त्रादिक से प्रत्येक मासकी शुक्ल पञ्चमी को विशेष पूजा करना योग्य है। कदाचित् ऐसा न बन सके तो कमसे कम प्रति वर्ष एक दक्ता तो अवश्यमेव ज्ञान भक्ति करना जिसका विधि आगे बतलाया जायगा।

### "उद्यापन"

नवकार के तपका आवश्यक सूत्र, उपदेशमाला, उत्तराध्ययनादि ज्ञान, दर्शन चारित्रके विविध तप सम्बन्धी <sup>उद्याप</sup>न कमसे कम प्रति वर्ष अवश्यमेव करना चाहिए । इसलिये कहा है कि ।

लच्मीः कृतार्थी सफलं तपोपि, ध्यानं सदोचौर्जनवोधि लाभः।

जिनस्य भक्तिर्जिन शासनश्रीः,गुणाः स्युरुद्यापनतो नराणां ॥१॥

लक्ष्मी कृतार्थ होती है, तप भी सफल होता है, सदैव श्रेष्ट ध्यान होता है, दूसरे लोगोंको बोधिबीज की प्राप्ति होती है, जिनराज की भक्ति और जिन शासन की प्रभावना होती है। 'उद्यापन करने से मनुष्य को तिने लाभ होते हैं।

च्यापनं यत्तपसः समर्थने, तच्च त्यमौलो कलशाऽधिरोपणां।

फलोपरोपो चतपात्र मस्तके, तांबूलदानं कृतभोजनी परि ॥ २ ॥

जिस तप की समाप्ति होने से उद्यापन करना है वह मन्दिर पर कलश चढानेके समान है, अक्षत पात्र के मस्तक पर फल चढाने रूप और भोजन किये बाद तावृंल देने समान है।

सुना जाता है कि विधि पूर्वक नवकार एक लाख या करोड़ जपनेपूर्वक मन्दिर में स्तात्र, महोत्सव, साधिमिक वात्सहय, संघपूजा वगैरह प्रौढ आडम्बर से लाख या करोड अक्षत, अडसट सुवर्ण की तथा वांदी की प्यालियां, पट्टी, लेखनी, मणी मोती प्रवाल तथा नगद दृष्य, नारियल वगैरह अनेक फल विविध जातिके प्रवास, धान्य, खादिम, स्वादिम, कपडे प्रमुख रखनेसे नवकार का उपधान वहनादि विधि पूर्वक माला रोपण होता है।

एवं आवश्यक के तमाम सूत्रोंका उपधान बहन करने से प्रतिक्रमण करना कहपता है, इस प्रकार उपदेशमाल की ५४४ गाथाके प्रमाणसे ५४४ नारियल, लड़्डू, कचौली वगैरह विविध प्रकार की वस्तुए उपदेशमाला प्रन्थ के पास रखने से उपदेश माला प्रकरण पहना, उद्यापन समक्तना। तथा समकित शुद्धि काने के लिये ६७ लड्डुओं में सुवर्ण मोहरें, चांदी का नाणा डाल कर उसकी लाहणी करे वह दर्शन मोदक गिना जाता है।

ईर्बाविह नवकार वगैरह सूत्रोंके यथाशक्ति विधि पूर्वक उपधान तप किये विना उनका पढ़ना गिनना वगैरह नहीं कल्पता। उनकी आराधना के लिये श्रावकोंको अवश्य उपधान तप करना चाहिये। साधुओं ५१

को भो योगोद्रहन करना पड़ता है। तद्रत् श्रावक योग्य सूत्रोंका उद्यापन तप करके मालारोपण करना योग्य है।

#### उपघान तपो विधिवद्विधाय, धन्यो निधाय निजक्रगर्छ । द्वेधापि सूत्रमालां द्वेधापि श्वितश्चियं श्वथति ॥ १ ॥

धन्य हैं वे पुरुष कि जो उपधान तप विधि पूर्वक करके दोनों प्रकार की सूत्र माला (१०८ तार और इतने ही रेशमी फूल वगैरह बनाई हुई, अपने कंड में धारण करके दोनों प्रकार की मोक्षश्रो को प्राप्त करते हैं मुक्तिकनीवरमाला, सुकृतजन्नाक्ष्यों घटीमाला।

सान्तादिव गुर्णमाला, मालापरिधीयते धन्यैः॥ २॥

मुक्ति रूपिणी कन्या को वर्ने की वर माला, सुक्तत जलको खें वने की अरघट्ट माला, साक्षात् गुण-माला, प्रत्यक्ष गुणमाला सरीखी माला घन्य पुरुषों द्वारा पहनी जाती है।

इस प्रकार शुक्ल पंचमी नगैरह तप के भी उसके उपवासों की संख्या के प्रमाणमें नाणा, कचोलियां, नारियल, तथा मोदकादिक एवं नाना प्रकारकी लाहाणो करके यथाश्रुत संप्रदाय के उद्यापन करना।

### "तीर्थ प्रभावना"

तीर्थ प्रभावनाके निमित्त कमसे कम प्रति वर्ष श्रीगुरु प्रवेश महोत्सन प्रभावनादि एक द्का अनश्य-करना। गुरुप्रवेश महोत्सन में सर्व प्रकारके प्रौढ़ आडम्बर से चतुर्वित्र श्री संघ को आचार्यादिक के सन्मुल जना। गुरु आदि का एवं श्री संघका सत्कार यथाशक्ति करना। इसलिये कहा है कि—

#### श्रभि गमण वंदण नमंसरोग, पडिदुच्छ्गेग साहुगं।

चिर संचिश्रंपि कम्बं, खणेण विरलत्तण मुवेइ॥१॥

साधुके साप्रने जाने से, वंदन करनेसे खुलसाता पूछनेसे चरिकाल के संचित कर्म भी क्षणवारमें दूर हो जाते हैं।

पेथड़शाह ने तपगच्छ के पूज्य श्री धर्मघोषसूरि के प्रवेश महोत्सव में वहत्तर हजार रुपयोंका खर्च किया था। ऐसे वैराग्यवान आचार्योंका प्रवेश महोत्सव करना उचित नहीं यह न समझना चाहिए। क्योंकि आगम को आश्रय करके विचार किया जाय तो गुरु आदिका प्रवेश महोत्सव करना कहा है। साधुकी प्रतिमा अधि कार में व्यवहार भाष्य में कहा है कि—

#### तीरिश्र उम्भाम निश्रोग, दरिसर्गं सिन साह पण्याहे ।

द्णिड्य भोइयं यसई, सावग संघोव सकारं ॥ १ ॥

प्रतिमाधारी साधु प्रतिमा पूरी होने से ( प्रतिमा याने तप अभिग्रह विशेष ) जो समीप में गांव हो वहां जाकर वहां रहे हुए साधुओं से परिचित होंवे। वहां पर साधु या श्रावक जो मिले उसके साथ आचार्य को सन्देश कहलावे कि मेरी प्रतिमा अब पूरी हुई हैं। तब उस नगर या गांवके राजाको आचार्य विदित करें कि

अमुक मुनि वड़ा तप करके फिरसे गच्छमें आने वाला है। इससे उनका प्रवेश महोत्सव बड़े सत्कार के साथ करना योग्य है। फिर राजा अपनी यथाशक्ति उसे प्रवेश करावे। सत्कार याने उस पर शाल दुशाला वंदाना, वाजित्र बजाना, अन्य भी कितनेक आडम्बरसे जब गुरुके पास आवे तब उस पर वे वासक्षेप कर। यदि वैसा श्रदालु राजा न हो तो गांवका गालिक सत्कार करे। यदि वैसा भी न हो तो ऋदिवन्त श्रावक करे। और यदि वैसा श्रावक भी न हो तो श्रावकों का समुदाय मिलकर करे। तथा ऐसा प्रसंग भी न हो तो फिर साधु साध्वी वगैरह मिलकर सकल संघ यथाशक्ति सत्कार करे। सत्कार करने से गुणोंकी प्राप्ति होती है सो वतलाते हैं।

### पम्भावणा पवयणे, सद्धा जगाणं तहेव वहुमाणो।

भोहावगा कुतीथ्थ । जीञ्चतह तीथ्य बुद्डीञ्च ॥ १ ॥

जैन शासन की उन्नित तथा अन्य साधुओं को प्रतिमा वहन करने की श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनके दिलमें विचार आता है कि यदि हम भी ऐसी प्रतिमा वहन करेंगे तो हमारे निमित्त भी ऐसी जैन शासन की प्रभावना होगी। तथा श्रावक श्राविकाओं या मिथ्यात्वो लोगोंको जैन शासन पर वहुमान पैदा होता है जैसे कि दर्शक लोग विचार करें कि अहो आश्चर्य कैसा छुन्दर जैन शासन है कि जिसमे ऐसे उत्कृष्ट तपके करने वाले हैं। तथा कुतीर्थियों की अपभाजना हेलना होती है। एवं जैन शासन की ऐसी शोभा देख कर कई भव्य जीव वैराग्य पाकर असार संसार का परित्याग करके मुक्ति मार्गमें आहद हो सकते हैं। इस प्रकार वृहत्कल्प भाष्य की मलयगिरी सूरिकी की हुई वृत्तिमें उत्लेख मिलता है।

तथा यथाशक्ति श्री संघका बहुमान करना, तिलक करना, चन्दन जवादि सुरभित पुष्पादि वगैरह से भक्ति करना। इस तरह संघका सत्कार करने से और शासन की प्रभावना करने से तीर्थंकर गोत्र आदि महान गुणोंकी प्राप्ति होती है। कहा है कि

अपुर्व नाकागहणे, सुअभनी पवयण पभावणया। एएहिं कारलेहिं, तिथ्थयरनां लहह जीवो ॥ १॥ अपूर्व ज्ञानका प्रहण करना, ज्ञान भिक्त करना, जैन शासन की उन्नति करना इतने कारणों से मनुष्य तीर्थंकरत्व प्राप्त करता है।

भावना मोत्तदा स्वस्य, स्वान्य योस्तु मभावना । प्रकारेगाधिकायुक्तं, भावनातः भभावना ॥ २ ॥ भावना अपने आपको ही मोक्ष देने वाली होती है। परन्तु प्रभावना तो स्व तथा परको मोक्षदायक होती है। भावना में तीन अक्षर हैं और प्रभावना में हैं चार। प्र अक्षर अधिक होने के कारण भावना से प्रभावना अधिक है।

### ''आलो़्यण"

गुरुकी जोगवाई हो तो कमसे कम प्रति वर्ष एक दफा आलोयणा अवश्य लेनी चाहिए। इसलिये कहा है कि

#### प्रति संवत्सरं ग्राह्यं, प्रायश्चिक्तं गुरोः पुरः।

शोद्धचमानो भवेदात्मा, येनाद्शं इवोज्वलः ॥ १॥

शोधते हुए याने शुद्ध करते हुए आत्मा दर्पण के समान उज्वल होती है। इसलिये प्रति वर्ष अपने गुरुके पास अपने पापकी आलोयणा-प्रायश्चित्त लेना। आवश्यक निर्युक्ति में कहा है कि—

ं चाडमासित्र वरिसं, ग्रालोग्र निग्रयसोउ दायव्वा ।

गहणां अभिग्गहाणय, पुन्वग्गहिए निवेएउं ॥ १॥

चातुर्मास में तथा वर्षमें निश्चय ही अलोयण लेना चाहिये। नये अभित्रहों को धारण करना और पूर्व ग्रहण किये हुए नियमों को निवेदित करना। याने गुरुके पास प्रगट करना। श्राद्ध जितकहप वगैरह में आलोयण लेनेकी रीति इस प्रकार लिखी है—

पिएल्क्य चाउम्मासे, वरिसे उक्कोस थोग्र बारसिं।

निग्रमा त्रालोइज्जा, गीत्राइ गुणस्स भिणत्रं च ॥ १ ॥

निश्चय से पक्षमें, चार महीने में, या वर्षमें या उत्कृष्ट से वारह वर्षमें भी आलोपण अवश्य लेनी चाहिए। गीतार्थ गुरुकी गवेषणा करने के लिये बारह वर्षकी अवधि बताई हुई है।

सल्लुद्धरण निषिनां, खिनांपि सना जोश्रणसयांइ।

काले वारस वरिसं, गीअध्य गवेसगां कुज्जा॥ २॥

पाप दूर करने के लिये क्षेत्रसे सातसौ योजन तक गवेपण करे, कालसे वारह वर्ष पर्यन्त गीतार्थ गुरुकी गवेषणा करे। अर्थात् प्रायिश्चत्त देनेसे योग्य गुरुकी तलाशमें रहे।

गीअध्यो कडजोगी, चारित्ती तहय गाहणा कुसलो।

खेअन्नो अविसाई, भिराञ्चो आलोयगायिरश्रो॥३॥

निशीधादिक श्रुतके सूत्र और अर्थको धारण करने वाला गीतार्थ कहलाता है। जिसने मन, बचन, कायाके योगको शुभ किया हो या विविध तप वाला हो वह कत योगी कहलाता है, अथवा जिसने विविध शुभ योग और ध्यानसे, तपसे, विशेषतः अपने शरीर को परिकर्मित किया है उसे कृतयोगी कहते हैं। निरित्तार चारित्रवान हो, युक्तियों द्वारा आलोयणा दायकों के चिविध तप विशेष अंगीकार कराने में कुशल हो उसे ग्रहणा कुशल कहते हैं। सम्यक् प्रायश्चित्त की विधिमें परिपूर्ण अभ्यास किया हुआ हो और आलोयणा के सर्व विचार को जानता हो उसे खेदब कहते हैं। आलोपण लेने वालेका महान अपराध सुनकर स्वयं खेद न करे परन्तु प्रत्युत उसे तथा प्रकार के वैराग्य वचनों से आलोयणा लेनेमें उत्साहित करे। उसे अविखादी कहते हैं। जो इस प्रकार का गुरु हो, उसे आलोपणा देने लायक समभना। वह आलोचनावार्य कहलाता है।

ग्रायार व माहार वं, ववडारुव्वीलए प्रकुव्ववीय।

अपरिस्सावी निज्जव, अवाय दंसी गुरु भिणुओ।। ४॥

ज्ञानादि पंचिवध आचार वाद, आलोयणा लेने वालेने जो अपने दोष कह सुनाए हैं उन पर चारो तरफका विचार करके उसकी धारणा करे वह आधार वान, आगमादि पांच प्रकारके व्यवहारको जानता हो उसे आगम व्यवहारी कहते हैं। उसमें केवली, मनः पर्ययज्ञानी, अवधिज्ञानी, चौदह पूर्वी, दस पूर्वी, और नव पूर्वी तक ज्ञानवान आगम व्यवहारी गिने जाते हैं। आठ पूर्वसे उतरते एक पूर्वधारी, एकादशांगधारी, अंतमें निशीधादिक श्रुतका पारगामी श्रुत व्यवहारी कहलाता है। दूर रहे हुए आचार्य और गीतार्थ यदि परस्पर न मिल सकें तो परस्पर उन्हें पूछकर एक दूसरेकी गुप्त सम्मित ले कर जो आलोयणा देता है वह आज्ञाव्यवहारी कहा जाता है। गुरु आदिकने किसीको आलोयणा दी हो उसकी धारणा कररखनेसे उस प्रकार आलोयणा देनेवाला धारणा व्यवहारी कहलाता है। आगममें कथन की हुई रीतिसे कुछ अधिक या कम अथवा परम्परासे आचरण हुआ हो उस प्रकार आलोयण दे सो जीतव्यवहारी कहलाता है।

इन पांच प्रकारके आचारको जानने वाला व्यवहार वान कहा जाता है। आलोयणा लेने वालेको ऐसी वैराग्यकी युक्तिसे पूछे कि जिससे वह अपना पाप प्रकाशित करते हुए लज्जित न हो। आलोयण लेनेवाले को सम्यक प्रकारसे पाप शुद्धि कराने वाला प्रक्लवीं कहलाता है। आलोयण लेने वालेका पाप अन्यके समक्ष न कहे वह अपरिश्रावी कहलाता है। आलोयणा लेने वालेकी शक्ति देखकर वह जितना निर्वाह कर सके वैसा ही प्रायश्चित्त दे वह निर्वाक कहलाता है। यदि सचमुच आलोयणा न ले और सम्यक आलोयणा न वतलावे तो वे दोनों जने दोनों भवमें दुःखी होते हैं। इस प्रकार विदित करे वह आपायदर्शी कहलाता है। इन आठ प्रकारके गुरुओंमें अधिक गुणवानके पास आलोयणा लेनी चाहिये।

श्रायरिग्रा इसगच्छे, संभोइग्र इग्रर गीग्र पासथ्यो। साहवी पच्छाकड, देवय पडिमा ग्ररिह सिद्धि ॥६॥ साधु या श्रावकको प्रथम अपने अपने गच्छोंमें आलोचना करना, सो भी आचार्यके समीप आलोचना करना। यदि आचार्य न मिले तो उपाध्यायके पास और उपाध्यायके अभावमें प्रवर्तकके पास एवं स्थिवर, गणावच्छेदक, सांभोगिक, असांभोगिक, संविज्ञ गच्छमें उत्तर लिखे हुए क्रमानुसार ही आलोचना लेना। यदि पूर्वोक्त व्यक्तिओंका अभाव हो तो गीतार्थ पासथ्याके पास आलोयण लेना। उसके अभावमें साहपी गीतार्थके पास रहा हुआ हो उसके पास लेना, उसके अभावमें गीतार्थ पश्चात्य कृत्य गीतार्थ नहीं परन्तु गीतार्थके कितने एक गुणोंको धारण करने वालेके पास लेना। साहपिक याने श्वेत वस्त्र धारी, मुंड, अवद्ध कच्छ, (लांग खुल्ली रखने वाला) रजोहरण रहित, अब्रह्मचारी, भार्या रहित, भिक्षा ब्राही। सिद्ध पुत्र तो उसे कहते हैं कि जो मस्तक पर शिखा रक्खे और भार्या सहित हो। पश्चात्कत उसे कहते हैं कि जिसने चारित्र और वेष छोड़ा हो। पार्श्वस्थादिक के पास भी प्रथमसे गुरु वंदना विधिके अनुसार वन्दना करके, विनयमूल धर्म है इस लिये विनय करके उसके पास आलोयणा लेना। उसमें भी पार्श्वस्थादिक यदि स्वयं ही अपने हीन गुणों को देखकर वन्दना प्रमुख न करावे तो उसे एक आसन पर बैटा कर प्रणाम मात्र करके आलोचना करना। पश्चात्कृत को तो थोडे कालका सामायिक आरोपण करके (साधुका वेप देकर) विधि पूर्वक आलोचना करना।

ऊपर लिखे मुजब पार्श्वस्थादिक के अभावमें जहां राजगृही नगरी है, गुणशील चैत्य है, जहां पर अहंतत गणधरादिकों ने बहुतसे मुनियोंको बहुतसी दफा, आलोयण दी हुई है दहांके कितने एक क्षेत्राधिपित देवताओंने वह आलोयणा वारंवार देखी हुई है और सुनी हुई है उसमें जो सम्यक्धारी देवता हों उनका अप्रमादिक तपसे आराधन करके (उन्हें प्रत्यक्ष करके) उन्होंके पास आलोयण लेना। कदापि वैसे देवता स्यव गये हों और दूसरे नवीन उत्पन्न हुए हो तो वे महाविदेह क्षेत्रमें विद्यमान तीर्थकरको पूलकर प्रायश्चित्त दे। यदि ऐसा भी योग न बने तो अरिहन्तकी प्रतिमाक पास स्वयं प्रायश्चित्त अंगीकार करना। यदि वैसी किसी प्रभाविक प्रतिमाका भी अभाव हो तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशाके सन्मुख अरिहन्त, और सिद्धको साक्षी रख कर आलोयण लेना। परन्तु आलोचना विना न रहना। क्योंकि सशहयको अनार धक्र कहा है। इसलिये

थागियो नवि जागाई, सोहि दरगास्स देइ ऊगाहियां।

तो अप्यागं झालोअमं, च पाडेई संसारे ॥ ७॥

चारित्रकी शुद्धि अगीतार्थ नहीं जानता, कदापि प्रायश्चिस प्रादन करे तो भी न्यूनाधिक देता है उससे चायश्चित्त छेने वाला और देनेवाला दोनो ही संसारमें परिभ्रमण करते हैं।

जह वालो जंपंतो, कमभावकमभां च उज्जुअं भणाइ॥

तह तं ञालोइजा, पायापय विष्य मुक्की ग्रा। ॥

जिस तरह बालक बोलता हुआ कार्य या अकार्यको सरलतया कह देता है वैसे ही आलोयण लेने बाले को सरलता पूर्वक आलोचना करनी चाहिए । अर्थात् कपट रहित आलोचना करना।

मायाई दोसरहिद्यो, पइसमयं बहुहमाण संवेगो।

ग्रालोइज्जा ग्रक्तज्जां, न पुणो काहिति निच्छयग्रो॥ ६॥

मायादिक दोवसे रहित होकर जिसका प्रतिक्षण वैराग्य बढ रहा है, ऐसा होकर अपने कृत पापकी आलोचना करे। परन्तु उस पापको फिर न करनेके लिये निश्चय करे।

लज्जा इगार वेर्गा, वहुस्सुभ मएरा वाविदुचरियं।

जो न कहेइ गुरुगां, नहु सो भाराहगो भणिश्रो॥ १०॥

जो मनुष्य लज्जा से या वड़ाईसे किंवा इस खयालसे कि मैं वहुत ज्ञानवान हूं, अपनो कृत दोष गुरुके समीप यदि सरलतया न वहें तो सवमुच ही वह आराधक नहीं कहा जासकता। यहां पर रसगारव, ऋदि गारव और साता गारवमें चेतनवद्ध हो तो उससे तप नहीं कर सकता और आलोयण भी नहीं ले सकता। अप्राद्ध से अपमान होनेके भयसे, प्रायश्चित्त अधिक मिलने के भयसे, आलोपण नहीं ले सकता। ऐसा समफना।

संवेग पर' चित्तं, काउगं तेहिं तेहिं सुत्तोहि । सञ्चाणुद्धरण विवाग, देसगाइहिं श्रालोए ॥ ११ ॥ उस उस प्रकार के सूत्रके वचन सुनाकर, विपाक दिखला कर, वैराग्य वासित चित्त करके सिलका उद्धरण करने रूप आलोयण करावे । आलोयण लेने वालेको दश दोष रहित होना चाहिये ।

### भाकं पहत्ता अग्रुमागा इत्ता, जं दिठ्ठं वाहिरं व सुहुमंवा। छन्नं सदाउलय, वहुजगां ध्रवत्ततं सेवी॥ १२॥

१ यदि में गुरु महाराज की वैयावच सेवा करूंगा तो मुझै प्रायश्चित्त तप कम देंगे इस आशय से गुरुकी अधिक सेवा करके आलोयण ले इसे 'आकंप' गामक प्रथम दोष समभना।

२ अमुक आचार्य सवको कमती प्रायिश्चत्त देते हैं इस अनुमान से जो कम प्राश्चित्त देते हों उनके पास जाकर आलोचना करे इसे 'दूसरा अनुमान दोष समभना चाहिए।

३ जो जो दोष लगे हुए हैं उनमें से जितने दोप दूसरों को मालूम हैं सिर्फ उतने ही दोषोंकी आलोचना करे। परन्तु अन्य किसी ने न देखे हुए दोषोंकी आलोचना करे, उसे तीसरा दृष्ट दोप कहते हैं।

४ जो जो वड़े दोप लगते हैं उनकी आलोखना करे परन्तु छोटे दोपोंकी अवगणना करके उनकी आलो-चना ही न करे उसे ,वादर' नामक चौथा दोष समक्षना चाहिए।

ं ५ जिसने छोटे दोवोंकी आलोचना की वह बड़े दोवों की आलोचना किये विना नहीं रह सकता इस प्रकार वाहर से लोगोंको दिखला कर अपने सुक्षम दोषों की ही आलोचना ले वह 'पांचवां सूक्ष्म दोष' कहलाता है।

ई गुप्त रीति से आकर आलोचना करे या गुरु न दुन सके उस प्रकार आलोचे यह 'छन्न दोष' नामक छटा दोष समभाना ।

९ शन्दाकुल के समय आलोचना करे जैसे कि वहुत से मनुष्य बोलते हों, बीचमें स्वयं भी बोले अथवा जैसे गुरु भी वराबर न सुन सके वैसे बोले अथवा तत्रस्थ सभी मनुष्य सुनें वैसे बोले तो वह 'शन्दा-कुल' नामक सातवां दोष समक्षना।

वहुत से मनुष्य सुन सकें उस प्रकार बोलकर अथवा बहुत से मनुष्यों को सुनाने के लिये ही उच स्वरसे अलोचना करे वह 'बहुजन नामक आठवां दोष कहलाना है।

६ अन्यक्त गुरुके पास आलोवे याने जिसे छेद प्रन्थोंका रहस्य मालूम न हो वैसे गुरुके पास जाकर आलोचना करे वह 'अन्यक्त' नामक नवम दोष समभना चाहिए।

१० जैसे स्वयं दोष लगाये हुए हैं वैसे ही दोष लगाने वाला कोई अन्य मनुष्य गुरुके पास आलोचना करता हो और गुरुने उसे जो प्रायश्चित्त दिया हो उसकी धारणा करके अपने दोषोंको प्रगट किये विना खयं भी उसी प्रायश्चित्त को करले परन्तु गुरुके समक्ष अपने पाप प्रगट न करे अथवा खरंट दोप द्वारा आलोचना करें (स्वयं सत्ताधीश या मगरुरी होनेके कारण गुरुका तिरस्कार करते हुए आलोचना करें ) या जिसके पास अपने दोष प्रगट करते हुए शरम न लगे ऐसे गुरुके पास जाकर आलोचना करें वह 'तत्सेवी' नामक दसवां दोप समक्षना चाहिए। आलोचण लेने वालेको ये दशों ही दोष त्यागने चाहिए।

### "आलोयणा लेनेसे लाभ"

#### लहुआ लहाई जगागां, अप्पपर निवत्ति अवज्जवं सोही। दुर कक्करणं आगाः, निस्सलतं च सोहीगुगा।। १३॥

१ जिस प्रकार भार उठाने वालेका भार दूर होनेसे शिर हलका होता है वैसे ही शस्य पापका उद्धार होनेसे-आलोचना करने से आलोचण लेने वाला हलका होता है याने उसके मनको समाधान होता है। २ दोष दूर होनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है। ३ अपने तथा परके दोषकी निष्टृत्ति होती है। जैसे कि आलोचण लेनेसे अपने दोषकी निवृत्ति होना तो स्वाभाविक ही है परन्तु उसे आलोचण लेते हुए देख अन्य मनुष्य भी आलोचण लेनेको तथ्यार होते हैं। ऐसा होनेसे दूसरों के भी दोषकी निवृत्ति होती है। ४ भले प्रकार आलोचण लेनेसे सरलता प्राप्त होती है। ५ अतिचार रूप मैलके दूर होनेसे आत्माकी शुद्धि होती है ६ दुष्कर कारकता होती है जैसे कि जिस गुणका सेवन किया है वही दुष्कर है, क्योंकि अनादि कालमें वैसा गुण उपार्जन करने का अभ्यास ही नहीं किया, इस लिये उसमें भी जो अपने दोषकी आलोचना करना है याने गुरुके पास प्रगट करना है सो तो अत्यन्त ही दुष्कर है। क्योंकि मोक्षके सन्मुख पहुंचा देने वाले प्रवल वीयोंस्लास की विशेषता से ही वह आलोचण ली जा सकती है। इसलिये निशीथ की चूर्णीमें कहा है कि—

### तन दुकरं जं पडिसे वीजाई, तं दुक्करं जं सम्मं त्रालोइजाइ॥

जो अनादि कालसे सेवन करते आये हैं उसे सेवन करना कुछ दुष्कर नहीं है परन्तु वह दुष्कर है कि जो अनादि कालसे सेवन नहीं की हुई आलोयणा सरल परिणाम से ग्रहण की जाती है। इसीलिये अभ्यन्तर तपके भेद रूप सम्यक् आलोयणा मानी गयी है। लक्ष्मणादिक साध्वीको मास क्षपणादिक तपसे भी आलोयण अत्यन्त दुष्कर हुई थी। तथापि उसकी शुद्धि सरलता के अभाव से न हुई। इसका दृष्टान्त प्रति वर्ष पर्युषणा के प्रसंग पर सुनाया ही जाता है।

ससद्घो जइवि कुठ्ठुगं, घोरं वीरं तवं चरे। दीव्वं वाससहस्सं तु, तश्रो तं तस्स निष्फलं ॥ १॥ यदि सशस्य याने मनमें पाप रख कर उत्र कष्ट वाला श्रूर वीरतया भयंकर घोर तप एक हजार वर्षे तक किया जाय तथापि वह निष्फल होता है।

जह कुसलो विहु विज्जो, अनस्स कहेइ अप्पणो वाही। एवं जाणं तस्सवि, सल्लुद्ध्रग्णं पर सगासे॥२॥

चाहे जैसा कुराल वैद्य हो परन्तु जब दूसरे के पास अपनी व्याधि कही जाय तब ही उसका निवारण हो सकता है। वैसे ही यद्यपि प्रायश्चित्त विधानादिक स्वयं जानता हो तथापि शल्यका उद्घार दूसरे से ही हो सकता है।

७ तथा आलोयणा लेनेसे तीर्थंकरों की आज्ञा पालन की गिनी जाती है। ८ एवं निःशत्यता होती है यह तो स्पष्ट ही है। उत्तराध्ययन के २६ वें अध्ययन में कहा है कि—

श्रालो श्रणयाएगां भंते जीवे किं जगाईगो। आलो श्रणयाएगां माया निश्राण मिच्छादंसणं सल्लगां। म्रगांत संसार वढ्ढगागां उद्धरगां करेइ। उज्जु भावं चगां जगाई। उज्जु भाव पाडवन्ने ऋगांजीवे मभाई इथ्थीवेम्नं न पुंसग वेम्नंच न वंधइ । पुठ्व वध्दं चर्गां निज्जरेइ ॥

( प्रश्न ) हे भगवन् ! आलोयण लेनेसे क्या होता है ?

( इत्तर ) हे गौतम ! अलोयणा लेनेसे मायाशख्य, निदानशख्य, मिथ्यात्व शख्य, जो अनन्त संसारको बढ़ाने वाले हैं उनका नाश होता है। सरलभाव प्राप्त होता है। सरल भाव प्राप्त होनेसे मनुष्य कपट रहित होता है। स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, नहीं वांधता। पूर्वमें वांधे हुए कर्मकी निर्जरा करता है- उन कर्मोंको कम करता है। आलोयणा लेनेमें इतने गुण हैं। यह श्राद्ध जित कल्पसे और उसकी वृत्तिसे उद्घृत करके यहां पर आलोयणा का विधि वतलाया है।

तीव्रतर अध्यवसाय से किया हुआ, बृहत्तर वड़ा, निकाचित-दृढ वांधा हुआ भी, बाल, स्त्री, यति, हत्या, दैवादिक द्रव्य भक्षण, राजा की रानी पर गमनादिक मही पाप, सम्यक् विधि पूर्वक गुरु द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित्त ग्रहण करने से उसी भवमें शुद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो दृढ़प्रहारी आदिको उसी भवमें मुक्ति किस तरह प्राप्त हो सकती। इस लिये प्रतिवर्ष और प्रति वातुर्मास अवश्यमेव आलोयणा ग्रहण करना ही वनहिये।

### षष्टम प्रकाश

#### ॥ जन्म कृत्य ॥

भ्रव तीन गाथा भ्रोर भ्रठारह द्वारसे जन्मकृत्य वतलाते हैं।

### मूल गाथा।

## जम्मंमि वासठाणं, तिवग्ग सिद्धीइ कारणं उचिअं। उचिअं विज्जा गहणं, पाणिग्गहणं च मित्ताई ॥ १४॥

जिन्दगी में सबसे पहले रहने योग्य स्थान ग्रहण करना उचित है। सो विशेषण द्वारसे हेतु बतलाते हैं। जहां पर धर्म, अर्थ व काम इन तीनों वर्गका यथा योग्यतया साधन हो सके ऐसे स्थानमें श्रावक को रहना चाहिए। परन्तु जहां पर पूर्वोक्त तीनों वर्गोंकी साधना नहीं हो सके वह दोनों भवका विनाशकारी स्थान होनेसे वहां निवास न करना चाहिए। इसिलये नीति शास्त्रमें भी कहा है कि—

न भीष्मपञ्जीषु न चौरसंश्रये, न पार्वती येषु जनेषु संवसेत

न हिस् दुष्टाश्रयलोकसंनियो, कुसंगितिः साधुजनस्य गर्हिता॥१॥

भिह्न लोगोंकी पल्लीमें न रहना, जहां वहुतसे चोरोंका परिचय हो वहां पर न रहना, पहाड़ी लोगोंके प्र

पास न रहना, जहां पर दुष्ट आशय बाले और हिंसक लोग निवास करते हों वहां पर न रहना, क्योंकि कुसंगति साधु पुरुषोंको याने श्रेष्ठ मनुष्योंके लिये निंदनीय कही है।

तत्र थाम्नि निवसे द्वृह मेधी सम्पतन्ति खल्ल यत्र सुनींद्राः।

यत्र चौत्यग्रहमस्ति जिनानां, श्रवकाः पश्विसन्ति यत्र च ॥ १ ॥

जहां पर साधु छोग आते जाते हों वैसे स्थानमें गृहस्थको निवास करना चाहिए। तथा जहां जैन मन्दिर हो और जहां पर अधिक श्रावक रहते हों वैसे स्थानमें रहना चाहिए।

विद्वत्यायो यत्र लोको निसर्गात्। बीलं यस्मिन् जीवितादप्यभीष्टं।

निसं यस्पिन् धर्मशीलाः मजाः स्युः तिष्ठेत्तस्मिन् साधु संगो हि भूत्यैः ॥ ३॥

जहांके लोग स्वभावसे ही विचारशील—विद्वाव्—हों, जिन लोगोंमें अपने जीवितके समान सदाचार की प्रियता हो, तथा जहां पर धर्मशील प्रजा हो, श्रावक को वहां ही अपना निवास स्थान करना चाहिए क्योंकि सत्संगत से ही प्रभुता प्राप्त होती है।

जध्थ पुरे जिगा भुवगां, समयविङ साहु सावया जध्य।

तथ्यस्या वसियव्वं, पररजलं इंधगां जध्य ॥ ४॥

जिस नगरमें जिन मन्दिर हो, जैन शासनमें जहां पर विज्ञ साधु और श्रावक हों, जहां प्रचुर जल और इ'धन हो वहां पर सदैव निवास स्थान करना चाहिए।

जहां तीनसो जिन भुवत हैं, जो स्थान सुश्रावक वर्षसे सुशोभित है, जहां सद्।चारी और विद्वान् लोग निवास करते हैं, ऐसे अजमेरके समोपस्थ हरखपुर में जब श्री वियम्रंथ सूरि प्रधारे तब वहांके भठा रह हजार ब्राह्मण और छत्तीस हजार अन्य वड़े गृहस्थ ब्रतिबोध को ब्राप्त हुए थे।

सुस्थानमें निवास करनेसे धनवान, और धर्मवान को वहां पर श्रेष्ठ संगति मिलनेसे धनवन्तता, विवेकता, विवय, विवारशीलता, आचार शीलता, उदारना, गांभीर्य, धर्य, प्रतिष्ठादिक अनेक सद्गुण प्राप्त होते हैं। वर्तमान कालमें भी ऐसा ही प्रनीत होता है कि सुसंहकारो ग्राममें निवास करनेसे सर्व प्रकार की धर्म करनी वगैरह में भली प्रकार से सुभीता प्रदान होता है। जिस छोटे गांवमें हलके विवार के मनुष्य रहते हों या नीच जातिके आचार विचार वाले रहते हों वैसे गांवमें यदि धनार्जनादिक सुखसे निर्वाह होता हो तथापि श्रावक को न रहना चाहिए। इसलिये कहा है कि

जथ्य न दिसंतिजिणा, नय भवणं नेव संघमुह कमलं । नय सुच्च जिणवयणं, किताए अथ्य भूईए ॥१॥

अहां जिनराजके दर्शन नहीं, जिन मन्दिर नहीं, श्री संबक्ते मुखकमळ का दर्शन नहीं, जिनवाणी का श्रवण नहीं उस प्रकारकी अर्थ विभूतिसे क्या लाभ ?

यदि वांछिस मूर्वत्वं, ग्रामे वस दिनत्रयं। ग्रपृवंस्थागमो नास्ति, पूर्वाधीतं विनद्भयति ॥ २ ॥
यदि मूर्वताको चाहता हो तो तू तीन दिन गांवमें निवास कर क्योंकि वहां अपूर्व ज्ञानका आगमन
नहीं होता और पूर्वमें किये हुए अभ्यासका भी विनाश हो जाता है।

सुना जाता है कि किसी नगर निवासी एक मनुष्य जहां बिलकुल बनियोंके थोड़े से घर हैं बैसे गांब-में घन कमाने के लिये जाकर रहा। वहां पर खेती वाड़ी वगैरह बिविध प्रकारके न्यापार द्वारा उसने कितना एक घन कमाया तो सही परन्तु इतने में ही उसके रहने का घासका भोपड़ा शिलग उठा। इसी प्रकार जब उसने दूसरी दफे कुछ घन कमाया तब चोरीकी घाड़ से, राजदण्ड, बगैरह कारणों से जो जो कमाया सो गमाया। एक दिन उस गांव के किसी एक चोरने किसी नगरमें जाकर डांका डाला इससे उस गांव के राजाने उस गांव के बनियों वगैरह को पकड़ लिया। तब गांव के ठाकुरने राजा के साथ युद्ध करना शुक्ष किया, इससे उस बड़े राजा के सुमटों ने उन्हें खूब मारा। इसी कारण कुप्राम में निबास न करना चाहिए।

उत्तर लिखे मुजब उचित स्थानमें निवास किया हुआ हो तथापि यदि वहां गांवके राजाका भय, एवं अन्य किसी राजाका भय, या परस्पर राज बंधुओंमें विरोध हुआ हो, दुर्भिक्ष, मरकी, ईति याने उपद्रव, प्रजा विरोध, वस्तुक्षय, याने अन्नादिक की अप्राप्ति, वगैरह अप्रांतिका कारण हो तो तत्काल ही उस नगर या गांव को छोड़ देना चाहिए। यदि ऐक्षा न करे तो तीनों वर्गकी हानि होती है। जैसे कि जब मुगल लोगोंने दिल्लीका विध्वंस किया और उन लोगोंका वहांपर जब भय उत्पन्न हुआ तब जो दिल्लीको छोड़कर गुजरात बगैरह देशोंमें जा वसे उन्होंने तीनवर्गकी पुष्टि करनेसे अपने दोनों भव सफल किये। परन्तु जो दिल्लीको न छोड़कर वहां ही पड़े रहें कैदका अनुभव करना पड़ा और वे अपने दोनों भवसे भ्रष्ट हुए। वस्तु-क्षय होनेसे स्थान त्याग करना वगैरह पर क्षिति प्रतिष्ठित, चणकपुर, ऋषभपुरके दृष्टान्त समक्ष लेने चाहिए, एवं ऋषिओंने कहा है (रवीइ चण उसम कुसग्गं, रायगिह चंप पाडली पुत्तं। क्षिति प्रतिष्ठितपुर, चणकपुर, क्रुशात्रपुर, चंपापुरी, राजगृही, पाटलीपुर, इस प्रकारके दृष्टान्त नगर क्ष्यादि पर समक्षना। जो योग्य वासस्थानमें रहनेका कहा है उसमें वासस्थान शन्दसे घर भी समक्ष लेना।

### "पड़ोस"

खराब पड़ोसमें भी न रहना चाहिए इसिलये आगममें इस प्रकार कहा है कि— खरिश्रा तिरिक्ष जोगि, तालायर समग्रामाहगा सुसागा।

वग्गुरिश्च वाह गुम्पिश्च, हरिएस पुलि पच्छंधा ॥ १॥

वेश्या, गड़रिया, गवालादिक, भिखारी, बौद्धके तापस, ब्राह्मण, स्मशान, वाघरी—हलके आचार वाली एक जाति, पुलिसादिक, चांडाल, भिल्ल, मिल्लकारे,

जुग्रार चोर नड नठ्ठ, भट्ट वेसा कुकम्म कारिएां।

संवासं विजिभमा, घर हद्दागां च मिना प्र ॥ २ ॥

जुपै वाज, चोर, नट ( वादी ), नाटक करने वाले, भाट ( चारण ) कुकर्म करने वाले, आदि मनुष्यों-का पड़ोस तथा मित्रता वर्जनी चाहिए।

दुःखं देव कुलासन्ने, गृहे हानि चतुः पथैः।

धूर्तामास गृहाभ्यासे, स्यातां सुत धनद्मयौ ॥ १ ॥

मन्दिरके पास रहे वह दुःखी हो, बाजारमें घर हो उसे विशेष हानि होती है, धूर्त दीवानके पास रह-नेसे पुत्र पौत्रादिक धनकी हानि होती है।

मूर्खा धार्मिक पाखंडि, पतितस्तेन रोगिणां।

क्रोधनांसज दृष्तानां, गुरु तुल्यग वैरिशां ॥ २॥

म्वामिवंचक लुब्धाना, मृषी स्त्री वालघातिनां।

इच्छन्नात्महितं धीमान्, प्रातिवेदमकतां त्यजन् ॥ ३॥

भूर्ष, अधर्मी, पाखंडी, धर्मसे पतित, चोर, रोगी, कोधी, अन्त्यज्ञ, (कोली, वाघरी आदि हलकी जाति वाले तथा चांडाल) उद्धत, गुरुकी शय्या पर गमन करने वाला, वैरी, स्वामी द्रोही, लोभी, ऋषि, स्त्री, बालहत्या करनेवाला, जिसे अपने हितकी चाहना हो उसे उपरोक्त लिखी व्यक्तियोंके पड़ोसमें निवास नहीं करना चाहिये।

कुशील आदिकोंके पड़ोसमें रहनेसे सचमुच ही उनके हलके वचन सुननेसे और उनकी खराब चेष्टायें देखनेसे स्वाभाविक ही अच्छे गुणवानके गुणोंकी भी हानि होती है। अच्छे पड़ोसमें रहनेसे पड़ोसनोंने मिल कर खीरकी सामग्री तय्यार कर दी ऐसे संगमें शालीभद्र के जीवको महा लाभकारी फल हुआ । और बुरे पड़ोसके प्रभावसे पर्वके दिन पहिलेसे ही बहूने मुनिको दिया हुआ अग्रपिंड से भी पड़ोसमों द्वारा भरमाई हुई सोमभट्ट की भार्यांका दृष्टांत समभना।

- सुस्थान घर वह कहा जाता है कि जिसमें जमीनमें शब्य, भक्ष्म, क्षात्रादिक दोष न हों। याने वास्तुक शास्त्रमें वैतलाये हुए दोषोंसे रहित हो। ऐसी जमीनमें वहुल दुर्वा, प्रवाल, कुश, स्तंभ, प्रशस्त, वर्णगंध, मृत्तिक्ता सुस्वादु जल, निधान वर्गेरह निकलें वहां पर वनाए हुए घरमें निवास करना। इसितये वास्तुक शास्त्रमें कहा है कि—

शीतस्पर्शोष्ण काले या, त्युष्ण स्पर्शा हिमागमे।

वर्षासु चोभयस्पर्शा, सा शुभा सर्वदेहिनां ॥ १ ॥

उष्ण कालमें जिसका शीत स्पर्श हो, शीतकाल में जिसका उष्ण स्पर्श हो, चातुर्मास में शीतोषण स्पर्श हो ऐसी जमीन सब प्राणिओं के लिये शुभ जानना।

हस्तमात्र खनिरवादौ, पूरिता तेन पांशुना।

श्रेष्टा समधिके पांसो, हीना हीने समे खमा ॥ २ ॥

मात्र एक हाथ जमीन को पहिले से खोद कर उसमें से निकली हुई मट्टीसे फिर उस जमीन को समान रीतिसे पूर्ण कर देते हुए यदि उसमें की धूल घटे तो हीन, वरावर हो जाय तो समान, और यदि बढ़ जाय तो श्रेष्ठ जमीन समभना।

पद्गति शतं यावचांभः पूर्गां न्युष्यति । सोत्तपे कांगुला हीना, मध्यमा तत्पराधमा ॥ ३ ॥ जमीन में पानी भरके सौ केंद्म चले उतनी देरमें यदि वह पानी न सूखे तो उत्तम जानना, प्रक अंगुल पानी सूख जाय तो मध्यम भौर अधिक सूख जाय तो जघन्य समक्षना ।

## भ्रथवा तत्र पुष्पेषु, खाते सत्युषि तेषु च।

समार्थं शुक्तशुस्तेषु, भुतस्त्रैविध्य मा जिरोत्॥ ४॥

अथवां जमीन की खातमें पुष्प रख कर ऊपर वही मही डाळ कर सौ कदम चले इतने समय में यदि पुष्प न स्के तो वह उत्तम, आधा सूख जाय तो मध्यम और सारा सूख जाय तो जघन्य जमीन समभना इस तरह परीक्षा द्वारा तीन प्रकारकी जमीन जानना।

त्रि पंच सप्त दिवसै, रुप्त ब्रीह्यादि रोहणात्।

उत्तमा मध्यमा हीना, विज्ञे या त्रिविधा मही ॥ ५ ॥

तीन, पांच, सात दिनमें बोई हुई शाली वगैरह के ऊगने से उत्तम, मध्यम, और हीन इस तरह अनुक मसे तीन प्रकार की पृथ्वी समभाना।

च्याधि वल्गीकिनींनैः, स्वं शुषिरा स्फुटितामृति ।

दनो भूःशल्ययुगदुःखं, शल्यं ज्ञेयं तु यत्नतः ॥ ६॥

जमीन को खोदते हुए अन्दर से जो कुछ निकले उसे शब्य कहते हैं। जमीन खोदते हुए यदि उसमेंसे वस्मीकी ( बंबी ) निकले तो ब्याधि करे, पोलार निकले तो निर्धन करे, फटी हुई निकले तो मृत्यु करे, हाड़ वगैरह निकले तो दु:ख दे, इस प्रकार बहुत से यत्नसे शक्य जाना जा सकता है।

नृश्रालय नृहान्येः खरश्रालये नृपादिभिः । शुनोस्थिडिंभमृत्यैः शिशुश्रालयं गृहस्वामि प्रवासाय। गौश्रालयं गोधन हान्ये नृकेश कपालमस्पादि मृत्यै इत्यादि॥ जमीनमें से नर श्राल्य हिड्डियां निकले तो मनुष्य की हानि करे, खरका शह्य निकले तो राजादि का भय करे, कुत्तोकी हिड्डियां निकलें तो वच्चों की मृत्यु करे, बालकों का शह्य निकले तो घर बनाने वाला प्रवास ही किया करे, याने घरमें सुख से न वैठ सके। गायका शह्य निकले तो गोधन का विनाश करे और मनुष्य के मस्तक के केश, खोपड़ी भस्मादिक निकलने से मृत्यु होती है।

प्रथमांत्य याम वर्जं, द्वित्रि प्रहार संभवा। छाया वृद्धा ध्वजादीनां, सदा दुःखमदायनी ॥ १ ॥ पहले और चौथे प्रहर सिवाय दूसरे और तीसरे प्रहर की वृक्ष या ध्वजा वगैरह की छाया सदैव दुःखदायी समभना।

वर्जयेदर्हतः पृष्ठं, पार्क्व ब्रह्म मधु द्विपोः।

चंडिकासूर्ययोद्धिः सर्वेमेवच शुलिनः ॥ २ ॥

अरिहन्त की पीठ वर्जना, ब्रह्मा और विष्णु का पासा वर्जना, चंडोकी और सूर्य देवकी दृष्टि वर्जनी, और शिवकी पीठ, पासा और दृष्टि वर्जना।

> वामांग वासुदेवस्य, दित्तगां ब्रह्मगाः पुनः । निर्मारयं स्नानपानीयां, ध्वजच्छाया विलेपनं ।

मशस्ता शिखरच्छाया, दृष्टिश्चापि तथाईतः॥

स्टिणके मन्दिर का वायां पासा, ब्रह्माके मन्दिरका द्हिया पासा, निर्माल्य स्नान का पानी, ध्वजाकी छाया और विलेपन इतनी चीज वर्जने घोग्य हैं।

मन्दिर के सिखर की छाया और अरिहन्त की हृष्टि प्रशंसनीय है। कहा भी है कि विजिक्तई जिसा पुठ्ठी, रिव ईसर दिट्ठि विस्हु बामोग्र । सन्बध्य मसुह चसडी, तम्हा पुरा सन्बहा चयह ॥ २॥

जिनकी पोड वर्जना, सूर्य, शिवकी हृष्टि वर्जना, वाऍ निष्णु वर्जना, चंडी सर्वत्र अशुभकारी है अतः उसका सर्वथा त्थाग करना।

> भरिहन्त दिद्धि दाहिणा, हरपुठ्ठी वावए लुक्तलाणां। विवरीए बहु दुख्खं, परंन मग्गंतरे दोसो॥ २॥

अर्हन की दिहनी हृष्टि, शिवकी पीठ, वाएं विष्णु कल्याणकारी समक्षना। इससे विपरीत अच्छे नहीं। परन्तु वीसमें मार्ग होवे तो दोप नहीं।

ईसायाइ को यो, नयरे गांधे न कीरिए गेहं। संतन्नो आए असुहं, प्रन्तिम जाईया रिद्धिकरं। ३॥ नगरमे या गांवमे ईशान तरफ घर न करना, क्योंकि यह उच्च जाित वालोंको असुखकारी होता है। परन्तु नीच जािन वालोंके लिये ऋदि कारक है। घर करने में स्थानके गुण दोषका परिज्ञान, शकुनसे, स्नासे, शब्द, निमित्त से करना। सुस्थान भी उचिन सूद्य देकर पड़ोसियों की संगति लेकर न्याय पूर्वक लेना। परन्तु दूसरे को तकलीफ देकर न लेना। एवं पड़ोसिओं की मर्जी बिना भी न लेना चाहिए। एवं ईंट, पापाण, काष्ट वगैरह भी निर्दोंष, इढ, सारत्यादि गुण जान कर उचित मूद्य देकर ही मंगवाना। सो भी वेचने वालेके तैयार किये हुए ही खरीदना परन्तु उससे अपने वास्ते जवीन तैयार न करना। क्योंकि वैसा कराने से आरंभादि का दोष लगता है।

# ''देवद्रव्य के उपभोग से हानि"

सुना जाता है कि दो वितये पड़ोसी थे उनमें एक धनवन्त और दूसरा निर्धन था। धनवान सदैव निर्धन को तक्कीफ पहुंचाया करता था। निधन अपनी निर्धनता के कारण उसका सामना करने में असमर्थ होनेसे सब तरह छाचार था। एक समय धनवान का एक नया मकान चिना जाता था। उसकी भींत वगैरह में नजीक में रहे हुए जिन भुवन की पुरानी भीतमें से निकल पड़ी हुई, ई'ट कोई न देख सके उस प्रकार चिन दीं। अब जब घर तैयार हो गया तब उसने सत्य हकीकत कह सुनायी तथापि वह धनवन्त बोला कि इससे मुझे क्या दोव लगने वाला है? इस तरह अवगणना करके वह उस घरमें रहने लगा। फिर धनवान का थोड़े ही दिनोंमें बलागिन वगैरह से सर्वस्व नए होगया। इसलिये कहा भी है कि—

पासाय कूव वावी, मसाण मसाण मठ राय मंदिराणं च। पाहाण इट्टकट्टा, सरिसव मित्तावि विज्ञिजा ॥ १॥ मन्दिर के, कुएके, वावड़ी के, स्मशान के, सठके, राज मन्दिर के पाषाण, ईंट, काष्ट, वगैरह का सर्षेत्र मात्र तक परित्याग करना चाहिए।

पाहारा मयं थंमं, पीढं च बार उन्नाइं।

एएगोहि विरुद्धां, सुहावहा धम्मडागोसु ॥ २ ॥

स्तंभे पीढा, पट्ट, वारसांख इतने पाषाण मय धर्म स्थानमें खुखकारक हुँहोते हैं परन्तु गृहस्य को अपने घरमें न करना चाहिये।

पाहाणाम एकट्ठं, कट्ठमए पाहासास्य थंभाइं । पासाए ग्र गिहेवा, वज्जे ग्रन्या पयत्ते गां ॥ ३ ॥ पाषाण सयमें काष्ट, काष्ठ सयमें पायाण, स्तंमे, यन्दिर में या घरमें अयत्न पूर्वक त्याग देना । ( याने घरमें या मन्दिर में एवं उलट खुलट न करना ।

· हल घाराय सगडाई, अरहट यन्तारिए कंटई तहय<sub>ा</sub>

पंचं बरि खीरतरु, एआएां कट्ठ विजिज्ञा ॥ ४ ॥

हल, घाणी, गाडी, अरहट्ट, यन्त्र ( चरखादि भी ) इननी वस्तुएं, कंटाला बृक्षकी या पंचुम्बर ( बड, पीपलादि ) ७वं दूध वाले बृक्षकी वर्जनीय हैं।

बीज्जउरी केलिदाडिन, जंबीरी दोहिलिह अंविलिया।

बुव्बुलिबोरी माई, करायमया तहवि विजन ।।। ५।।

विजोरी के, केलेके, अनारके, दो जातियोंके जंदोरेके, हलदूके, इपलीके, कीकरके, वेरीके, धतूरा, इत्यादि के वृक्ष मकान में लगाना सर्वथा वर्जनीय है।

एश्रारां जइम जड़ा, पाडवसाश्रो पव्यिस्सई यश्वा।

छायाबा जंघिगिहे कुलनासो हनइ तथ्येव ॥ ६ ॥

इतने वृक्ष यदि घरके पड़ोस में हों और उनकी जड़ या छाया जिस घरमें प्रवेश करे उस घरमें कुलका नाश होता है।

पुट्युन्नय अध्यहरं, जमुन्नयां मंदिरं धगासमिद्धं।

अवरुग्नय विद्धिकरं, उक्तक्त्रय होइ उद्धिसमं॥ ७॥

पूर्व दिशामें ऊंचा घर हो तो घनका नाश करे, दक्षिण दिशामें ऊंचा हो तो घन समृद्धि करे, पश्चिम दिशामें ऊंचा हो तो मरिद्धकी वृद्धि करे, और यदि उत्तर दिशामें घर ऊंचा हो तो नाश करता है।

वलयागारं कूरोहि, संकूलं ग्रहव एग दुति कूरां।

दाहिण वामय दीहं, न वासियव्वरि संगेष्टं ॥ ८॥

गोल आकार वाला, जिसमें बहुतसे कोने पड़ते हों, और जो भीडा हो, एक दो कोने हो, दक्षिण दिशा तरफ और वाँची दिशा तरफ लम्बा हो, ऐसा-घर कदापि न वनवाना।

सयमेव जे किवाडा, पिहिमन्तिम उग्घडंतिते मसुहा।

## चित्राकलसाइ सोहा, सविसेसा मूल वारिसुहा ॥ ६॥

जिस घरके किवाड़ स्वयं हो बन्द हो जांय और स्वयं ही उघड़ जाते हों वह घर अशुभ समभना। जिस घरके चित्रित कलशादिक शोभा मूल द्वार पर हों, वह सुखकारी समभना। याने घरके अत्र भाग पर चित्र कारी श्रेष्ठ गिनी जाती हैं।

# "घरमें न करने योग्य चित्र"

जोइगि नद्दारं मं, भारह राषायगां च निवजुद्धं। रिसिचरियं देव चरिश्चं, इश्च चित्तं गेहि नहुजुनां॥ ७॥

योगिणी के चित्र, नाटक के आरंभ के चित्र, महाभारत के युद्धके चित्र, रामायण में आये हुए युद्ध के देखाव के चित्र, राजाओं में पारस्पिक युद्धके चित्र, ऋषिओं के चरित्र के दिखाव, देवताओं के चरित्र के दिखाव, देवताओं के चरित्र के दिखाव, इस प्रकार के चित्र गृहस्थ को अपने घरमें कराने युक्त नहीं। शुभ चित्र घरमें अवश्य रखना चाहिये।

## फलिह तह कुसुमवलि सरस्सई नवनिहाण जुअ लच्छी। कलसं बद्धावणयं, कुसुमावलि आइ सुहचित्तं॥

फले हुए बृक्षोंके दिखाव, प्रकुद्धित वेलके दिखाव, सरस्वित का स्वरूप, नव निधान के दिखाव, लक्ष्मों देवता का दिखाव, कलश का दिखाव आते हुए वर्धापनी के दिखाव, चौदह स्वपन के दिखाव की भेणी, इस प्रकार के चित्र गृहस्थ के घरमें शुभकारी होते हैं। गृहांगण में लगाये हुए बृक्षोंसे भी शुभाशुभ फल होता है।

खर्जूरी, दाडमारम्भा, कर्कन्धूबींज पूरिका । उत्पद्यते ग्रहे यत्र, तिनकृतंति मूलतः ॥ ८॥ खज्ररी, दाडम, केळा, कोहळी, विजोरा, इतने वृक्ष जिसके ग्रहांगण में ळगे हुए हों वे उसके घरके ळिये मूळसे विनाशकारी समभना ।

लच्मी नाग्रकरः चीरी, कंटकी शत्रुभीपदः।

अपत्यद्यः फली, स्तस्मादेषां काष्ट्रमाप त्यजेत ॥ १० ॥

जिनमेंसे दूध भरे ऐसे वृक्ष लक्ष्मोको नाश करनेवाले होते हैं, कांटेवाले वृक्ष शत्रुका भय उत्पन्न कर-नेवाले होते हैं, फलवाले वृक्ष वचोंका नाश करनेवाले होते हैं इसलिये वृक्षोंके काएको भी वर्जना चाहिये।

कश्चिदुचे पुरोभागे, वटः इलाध्य उदंवरः । दिल्लिणे पश्चिमेश्वच्छो, भागेप्लत्तस्तथोत्तरे ॥ ११ ॥

किसी शास्त्रमें ऐसा भी कहा है कि वरके अप्रभागमें यदि वटवृक्ष हो तो वह अच्छा गिना जाता है और उंवर वृक्ष घरसे दिहने भागमें श्रेष्ठ माना जाता है। पीपल वृक्ष घरसे पिरचम दिशामें हो तो अच्छा गिना जाता है, और घरसे उत्तर दिशामें पिलखन वृक्ष अच्छा माना जाता है।

## घर बनवानेके नियम

पूर्वस्यां श्री ग्रहं काय, मार्ग्नयां च महानसं। शयनं दित्तग्रस्यां तु, नैऋत्यामायुधादिकं॥ १॥ पूर्व दिशामें लक्ष्मीयर—भंडार करना, अग्नियकोन में पाकशाला रखना, दक्षिण दिशामें शयनगृह रखना, और नैऋत्यकोन में आयुधादिक याने सिपाई वगैरह की बैठक करना।

भुजिक्रिया पश्चिमार्या, वायव्यां धान्यसंग्रहं। उत्तरस्यां जलस्थान, मैशान्यां देवतागृहं॥ २॥ पश्चिम दिशामें भोजनशाला करना, वायव्य कोनमें अनाज भरनेका कोठार करना, उत्तर दिशामें पानी रखनेका स्थान करना, ईशानकोन में इष्टदेव का मन्दिर बनाना।

गृहस्य दित्तगो वन्हिः, तोयगो निल दीपभूः।

वापाप्रसिद्गशो मुक्ति, धान्यार्था रोह देवभूः॥ ३॥

घरके दिहने भागमें अग्नि, जल, गाय बंधन, वायु, दीवकके स्थान करना, घरके वांये भागमें या पश्चिम भागमें भोजन करनेका, दाना भरनेका कोठार, गृह मन्दिर वगैरह करना।

पूर्वादि दिग्विनिदेशो, गृहद्वार व्यपेत्वया।

भास्करोदयदिकपूर्वा, न विज्ञेया यथान्तुते ॥ ४॥

पूर्वादिक दिशाका अनुक्रम घरके द्वारकी अपेक्षासे गिनना। परन्तु सूर्योदयसे पूर्व दिशा न गिनना। ऐसे ही छींकके कार्यमें समभ लेना। जैसे कि सन्मुख छींक हुई हो तो पूर्व दिशामें हुई समभते हैं।

घरको बांधने वाला वर्ड्ड, सलाट, राजकर्म कर (मजदूर) वगैरहको ठराये मुजव मूल्य देनेकी अपेक्षा उच्छ अधिक उचित देकर उन्हें खुश रखना, परन्तु उन्हें किसी प्रकारसे डगना नहीं। जितनेसे सुख पूचक उड़म्बका निर्वाह होता हो और लोकमें शोभादिक हो घरका विस्तार उतना ही करना। असंतोषीपन से अधिकाधिक विस्तार करनेसे व्यर्थ ही धन व्ययादि और आरंभादि होता है। विशेष दरवाने वाला घर करनेसे अनजान मनुष्योंके आनेजाने से किसी समय दुष्ट लोगोंके आनेका भय रहता है और उससे स्त्री द्व्या दिक्का विनाश भी हो सकता है। प्रमाण किये हुये द्वार भी दृढ़ कियाड़, संकल, अर्गला, वगैरह से सुरक्षित करना। यदि ऐसा न किया जाय तो पूर्वोक्त अनेक प्रकारके दोषोंका संभव है। किवाड़ भी ऐसे कराना चाहिये कि जो सुखपूर्वक वन्द किये जायें और खुल सकें। शास्त्रमें भी कहा है कि—

न दोषो यत्र वेधादि, नवं यत्राखिलं दलं। वहु द्वाराणि नो यत्र, यत्र धान्यस्य संग्रहः॥ १॥ पूज्यते देवता यत्र, यत्राभ्यत्तणमादराद। रक्ता जवनिका यत्र यत्रसंपाजनादिकं॥ २॥ यत्र जेष्ठकिनष्ठादि, व्यवस्थासु प्रतिष्ठिता। गानवीया विशंत्यंत, भीनियो नैव यत्र च॥ ३॥ दीप्यते दीपको यत्र, पालनं यत्र रोगिणां। श्रांत संवाहना यत्र, तत्र स्यात्कपलागृहं॥ ४॥ जिसके धरमें वेधादिक दीव न हो, जिस धरमें पापाण ईट वगैरह सामग्री नयी हो, जिसमें बहुतसे देखां न हों, जिसमें धान्यका संग्रह होता हो, जिसमें देवकी पूजा होती हो, जिसमें जटसिंचन से घर साण

रक्खा जाता हो, जहां चिक वगैरह बांधी जाती हो, जो सदैब साफ किया जाता हो, जिस घरमें वहें छोटोंकी सुख प्रतिष्ठित ब्यवस्था होती हो, जिसमें सूर्यकी किरणें प्रवेश करती हों परन्तु सूर्य (धूप) न आता हो, जहां दीपक अखंड दीपता हो, जहां रोगी वगैरह का पालन भली भांति होता हो, जहां थक कर आये हुए मजुष्योंकी सेबा बरदास्त होती हो, वैसे मकानमें लक्ष्मी स्वयं निवास करती है।

इस प्रकार देश, काल, अपनी संपदा, जाित वगैरहसे औचित्य, तैयार कराए हुए घरमें प्रथमसे स्नात्र-विधि साधिमिक वात्सस्य, संघ पृजा वगैरह करके किर घरको उपयोग में लेना। उसमें शुभ मुहूर्त शुभश-कुन वगैरह बलधर चिनाते समय, प्रवेश वगैरह में बारंबार देखना। इस तरह बने हुये घरमें रहते हुये लक्ष्मी-की वृद्धि होना कुछ बड़ी बात नहीं।

# विधियुक्त बनाये हुये घरसे लाभ

सुना जाता है कि उज्जैन में दांता नामक सेठने अठारह करोड़ सुवर्ण मुद्रायें खच कर बारह वर्ष तक वास्तुक शास्त्रमें बतलाये हुए विधिके अनुसार सात मंजिल का एक वड़ा महल तैयार कराया। परन्तु रात्रिके समय 'पड़ूं पड़ूं' इस प्रकारका शब्द घरमेंसे सुन पड़नेके भयसे दांता सेठने जितना धन खर्च किया था उतना ही लेकर वह घर विक्रमार्क को दे दिया। विक्रमादित्यको उसी घरमेंसे सुवर्ण पुरुषकी प्राप्ति हुई। इसलिये विधि पूर्वक घर बनवाना चाहिये।

विधिसे बना हुवा और विधिसे प्रतिष्ठित श्री मुनि सुत्रत स्वामीके स्तूवके महिमासे प्रवल सैन्यसे भी कौणिक राजा वेशाली नगरी स्वाधीन करनेके लिए वारह वर्ष तक लड़ा तथापि उसे स्वाधीन करनेमें समर्थ न हुआ। चारित्रसे भ्रष्ट हुये कूलवालूक नामक साधुके कहनेसे जब स्तृप तुड्या डाला तब तुरत ही उस नगरीको अपने स्वाधीन कर सका।

इसिलये घर और मिन्द्र वगैरह विधिसे ही वनवाने चाहिए। इसी तरह दुकान भी यदि अच्छे पड़ोस में हो, अति प्रगट न हो, अतिशय गुप्त न हो, अच्छी जगह हो, विधिसे वनवाई हुई हो, प्रमाण किये द्वारवाली हो इत्यादि गुण युक्त हो तो त्रिवर्गकी सिद्धि सुगमता से होसकती है। यह प्रथम द्वार समभना।

२ त्रिवर्ग सिद्धिका कारण, आगे भी सव द्वारोंमें इस पदकी योजना करना। याने त्रिवर्ग की सिद्धि के कारणतया उचित विद्यायें सीखना, वे विद्यायें भी लिखने, पढ़ने, व्यापार सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी, अच्छा अम्यास करना। श्रावकको सब तरहकी विद्याका अभ्यास करना चाहिये। क्योंकि न जाने किस समय कीनसी कला उपयोगी हो जाय। अनपढ़ अनुष्य को किसी समय बहुन सहन करना पड़ता है। कहा है कि—

ग्रह पहंपि सिखिज्जा, सिख्लिग्रं न निरध्थग्रं।

#### श्रह्म पसाएगा, खज्जए गुलतु वंग्रं ॥ १ ॥

अष्टमष्ट भी सीखना क्योंकि सीखा हुआ निरर्थक नहीं जाता। अष्टमष्ट के प्रमावसे गुड और तुम्बा चाया जा सकता है। (यहां पर कोई एक दृष्टांत है परन्तु प्रसिद्ध नहीं) जो तमाम विद्यायें सीखा हुआ होता है उसका पूर्वोक्त सर्व प्रकारकी आजीविकाओं में से चाहे जिस प्रकारकी आजीविका से सुख पूर्वक निर्वाह चल सकता है और वह धनवान भी बन सकता है। जो मनुष्य तमाम विद्याय सीखनेमें असमर्थ हो उसे भी सुखसे निर्वाह हो सके और प्रलोक का साधन हो सके इस प्रकारकी प्रकाद विद्या तो अवश्य सीखनी ही चाहिये। इसलिये कहा है कि—

सुनसायरो अपारो, आउथ्योवं जिल्लाय दुम्मेहा। तं किंपि सिखिख अन्वं, जं कज्जकरं थोवं च ॥ १॥ श्रुतज्ञान सागर तो अपार है, आयुष्य कम है, प्राणी खराव युद्धि वाला है, इसलिये कुछ भी ऐसा सीख लेना जहरी है कि जिससे अपना थोड़ा भी काय हो सके।

जाएगा जीवलोए, दोचेव नरेगा सीख्खिश्रव्याइं। कम्मेगा जेगा जीवइ, जेगा मश्रो सम्गई जाइ॥२॥

इस संसारमें जो प्राणी पैदा हुआ है उसे दो प्रकारका उद्यम तो अवश्य ही सीखना चाहिए। एक तो वह कि जिससे आजीविका चले और दूसरा वह कि जिससे सद्गति प्राप्त हो। निन्दनीय, पापमय कर्म द्वारा आजीविका चलाना यह सर्वथा अयोग्य है। यह दूसरा द्वार समात हुआ।

अब तीसरे द्वारमें पाणित्रहण करना बतलाते हैं।

३ पाणित्रहण याने विचाह करना, यह भी त्रिवर्गकी सिद्धिके छिये होनेसे उचित हो गिना जाता है। अन्य गोत्र वाछे, समान कुछ वाछे, सदाचारवान, समान समाव, समान कप, समान वय, समान विद्या, समान सम्पदा, समान वेष, समान भाषा, समान प्रतिष्ठादि गुण युक्तके साथ ही विवाह करना योग्य है। यदि समान कुछ शीछादिक न हो तो परस्पर अवहेछना, कुटुम्य कछह, कछंकदान वगैरह आपित्तयां आ पड़ती हैं। जैसे कि पोतनपुर नगरमें एक श्रावककी छड़की श्रीमतीका बड़े आदरके साथ एक मिथ्यात्वी ने पाणि त्रहण किया था परन्तु श्रीमती अपने जैनधर्म में दृढ़ थी इससे उसने अपना धर्म न छोड़नेसे और समान धर्म न होनेसे उस पर पति विरक्त हो गया। अन्तमें एक घड़ेमें काछा सर्प डाछ कर घरमें एक कर श्रीमतीको कहा कि घरमें जो घड़ा रक्खा है उसमें एक फूछोंकी माछा पड़ी है सो तृ छे आ। नवकार मन्त्रके प्रभावसे भीमतीके छिये सचमुच ही वह काछा नाग पुष्पमाछा वन गई। इस चमत्कार से उसके पति वगैरह ने जिनधर्म अंगीकार किया।

यदि कुछ शीछादिक समान हो तो पेथड़शाह की प्राथमिणी देवीके समान सर्व प्रकारके सुख धर्म महत्वादिक गुणकी प्राप्ति हो सकती है। लामुद्रिक शाङ्मादि में वतछाए हुए शरीर वगैरह के लक्षण, जन्म-पित्रकादि देखना वगैरह करनेसे कन्या और वरकी प्रथमसे परीक्षा करना। कहा है कि—

कुलं च शीलं च सनाथता च, विद्या च वित्तं च वपुवयश्च।

वरे गुगा सप्त विलोकनीया, ततः परं भाग्यवती च कन्याः ॥ १ ॥

कुल, शील, सिनाथता, विद्या, धन, निरोगी शरीर, उन्न, वरमें ए स्तात वात देख कर उसे कन्या देना। इसके बाद बुरे भलेकी प्राप्ति होना कन्यांके भाग्य पर समभना। मूर्ख निर्धन दूरस्थ, शूर मोद्याभिलािषणां ।

त्रिगुर्याधिकवर्षाणां, न देयां कन्यका बुधैः॥ २॥

मूर्ज, निर्धन, दूर देशमें रहने वाळे, शूर वीर, मोक्षाभिळापी, दीक्षा छेनेकी तैयारी वाळे तथा कन्यासे तीन गुना अधिक वय वाळेको कन्या नहीं देनी चाहिये।

अत्यद्भुतधम।ढ्याना, मति शीतातिरोषिणः।

विकलाग सरोगाणां, न देया कन्यका बुधैः ॥ ३॥

्अतिशय आश्चर्यकारी, बड़े धनवानको, अतिशय ठंडे मिजाज वालेको, अति कोधीको, लूले, लंगड़े, पंगु वगैरह विक्लांग को, सदा रोगीको, कदापि कन्या न देनी चाहिये।

कुलजातिविहीनानां, पितृपातृवियोगिनां।

गेहिनीपुत्रयुक्तानां, न देया कन्यका बुधैः ॥ ४ ॥

कुल जातिसे हीन हो, माता पितासे वियोगी हो जिसको पुत्र वाली स्त्री हो, इतने मनुष्यों को विव-क्षण पुरुषको चाहिये कि अपनी कन्या न दे।

बहु वरापवादानां, सदै वोत्पन्नभित्ता्णां ।

भालस्याहतचित्तानां, न देया कन्यका बुधः॥ ५॥

जिसके बहुतसे शत्रु हों, जो बहुत जनोंका अपवादी हो, जो निरन्तर कमा कर ही खाता हो याने विछ-कुछ निधन हो, आछस्य से उदास रहता हो ऐसे मनुष्यको कन्या न देना।

गोत्रिणां चूतचौर्यादि, व्यसनोपहतात्मनां।

विदेशीनामपि प्रायो, न देश कन्यका बुधैः ॥ ६ ॥

अपने गोत्र वालेको, जुआ, चोरी वगैरह व्यसन पड़नेसे हीन आवरू वालेको और विशेषतः परदेशी को कन्या न देना।

निर्व्याजा दायतादौ, भक्ता श्वश्रूषु वत्सला स्वजने।

स्निग्धा च बंधुवर्गे, विकसित वदना कुलवधूटी ॥ ७ ॥

वंधु स्त्री वगैरह में निष्कपंटी, सास्मे भक्ति वाली, संगे संविन्धयों में दयालु, वन्धु वर्गमें स्नेह वाली और प्रसन्न मुखी वहू होनी चाहिये ।

ृयस्य पुत्रा वशे भक्ता, भार्या छंदानुवितनी । विभवेष्यिप संतोष, स्तस्य स्वर्ग इहैव हि ॥ □ ॥ जिसके पुत्र वश हो और पिता पर भक्तिवान हो, स्त्री पितकी आज्ञानुसार वर्तने वाली हो, संपितमं भी संतोष हो, ऐसे गृहस्थ को यहां ही स्वर्ग है ।

## . आठ प्रकारके विवाह

आदमी और देवता की साक्षी पूर्वक लग्न करना, उसे पाणिग्रहण कहते हैं। साधारणतः लग्न या

विवाह आठ प्रकार के होते हैं। १ अलंकृत की हुई कत्या अर्पण करना वह "ब्राह्मी विवाह" कहलाना है। २ दृत्य लेकर कत्या देना यह 'प्राजापत्य विवाह' कहा जाता है। ३ गाय और कत्या देना सो 'आर्ष विवाह' कहलाता है। ४ जिसमें महा पूजा कराने वाला सहा पूजा विधि करने वालेको दक्षिणा में कत्या अर्पण करे उसे 'देव विवाह' कहते हैं। ये चार प्रकारके विवाह धर्म विवाह कहलाते हैं। ५ अपने पिता, भाइयोंके प्रमाण किये विना पारस्परिक अनुराग से गुप्त संवन्ध जोड़ना उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। ६ पण बंध — कुछ शर्त या होड़ लगा कर—कत्या देना उसे "आसुरी विवाह" कहते हैं। ७ जवरदस्ती से कत्या को प्रहण करना इसे राक्षसी विवाह कहते हैं। ८ स्रोतो हुई याप्रमाद में पड़ी हुई कत्या को ब्रहण करना उसे पैशा-विकी विवाह कहते हैं। ये पिछले चार प्रकारके लग्न अधमें विवाह गिने जाते हैं। यदि बधू वर की परस्पर प्रीति हो तो अधमें विवाह भी सधर्म गिना जाता है। शुद्ध कत्या का लाभ होना विवाह का शुभ फल कहलाता है और उसका फल बधूकी रक्षा करते हुये उत्तम प्रकार के पुत्रोत्पत्ति की परम्परा से होता है। पृवोंक प्रकार के पारस्परिक प्रेम लग्नसे मनुष्य सुख शांति भोगते हुये सुगमता से गृह इत्य कर सकता है और शुद्धाचार की विश्वद्धि से सुख पूर्वक देव अतिथि बांधवों की निरवच सेवा करते हुये त्रिवर्ग की साधना कर सकते हैं।

वधूको सुरक्षित रखने के लिये घरके काम काजमें नियोजित करना चाहिये। उसे द्रव्यादि का संयोग करना चाहिये। उसे द्रव्यादि का संयोग कार्य पूरता ही सौंपना चाहिये। संपूर्ण योग्यता आने तक उसे घरका सर्वतंत्र न सौंपना चाहिये।

विवाहमें खर्च अपने कुल, जाति, संपदा, लोक व्यवहार की उचितता से करना योग्य है। परन्तु आवश्यकता से अधिक खर्च तो पुण्यके कार्योमें ही करना उचित है। विवाह में खर्चने के अनुसार आदर पूर्वक मन्दिर में स्नात्र पूजा, वड़ी पूजा, सर्व नैवेद्य चढ़ाना, चतुर्विध संघकी भक्ति, सत्कार वगैरह भी करना योग्य है। यद्यपि विवाह कृत्य संसार का हेतु है तथापि पूर्वोक्त पुण्य कार्य करने से वह सफल हो सकता है। यह तीसरा द्वार समाप्त हुआ। अब चौथे द्वारमें मित्र वगैरह करने के सम्बन्ध में उद्लेख करते हैं।

४ मित्र सर्वत्र विश्वास योग्य होनेसे साहायकारी होता है इस लिये जीवन में एक दो मित्रकी आवश्यकता है। आदि शब्दसे मुनीम, साहाय कारक कार्यकर, वगैरह भी त्रिवर्ग साधन के हेत होनेसे उनके साथ भी मित्रता रखना योग्य है। उत्तम प्रकृतिवान, समान धर्मवान, धैर्य, गांभीर्य, उदार और चतुर एवं सद्वुद्धिवान इत्यादि गुण युक्त ही मनुष्य के साथ मित्रता करना योग्य है। इस विषय पर द्वष्टान्ता-दिक ब्यवहार शुद्धि अधिकार में पहले बतला दिये गये हैं। इस चौथे द्वारके साथ चौदहवीं मूल गाथाका अर्थ समाप्त हुवा। अव पंद्रहवीं मूल गाथासे पंचम द्वारसे लेकर ग्यारह द्वार तकका वर्णन करते हैं।

## मूल गाथा

# चेह्य पंडिम पइट्ठा खुआई पव्वावणाय प्यठवणा । पुथ्थय लेह्ण वायण, पोसह सालाई कारवाणं ॥ १५॥

पांच द्वारसे लेकर ग्यारह पर्यन्त (५) मन्दिर कराना, (६) प्रतिमा बनवाना, (७) प्रतिष्टा कराना, (८) पुत्रादिकको दीक्षा दिलाना, (६) पदकी स्थापना कराना, (१०) पुस्तक लिखाना और पढ़ाना, (११) पौषधशाला आदि कराना इन सात द्वारका विचार नीचे मुजब है।

# चैत्य कराना

मन्दिर ऊंचा शिखर, मंडपादिक से सुशोभिन भरत चक्रवर्ती वगैरहके समान मणिमय, खुवर्णमय. पाषाणमय कराना एवं खुन्दर काष्ठ ईंट खूना वगैरह से शक्टयनुसार कराना। यदि वैसी शक्ति न हो तो अन्तमें न्यायोपार्जित धनसे फूंसकी भोषड़ी के समान भी मन्दिर कराना। कहा है कि—

न्यायार्जितवित्रोशो पतियान् स्फीताशयः सदाचारः।

गुर्वादि मनो जिनभुवन, कारगास्याधिकारीति॥१॥

न्यायसे उपार्जन किये हुये धनका स्वामी बुद्धिमान निर्मल परिणाम वाला, सदाचारी, गुर्वादि की संमतिवाला, इस प्रकार का मनुष्य जिन्धुवन कराने के लिये अधिकारी होता है।

पाएगा अगांत देउल, जिगापडिमा कारि आश्रो जीवेगा।

असयन्त सविस्तीए, नहु सिद्धो दंसए। सवोवि ॥ २ ॥

इस प्राणीने प्रायः अनन्त दका मन्दिर कराये, प्रतिमार्थे भरवाई, परन्तु वह सब असमंजस वृत्तिसे होनेके कारण समकित का एकांश भी सिद्ध नहीं हुआ।

भवर्णं जिरास्स न कयं, नयः विंच नेव पृह्या साहु।

दुद्धरवय न धरीयं, जम्मो परिहारीय्रो तेहिं॥ ३॥

जिनेश्वर भगवान के मन्दिर न वनवाये, नवीन जिनविंव न भरवाये, एवं साधु संतोंकी सेवा पूजा न की और दुर्घर व्रत भी धारण न किये, इससे मनुष्यावतार व्यर्थ ही गमाया।

यस्तुरापयीमपि कुर्टी, कुर्यादद्यात्तथैकपुष्पपि।

भक्त्या परमगुरुभ्यः, पुरायात्मानं कुलस्तस्य ॥ ४ ॥

जो व्राणी एक तणका भी याने फूंसका भी मन्दिर वंघवाता है, एक पुष्प भी भक्ति पूर्वक व्रभुको बढ़ाता है उस पुष्यातमा के पुष्यकी महिमा क्या कही जाय ? अर्थात् वह महा लाभ प्राप्त करता है। कि पुनरूपचितदृद्यन, शिलासमुद्धातघटितजिनभवनं।

ये कारयंति शुभपति, विभानिनस्ते पहाधन्याः ॥ ५ ॥

जो मनुष्य वड़ी दृढ़ ओर कठोर शिलाएँ गड़वा कर शुभमित से जिनभुवन कराता है वह प्राणी महान पुण्यका पात्र बन कर वैमानिक देव हो इसमें नवीनता ही क्या है ? अर्थात् वैसा मनुष्य अवश्य ही वैमानिक देव होता है। परन्तु विधि पूर्वक कराना चाहिये।

मन्दिर कराने का विधि इस प्रकार कहा है कि प्रथम से शुद्ध भूमि, ईट पत्थर, काष्टादिक, सर्व शुद्ध सामग्री, नौकरोंको न ठगना, वर्डई राज, सलाट वगैरह का सत्कार करना। प्रथम घर बांधनेके अधिकार में जो कहा गया है सो यथायोग्य समभ्य कर विधिपूर्वक मंदिर बंधवाना चाहिये। इसल्ये कहा है कि —

धम्मध्य मुङजएगां, कस्सवि अप्पतिअं न कायन्वं।

इय संजमो विसेश्रो, एथ्थव भयवं उदाहरणं॥ १॥

धार्मिक कार्योंमें उद्यमवान मनुष्य को किसीको भी अप्रीति उत्पन्न हो वैसा आवरण न करना चाहिये यहां पर नियममें रहना श्रेयस्कर है, उस पर भगवन्त का द्वृद्यान्त कहा है।

सो वावसी समायो, तेसि यपिशयं मुगोऊगां।

परमञ्जनोहिअनीयं, तश्रो गयो हंत क्वालेवि॥ २॥

उन तापसोंके आश्रमसे उन्हें परम टत्कृष्ट अवोधि बोजके कारणस्व अवतीत उत्पन्न हुई जान कर भग-वान उसी वरूत वहांसे अन्यत्र बले गये।

कहाइ विदलं इह, सुद्धं जं देवया दुववणाश्री।

गो अविहिगो विश्वयं, सर्यवकरां विश्रंजं नो ॥ ३॥

यहां पर मन्दिर करानेमें जिस देवतासे अधिष्टित बृक्षके, उस प्रकारके किसा वनसे मंगाये हुए अधा-दिक दल प्रहण करना। परन्तु अविधिसे छाये हुए काष्टादिक को न छेना। एवं शास्त्र या गुरुकी संमति विना स्वयं भी कराये हुए न छेना।

कम्मकरायवराया, अहिंगेण दहं उचिति परिक्रोसं।

तुठ्ठाय तथ्थ कम्मं, तस्रो झहिगं पक्कव्वंति ॥ ४॥

जो काम काज करने वाले नौकर चाकर तथा राजा इन्हें अधिक धन देनेसे संतोषित हो वे अधिक काम करते हैं।

मन्दिर कराये वाद पूजा, रचना वगैरह करके भावशुद्धि के निमित्त गुरु संघ समक्ष इस प्रकार वोलना कि इस कार्यमें 'जो कुछ अविधिसे दूसरेका द्रव्य आया हो उसका पुण्य उसे हो।' इस लिये वोडशक प्रथमें कहा है कि—

यद्यस्य सत्कमनुचित मिहविनोतस्यतङजमिहपुरायं।

भवतु शुभाशयकरणा, दित्येतद्राव शुद्धं स्यात् ॥ १ ॥

मन्दिर बंधवाने में या पूजा रचानेमें जो जिसका अनुचित द्रव्य आया हो तत्सम्बन्धी पुण्य उसे ही हो। सि प्रकार शुभाशय करनेसे भावशुद्धि होती है। नवीन जमीन खोदना, पाषाण घड़वाना, ईंट वगैरह तैयार कराना, काष्ठ वगैरह फड़वानां, चूना आदि विनवाने वगैरह में महा आरंभ होता है। चैत्यादिक करानेमें इस तरहकी आशंका न रखना। क्योंकि यतना पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे दोष नहीं लगता। नाना प्रकारकी प्रतिमायें स्थापन करना, पूजन करना संघको चुलाना, धर्मदेशना कराना, दर्शन व्रतादिक की प्रतिपत्ति करना, शासन प्रभावना करना; यह अनुमोदना-दिक अनन्त पुण्यका हेतु होनेसे शुभानुबन्धी होती है इस लिये कहा है कि—

जा जयपाणस्सभवे, विराहणा सुना विहिसमग्गस्स।

सा होइ निज्जरफला, अम्मध्थ विसोहिजुत्तास्स ॥ १ ॥

समत्र विधियुक्त, यतना पूर्वक करते हुए जो विराधना होती है वह दयात्मक विशुद्धियुक्त होनेसे सव निर्जराह्मप फलको देनेवाली है।

# जीर्णोद्धार

नवीनजिनगेहस्य, विधाने यत्फलं भवेत्।

तस्याद्ष्युगां पुगयं, जीगोद्धारेगा जायते ॥ १ ॥

नवीन मंदिर बनवाने में जो पुण्य होता है उससे जीणींद्वार करानेमें आउगुणा पुण्य अधिक होता है। जीर्णेसमुद्धतेयावना।वर्धुगय ननूतने।

उपमदों महास्तत्र, स्वचैयख्यातिधीरपि॥ २॥

जीर्णोद्धार करानेसे जितना पुण्य होता है उतना पुण्य नवीन मन्दिर बनानेसे नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें उपमद्न अधिक होता है और यह हमारा मन्दिर है इस प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी बुद्धि भी रहती है।

राया अमच सिठ्ठी, कोडं वि एवि देसगां काउं।

जिरागो पुरुवाययगो, जिराकपीयावि कारवई॥ ३॥

राजा, अमात्य, शेठ, कौटुंविक वगैरह को उपदेश देकर जिनकत्वी साधु भी जीर्णोद्धार पूर्वायतन सुधरवाते हैं।

जिराभवराइ जे उद्धरंति, भरती ग्रसंडिय पढिग्राइं।

ते उद्धरंति अप्प, भीमाओं भवसमुदाओं ॥ ४ ॥

पुराने, गिरानेकी तैयारीमें हुए जिनभुवन को जो मनुष्य सुधरवाता है वह भयंकर भवसमुद्र से अपनी आत्माका उद्घार करता है।

याहडदे मंत्रीने जीणोंद्धार कुरानेका विचार किया था, परन्तु उसका विचार आचारमें आनेसे पहिले ही उसकी मृत्यु हो गयी। फिर उसके पुत्र मंत्री वाग्भट्ट ने वही विचार करके वह कार्य अपने जिम्में लिया। उसकी सहायके लिये वहुतसे श्रीमन्त श्रावकोंने मिल कर अधिक प्रमाणमें चन्दा करना शुक्त किया। उस वक्त वहां पर टीमाणी गामके रहने वाले घी की कुलढीका व्यापार करने वाले भीम नामक श्रावकने घी वेचनेसे छह ही रुपये जमा किये थे, उसने वे छह ही रुपये चंदेमें दे दिये। इससे खुश हो कर समस्त श्रीमंतों ने मिल कर उस चंदेमें सबसे ऊप उसका नाम लिखा। किर उसे जमीनमें से एक सुवर्णमय निधान -िमलनेका दृष्टान्त प्रसिद्ध है।

सिद्धावलजी पर पहिले काष्ठका मन्दिर था। उसका जीणोंद्धार करा कर पाषाण मय मन्दिर वनाते हुए दो वर्ष वयतीत हुए। प्रन्दिर तय्यार होनेकी जिसने प्रथम आ कर वधाई दी उसे वाग्मह मन्त्रीने सोनेकी वर्तास जीभ वनचा दीं। कुछ समयके बाद वही मन्दिर विजली वगैरहसे गिर जानेके कारण दूसरे किसीने जब मन्दिर के पड जानेकी खबर दी तय वाग्मद मन्त्रीने विचार किया कि, अहो मैं कैसा भाग्यशाली हूं कि जिसे एक ही जन्म में दो दफा जीणोंद्धार करने का सुअवसर मिल सका। इस भावना से उसने तत्काल ही खबर देने वाले मनुष्य को खुनणें की चौंतठ जीभें सहष् सप्तर्ण कीं। फिर दूसरी दफे मन्दिर तय्यार कराया। इस प्रकार करते हुये उसे दो करोड़ सत्ताणवे लाखका खर्च हुआ था। मन्दिर की पुजाके लिये उसने चौवीस गांव और चौवीस वगीचे अर्पण किये थे।

बाहड़दे के भाई अंवड सन्त्रीते भहाच नगरमें दुष्ट व्यन्तरी के उपद्रव निवारक श्री हैमाचाय महाराज के सान्निध्य से अठारह हाथ ऊंचा शक्तनीका बिहार नामक मन्दिर का उद्धार किया था। मिल्लकार्जुन राजाके मंडार का वत्तीस भड़ी प्रमाण सुवर्ण का कलश और ध्वज दंड चढ़ाया था। आरती, मंगलदीवा के अवसर पर वत्तीस लाख रुपये याचकोंको दानमें दिये थे। इस लिए जीर्णोद्धार पूर्वक ही नवीन मन्दिर कराना उचित है। इसी कारण संप्रति राजाने सवा लाख मन्दिरों में से नवासी हजार जीर्णोद्धार कराये थे।

ऐसे ही कुमारपाल, वस्तुपाल वगैरह ने भी नये मन्दिर बनवाने की अपेक्षा जीणोंद्धार ही विशेष किए हैं। उनकी संख्या भी पहले बतला दी गई है।

जव नया मन्दिर तय्यार हो तव उसमें शीघ्र ही प्रतिमा पश्ररा देना चाहिए। इसलिए हरिभद्रस्रि महाराज ने कहा है कि

#### जिनभवने जिनविम्वं, कारियतव्यं द्रुतंतु बुद्धि पता । साधिष्ठानं हो वं, तद्गवनं दृद्धिपद्भवति ॥ १॥

जिनभुवन में बुद्धिमान मनुष्य को जिनविम्व सत्दर ही विठा देना चाहिए। इस प्रकार अधिष्ठान सहित होनेसे मन्दिर बुद्धिकारी होता है।

नवीन मन्दिर में तांवा, कूंडी, क्लश, ओरसिया, दीवट, वगैरह सर्व प्रकार के उपकरण, यथाशक्ति भंडार, देव पूजाके लिए वाड़ी ( वगीचा ) वगैरह युक्ति पूर्वक करना।

यदि राजाने नवीन मन्दिर वननाया हो तो भण्डार में प्रचुर द्रव्य डालना, मन्दिर खाते गांव, गोकुल वगैरह देना जैसे कि श्री गिरनार के खर्चके लिए मालवा देश निवासी जाकूड़ी प्रधान ने पहले के काए मय मन्दिर के स्थानमें पाषाण मय मन्दिर बनाना शुरू किया। परन्तु दुर्दैवसे वह स्वर्गवासी हुआ। फिर एक सो पैतालीस वर्ष व्यतीत होने पर सिद्धराज जयसिंह राजाके कोतवाल सज्जन ने तीन वर्ष तक सोरठ देशकी वस्त्रात मेंसे इकट्ठे किये हुये सत्ताईस लाख रुपये खर्च कर नवीन पाषाण मय मन्दिर कराया। जब वह सत्ताईस लाख द्रव्य सिद्धराज जयसिंह राजाने मांगा तब उसने उत्तर दिया कि महाराज गिरनार पर निधान कराया है। राजा वहां देखने आया और नवीन मन्दिर देख कर प्रसन्न हो वोला कि यह नवीन मन्दिर किसने बनवाया? सज्जन ने कहा स्वामिन यह आपने ही बनवाया है। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा। फिर सज्जन ने सर्व वृत्तान्त राजासे कह सुनाया। स्वजन वर्ग श्रीमन्तों के पाससे सत्ताईस लाख रुपिया ले राजासे कहा कि 'आप या तो यह रुपिया ले और या मन्दिर बनवाने से उत्पन्न हुआ पुण्य लें'। विवेकी राजाने पुण्य ही अ गीकार किया परन्तु सत्ताईस लाख रुपिया न लिया। इतना ही नहीं बहिक गिरनार पर श्री नेमिनाथ स्वामी के मन्दिर के खर्चके लिये बारह गांव मन्दिरको समर्पण किये। इसी प्रकार जीवित स्वामी देशियदेव की प्रतिमाका चैत्य प्रभावती रानीने कराया था और अनुक्रमसे चंडप्रचोतन राजाने उसकी पूजा के लिये बारह हजार गांव समर्पण किये थे यह बात प्रतिवर्ष पर्यूषणा के अश्चई व्याख्यान में सुनने में ही आती है।

इस प्रकार देवद्रव्य की पैदास करना कि, जिससे विशिष्ट पूजादिक विधि अविच्छन्न तया हुआ करें और जब आवश्यकता पड़े तब मन्दिरादिके सुधारने वगैरह में द्रव्यका सुभीता हो सके। इसिलये कहा है कि— जो जिणवराण भवणं, कुणइ जहासित विस्त विस्त विस्त तं।

सो पावइ परम सुहं, सुरमण अभिनन्दिश्रो सुइरं॥ १॥

जो मनुष्य यथाशक्ति द्रव्य खर्चने पूर्वक जिनेश्वर भगवान के मन्दिर बनवाता है उसकी देवताओं के समुदाय भी बहुत काल तक अनुमोदना करते हैं और वह मोक्ष पदको प्राप्त करता है।

छठे द्वारमें जिन बिम्ब बनवाने का बिधि वतलाया है। अहँत विम्ब मणिमय, स्वर्णादिक धातुमय, चन्द्नादि काष्ट्रमय, हाथीदांत मय, उत्तम पापाण मय, मही मय, पांच सौ धनुष्य से लेकर छोटेमें छोटा एक अंगुष्ठ प्रमाण भी यथा शक्ति अवश्य वनवाना चाहिये। कहा है कि—

सन्मृत्तिकाऽपलशिलातलदन्तरोष्यः, सौवर्णरत्नमणिचन्दनचारु विवं । कुर्वति जनमिह ये स्वधनानुरूपं ते प्राप्नुवंति नृसुरेषु पहासुखानि ॥

श्रेष्ट महोके, निर्मल शिला तलके, दांतके, चांदीके, सुवर्णके, रत्नके, मणीके और चन्दनके जो मनुष्य उत्तम बिम्ब वनवाता है और जैन शासन की शोभा वढ़ानेके लिये यथाशिक धन खर्च करता है वह मनुष्य देवताके महासुख को प्राप्त-करता है।

दालिहं दोहरगं कुजाई कुसरीर कुगई-कुमइश्रो।

• श्रवमाण रोग सोगाः, न हुंति जिनपिव कारिणं॥ २॥

जिनियम्य भराने वालेको दाखि, दुर्भाग्य, कुजाति, कुशरीर, कुगिति, कुमिति, अपमान, एवं रोग, शोक, आदि प्राप्त नहीं होते । इसिलये कहा है कि—

अन्याय द्रव्य निष्पन्ना । परवास्तु दलोद्भवाः । हीनाधिकांगी प्रतिमा स्वपरोन्नित नाशिनी ॥ १ ॥ अन्याय द्रव्यसे उत्पन्न हुई एक रंगके पाषाणमें दूसरा रंग हो ऐसे पाषाण की, होन या अधिक अंग-वाली प्रतिमा स्व तथा परकी उन्नित का विनाश करती है ।

मुहनक नयग नाहीं, कडिभंगे मूलनायगं चयह।

ब्राहरण वथ्य परिगर, चिधांबह भंगि पूड्जा ॥ २ ॥

मुख नाक नयन नाभि कटिभाग इतने स्थानोंमें से टूटी हुई हो ऐसी प्रतिमाको मूळनायक न करना। आभरण सहित, वस्त्र सहित, परिकर, और लंछन सहित, तथा ओवसे शोभती हुई प्रतिमायें पूजने लायक हैं।

वरिसा सयाओ उद्दं, जं विम्बं उत्तमेहिं संठविश्रं।

विमलंगु पूर्ज्जर्, तं विम्बं निक्कलं न जश्रो॥ ३॥

सौ वर्षसे उपरांत की उत्तम पुरुष द्वारा स्थापन की हुई (अंजन शलाका कराई हुई) प्रतिमा कदापि विकलांग (खंडित) हो तथापि वह पूजनीय है। क्योंकि वह प्रतिमाप्रायः अधिष्ठायक युक्त होती है।

विम्वं परिवारभभे, सोलस्सम वन्न संकरं न सुहं।

सम अंगुलप्पमार्गा, न सुन्दरं होइ कड्यावि ॥ ४ ॥

विम्बके परिवार में, पापाणमें दूसरा वर्ण हो तो उसे सुखकारी न समभाना। यदि सम अंगुल प्रतिमा हो तो उसे कदापि श्रेष्ठ न समभाना।

इक्कः गुलाइ पडिमा, इक्कारस जावगेहि पूड्जा।

उढ्ढं पासा इपुगो, इत्र' मिण्डां पुन्व सुरीहिं॥ ५॥

एक अंगुल से लेकर ग्यारह अंगुल तककी ऊंची प्रतिमा गृह मन्दिर मे पूजना। इससे वड़ी प्रतिमा बढ़े मन्दिर में पूजना ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है।

निरयावलि सुनाम्रो, लेवोवल कठ्ठदंत लोहाणां।

परिवार मार्ग रहिअं, घरं मिनो पुत्रए विम्वं ॥ ६॥

निर्याविलका सूत्रमे कहा है कि लेपकी, पाषाण की, काष्ठकी, दांतकी, लोहकी, परिवार रहित और मान रहित प्रतिमा गृह मन्दिर में न पूजना।

गिह पडिपार्ण पुरश्रो, बलि विच्छारो न चेव कायव्वो ।

निन्वं न्हवर्णं निश्रसंभभ मन्वर्णं भावश्रो कुज्जा ॥ ७॥

गृह मन्दिरकी प्रतिमा के सम्मुख बिल विस्तार न करना—याने अधिक नैवेद्य न चढाना। प्रति दिन जलका अभिषेक करना भावसे त्रिसंध्य पूजा करना।

मुख्य वृत्तिसे प्रतिमाको परिकर सिंहत तिलक सिंहत आभरण सिंहत वगरह शोभा कारी ही करना चाहिये। उसमें भी मूलनायक की विशेष शोभा करनी चाहिये। ,ज्यों विशेष शोभा कारी प्रतिमा होती है त्यों विशेष पुण्यानुवन्धी पुण्यका कारण होती है। इसिलिये कहा है कि

## पासाई ग्रा पिडमा, लख्लण जुत्ता समना लंकरणा।

जह परहाइम्यां तह निज्जर मोवि आयाहि ॥ १॥

मनोहर रूप वाली देखने योग्य लक्षण युक्त समस्त अलंकार संयुक्त मनको आरहाद वरने वाली प्रति-मासे बड़ी निर्जरा होती है।

मन्दिर व प्रतिमा वगैरह कराने से महान फलकी प्राप्ति होतो है। जहां तक वह यन्दिर रहे तब तक या असंख्य काल तक भी उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य प्राप्त हो सकता । जैसे कि भरत चक्रवर्ती द्वारा कराये हुये अष्टायद परके मन्दिर, गिरनार पर ब्रह्में इ का कराया हुआ कंचनवलानक नामक मन्दिर (गिरनार में कंचनवलानक नामकी गुफामें ब्रह्मोंद्र ने नेमिनाथ स्वामो की प्रतिमा पधराई थी) वगैरह भरत चक्रवर्ती की मुद्रिका मेंकी कुल्यपाक 'नामक तीर्थ पर रही हुई माणिक्य स्वामी की प्रतिमा, थंभणा पार्श्वनाथ की प्रतिमा, वगैरह प्रतिमाय आज तक भी पूजी जाती हैं। सो ही कहते हैं कि —

जल शीताशन भोजन नासिक वसनाब्द जीविकादानं।

सामायक पौरुष्या चुपवासा भिग्रह त्रताचथा वा ॥ १ ॥

च्रागयाम दिवस मासायन हायन जीविताचवधि विविधं।

पुरायं चैयार्चा दे त्वनवधि तद्दानादि भवं ॥ २ ॥

१ जल दान, २ शीताशन, ( ठंडे भोजन का दान ) ३ भोजन दान, ४ सुगंधी पदार्थ का दान, ५ वख-दान, ६ वर्षदान, ७ जन्म पर्यन्त देनेका दान, इन दोनोंसे होने वाले खात प्रकार के प्रत्याख्यान ।१ सामायिक २ पोरसी का प्रत्याख्यान, ३ एकाशन, ४ आंविल, ५ उपनास, ६ अभिग्रह, ७ सर्वव्रत, इन सात प्रकार के दान और प्रत्याख्यान से उत्पन्न होते हुए सात प्रकार के अनुक्रमने पुण्य । १ पहले दान प्रत्याख्यान का पुण्य क्षण मात्र है । २ दूसरे का एक प्रहरका । तीसरे का एक दिनका । चौथेका एक मासका । पांचर्वे का एक अयन याने ६ मासका छठेका एक वर्षका और सातवें का जीवन पर्यन्त फल है । इस प्रकार की अवधिवाला पुण्य प्राप्त होता है । परन्तु मन्दिर वनवाने या प्रतिमा वनवाने या उनके अर्चन दर्शनादिक भिक्त करनेमे पुण्यकी अवधि ही नहीं है याने अगणित पुण्य है ।

# "पूर्व कालमें महा पुरुषोंके बनवाए हुए मन्दिर"

इस चौवीसी में पहले स्वित्त चक्रवर्ती ने शत्रुं जय पर रत्नमय, चतुष्मुख, चौराशी मंडप सहित, एक कोस उंचा, तीन कोस लंदा, मन्दिर पांच करोड़ मुनियों के साथ परिवरित, श्री पुंडरीक खामीके झाननिर्वाण सिहत कराया था। इसी प्रकार वाहुविल मस्देवो प्रमुख टूंकों में गिरनार, आबू, चैभारगिरि, समेदिशिखर और अष्टापद वगैरह पर्वतों पर पांच सौ धनुपादिक प्रमाण वाली सुवर्णमय प्रतिमायें और जिनप्रासाद कराए थे। दंडवीर्य राजा, सगर चक्रवर्ती वगैरह नै उन मन्दिरों के जीणोंद्वार कराये थे। हरीपेण चक्रवर्ती ने जैन मन्दिर रासे पृथ्वीको विभूपित किया था। संप्रति राजाने सवा लक्ष मन्दिर वनवाए थे। उसका सौ वयंका आयुष्य

होनेके कारण यदि उसकी दिन गणना की जाय तो प्रति दिनका एक गिनने पर छत्तीस हजार नये जिन प्रासाद कराए गिने जाते हैं और अन्य जीणींद्वार कराए हैं। सुना जाता है कि संप्रतिने सवा करोड़ सुवर्ण वगैरहं के नये जिनविश्व वनवाये थे। आम राजाने गोपाछिगिरि पर याने ग्वाछियर के पहाड़ पर एकसी एक हाथ ऊंचा श्री महावोर भगवान का मन्दिर वनवाया था। जिसमें साड़े तीन करोड़ सुवर्ण मोहरोंके खर्चसे निर्माण कराया हुआ सात हाथ ऊंचा जिनविश्व स्थापित किया था। उसमें मूछ मंडपमें सवा छास और प्रेक्षा मंडपमें इक्षीस छासका सर्च हुआ था।

कुमारपाल राजाने बौदहसौ चवालोस नये जिनमन्दिर और सोलह सौ जीणोंद्वार कराए थे। असने अभे पिताके नाम पर वनवाये हुए त्रिभुवन विहारमें छानवं करोड़ द्रव्य खर्च करके तय्यार कराई हुई सवा सौ अंगुली ऊंची रत्नमयी मुख्य प्रतिमा स्थापन कराई थी। बहत्तर देरियोंमें चौवीस प्रतिमा रत्नमयी, चौवीस सुवर्णमयी और चौवीस चांदीकी स्थापन की थीं। मंत्री वस्तुपाल ने तेरह सौ और तेरह नये मन्दिर वनवाए थे, वाईसौ जीणोंद्वार कराए और धातु पाषाणके सवा लाख जिनविश्व कराये थे।

पेथड़शाह ने चौरासी जिनवासाद बनवाये थे जिसमें एक सुरगिरि पर जो मन्दिर बनवाया था वहां के राजा बीरमदे के प्रधान ब्राह्मण हेमादे के नामसे मांधातापुर ( मांडवगढ़ ) में और ऑकारपुर में तीन वरस तक दानशाला की, इससे तुष्टमान हो कर हेमादे ने पेथड़शाह को सात महल बंध सके इतनी जमीन अर्पण की। वहां पर मन्दिर की नींव खोदते हुये जमीनमें से मीठा पानी निकला इससे किसीने राजाके पास जा कर उसके मनमें यह उसा दिया कि यहां मीठा पानी निकला है इससे यदि इस जगह मन्दिर न हाने दे कर जलवापिका कराई जाय तो ठीक होगा। पेथड़शाह को यह बात मालूम पड़नेसे राजिके समय ही उस जलके स्थानमें बारह हजार दकेका नमक डलवा दिया। वहां मन्दिर करानेके लिये बत्तोस उदणी सौनेसे लदी हुई मेजी। गयी। बौरासी हजार रुपये मन्दिर का कोट बांधनेमें खर्च हुये थे। मन्दिर तथ्यार होनेकी वधावणी देने वालेको तीन लाख रुपयेका तुष्टिदान दिया गया था। इस प्रकार पेथड़विहार मन्दिर बना था। पेथड़ शाहने शत्रुंजय पर इकीस धड़ी सुवर्णसे मूलनायक के चैत्यको मंड कर मेरुशिखर के समान सुवर्णमय कलश चढ़ाया था।

गत चौवीसी में तीसरे सागर नामक तीर्थंकर जब पज्जेणीमें प्रधारे थे तब नरवाहन राजाने उनसे यह पूछा कि मैं केवलज्ञान कब प्राप्त कर्फ गा। तब उन्होंने उत्तर दिया था कि तुम आगामी चौवीसीमें बाईसमें तीर्थंकर श्री नेमिनाथजी:के तीर्थमें सिद्धिपद प्राप्त करोगे। तब उसने दीश्ना अंगीकार की और अनशन करके वह बहादेव लोकमें इन्द्र हुआ। उसने वल्ल, मिट्टीमय श्री नेमिनाथजी की प्रतिमा बना कर दस साग-ोपम तक वहां ही पूजी। किर अपना आयुष्य पूर्ण होता देख वह अतिमा गिरनार पर ला कर मन्दिर के रत्नमय, मणि मय, सुवर्णमय, इस प्रकारके तीन गभारे जिनविम्ब युक्त कर उसके सामने कंचनवलानक ( एक प्रकार की गुका) बना कर उसमें उसने उस विम्वको स्थापन किया। इसके बाद बहुनसे काल पीले रत्नोशाह संवपति एक यहां संघ ले कर गिरनार पर आया उसने बड़े हर्षसे मन्दिरमें मूलनायक की स्नावपूजा की। उस वक्त

वह बिम्ब मट्टीमय होनेके कारण जलसे गल गया। इससे संघपित रत्नोशाह अति दुःखित हुआ, उपवास करके वहां हो बैठ गया, उसे साठ उपवास हो गये तब अंबिका देवी की वाणीसे कंचनबलानक से वल्रमय श्री नेमि नाथ प्रभुकी प्रतिमा कच्चे स्तके तग्गोंसे लपेट कर मन्दिर के सामने लाये। परन्तु द्रवाजे पर पीछे फिरके देखनेसे प्रतिमा फिर वहां हो ठहर गई। फिर मन्दिरका द्रवाजा प्रावर्तन किया गया और वह अभी तक भी वैसा ही है।

कितनेक आचार्य कहते हैं कि कंचन बलानक में बहत्तर वड़ी प्रतिमायें थीं। जिसमें अठारह प्रतिमा सुवर्णकी, अठारह रतनकी, अठारह चांदीकी और अठारह पाषाणकी थीं। इस तरह सब मिला कर बहत्तर प्रतिमायें गिरनार पर थीं।

प्रतिमा बनवाये बाद उसकी अंजनशलाका कराने में विलंब न करना चोहिये।

७ वां द्वारः—प्रतिमाकी प्रतिष्ठा अंजनशलाका शीव्रतर करनी चाहिये। इसलिए षोडशक में कह<sup>ा</sup> है कि—

# निष्पन्नस्येवं खल्ल, जिनबिम्बस्योदिता प्रतिष्ठाश्च ।

द्शद्विसाभ्यंतरतः, सो च त्रिविधा समासेन ॥ १॥

तैयार हुए जिनविम्य की प्रतिष्ठा—अंजनशलाका सचमुच ही दस दिनके अन्दर करनी कही है। वह प्रतिष्ठा भी संक्षेपसे तीन प्रकारकी है। सो यहां पर बतलाते हैं।

व्यक्त्याख्या खल्वेषा, चेत्राख्या चापरा महोख्या च।

यस्तीर्थकृत् यदाकिल, तस्य तदाम्येति समयविदः ॥ २॥

व्यवत्याख्या, क्षेत्राख्या, और महाख्या एवं तीन प्रकारकी प्रतिष्ठाय होती हैं। उसमें जो तीर्थंकर जब विचरता हो तब उसकी प्रतिष्ठा करना उसे 'व्यक्ता' शास्त्रके जानकार कहते हैं।

#### ऋषभाद्यानां तु तथा सर्वेषांमव मध्यमाज्ञेया।

सप्तत्यधिक शतस्यतु, चरमेह महा प्रतिष्ठे ति ॥ ३॥

ऋषभदेव प्रमुख समस्त चौवीसीके विम्बोंको अपने अपने तीर्थमें 'व्यक्ता' प्रतिष्ठा समभना। सर्व तीर्थ करोंके तीर्थमें चौवीसों ही तिर्थंकरों की अंजनशलाका करना वह 'क्षेत्रा' नामक अंजनशलाका कहलाती है। एक सौ सत्तर तीर्थंकरों की प्रतिमा इसे 'महा' जानना। एवं वृहद्भाष्यमें भी ऐसे ही कहा है कि—

#### वत्ति पइट्ठा एगा, खेत्त पइट्ठा महापइट्ठाय।

एग चडवीस सीत्तरी, सयागं सा होइ अगुकपसो॥ ४॥

व्यक्ता प्रतिष्ठा पहली, क्षेत्रा प्रतिष्ठा दूसरी और महा प्रतिष्ठा तीसरी है। एक प्रतिमाको मुख्य रख कर प्रतिष्ठा करना सो पहली, चौकीस प्रतिमायें दूसरी, और एक सौ सत्तर प्रतिमायें यह तीसरी, इस अनु-क्रमसे तीन प्रकारकी प्रतिमा अंजनशलाका समभना चाहिए। प्रतिष्ठा करानेका विधि तो इस प्रकारका वतलाया है कि सब प्रकारके उपकरण इकहें करके, नाना प्रकारके ठाठसे श्रो संघको आमंत्रण करना, गुरु वगैरह को आमंत्रण करना, उनका प्रवेश महोत्सव करना, कैदिओंको छुड़ाना, जीवदया पालना, अनिवारित दान देना, मन्दिर बनाने वाले कारीगरों का सतकार करना, उत्तम वाद्य, धवल मंगल महोत्सवपूर्वक अष्टादश स्नात्र करना वगैरह विधि प्रतिष्ठाकल्प से जानना।

प्रतिष्ठामें स्नात्र पूजासे जन्मावस्था को, फल, नैवेद्य, पुष्पत्रिलेपन, संगीतादि उपचारों से कौमारादि उत्तरोत्तर अवस्था को, छग्नस्थावस्था सूचक आच्छादनादिक से, वस्त्र वगैरह से प्रभुके शरीरको सुगन्ध अधि-वासित करना वगैरह से चारित्रावस्था को, नेत्र उन्मोलन (शलाकासे अंजन करते हुए) केवलज्ञान उत्पत्ति अवस्था को, सर्व प्रकारके पूजा उपकरणों के उपचार से समवशरणावस्था को विचारना। (ऐसा श्राद्ध समाचारी वृत्तिमें कहा है)

प्रतिष्ठा हुए बाद बारह महीने तक प्रतिष्ठाके दिन विशेषतः स्नात्रादिक करना। वर्षके अन्तमें अठाई महोत्सवादि विशेष पूजा करना। पहलेसे आयुष्य की गांठ बांधनेके समान उत्तरोत्तर विशेष पूजा करते रहना। (वर्षगांठ महोत्सव करना) वर्षगांठ के दिन साधर्मिक वात्सल्य, संघ पूजादि यथाशक्ति करना। प्रतिष्ठाषोडशक में कहा है कि—

श्रष्टो दिवसान् यावत् पूजा विच्छेदतास्य कर्तव्या । दानं च यथाविभवं, दातव्यं सर्वसत्वेभ्यः ॥

आठ दिन तक अविच्छित्र पूजा करनी, सर्च प्राणिओंको अपनी शक्तिके अनुसार दान देना। सप्तम द्वार पूर्ण॥

# पुत्रादिक की दीक्षा

प्वां द्वारः—प्रौढ़ महोत्सव पूर्वक पुत्रादिको आदि शब्दसे पुत्री, भाई, चाचा, मित्र, परिजन वगैरह को दीक्षा दिलाना। उपलक्षण से उपस्थापना याने उन्हें बड़ी दीक्षा दिलाना। इसी लिये कहा है कि—

पंचय पुत्त सयाइं भरहस्सय सत्तनत्तु सयाइं।

सयाराहं पव्वइद्या, तंभिकुमारा समोसर्गे।।

ऋषभदेव स्वामीके प्रथम समवसरण में पांच सौ भरतके पुत्रोंको एवं सात सौ पौत्रों (पोते) को दीक्षा दी।

कृष्ण और चेड़ा राजाको अपने पुत्र पौत्रिओंको विवाहित करनेका भी नियम था। अपने पुत्र पौत्रिओंको एवं अन्य भी थावचा पुत्रादिकों को प्रौढ महोत्सव से दक्षा दिला कर सुशोभित किया था। यह कार्य महा फलदायक है। इसलिये कहा है कि—

ते धन्ना कयपुना, जगाभी जगागीभ सयलवग्गीभ ।

जेसिं कुक्षंपि जायई, चारित्त धरो महापुत्तो ॥ १॥

वे पुरुष धन्य हैं, कृतपुण्य हैं, उस पिताको धन्य है, उस माताको धन्य है, एवं उस संगे सम्बन्धो समूहको भी धन्य है कि जिनके कुलमें चारित्रको घारण करनेवाला एक भी महान पुत्र पैदा हुआ हो। लौकिकमें भी कहते हैं कि—

#### तावत् श्रमन्ति संसारे, पितरः पिगडकांद्विणः।

यायत्क्ले विश्वद्धात्या यतिः पुत्रो न जायते ॥ १॥

विण्डकी आकांक्षा रखने वाले वित्री तब तक ही संसारमें भटकते हैं कि जब तक कुलमें कोई विशु-द्धारमा यतिपुत्र न हो।

द्वार न वं — पदस्थों के पदकी स्थापना करना। जैसे कि गणीपद, वाबनात्रार्थपद, उपाध्यायपद, आचार्थपद, वगैरह की स्थापना कराना। या पुत्रादिकों को वा दूसरोंको उपरोक्त पद देनेके योग्य हे उन्हें शासन उन्नत्ति के लिपे बड़ो पदिवयोंसे महोत्सव पूर्वक विश्वषित करना।

सुना जाता है कि पहले समवसरण में इन्द्रमहाराज ने गणपद की स्थापना कराई है। मंत्री वस्तु पाल ने भी इक्षीस आचार्योंको आचार्यपद स्थापना करायी थी। नवम द्वार समाप्त॥

दश्य द्वारः ज्ञान भक्ति पुस्तकोंको, श्री कल्पस्त्रागम, जिनचरित्रादि सम्बन्धी पुस्तकोंको न्यायो-पाजिन द्रव्य खर्च कर विशिष्ट कागजों पर उत्तम और शुद्ध अक्षरादि की धुक्तिसे लिखाना। वैराग्यवान गीताथोंके पास प्रारंभके प्रौढ़ सहोत्सव करके प्रतिदिन पूजा बहुमानादि पूर्वक अनेक भव्य जीवोंके प्रनियोध के लिये व्याख्यान कराना। उपलक्षण से पढने लिखने वालोंको बखादिक की सहाय देना इस लिये कहा है कि—

> ये लेखयन्ति जिनशासन पुस्तकानि, व्याख्यानयन्ति च पठन्ति च पाठयन्ति । श्रुग्वन्ति रद्यगाविधौ च समाद्रियन्ते, ते मर्स्य देव शिवशर्मनरा लभन्ते ॥ १ ॥

जो मनुष्य जैन शासनके पुस्तक लिखता है, व्याख्यान करता है, उन्हें पढ़ता है, दूसरोंको पढ़ाता है, सुनता है, उनके रक्षण करनेके कार्यमें आदर करता है, वह मनुष्य सम्बन्धी तथा देवसम्बन्धी एवं मोक्षके सुखों को प्राप्त करता है।

### पठित पाठयति पठताम्युं, वसन भोजन पुस्तक वस्तुभिः।

पतिदिनं कुरुतेय उपग्रहं, स इह सर्व विदेवभवेन्नरः॥ २॥

जो मनुष्य स्वयं उन पुस्तकोंको पढ़ना है, दूसरोंको पढ़ाता है, और जो जानता हो उन्हें चस्र भोजन पुस्तक, वगैरह वस्तुओं से प्रतिदिन उपग्रह करता है, वह मनुष्य इस लोकमें भी सर्व वस्तुओं को जानते वाला होता है। जंनागम का कैवल ज्ञानसे भी अनिशयीपन मालूम होना है। इस लिये कहा है कि—

त्राही सुत्रोवउत्तो, सुद्रगाणी जहहु गिएहइ ग्रसुद्ध'।

तंकेवलिविभुं जइ, अपमार्गं सुग्रं भवइ हवा॥ १॥

सामान्य श्रुत ज्ञानके उपयोग वाला श्रुत्वानी यद्यपि अशुद्ध आहार श्रहण कर श्राता है, और यह बात

केवल ज्ञानी ज्ञानता है तथापि उस आहारको वह ग्रहण करता है। क्योंकि यदि इस प्रकार आहार ग्रहण न करें तो श्रुतज्ञान की अग्रमाणिकता शाबित होती है।

दूषम कालके प्रभावसे बारह वर्षी दुष्कालादि के कारण श्रुतज्ञान विच्छेद होता जान कर भगवंत नागार्जुनाचार्य और स्कंदिलाचार्य वगैरह आचार्योंने मिल कर श्रुतज्ञान को पुस्तकोंमें स्थापन किया। इसी कारण श्रुतज्ञान की बहुमान्यता है। अतः श्रुत ज्ञानके पुस्तक लिखवाना, पत्रित्र, शुद्ध वस्त्रोंसे पूजा करना, सुना जाता है कि पेथड़शाह ने सात, और मन्त्री वस्तुपाल ने अठारह करोड़ द्रव्य व्यय करके, ज्ञानके तीन बड़े भएडार लिखवाये थे। धराद के संघवी आभूशाह ने एक करोड़ का व्यय करके सकल आगम की एकेक प्रति सुनहरी अक्षरों से और अन्य सब ग्रन्थों की एकेक प्रति शाईके अक्षरों से लिखा कर भएडार किया था। दशम द्वार समाप्त।

ग्यारहवां द्वार:—श्रावकों को पौषध श्रहण करने के लिये साधारण स्थान पूर्वोक्त गृह चिना की रीति मुजय पौषधशाला कराना। वह साधिमयों के लिये वनवायी होनेके कारण गुणयुक्त और निरवद्य होनेसे यथावसर साधुओं को भी उपाश्रय तया देने लायक हो सकती है और इससे भी उन्हें महा लाभकी श्राप्ति होती है इसलिये कहा है कि—

#### जो देइ उवस्सयं जइ वराण तव नियम जोग जुत्ताणं। तेणं दिन्ना वध्थन्न पाणसयसणा विगप्पा॥ १॥

तप्र नियम, योगमें युक्त मुनिराज को, जो उपाश्रय देता है उसने वस्र, पात्र, अन्न, पानी, शयन, आसन, भी दिया हैं ऐसा समक्षना चाहिये।

श्री वस्तुपाल ने नव सौ और सौरासी पौषधशाला वनवाई थीं। सिद्धराज जयसिंह के बढ़े प्रधान सांतु नामकने एक नया आवास याने रहनेके लिये महल तयार कराया था। वह वादी देवस्री को दिखला-कर पूछा कि स्वामिन यह महल कैसा शोभनीक है ? उस पक्त समयोचित वोलने में चतुर माणिक्य नामक शिष्यने कहा कि यदि यह पौषधशाला हो तो बहुत ही प्रशंसनीय है। मंत्री वोला कि यदि आपकी इच्छा ऐसी ही है तो अबसे यह पौषवशाला ही सही। (ऐसा कह कर नह मकान पौपधशाला के लिये अर्पण कर दिया) उस पौपधशालाके दोनो तरकके वाहरी भागमें पुरुष प्रमाण दो बड़े सीसे जड़े हुये थे। वे श्रावकों को धम ध्यान किये बाद मुख देखने के लिये और जैन शासन के शोभाकारी हुए। इस ग्यारहवें द्वारके साथ पंद्रहर्वी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

## मूल गाथा

आजम्मं समतं, जह सत्ति वयाई दिक्खगह अहवा। आरंभचाओं वंशंच, पडियाइ अंति आराहणा॥ १६॥

१२ वाँ आजन्म सम्यक्दार, १३ वां यधाशक्ति व्रत द्वार, १४ वां दीशा व्रहण द्वार, १५ वां आरम्म ५५ त्याग द्वार, १६ वां ब्रह्मचर्य द्वार, १७ वां प्रतिमा वहन द्वार, १८ वां चरमाराधना द्वार, ये अठारह द्वार जन्म पर्यन्त आचरण में लाने चाहिये। अब इनमें से बारहवां एवं तेरहवां द्वार वतलाते हैं।

वाह्यावस्था से छेकर जीवन पर्यन्त सम्यक्त्व पालन करना एवं यथाशक्ति अणुव्रतोंका पालन करना इन दो द्वारोंका स्वरूप अर्थ दीपिका याने वन्दीता सूत्रकी टीकामें बर्णित होनेके कारण यहां पर सविस्तर नहीं लिखा है।

दीक्षा त्रहण याने समय पर दीक्षा अंगीकार करना अर्थात् शास्त्रके कथनानुसार आयुके तीसरे पनमें दीक्षा त्रहण करे। समभ पूर्वक बैराग्य से यदि बाछवय में भी दीक्षा से तो उसे बिशेष घन्य है। कहा है कि— धन्नाहु बास मुणिणों, कुमार वासंमि जेड पव्वइग्रा।

निज्जिगिजग अगांगं, दुहावहं सन्वलोश्रागां॥१॥

सर्व जनोंको दुःखायह कामदेव को जीत कर जो कुमारावस्था में दीक्षा ग्रहण करते हैं उन वाल मुनि-योंको धन्य है।

अपने कर्मके प्रभावसे उदय आये हुये गृहस्थ भावको रात दिन दीक्षा छेनेकी एकायता से पोनी भरे हुये घड़ेको उठानेवाळी पनिहारी स्त्रीके समान सावधान हो सत्यवादि न्यायसे पालन करे अर्थात् ब्रहस्थ अपने ब्रहस्थी जीवनको दीक्षा ब्रहण करनेका लक्ष रक्ष कर ही व्यतीत करे। इसलिये शास्त्रकार भी कहते हैं कि—

कुवंत्रनेक कर्माणि, कर्मदोषैर्न लिप्यते । तद्धयेन स्थितो योगो, यथा स्त्री नीरवाहिनी ॥ २॥

पानी भरने वाली स्त्रीके समान कर्ममें लीन न होने वाला योगी पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ भी दोषसे कर्म लेपित नहीं होता।

पर पूंसि रता नारी, भर्तारमनुवर्तते । तथा तत्वरतो योगी, संसार मनुवतते ॥ ३ ॥

पर पुरुषके साथ रक्त हुई स्त्री जिस प्रकार इच्छा रहित अपने पतिके साथ रमण करती है, परन्तु पितमें आसक्त नहीं होती उसी प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष भी संसारमें अनासिक से प्रवृत्ति करते हैं इससे उन्हें संसार सेवन करते हुये भी कर्मवन्ध नहीं होता।

जह नाम सुद्ध वेसा भुद्रांग परिकम्पणं निरासंसा।

अज्जकद्वं चएमि एयंगिश भावगां कुगाइ॥३॥

जैसे कि कोई विचारशील वेश्या इच्छा विना भी भोगी पुरुवको सेवन करती है परन्तु वह मनमें यह विचार करती है कि इस कार्यका मैं कर त्याग कह गी? वैसे ही तत्वज्ञ संसारी भी आजकल संसार का परित्याग कह गा यही भावना करता है।

अहवा पर्थथवइमा, कुल वहुमा नवसिर्णेहरंग गया।

देह ठिह माइय्रं सरगाणा पर्गुणे कुण्रह ॥ ४॥

या जिसका पित पर्देश गया हो ऐसी ब्रोषित पितका श्रेष्ठ कुलमें पैदा हुई कुल बधू नये नये प्रकार के स्नेह रंगमें रंगी हुई देहकी स्थिति रखने के लिये पितके गुणोंको याद करती हुई समय विताती है। एवमेव सन्त्रविरइं, मग्रे कुग्रंतो सुसावश्रो ग्रिचं॥ पालेममा गिहथ्थत्तं, श्रप्पमहन्नं च मन्नंतो॥ ५॥

इसी प्रकार अपने आपको अधन्य समक्षता हुआ निरन्तर सर्व विरित को मनमें धारणा रखता हुआ सुश्रावक गृहस्थ पनका पालन करता है।

ते वना सपरिसा, पवित्तियं तेहिं धरिण बलयिपणं।

निम्महि अमोह पसरा, जिरादिक्खं जे पवज्जन्ति ॥ ६ ॥

जिन्होंने मोहको नष्ट किया है और जिन्होंने जनो दीक्षा अंगोकार की है ऐसे पुरुषोंको धन्य है उन्हींसे यह पृथ्वी पावन होती है।

# "भाव श्रावक के लक्षण"

इध्यिदि अध्य संसार, विसय आरम्भगेह दंसराओ ।
गड्रिआइ पवाहे, पुरस्सरं आगमिवत्ती ॥ १ ॥
दाणाई जहा सन्ती, पवत्तरां विहररत्त दुडे अ ।
अभमध्य असंबद्धे , परध्यकामोव मोगीआ ॥ २ ॥
वेसाइ विगह वासं, पालइ सत्तरस पय निवद्धन्तु ।
भावगयभावसांचग, लख्खणभेयं समासेरां ॥ ३ ॥

१ स्त्रीसे वैराग्य, २ इन्द्रियों से वैराग्य भावना करे, ३ द्रव्यसे वैराग्य भाव भावे, ४ संसार से विराग विन्तन करे, ५ विषयसे वैराग्य, आरम्भ को दुःख रूप जाने. ८ शुद्ध समकित पाले, गतानुगत—भेड़ा चालका परित्याग करे, १० आगम के अनुसार प्रवृत्ति करे, ११ दानादि देनेमें यथा शक्ति प्रवृत्ति करे, १२ विधिमार्गकी गविषणा करे, १३ राग होष न रक्खे, १४ मध्यस्थ गुणोंमें रहे, १५ संसार में आसक्त होकर न प्रवर्ते, १६ परमार्थ के कार्यमें रुचि पूर्वक प्रवृत्ति करे, १७ वेश्या के समान गृह भाव पाले ये सत्रह लक्षण संक्षेप से भाव शावक के वतलाये हैं। अब इन पर पृथक् पृथक् विचार करते हैं।

इधिय अगाध्य भवगां, चलचित्तं नरयवदृगी भूअं। जागां तोहि अकामी, वसवत्ती होइ नहुत्तीसे ॥ ४॥

स्त्री वैराग्य—स्त्री अनथ का मूल है, चपल चित्त है, दुर्गति जानेका मार्ग रूप है यह समक्त कर हिताथीं पुरुष स्त्रीमें आसक्त नहीं होता।

इन्दिय चवल तुर'गे, दुग्गइ मग्गाणु धाविरे निच।

भावित्र भवस्सक्वे, संभइ सन्नाण रस्सीहिं ॥ ५ ॥

सदैव दुर्गतिके मार्गकी ओर दौड़ते हुये इन्द्रिय रूप चपल घोड़ोंको संसार स्वरूप का विवार करने से सदृशन रूप लगाम से रोके। परमठ्ठे सेसे प्रण ग्रण्ठेित" यह निर्पंथ प्रवचन (वीतराग प्रकृषित जैनधर्म) हो सत्य है, परमार्थ है, अन्य सब मार्ग त्यागने योग्य हैं, इस तरह जैनसिद्धान्तों में बतलाई हुई रीत्यनुसार वर्तता हुआ सब कामों में यतनासे प्रवृत्ति करें। सब कार्योमें अप्रतिबद्ध चित्त होकर क्रमशः मोहको जीतनेमें समर्थ होकर अवन्य प्रवृत्त करें। सब कार्योमें अप्रतिबद्ध चित्त होकर क्रमशः मोहको जीतनेमें समर्थ होकर अवन्य प्रवृत्त या भाई या अन्य सम्बन्धी जन तब तक गृहस्थावास या वहन करनेमें असमर्थ हो तब तक गृहस्थावस्था रहे या वैसे भी कितने एक समय तक गृहस्थावास में रह कर समय आने पर अवनी आत्माको समतोल कर जिनमन्दिरों में अठाई महोत्सव करके चतुर्विध संघकी पूजा सत्कार करके साधर्मिक वत्सल कर और दीन हीन अनाथोंको यथाशक्ति दान देकर सगे सम्बन्धी जनोंको खास कर विधिपूर्वक सुदर्शन होठ वगैरह के समान दीक्षा ग्रहण करे। इसल्ये कहा है कि—

सन्वरयणा मण्हिं विभूसियं जिणहरेहिं महिवलय।

जो कारिक्ज समग्गं, तथ्रोवि चर ं महढ्ढीग्र ॥ ३॥

सर्व रत्नमय विभूषित मन्दिरोंसे समग्र भूमंडल को शोभायमान करे उससे भी बढ़ कर चारित्रका महात्म्य है।

> नो दुष्कर्मप्रयासो न कुयुवितसुतस्वामिदुर्वाक्यदुःखं। राजादौ न प्रणामो शनवसनधनस्थान चिंता न चैव॥ ज्ञानाप्तिलेकिपूजापश्चमसुखरितः प्रेत्य मोत्ताद्यवाप्तिः।

> > श्रामग्येमीगुगाःस्युस्तदिह सुमतयस्तत्र यत्नं कुरुध्वम् ॥ २ ॥

जिसमें दुष्कर्म का प्रयास नहीं, जिससे खराव स्त्री पुत्रादिके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाला दुःख नहीं, जिसमें राजादिको प्रणाम करना नहीं पड़ता, जिसमें अन्न वस्त्र धन कमाने खानेकी कुछ भी चिंता नहीं, निर-न्तर ज्ञानकी प्राप्ति होती है, लोक सम्मान मिलता है, समताका सुखानन्द मिलता है और परलोक में क्रमसे मोक्षादिकी प्राप्ति होती है। (ऐसा साधुपन है) साधुपन में इतने गुण प्राप्त होते हैं इसलिये हे सदुवुद्धि वाले मनुष्यो! उसमें उद्यम करो।

कदाचित किसी आलंबन से उस प्रकारकी शक्ति अभाव वगैरह से दीक्षा लेनेमें असमर्थ हो तो आरम्भ का परित्याग करे। यदि पुत्रादिक घरकी संभाल रखने वाला हो तो सर्व सचित्तका त्याग करना चाहिए। और यदि वैसा न वन सके तो यथा निर्वाह याने जितना हो सके उनने प्रमाणमें सचित्त आहार वगैरह का परित्याग करके कितनेक आरम्भ का त्याग करे। यदि वन सके तो अपने लिये रांधने, रंधवाने का भी त्याग करे। इसलिये कहा है कि—

जस्सकए भाहारो, तस्सठ्ठा चेत्र होइ भारम्भो।

आरम्भे पाणिवहो, पाणिवहे दुग्गइचे व ॥ १ ॥

जिसके लिये आहार पकाया जाता है उसीको आरम्भ लगता है, आरम्भ में प्राणीका वश्र होता है, प्राणीवध होनेसे दुर्गतिकी प्राप्ति होती है।

सोलहवां द्वारः—ब्रह्मवर्य यावज्ञोव पालना चाहिए। जैसे कि पेथड़शाह ने वत्तीसवें वर्षमें ही ब्रह्म-वर्षवत अंगीकार किया था। क्योंकि भीम सोनी मढी पर आवे तब ब्रह्मवर्य लूं इस प्रकारका पण किया हुआ होनेके कारण उसने तहण वयमें भी ब्रह्मवर्य अंगोकार किया था। ब्रह्मवर्य के फलपर अर्थदीपिका में स्वतंत्र संपूर्ण अधिकार कहा गया है। इसलिये द्वष्टान्तादि वहांसे ही समक्ष लेना चाहिए।

# श्रावककी प्रतिमायें

श्रावकको संसार तारणादिक दुष्कर तप विशेषसे प्रतिमादि तप वहन करना चाहिये। सो श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओं का स्वह्नप इस प्रकार समभना।

दंसण वय सामाइय, पोसह पिन्मा अवंभ सचित्ते । आरम्भपेस उद्दिउठ, वज्जए सम्गा भूएअ ॥ १ ॥

१ 'दर्शन प्रतिमा' एक मासकी है, उसमें अतिचार न छंगे इस तरहका शुद्ध सम्यक्त्व पाछना। २ वत प्रतिमा दो महिनेकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित पहछे छिये हुए बारह वतोमें अतिचार न छंगे उन्हें इस प्रकार पाछना। ३ 'सामायिक प्रतिमा' तीन मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित सुबह, शाम, दो दक्ता शुद्ध सामायिक करना। ४ 'पोषध प्रतिमा' चार महीनेकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित अप्रमी, चतुर्दशी पर्व तिथिके पौषध अतिचार न छंगे वैसे पाछन करना। ५ 'काउसमा प्रतिमा' पांच मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित अप्रमी चतुर्दशी के छिए हुए पौषध में रात्रिके समय कायोत्सर्ग में खड़े रहना। ६ ब्रह्म प्रतिमा' छह महीने की है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित ब्रह्मवर्य पाछन करना। ७ 'सचित्त प्रतिमा' सात मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित स्वचत्त भक्षण का परित्याग करना। ८ 'आरम्भ त्याग प्रतिमा' भाठ महीने की है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित स्वयं आरम्भ का परित्याग करे। ६ 'प्रेष्य प्रतिमा' नव मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित अपनी तरफसे नौकर चाकर को कहीं न भेजे। १० 'उहिश्य वर्जक प्रतिमा' दस मासकी है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित अपने आश्वित आरम्भ का त्याग करे और ११ 'श्रवण भृत प्रतिमा' ग्यारह मास की है, उसमें पूर्वोक्त किया सहित अपने आश्वित आरम्भ का त्याग करे और ११ 'श्रवण भृत प्रतिमा' ग्यारह मास की है, उसमें पूर्वोक्त स्वां किया सहित सर्व किया सहित साधुके सप्तान विचरे। यह ग्यारह प्रति-माओंका संक्षित अर्थ कहा गया है।

अव प्रत्येक प्रतिमा का जुदा उच्छेख करते हैं।

१ दर्शन प्रतिमा—राजाभियोगादिक छह आगार जो खुळे रक्खे थे उनसे रहित चार प्रकारके श्रद्धा-नादि गुणयुक्त, भय, लोभ, लोकलज्जादि से भी अतिचार न लगाते हुये त्रिकाल देवपूजादि कार्योमें तत्पर रह कर जो एक मास पर्यन्त पंचातिचार रहित शुद्ध सम्यक्त्य को पाले तय वह प्रथम दर्शन प्रतिमा कहलाती है।

२ त्रत प्रतिमा—दो महीने तक अखंडित पूर्व प्रतिमामें वतलाये हुये अनुष्ठान सहित अणुवते का पालन करे याने उनमें अतिचार न लगाये सो दूसरी वत प्रतिमा कहलात्री है।

रे सामायिक प्रतिमा—मीन महीने तक उभयकाल अप्रमादी हो कर पूर्वीक प्रतिमा अनुष्ठान सहित सामायिक पाले सो तासरी सामायिक नामक प्रतिमा समभना। ४ पौषय प्रतिमा — चार महोने तक चार पर्व दिनोंमें पूर्वोक्त प्रतिया अनुष्ठान सिंहन परिपूर्ण पौषय का पालन करें सो चौथो पौषय प्रतिमा समफना।

५ कायोत्सर्ग प्रतिमा—पांच महीने तक स्नान त्याग कर और रात्रिके समय चारों प्रकारके आहारका परित्याग करके दिनके समय ब्रह्मचर्य पालन करते हुये, घोतीको लांग खुली रख कर चार पर्वणीमें घर पर या घरके बाहर अथवा चौराहेमें परिसह उपसर्गादि से अकंपित हो कर पूर्वोक्त प्रतिमानुष्ठान पालते हुये सारी रात कायोतसर्ग में रहना सो पांचवीं कायोतसर्ग प्रतिमा कहलाती है।

ई ब्रह्मवर्य प्रतिमा—इसी प्रकार अगली प्रतिमा भी पूर्वोक्त प्रतिमाओं की क्रिया सहित पालन करना। छटी प्रतिमामें इतना ही विशेम समभना कि छह महीने तक ब्रह्मचारी रहना।

७ सचित्त त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त क्रिया सहित सात महोने तक सचित्त भक्षण्]का त्याग करना याने सजीव वस्तु म खाना । यह सातवीं सचित्त त्याग प्रतिमा सम्भना ।

८ आरम्भत्याग प्रतिमा—इस प्रतिमाका समय आठ महोनेका है। याने आठ महीने तक अपने हाथसे किसी भी प्रकारका आरम्भ न करनेका नियम घारण करना। सो आठवीं आरम्भ त्याग प्रतिमा समभना।

६ प्रेष्यवर्जंक प्रतिमा—पूर्वोक्त प्रतिमानुष्ठान सिंहत प्रेष्य याने नौकर चाकरके द्वारा या अन्य किसीके द्वारा भी नव महीने तक आरम्भ न करावे यह नववीं प्रेष्यवर्जक प्रतिप्रा समक्षना।

१० उद्दिष्ट आरम्भवर्जन प्रतिमा—दसमी प्रतिमामें दस महीने तक पूत्रींक प्रतिमाओं के अनुष्ठान सिहत मात्र चोटी रख कर उस्तरेंसे मुंडन करांचे और निधान किया हुआ धन भी यदि कोई उस समय पूछे तो स्वयं जानता हो तो बतला देवे और यदि न जानता हो तो साफ कह देवे कि यह वात मैं नहीं जानता। अर्थात् सरलता पूर्वक सत्यको अपने प्राणोंसे भी अधिक समझे। घरका कार्य कुछ भी न करे और अपने लिये यदि घरमें आहार तैयार हुआ हो तो उसे भी बहण न करे। यह दसमी प्रतिमा समफना।

११ श्रमणभूत प्रतिमा—ग्यारह महीने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अनुष्ठान सहित घरका काम काज छोड़ कर, लोक परिचय छोड़ कर, लोच करे अथवा उस्तरेसे मुंडन करावे। शिखा न रक्षे। रजोहरण प्रमुख रखनेसे मुनिवेष धारी वने। अपने परिचित गोकुलादिक में रहने वालोंको 'प्रतिमाप्रतिपन्नाय श्रमणां-पासकाय भिन्नां दत्त" ऐसा वोलते हुये, धर्मलाभ शब्द न वोल कर सुसाधु के समान विचरे। यह ग्यारहवीं प्रतिमा समभना। इस प्रकारके अभिग्रह तपहत्प श्रावक की ग्यारह प्रतिमा कही हैं।

अव आयु समाप्त होनेके समयका अन्तिम कृत्य वतलाते हैं।

#### सोधावस्यकयोगानां, भंगे मृत्योरथागमे ।

कृत्वा संलेखनामादौ, प्रतिपद्य च संयमं ॥ १ ॥

आवश्यक योगोंका भंग होनेसे और मृत्यु नजीक आ जानेसे प्रथम संयमको अंगोकार करके फिर सक्छेखना करके आराधना करे।

शास्त्रमे ऐसा कथन होनेके कारण श्रावकके शावश्यक कर्तव्य जो पूजा प्रतिक्रमणादि न यन सकनेसे

और मृत्यु समीप आ जानेसे द्रव्य और भाव इन दोनों प्रकारकी संलेखना को करे। उसमें द्रव्यसंलेखना याने आहारादिक का परित्याग करना और भावसंलेखना कोधादिक कषायका त्याग करना। कहा भी है कि—देहंपि ग्रसंलिहिए, सहसा धाऊ हि खिडजमारोहि।

जायइ अट्टमभागं, सरीरिगो चरमकालंगि॥१॥

शरीरको अनसन न कराने पर यदि अकस्मात् धातुओं का क्षय हो जाय तो शरीरधारी को अन्तिम कारुमें भार्तध्यान होता है।

न ते एयं पसंसामि, कि ं साहु सरीरयं। किसं ते श्रंगुलीभग्ग, भावसंलीण माचर ॥ २ ॥ हे साधु! मैं तेरे इस् शरीर के दुर्वलपन को नहीं प्रशंसता। तेरे शरीरका दुर्वलपन तो इस तेरी अंगुली के मोहने मालूम ही हो गया है। इसिलये भावसंलीनहा का आचरण कर। याने भावसंलीनता आये विना प्रध्यसंलीनहा फलीभूत नहीं हो सकती।

# "मृत्यु नजीक आनेके लक्षण"

रूम देखनेसे, देवताके कथन वगैरह कारणोंसे मृत्यु नजीक आई समभी जा सकती है। इस लिये पृथीवार्यों ने भी यही कहा है कि—

दुःस्वप्न प्रकृतिसागै, दु निमित्वैश्च दुग्रहैः । हंसचारान्यथात्ते श्च, ज्ञेयो मृत्युसमीपगः ॥ १ ॥

सक्षत्र स्वयन आनेसे, प्रकृतिके वदल जानेसे, खराव निमित्त मिलने से, दुए प्रहसे, नाड़ीयें याने नब्ज बदल जानेसे मृत्यु नजदीक आई है, यह बात मालूम हो सकती है।

इस तरह संलेखना करके श्रावक धर्महत् तत्के उद्यापन के समान अन्त्यावस्था में भी दीक्षा अंगी-कार करें। इसलिये कहा है कि—

## एग दिचसंपि जीवो, पव्वज्ज मुनागञ्जो अनन्नमणो।

जइ विन पावइ मुख्खं, अवस्स वेपाणिश्रो होई॥१॥

को मनुष्य एक दिनकी भी अनन्य मनसे दीक्षा पालन करता है वह यद्यपि उस भवमे मोक्षपदको भक्षे पाता तथापि अवश्य ही वैमानिक देव होता है।

न्छ राजाका भाई कुवेरका पुत्र नवीन परिणीत था। परन्तु अव 'पांच ही दिनका तेरा आयुष्य है' देस प्रकार ज्ञानी का बचन सुन कर तत्काल ही उसने दीक्षा अंगीकार की और अन्तमें सिद्धि पदको प्राप्त , हुआ।

स्रोवाहन राजाने नौ प्रहरका हो आयुष्य वाकी है यह वात ज्ञानीके मुखसे जान कर तत्काल ही दौक्ष । और अन्तमें वह सर्वार्थसिद्धि विमान में देव तया पैदा हुआ।

सम्भारा किने बाद दीक्षा ली हो तो उस वक्त जैनशासन की, उन्नति निमित्त यथाशकि धर्मार्थ खच हरना, हैं कि उस अवसर में सातों क्षेत्रमें सात करोड़ द्रव्यका व्यय धराद के संघपति आभूने किया था। ४६ जिसे संयम छेनेका सुभीता न हो उसे संछेखन करके शत्रुंजय तीर्थादिक श्रेष्ट स्थान पर निर्दोख स्थािएडल में ( निर्दोष जगहमें ) विविश्वेक चतुर्विच आहार प्रत्याख्यानक्षय आनन्दादि श्रावक के समान अनसन् अंगी-कार करना। इस लिये कहा है कि—

ं तविशायमेशायसुरुवो, दाशोशाय हुन्ति उत्तमा भोगा।

देवचर्षेण रज्जं, अणसण बर्गेण इन्दर्श ॥ १ ॥

तप और नियमसे मनुष्य को मोक्षपद की प्रिप्त होती है दान देनेसे मनुष्य को उत्तम भोग सम्पदा की प्राप्ति होती है और अनशन द्वारा मृत्यु साधने से इन्द्र पदकी प्राप्ति होती है। लौकिक शास्त्रमें भी कहा है कि—

समाः सहस्त्राणि च सप्त वै जले, दशैवपग्नौ पतने व षोडशः।

महाहवेषष्टिरशोतिगोग्रहे, अनाशने मारतचान्या गतिः॥ १॥

जलमें पड़ कर मृत्यु पानेसे सात हजार वर्ष, अग्निमें पड़ कर मृत्यु पानेसे दल हजार वर्ष, अंपापात करके मृत्यु पानेसे सोलह हजार वर्ष, भंपापात करके मृत्यु पानेसे सोलह हजार वर्ष, भहा संग्राम में मरण पानेसे साठ हजार वर्ष, गायके कलेवर में घुस-कर मृत्यु पानेसे अस्था हजार वर्ष, और अनसन करके ( उपवास करके ) मृत्यु पानेसे अस्था गति होती है।

फिर सर्व अतिचार का परिहार करने पूर्वक चार शरणादि रूप आराधना करना। उसमें दस प्रका-रकी आराधना इस प्रकार है।

> श्रालो ग्रमु श्रह्यारे वयाइं उच्चरमु खमसु जीवेसु । वोसिरसु भावि श्रद्धाः, श्रद्धारस पावट्टाणाइं ॥ १ ॥ चडसर्ग दुक्कड गरिहगां च सुकडाग् बोश्रगां कुगासु ।

> > सुहमावणां अगामगां, पंचनमुक्कारसर्गां च ॥ २ ॥

१ पंचाचार के और वारह व्रतोगेंक लगे हुये अतिचारों की आलोचना रूप पहिली आराधना समभना।
२ आराधना के समय नये व्रत प्रत्याख्यान अंगोकार करने रूप दूसरी आराधना सगभना। ३ सर्व जीवोंके साथ क्षमापना करने रूप तीसरी आराधना सगभना। ७ वर्तपान कालभें आतमा को अठारह पाप स्थान त्यागने रूप चौथी आराधना सगभना। ५ अरिहंत, किंद्ध, सांबु और केन्नली प्ररुपित धर्म इन चारोंका शरण अंगोकार करने रूप पांचनी आराधना सगभना। ६ जो जो वाप किये हुये हैं उन्हें याद करके उनकी गर्हा करना, निदा करना, तद्दा छुडी आराधना सगभना। ७ जो जो सुकृत कार्य किये हों उनकी अछिमोदना करना तद्द्य सातवी आगधना सगभना। ८ युम माचना याने वारह भावना भानेक्य आठवीं धाराधना जानना। ६ चारों आहार का त्याग करके अनशन अंगीकार करने रूप नवमी आराधना कही है और १० पंच परमेष्ठी नवकार महा मन्त्रका निरन्तर समरण रखना तद्दुव दशमी आराधना है।

इस प्रकार की आराधना करनेसे यद्यपि उसी भवमें सिद्धि पदको न गाये तथापि सुदेव भवमें या सुनर भवमें अवतार छेकर अन्तमें आठवें भवमे तो अवश्य ही मोक्षपद को पाता है। 'सतद्रुठ भवाई' नावकः मइ' इति आगम प्रवचनात्। 'सात आठ भव उल्लंघन नहीं करे' इस प्रकार का आगमका पाठ होनेसे सचमुच ही सात आठ भवमें मोक्षपदको पाता है। यह अठारहवां द्वार समाप्त होते हुये सोलहवीं गाधाका अर्थ भी पूर्ण होता है। अब उपसंहार करते हुये दिन कृत्यादि के फल बतलाते हैं।

## सूल गाथा

# एअं गिहि धम्मविहिं, पइदि अहं निन्वहंति जे गिहिणो।। इहमव परभव निन्वुइ, सुहं लहुं ते लहंति धुवं।। १७॥

यह अन्तर रहित बंतलायें हुए दिन क़त्यादिक छह द्वारात्मक श्रावक धर्मके विधिकों जो गृहस्य प्रति-दिन पालन करते हैं वे इस वर्तमान भवमें एवं आगामी भवमें अन्तर रहित आठ भवकी प्रश्वरा में ही सुख-का हेतु भूत पुनरावृत्ति व्याख्यान संयुक्त निवृत्ति याने मोक्ष सुखको अवश्य ही शीव्रतर प्राप्त करते हैं। इति सन्नहवीं गाथार्थ॥

इति श्री तपागच्छाधिप श्री सोमसुन्दर सूरि श्री ग्रुनि सुन्दर सूरि श्री जयचन्द्रर सूरि श्री भुवनसुन्दर सूरि श्री रत्नशेखर सूरि विरचितायां विधिकौमुदी नाग्न्यां श्राद्धविधि प्रकरणवृत्तौ जन्यकृत्यप्रकाशकः पएः प्रकाशः श्रेयस्करः।

## प्रशस्ति

विरूयात तपेसारूया। जगति जगचंद्र सूरयो भुवन्। श्री देव सुन्दर गुरुनामाश्च तदनुक्रमाद्विदिताः॥ १॥

श्री जगत्वन्द्रस्ति तपा \* नामसे प्रसिद्ध हुये। अनुक्रम से प्रसिद्ध प्राप्त उनके पट्ट पर श्री देव-सुन्दरस्ति हुये।

पंच च तेषां शिष्यास्तेष्वाद्या ज्ञानसागरा गुरवः । विविधाव चूर्णि लहिर प्रकटनतः सान्वयाष्ट्रानाः ॥ २ ॥ उस देव सुन्दर सूरि महाराज के पांच शिष्य हुये । जिनमें ज्ञानामृत समुद्र समान प्रथम शिष्य ज्ञान-

<sup>\*</sup> श्री जगत्चन्द्र सुरिको युवावस्थामे आचार्यपद प्राप्त हुआ था। वे निरन्त यांविल तप करते थे यतः उनका गरीर हुश हो गया था। एक समय सं० १२८५ मे वे उदयपुर पथारे, उस वक्त वहांके संवने वडे आडम्बर से उनका नगर प्रतेग महोत्नव किया। उसवक्त नगरमें प्रवेश करते हुथे राजमहल मे एक गवान्तसे महाराणा की पटरानीने कृश गरीर आचार्य महाराज को गुष्क शरीर वाला देला महारानी ने संघके आगेवानों को बलवा कर पूछा कि जिसका तुम लोग इतने आडम्बर से प्रवेश महोत्मव कर रहे हो वह महाज्ञानी होने पर भी उसका इतना दुवल शरीर क्यों ? क्या तुम उसे पूरा खानपान नहीं देते ? आगेवानों ने कहा कि वे सदेव एक दक्ता शुष्क आहार करते हैं अर्थात हमेशह आंविल तप करते हैं इसी, कारण उनका गरीर मद्य गया है। यह उन कर महारानी की वडा आनन्द हुआ और वहां आकर आचार्य महाराज को उसने 'तपा' विरद पूर्वक सादर नमन्कार किया। वस उसवक्त से ही वडगच्छ को तपा विरदकी धुरुआत हुई है।

सागर सूरि हुये। जिन्होंने विविध प्रकार बहुतसे शास्त्रों पर चूर्णिरूपी लहरोंके प्रगट करनेसे अपने नामकी सार्थकता की है।

श्रुतगत विविधालायक समुद्धतः सपभवंश्च सूरीन्द्राः।

कुलमग्डना द्वितीयाः श्रीगुगारतनास्तृतीयाश्च ॥ ३॥

्र दूसरे शिष्य श्री कुलमण्डन स्रि हुये जिन्होंने सिद्धान्त ग्रन्थोंमें रहे हुये अनेक प्रकारके आलावे लेकर विचारामृत संग्रह जैसे बहुतसे ग्रन्थोंकी रचना की है। एवं तीसरे शिष्य श्री गुणरत्न स्रि हुये हैं।

षट्दर्शनवृत्तिक्रिया रत्नसमुचय विचार निचवस्रजः।

श्रीभुवनसुन्दरादिषु मेजुर्विद्यागुरुत्वं ये॥ ४॥

जिस गुणरहन सूरि महाराज ने पट्दर्शन समुज्ञय की बड़ी वृत्ति और हैमी व्याकरण के अनुसार कियारत समुज्ञय वगैरह विचार नियम याने विचारके समूहको प्रगट किया है। और जो श्री भ्रुवनसुन्दर सूरि आदि शिष्योंके विद्यागुरु हुए थे।

श्रीसोमसुन्दरगुरुप्रवरास्तुर्या ग्रहार्य महिमानः।

येभ्यः संततिरुचै भैवतिद्वे था सुधमभ्यः ॥ ५ ॥

जिनका अतुल महिमा है ऐसे श्री सोमहुन्दर स्रिर चतुर्थ शिष्य हुए। जिनसे साधुकाभीओं का परिवार भली प्रकार विस्तृत हुआ। जिस तरह सुधर्मास्वामी से ग्रहणा आसेवना की रीत्याहुसार साधु साध्वी प्रवर्ते थे।

यति जितकल्पविद्यतिश्च पंचमाः साधुरत्न सूरिवराः ।

यौर्मादशोष्यकुष्यत करमयोगेण भवकूपात ॥ ६ ॥

यति जीतकहपत्रृत्ति वगैरह प्रन्थोंके रचने वाले पांचवें शिष्य श्री साधुरत्न सूरि हुए कि जिन्होंने हस्तावलंबन देकर मेरे जैसे शिष्योंको संसारहप कूपमें डूबते हुओंका उद्घार किया।

श्रीदेवसुन्दरगुरोः पट्टे श्रीसोमसुन्दरगरोन्द्राः।

युगवरपदचीं प्राप्तास्तेषां शिष्याश्च पञ्चेते ॥ ७ ॥

पूर्वोक्त पांच शिष्योंके गुरु श्रीदेवसुन्दरसूरि के पाट पर युगवर पदवीको प्राप्त करने वाले श्रीसोमसुन्दर सूरि हुये और उनके भी पांच शिष्य हुये थे।

मारीसवमनिराकृति सहस्रनामस्मृति प्रभृति कृत्यैः।

श्रीमुनिसुन्दरग्रवश्चिरन्तनाचार्यमहिमभृतः ॥ **८** ॥

पूर्वाचार्यों के महिमाको धारण करने वाले, संक्षिकरं स्तोत्र रच कर मरकी रोगको दूर करने वाले, सहस्रावधानी के नाम वगैरह से प्रख्यात श्रीमुनिसुन्दर सुरि प्रथम शिष्य हुये।

श्रीजयचन्द्रगरोन्द्राः निस्तन्द्रा संघगच्छकार्यधु ।

श्रीभुवनसुन्दरवरा द्रिवहारंगणोपकृतः ॥ ६॥

संघके एवं गच्छके कार्य करनेने अप्रमादो दूसरे शिष्य श्रीजयवन्द्र सूरि हुये कि जो दूर देशोंमें विहार करके भी अपने गच्छको परम उपकार करने वाले तीसरे शिष्य श्रीभुवनसुन्दर सूरि हुये।

विषममहाविद्यात्तद्विडम्बनाब्धौ तरीवष्टिचयः॥

विद्धे यत् ज्ञाननिधि मद।दिशिष्या उपाजीवन् ॥ १०॥

जिस भुवनसुन्दर सूरि गुरु महाराज ने विषय महा विद्याओं की विड्म्बना रूप समुद्रमें प्रवेश कराने वाली नावके समान विषय पदकी टीका की है। इस प्रकारके ज्ञाननिधान गुरुको पा कर मेरे जैसे शिष्य भी , अपने जीवनको सफल कर रहे हैं।

एकांगा अध्येका दशांगितश्च जिनसुन्दराचार्याः।

निर्प्रन्थाप्रन्थकुताः श्रीमिजनकोर्ति गुरवश्च ॥ ११ ॥

तप करनेसे एकांगी (इकहरे शरीर वाले) होने पर भी ग्यारह अंगके पाठी चौथे शिष्य श्रीजिनसुन्दर स्रिर हुये और निर्श्वन्थपन को धारण करने वाले एवं ग्रन्थोंकी रचना करने वाले पाँचवें शिष्य श्रीजिनकीर्ति स्रिर हुये।

एषां श्रीसुगुरूणां मलादतः पर-खति थिमिते वर्षे ।

'श्राद्धविधि' सूत्रवित्तं व्यथत्त श्रीरत्नशेखरसूरिः ॥ १२ ॥

पूर्वीक्त पांच गुरुओं की कृपा प्राप्त करके संवत् १५०६ में इस श्राद्धविधि सूत्रकी वृक्ति श्रीरत्मरोखर सुरिजी ने की है।

अत्र गुणसत्रविज्ञावतंस जिनहंसगणिवरप्रमुखैः।

शोधनिक्त्वनादिविधौ व्यधायी सांनिध्यमुद्यु वतैः॥ १३॥

यहां पर गुणह्रप दानशाला के जानकारों में मुकुट समान उद्यमी श्रीजिनहंस गणि आदि महायुभावों ने चेयन शोधन वगैरह कार्योंमें सहाय की है।

विधिवैविध्याश्रुतगतनैयस्यादर्शनाच यरिकचित ।

अत्रीतसूत्रपसूत्र्यतत्तां पिथ्यादुन्कृतं पेस्तु ॥ १४ ॥

विधिके—श्रावकविधि के अनेक प्रकार देखनेसे और सिद्धान्तों में रहे हुये नियम न देखनेसे इस शास्त्र में यदि मुभसे कुछ उत्सूत्र लिखा गया हो तो मेरा वह पाप मिथ्या होवो।

विधिकौमुदीतिनाम्न्यां हत्तावक्यां विलोकितैर्गणः।

इलोकाः सहस्रषट्कं सप्तशती चैकपप्ठचाधिकाः ॥ १५ ॥

इस प्रकार इस विधिकोमुदी नामक वृत्तिमें रहे हुये सर्वाक्षर गिनने से छह हजार सान सो एकसड श्लोक हैं।

> श्राद्धहिताथं विहिता, श्राद्धविधिमकरणस्य सूत्रहिनारियं। विरंसमयं जयता, जयदायिनी कृतिनाम्॥

श्रावकोंके हितके लिये श्राद्धविधि—श्रावकविधि प्रकरण की श्राद्धविधि कौमुदी नामक यह टीका रवी है सो विरकाल तक पंडितजनों को जय देने वाली हो कर जयवन्ती वर्तो।

(?)

यह आचार प्रपासमान महिमा, वाला बड़ा ग्रन्थ है, जैनाचार विचार ज्ञात करता, मुक्तिपुरी पन्थ है। प्राज्ञों के हदयंगमी हदय में, कंठस्थ यह हार है, हस्तालम्बक सारभूत जगभें, यह ज्ञान भाण्डार है। (२)

निश्चय औ व्यवहार सार समझै, सम्यक्तव पाले वहीं, उपसर्गे अपवाद से सकल यह, वस्तु जनाव सही। प्राणीको परमार्थ ज्ञान मिलने, में है सुशैली खरी, पूर्वाचार्य प्रणीत प्रन्थ रचना, हो तारनेको तरी॥ (३)

यह भाषान्तर शुद्ध श्राह्मविधिका, हिन्दी गिरामें करा, होगा पाठकवृन्द को हिततया, स्पष्टार्थ जिसमें भरा। श्रावक श्री पुखराज और यनसा, चन्द्राभिधानों यति, श्रेरित हो अनुबाद कार्य करने, की हो गई है मती॥ (४)

सम्बत् विक्रम पञ्च अस्सी अधिक उन्नीस सोमें किया, है हिन्दी अनुवाद बांच जिसको होता प्रफाँछत हिया। हिन्दी पाठक वृन्दमे विनय है 'भिक्षु तिलक' की यही, करके शुद्ध पढें कदापि इसमें कोई जुिट हो रही॥

त्रः तर्वतः विश्वस्य स्टब्स्य आद्धविधि प्रकरण समाप्त ।

# आत्म तिलक प्रंथ सोसाइटी की मिलने वाली पुस्तकें।

जैन दर्शन, नइस प्रसिद्ध पूर्वाचायं श्रीपान हरिषद्व स्तरि जो महारा नने छहों ही दशनोंका दिग्द श्रान कराते हुये सकाटच युक्तियों द्वारा जनदंशन का यहत्व बतलाया है। सारम्भ में जैनपर्भ के द्वेता म्बरीय एवं दिगमंबरी सुनियों का आचार वेष भूषा का वर्णन करके फिर जैन दर्शन में माने हुये धमा- स्तिकाय अध्मिस्तिकाय आदि षट् द्रव्यों एवं जीवाजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, बन्य, संवर, निजेश मोद्धा, आदि तत्त्वोंका सप्रयाण वर्णान किया है। हिन्दीभाषाभाषी जैन तत्वको जानने को इच्छा वाचे जैनी तथा जैनेतर सज्जनों के लिये यह ग्रन्थ अद्वितीय मार्ग दर्शक है। शीघ्र ही पढ़कर लाम उठाइये। मूल्य मात्र १)

'गृहस्थ जीवन'—इस पुस्तक में सरल हिन्दी भाषा द्वारा ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके सरल उपाय वतलाए गये हैं। सामाजिक कुरीतियोंके कारण एवं तमाम प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी मनुष्य किन किस सद्गुणों के अभाव से अपने अमूल्य जीवन को निष्फल कर डालता है इत्यादि का दिग्द्रश्रीन कराते हुये जीवन को सफल बनानेके एवं सुखी बनाने के सहज मागं बतलाए हैं। जुदे जुदे परिच्छेदोंमें क्रमसे जीवन निर्माण, स्री पुरुष, सासु वहू, स्त्री संस्कार, वैधव्य परिस्थित, आत्म संयम, एवं सचित्रतादि अनेक उपयोगी विषयों पर युक्ति दृष्टान्त पूर्वक प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक जितना पुरुषों के लिये उपयोगी है उससे भी अधिक स्त्रियोंके लिये उपयोगी है। अतः घरमें स्त्रियों को तो यह अवश्य ही पदाना चाहिये, पक्की जिल्द सहित मूल्य मात्र १।

स्तेहपूर्ण—यह एक सामाजिक उपन्यास—नोवेल है। इसमें उत्तम मध्यम और जधन्य पात्रों द्वारा कौद्धम्बिक चित्र खींचा गया है। घरमें सुसंस्कारी स्त्रियोंसे किस प्रकार की खुख शान्ति और सारे छुदुम्ब को स्वर्गीय आनन्द मिल सकता है और अनपढ़ मूर्ख स्त्रियोंसे कौद्धम्बिक जीवन की कैसी विडम्बना होतो है सो आबेड्ब चित्र दिखलाया है। पुस्तक को पढ़ना शुरू किये वाद संपूर्ण पढ़े विना मनुष्य उसे छोड़ नहीं सकता। यह पुस्तक भो पुरुषोंके समान ही स्त्रियोंके भी अति उपयोगी है। लगभग सवा दोसी पृष्ठिकी दलदार होनेपर भी सजिल्दका मूल्य मात्र १)

जंन साहित्यमां विकार थवायी थयेली हानि यह पुस्तक पण्डित वेचरदा ५ जी मोढ़ लेखनी द्वारा ऐति गांसक दृष्टिस गुर्जर गिरामें लिखा त्या है। श्री गहाबीर श्रभुंत बाद किस किस समय जैन-साहित्य में किस किस पकार का विकार पंदा हुवा और उत्तसे क्या हाति हुई है या चात ख्व सिद्धा-न्तोंके प्रमाणों द्वारा बड़ी ही मार्गिकता से लिखी गई है। मूल्य पात्र १)

खुग्वोजोवन-यह पुस्तक अपने नायानुसार गुगासंपन है। यह एक यूरोपियन विद्वानकी जिखी हुई पुस्तक का अनुवाद है। सुखी जिन्दगी विताने की इच्छा रखने वाले पहाश्योको यह पुस्तक अवस्य पदनी चाहिये मूल्य मात्र ॥,

सुर सुन्दरी चरित्र,-यह ग्रन्थ साधु साध्वियों एवं लाइत्रे रियों के अधिक उपयोगी है मृत्य रा

इस के उपरान्त निम्न निखी पुस्तकों हमारे पास बहुत कम प्रमाण्यों स्टाकमें रही हैं स्रतः जिसे चाहिये वे शीघ्र मंगा लें।

गुरास्थान क्रमारोह-चौदह गुरास्थानों, बारह ब्रतों, ग्यारह प्रतिपाश्रों, चार प्रकारके ध्यान श्रीर चपकश्रेणी, उपग्रम श्रेणी एवं पोचादि के स्वरूपका इसमें सिवस्तर वर्णन किया है पक्की जिल्द मूर्य सिर्फ १॥

परिशिष्टपर्व इसमें भगवान महाबीर प्रभुक्ते बादका इतिहास दो भागों में सरल हिन्दीमें रोचक शबीस लिखा गया है। सूरुप १॥)

संयम साम्राज्य-उपदेश पूरा पुस्तक, मूल्य । सीधन्धर स्वामीके खुले पत्र-उपदेश पूर्ण । नयकि का-सात नयोंका स्वरूप । जिनगुरा मंजरी-नई चालोंमें प्रमुकं स्तबन, । जवारित्र मंदिर

पुस्तक भिलनेका पता— शाह चिमनलाल लखमीचन्द नं० ९५ रविवार पेंठ पूना सीटी.

